# श्रीतत्वार्थश्लोकवात्तिकका मूलाधार

#### प्रथम खण्ड

सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १॥

### द्वितीय खण्ड

तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ॥ २ ॥ तिश्वसर्गाद्धिगमाद्धाः ॥ ६ ॥ जीवा-जीवास्त्ववधसंवरानेजरामोक्षास्तत्वं ॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्यमावतस्वन्यासः ॥ ५ ॥ प्रमाणनेथैरधिगमः ॥ ६ ॥ निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ सरसंख्याक्षेत्रस्यज्ञैनकाष्ठान्तरमावाल्पवहुत्वेश्व ॥ ८ ॥

### ं तृतीय खण्ड

मतिश्रुताविधमनः।पर्ययकेवळानि ज्ञानम् ॥९॥ तत्प्रवाणे ॥ १० ॥ आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥ प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञाचिताभिनिवोष इत्यनर्योत्तरम् ॥ १३ ॥ तार्द्रिद्रियानिद्रियनिभिन्तम् ॥ १४ ॥ अवप्रदेशवायवारणाः ॥ १५ ॥ वहुवहुविज्ञित्रवानिस्रतानुक्तप्रुवाणां सेतराणां ॥ १६ ॥ अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यानस्यावप्रदः ॥ १८ ॥ न चक्षुर्रानिद्रियाभ्याम् ॥ १९ ॥ श्रुतं मतिपूर्वे अनेक- क्षाद्रज्ञभेदम् ॥ २० ॥

### चतुर्थ खण्ड

भवप्रत्ययाऽविधेर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥ क्षयोपसमनिभित्तः पद्धिक्षराः श्वेषाणाम् ॥ २२ ॥ विशुद्धव्यतिपाताभ्यां तिह्येषः ॥ २२ ॥ विशुद्धव्यतिपाताभ्यां तिह्येषः ॥ २४ ॥ विशुद्धव्यतिपाताभ्यां तिह्येषः ॥ २४ ॥ विशुद्धव्यतिपाताभ्यां तिर्वेषो द्रन्येष्वयिषः ॥ २४ ॥ विशुद्धव्यतिपाताभ्यां निर्वेषो द्रन्येष्वयिष्यां ॥ २६ ॥ रूपिष्वविष्यः ॥ २७ ॥ तदनन्तभागे मनापर्ययस्य ॥ २८ ॥ सर्वद्रन्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ एकादीनि भाष्यानि युगपदेकस्मिन्नाः चतुभ्यः ॥ ३० ॥ मतिश्रुताव्ययो विषय्यश्च ॥ ३१ ॥ सदसतोरविश्वेषाद्यक्ष्येष्यः ॥ ३१ ॥ सदसतोरविश्वेषाद्यक्ष्येष्यः ॥ ३१ ॥ सदसतोरविश्वेषाद्यक्ष्येष्

# इति तत्वर्याधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमोध्यायः

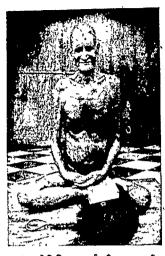

श्री तपोनिषि बाचार्य बीरसागरजी



श्री तथोनिधि आचार्य स्व. कुंशुसागरजी महाराज.

### श्री परमपूज्य स्वामिन् !

आपने विश्ववंद्य दैगंबरी दीक्षाको छेकर अलंख्य आसावोंका कल्याण किया है। आपकी साधना, तपश्चर्यों, विद्वत्ता, योग्यता, लोकलंगहनृति और सबसे अधिक निर्मेळ चारित्रके समाधान पाकर श्री परमपूज्य चारित्रकत्रवांतं सिद्धात—पारंगत, योगंद्र चूडामणि आचार्य शांतिसागर महाराजने आंतिम सहेखनाके समय आपको अपने उत्तराधिकार-आचार्य पट्टार आहळ कियाहै। अतः आपके आचार्य पट्टारंक्रत होनेके

पद्मात् प्रथम भेट रूपमें यह तत्वार्थश्लोकचार्तिकाळकार ग्रंथराजके प्रस्तुत चतुर्थखंडका आपके पुनीत करकम-कोमें परमादरपूर्वक समर्पण किया जाता है।

मध्यक्ष आ. कृंधुसागर प्रंथमाला



HALLER THE THE BEAR BOTH WAS THE THE THE THE THE THE THE



S SEEL LES PENTANTANTA PENTANTA

# संपादकीय वक्तव्य

**\*\*\*** 

आज इन इमारे स्वाध्याय प्रेमी पाठकोंके करकमछोनें स्होकवार्तिकके चौथे खंडको दे रहे हैं, इसका इमें हर्ष है। यद्यपि इस खंडके प्रकाशनमें अपेक्षासे अधिक निलंग हो। गया है। परन्तु हमारे धर्मप्रेमी सदस्य इमारी निनशताके छिए क्षमा करेंगे ऐसी आशा है।

हमें इस बातका हर्ष है कि प्रंथमानाने इस महान् कार्यको संपादन करनेमें मारी धैर्यका कार्य किया है। उसमें हमारे स्वाध्यायप्रेमी सदस्योंके वरसाहकी प्रेरणा है। हमारी इस योजनाका अर्वत्र स्वागत हो रहा है। हमारे सदस्योंको तो हमारे इस बहुमूल्य प्रकाशनका लाभ हो ही रहा है। परन्तु जो इतर जिज्ञासु हैं, जैनदर्शनके तत्वोंके अंतस्तन्नस्पर्श मूहम विवेचनका अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए आज यह प्रकाशन बहुत महत्वका स्थान रखता है। इस प्रंथके वाध्यायसे बड़े र सिद्धान्तवेत्ता विद्वान् प्रमावित हुए हैं। निग्नलिखित जैन समाजके कातिपय मिस्ट विद्वानोंकी सम्मतिसे हमारे पाठक समझ सकेंगे कि इस प्रंथसे स्वाध्यायप्रेमियोंका कितना हैत हुना है। वे सम्मतिया इस प्रकार हैं।

सिद्धान्तवाचस्पति स्याद्वादवारिधि श्री पं. वंग्नीधरजी न्यायालंकार इन्दैं।र

श्री तत्वार्धक्कोकवार्तिक हिन्दी भाष्यके छ्पे हुए तीनों खण्डोंको में श्रीमान् सर सेठ हुकुमचंदजी के सानिध्यमें रह पढ चुका हूं। इसपरसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि दार्शनिक एवं उदांतिक तत्त्वार्थीका विशद विस्तृत वर्णन करनेवाळे संस्कृत तत्त्वार्धक्कोकवार्तिक जैसे महान प्रथका हैदी माणमें अनुवाद करनेका कार्य बडी विदत्ता एवं दढसाहस एवं धैर्यका काम था।

इसको श्रीमान् पंडित माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्यने अपने अनुपम तथोक्त पुणेकि कारण पूर्ण हर डाळा है । इससे पंडितजी अवस्य वर्तमान युगीन जैन समाज़में एक महान् दार्शनिक बिद्वान् हाहे जानेके पूर्ण अधिकारी हैं । दर्शनशास्त्र, सिद्धान्त, न्याय, न्याकरण, साहित्यकी निस्तविद्वत्तासे ही न्यायाचार्यजीने यह कार्य संपन्न किया है ।

युक्ति और उदाहरणों द्वारा कठिन प्रमेयोंको सरङ सुत्रोध्य, बना दिया है । प्रतिमाशाङी विद्वानजीका यह कार्य वडा प्रशंसनीय हुआ है। इसके छिए हिन्दी टीकाकार माध्य पंडितजीको अनेक हार्दिक घन्यवाद समर्थित हैं।

भी लाकबहादुरजी बास्ती न्यायतीर्थ इन्दौर

अनेकपदांटकृत श्रीमान सर सेठ हुकमचंद्र साइवकी स्वाध्यायगोष्ठीमें अनेकोपाधिविभूषित न्यामाचार्य पं. माणिकचंद्रजी द्वारा रचित तस्वार्थस्रोकवार्त्तिककी हिंदी टीकाके कुछ प्रकरण देखनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ। टोका वस्तुतः अपने आपने कडी विश्वद और विद्वसापूर्ण है। श्रद्धेय पंडितजी न्यायशासको निष्णात विद्वान हैं। अत: श्रीकवार्तिक जैसे दुक्द और गंमीर प्रथको टीकाको अधिकारी आप जैसे नियायिक विद्वान ही हो सकते थे। श्रन्थकी मुळ पङ्क्तिया पढते समय प्रथम क्षण जो कठिनाई प्रतीत होती है, टीका पहनेके बाद दूसरे ही क्षणमें यह कठिनाई सरळतामें परिणत हो जाती है, यही इस टीकाकी विशेषता है।

अनेक स्थळोंको पढकर तो हमें ऐसा कगा जैसे पंडितजीने साक्षात महार्ष विद्यानंदिक पाद-मूलमें ही बैठकर इस प्रथका अध्ययन किया होय ।

जैन साहित्य जगत्वें यदि इस युगकी किन्हीं रचनाओं को महत्त्व दिया जा सकता है तो वे दो ही हैं। एक अवनादि प्रंथोंकी टीका, दूसरे तत्त्वार्थक्षोंकवार्तिककी हिंदी टीका। पहिलोको जहां अनेक विदानोंने मिलकर सम्पादन किया है, वहा दूसरोको न्यायाचार्य पिल्डित माणिकचंद्रजीने स्वतः अकेकिने ही किया है। बीसवीं सदीके जैन इतिहासको मतिशीक बनानेमें निःसंदेह पंडितजीने महत्त्रपूर्ण कार्यकिया है।

आजके संपादन जगत्को जितनी साहित्यिक सुविधायें प्राप्त हैं, जतनी सम्प्रवतः तब नहीं घी, अब कि पंडितजीने इस टोकाको प्रारम्भ किया था । किर मी पंडितजीने ध्यरनी बौद्धिक महान्मताके आधारपर इतने विशाल गहन और उच्चतम प्रंपको सरल बनाकर जो सर्व साधारणके किये सपयोगी बना दिया है, वह विद्वानोंके लिये ईर्वाको चीज है । पंडितजीकी इस साहिल सेवाके किये मात्री पीढी सदा उनका उपकार मानती रहेगी । श्री श्लोकवार्तिककी टोकाके लिये जैनदर्शन, न्याय, सिद्धांत, में निष्णात स्नातक विद्वान की अयेका थी, साथ ही अन्य दर्शनों या व्याकरण साहिस्तकी तकस्पर्शिनो विद्वता भी आकांक्षणीय थी । तभी पंडितजीने अक्षीममनीविष्यके भृत निरवध हिंदी टोकाको रूचना की है । विद्वदर्यजी और हिंदी माण्यकी जितनी भी प्रशंसा की जाय स्वल्प ही होंगी।

हिन्दी भाष्यमें शतशः नितान्त कठिन स्थलेंपर भाषार्थ, युक्तिया, उदाहरण, देकर तो स्रोहको मोन बना दिया गया है। रूक्ष विषय न्यायको इतना स्पष्ट, रुचिकर, सुनोध्य, बनानेमें मारी विद्वता, तपस्यो, परिश्रमशीनता, अन्येषणपूर्यक कार्य संपन्न किया गया है।

ऐसे प्रकरणोंका अध्ययन कर विद्वानकों तीक्षण अन्तः प्रवेशिनी विद्वतावर विस्तय करते हुये चित्त आनुन्दगद्गद को जाता है। पंडितजीने इस प्रंथमें अपने गंभीर अध्ययन, असाधारण झान, अधक परिश्रम, तथा अपूर्वप्रतिभाका जो उपयोग किया है, उसके लिए हम पंडितजीका अभिनन्दन करते हैं। मैं ट्रांकाका अध्ययन कर अध्यन्त प्रमावित हुआ हूं। जैन समाजसे नियेदन है कि चोरश्रम, परिवाबिदत्तासे अस्प्रय इस अनुपम प्रत्यका परिशावन करें और महान् नैयायिक आचार्य श्री विद्यानन्द रामावित हुआ स्वार्य श्री विद्यानन्द रामावित हुए स्वकीय सम्यन्जानको परिवाबन करें।

### श्री विद्वहर पं. कैलासचन्दजी सिद्धान्तशास्त्री बनारस

गुरुवर्य पं माणिकचन्द जीकी अमूल्य कृति श्री स्रोकवार्तिक कंकारकी हिन्दी टीका इस शतीके विद्वद्वर्गके लिए स्वर्शकी वस्तु है। गुरुकी कृतिकी आलोचना करना शिष्यका कार्य नहीं होता। वह केवल उसकी अभिवन्दना कर एकता है। अतः में भी उसकी अभिवन्दना करता हूं। वह एक ऐसी कृति है, जिउसे भागे पीलोका मार्ग प्रशस्त हुआ है। वह सचमुचमें छोकवा- विकालकारके जिज्ञासुओं के लिये दीपिकाका ही कार्य करेगी।

इससे इस ग्रंथकी महान्ता एवं उपयोगिताका दर्शन हमारे पाठकोंको मदी माति होगा। अधिक ठिखनेकी आवश्यकता नहीं।

#### मस्तत खंडका प्रमेय

इससे पहिले प्रकृतप्रथके तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं । यह निश्चित है कि तत्वार्यक्षोकपार्तिकालंकार तत्वार्यसूत्रके सर्व गहन गंभीर तत्वोंका विविध दृष्टिकोणसे दर्शन करानेवाला विशाल दर्शण है, तत्वार्यसूत्रके प्रमेयोंका इतना सूक्ष्म स्नीर विस्तृत विवेचन करनेवाला श्राजतक कोई दूसरा ग्रंथ नहीं निकला, यह हम निस्संकोच लिख सकते हैं ।

प्रथम खंद:— प्रकृत ग्रंथके प्रथम खंडमें मोक्षोपायके संबंधमें अत्यंत गवेषणाके साथ विचार किया गया है। उक्त विषयका स्पष्टीकरण आवाछ दृद्धोंको समझमें आवे, इस ढंगसे अत्यंत विश्वर रीतिमे किया गया है। जीवका आंतिम ध्येय मोक्ष है। वंधनवद्ध आत्माको पुक्तिके अळावा और क्या चाहिये। पुक्तिके ळिए साधनीभूत सफलमार्गका दर्शन महर्षि विद्यानंदस्त्रामीने इस प्रकरणमें कराया है। रत्नत्रयके विना मुक्तिश्री वशमें नहीं हो सकती है। रत्नत्रयकी प्राप्तिसे ही मोक्ष-साधाल्यके वैभवको यह आत्मा अभित—अनंत—आनंदके साथ अनुभव कर सकता है, इस तत्वका दर्शन हम आचार्य विद्यानंदीके विवचनमें देखकर गद्मद हो जाते हैं। ६५० पृष्ठोमें केवळ एक प्रथम सूत्रका विवचन ही आतका है। इस खंडमें प्रयम सूत्रका विवचन ही आतका है। इस खंडमें प्रयम अध्यायका प्रथम आन्दिक तक प्रकरण आ गया है।

द्वितीय खंड — द्वितीय खंड में पुनस्न प्रंथकार ने सम्पर्दर्शनका स्वक्ष्य, मेद, विध्यमीपाय, तत्वोंका स्वक्ष्य और भेद, तत्वज्ञानके साधक निक्षेपादिकोंका विवेचन, निर्देशादि पदार्थ विज्ञानोंका विस्तार, और सत्तं एया क्षेत्रादिक तत्वज्ञानके साधनोंपर पर्याप्त प्रकारः डाका है। इस खंड में प्रथम व्यव्यायका दितीय आन्दिकतकका विवेचन आ चुका है। ग्रंथकार ने इस प्रकरण में सम्पर्दर्शनके विवेच में स्वीगीण विश्वद विचारको व्यक्त किया है। इतना ही लिखना पर्याप्त है कि सम्पर्दर्शनके विषयमें इतना वित्तृत व सुरुष्ट विवेचन अन्यत्र मिळना असेमव है। इस खंड में केवळ सात सूत्रोंका विवेचन हैं। प्रथम खंड में 'सम्पर्दर्शनच'ित्राणि मोक्ष मार्गः 'इस सूत्रके द्वारा मोक्षमार्गका सामान्य विवेचन कर आचार्य प्रवर्श दूसरे खंड में 'तत्वार्यक्रद्वानं सम्पर्दर्शनं 'से लेकर 'सर्वेख्याक्षेत्रस्पर्शन

कार्डातरभावास्पबद्धत्वेश्व ' सूत्रपर्येत सम्बन्दर्शनका स्वरूप, उत्पत्ति व भेद, तत्योंका विशदरूप श्रीर तत्वज्ञानके उपायोंका विशद दर्शन कराया है। इस तरह द्वितीय खंडमें केवळ सात स्वॉका श्रीर द्वितीय आन्द्रिकतक आठ सूत्रोंका विवेचन आ गया है।

तृतीयसंदर-तीसरे खंडमें सन्याक्षानका प्रकरण चाल हो गया है। नीवें सूत्रमे लेकर २० वें सूत्रका विवेचन तीसरे खंडमें आ चुका है। सन्याज्ञानका स्वस्त्य, सन्याक्षानके भेद, मतिक्षान लीर श्रुतक्षानका विवेचन उक्त खंडमें किया गया है। ज्ञान सामान्य प्रत्येक जीवको होनेपर भी सन्यादर्शन जवतक नहीं होता है, तवतक वह ज्ञान सन्याज्ञान नहीं कहलाता है। सन्याज्ञान हुए विना इस लाग्माको आग्मसिद्धि नहीं हो सकती है। सन्याज्ञानरहित चारित्र मी सन्याक्षानित्र नहीं कहला सकता। अतः सन्याज्ञानकी प्राप्ति होना अर्थत आवश्यक है। इस प्रकरणमें ज्ञानको मतिश्रुत अवधिः मनःपर्यय और केवल्जानके रूपमें विमक्त कर उनको प्रत्यक्ष और परोक्षप्रमाणके रूपमें विवेचन किया है। इन ज्ञानोंके प्रामाण्यके संवयमें तार्किकच्छामणि विद्यानंदस्वामीने अकाट्य यक्तियों द्वार जो विवेचन किया है। और उन्होंके प्रयोक्त प्रमाणोंसे विवयको उनके गले उतारनेका चार्त्य दिखाया गया है। इस तरह तृतीय खंडमें २० सूत्रतकके प्रमेगोंका प्रतिण्यन किया गया है।

चत्रर्थस्तर-प्रस्तुत चतुर्थ खंड 'मनप्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्' इस अवधिज्ञानविषयक सत्रसे प्रारंभ हो जाता है । प्रंथकारने अवधि और मन:पर्यय ज्ञान, उनका स्वरूप, भेद, एव केवळबानके संबंधमें प्रतिमापूर्ण विवेचन किया है । साथ ही कुमति, कुश्रुत और विमेगबानका विवेचन कर नयोंके संबंधमें विस्तृत विवेचन किया है। इस प्रकरणमें आचार्यने अवधिकानकी तत्विचे अन्तरंग और बहिरंग कारणोंका सन्दर विचार कर निमित्त और उपादानपर यथेष्ट प्रकाश डाटा है । उसी प्रकार अनंतर अवधिद्वानेक मेटोंका विस्तारपर्वक निरूपण कर अन्यत्र उद्घिखित सर्वमेट इन्ही मेदोमें अंतर्भत होते हैं, इस बातका स्युक्तिक निरूपण किया है। तदनन्तर मनःवर्षय ज्ञानका. स्वरूप, भेद और उनमें जो विशेषता है, उसका विशद प्रतिपादन किया है। इसके बाद मतिश्र-तादि बानोंका विषयनियम बतळाते हुए आचार्य महाराजने उनको आगमके प्रकाशमें तर्क और यक्तिंधे प्रतिष्ठित किया है । केवळज्ञानके विषयनिवंधको 'सर्वद्रव्यवर्यायेष् केववस्य' सुत्रके द्वारा प्रतिवादन करते हुए प्रंथकारने सर्वेज्ञकी सुरुंगत ज्याख्या की है । केवळझानमे सर्व द्रव्यवर्षीय इसकती हैं। एक भी पर्याय या पदार्थके छटनेपर सर्वज्ञता नहीं वन सकती है। यहां मीनीसक मतका खुब परामर्श कर साकल्यरूपसे सर्वज्ञासिद्धि की है । नास्तिक और मीमांशकोंके द्वारा उठाई गई अनेक शंकाए एवं उनके द्वारा प्रयुक्त हेतुको सदीप सिद्ध कर महर्षिने अल्पञ्चके ज्ञानको सावरण और सर्वज्ञके ज्ञानको निरावरण सिद्ध किया है । आवरणोंकी सर्वथा हानि होनेपर विशद, सकल, और यगवत प्रसक्षज्ञान प्राप्त दोशा है। वही केवळ्डान है। वहींवर सर्वज्ञता है। इस प्रकरणके बाद एक जीवमें एक साथ कितने बान हो सकते हैं, इसका विवेचन किया गया है । छमस्य जीवोंके एक

समयमें दो उनायेग नहीं हो सकते हैं, क्षायोपशिमकज्ञान कमसे ही होते हैं, यह बतजाकर एक साथ कितने ज्ञान कैसे संमयते हैं, इसका समुक्तिक विवेचन किया गया है। केवळ्जान द्वानिक हैं, अधहाय है, वह अकेजा है, जतः एक ही है। पंच ज्ञानोंकी विशद व्याख्या करनेके बाद मिध्यालके साह-चयंसे मिश्युत अविवे ये तीन ज्ञान मिथ्याल्य भी होते हैं, मनःपर्यय और केवज विध्याल्य नहीं हो सकते हैं, इसका समर्थन किया गया है। अंतमें तत्वार्थाधिगम भेदके नामसे प्रथकारने जो प्रकरण निबद किया है, वह विद्यानेंके लिए अध्यंत उपयोगी चीज है। वीतराग कथा और विजिशिष्ठकथाके द्वारा जो विद्यान तत्वासिद्धि करना चाहते हैं, उनको इस प्रकरणका यथेष्ट उपयोग होगा। आचार्य विधानंदरनामीने इस प्रकरणमें अपने ज्ञानकी शक्ते सारे वैमवको ओत दिया है। इस तरह यह खंड मी करीब ६०० पृष्ठोमें पूर्ण हुआ है।

हमारा अनुपान था कि कुळ ७ खंड इस प्रंथराजके होंगे। पाच खंडोमें पिहला अध्याय और क्षेत्र दो खंडोमें नी अध्याय पूर्ण होंगे। परंतु प्रथमाध्याय इस चौथे खंडमें ही समाप्त हो गया है। आगके नी अध्याय तीन खंडोमें समाप्त हो जायेंगे। हम समग्र प्रंथको शीघ्र हमारे बिह्मान् पाठकोंके हाथमें देनेके प्रयत्नमें हैं।

यह कार्य सामान्य नहीं है, यह इन निवेदन कर चुके हैं। इस कार्यमें किठनाईयां भी अधिक हैं। संश्वाको मारी आर्थिक हानि हो रही है। परंतु संकल्पित कार्यको पूर्ण करना हमारा निश्चय है। यह तो हमारे विश्व पाठकोंको द्वात है कि आचार्य कुंधुसागर प्रंथमाळाके सदस्योंको यह प्रंथ अन्य प्रकाशनोंके साथ विनामूल्य ही दिया जा रहा है। करीब ५०० सदस्योंको विनामूल्य मेंट जानेके बाद, और प्राय: वे ही स्वाध्याधामिरुचि रखनेवाळे होनेको कारण शेव प्रतियोंको खरीदने-वाळे बहुत सामित संख्यामें हैं। इसळिए हम अपने सदस्योंसे ही निवेदन करेंगे कि वे या तो इस सदस्य संख्या बढानेका प्रयत्न करें या अपनी ओरसे कुछ प्रतियोंको खरीद कर जैनेतर विद्वान, हिन्न-विषय, परदेशके विद्वान आदिको मेटमें देनेकी ज्यवस्था करें। आज ऐसे गंमीर दार्छिक प्रयोक्ता परदेशके विद्वान आदिको भेटमें देनेकी ज्यवस्था करें। आज ऐसे गंमीर दार्छिक प्रयोक्ता परदेशके विद्वान आदिको भेटमें देनेकी ज्यवस्था करें। आज ऐसे गंमीर दार्छिक प्रयोक्ता परदेशके विद्वान करनेके छिए छालाभित हैं। परन्त उनके सामने खनेका कार्यक्र है। हमारे स्वाध्याप्रेमी जिनवाणीभक्त इस और ध्यान देवें। इस प्रकार यह कार्य चुकर है। हमारे स्वाध्याप्रेमी जिनवाणीभक्त इस और ध्यान देवें। इस प्रकार यह कार्य चुकर हो सकता है। आशा है कि समाजके श्रुतभक्त सज्जन इस कार्यमें हाथ बटायों।

#### टीकाकारके मति कृतज्ञता

विधानंद स्वामीकी विषय प्रतिपादनशैकी जिस प्रकार अनुपम है, उसे किए निकार जीकी विषयको विश्वयको विश्वयको पद्धित अनुशि है। इस गहन प्रंयके गृद्ध प्रमेप करन्य करनेकी पद्धित अनुशि है। यह उनकी अगाधिवत्ता के रोक्टर करनेका प्रस्था प्रमाण है।

### —: प्रकृत ग्रंथका समर्पणं :—

परमपूज्य प्राजःसमरणीय विश्ववंद्य चारित्र वक्षमिर्ध शाचार्य शांतिसागर महाराज इस वर्ष समस्त विश्वको दुःखसागरमें मगनकर स्वयं आरमङीन हुए । आचार्यश्रीने अपनी अंतिम यमसङ्घेन खनाको समय समाजको भावी मार्गदर्शनके लिए अपना आचार्यवद अपने सुयोग्य प्रथमशिष्य घोर तपस्त्री विद्वान मुनिराज वीरसागर महाराजको प्रदान किया । ५व जनके आदेशानुसार चलनेके लिए समाजको आजा दी ।

### श्री आचार्य वीरसागर महाराज

श्रीपरमपूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्य वीरसागरजी महाराज वर्तमान युगके महान् संत हैं। वे आचार्य महाराजके प्रथम शिष्य हैं। उनके द्वारा आजपर्यत असंस्य चीर्योका उद्धार हुआ है, हो रहा है। वे वयोगृद्ध, झानगृद्ध, संयमगृद्ध, और अनुभवगृद्ध हैं। उनके द्वारा समाजको वस्तुतः सही मार्गदर्शन होगा। आचार्यश्रीने योग्य व्यक्तिको अधिकारसूत्र दिया है। आज आप समाजके किए महान् संतके द्वारा नियुक्त अधिकृत आध्यासिक पृष्टके आचार्य हुए हैं। आचार्य पदांटकृत प्रसंगको चिरस्मृतिके किए एवं इस प्रसंगको प्रथमसेटके रूपमें- प्रस्तुत खंडको परमपूज्य आचार्य वीरमागर महाराजको करकमलोमें समर्पित किया गया है। हमें इस वासका अभिमान है कि संस्थाको इस प्रश्चिन एक शुपशकुनका कार्य किया है। आचार्यश्रीका युग चिरंसनमार्ग प्रमावक एवं कोककल्याणासक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

#### अपनी बात.

प्रमण्य प्रातःस्मरणीय विद्वहर स्व. आचार्य श्री कुंधुसागर महाराजकी पुण्यस्मृतिमें यह ग्रंथमाळा चरू रही है। आचार्यश्रीने अपने जीवनकारूमें धर्मकी बडी प्रभावना को । जैनध्येकी विश्वधर्मके रूपमें रखनेका अनवरत उद्योग किया । तेजोपुज प्रतिभा, विद्वत्ता, आकर्षणशक्ति, कीमकता, गंमीरता, आदि गुणोंके द्वारा आपने विश्वको अपनी और खींच ळिया या। विश्वकरणाणकी तीव्रतर सावना उनके हृदयमें धर कर गई थी। समाजका दुर्भाग्य है कि असम्यमें हो उन्होंने इह लोकसे प्रयाण किया। प्रवश्नीकी हो स्मृतिमें यह संस्था आपकी सेवा कर रही है। यदि आप संस्थाके महत्त्व और कार्यगीरवको ळक्षमें रखकर इसमें सहयोग प्रदान करें तो यह आपकी इससे भी अधिक प्रमाणमें सेवा करनेमें दक्ष होगी एवं विश्वमें इस प्रभावक तस्वका विपुळमचार होकर कोककर्याण होगा।

विनीत—
सोलापुर वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री
( विद्याधाचस्पित न्याय—कान्यतीर्ध )
वीरनिर्वाण सं. २४८२ 
ऑ. मंत्री-श्री आचार्य कुंथुसासर ग्रंथसाला सोलापुर-



### श्रीविद्यानंद-स्वामिविरचितः

# तत्त्वार्थश्लोकवार्त्तिकारुकारः

# तत्त्वार्थिनितामणिटीकासहितः

( चतुर्थखंडः )

े परोक्षमति, श्रुतज्ञानोंका परिभाषण कर श्री उमास्त्रामी महाराज अब ऋमप्राप्त अवधिङ्कानका व्याख्यान करनेके छिए सूत्रका उचारण करते हैं।

# भवप्रत्ययोऽवधिदेंवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

अवधिज्ञानका कक्षण तो " मतिश्रुतावधिमनः पर्ययक्षेयळानि ज्ञानम् " इस सूत्रमं पडे हुये अवधि शब्दकी निरुक्ति करके ही कह दिया गया है। अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और अन्तरंग बहिरंग कारणोंके संनिधान होनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भावकी मर्यादाको ळिये हुये जो रूपी पुद्रक और बद्ध जीवद्रवर्णोंके विवर्तोको अरयक्षरूपसे विषय करनेवाळा ज्ञान है, वह अवधिज्ञान है। उस अवधिज्ञानके भवप्रस्यय अवधि और क्षयोपशमिनिमित्त अवधि ये दो मेद हैं। पक्षियोंको जिस प्रकार शिक्षा विना ही आकासमें उदमा आ जाता है, मळळियोंको सीखे विना ही अपने जन्म अनुसार जळमें तैरना आ जाता है, उसी प्रकार चार निकायके सभी देव और संपूर्ण नारिकयोंके भवको ही कारण मानकर भवप्रस्यय अवधिज्ञान हो जाता है। सम्यग्दर्शनका सिन्नधान हो जानेपर वह अवधिज्ञान है, अन्यया विमङ्गज्ञान कहा जायगा।

### किं पुनः कुर्विभिद्मावेदयतीत्याह ।

फिर किस फलकी सिद्धिको करते हुए श्री उमास्त्रामी महाराज इस '' मवप्रत्ययोऽत्रधिर्देव-नारकाणां '' सूत्रका प्रज्ञापन कराते हैं 'इस प्रकार प्रश्नकर्ताकी जिज्ञासा होनेपर श्री उमास्त्रामी महाराज यों स्पष्ट उत्तर देते हैं, सो सुनो।

# भवप्रत्यय इत्यादिसूत्रमाहावधेर्वहिः । कारणं कथयत्रेकं स्वामिभेदन्यपेक्षया ॥ १ ॥

अयाधिज्ञानको देव और नारकी इन दो अधिपतियोंको मेदोंकी विशेष अपेक्षा नहीं करके अवधिज्ञानको केवळ वहिरंग एक कारणका कमन करते हुए श्री उमास्त्रामी महाराज " मवप्रत्ययोऽ- विधेदेवनारकाणां " इस सूत्रको कह रहे हैं। अर्थात् भिन्न दो स्वामियोंको सामान्यरूपछे एक बहिरंग कारण द्वारा हुपे अवधिज्ञानका प्रतिपादक यह सूत्र है। अय्वा देव और नारकी इन दो स्वामियोंको मेदकी विशेष अपेक्षा करके भी वहिरंग कारण एक मत्र मात्र हो जानेसे मत्रप्रत्य अवधिज्ञानको स्वामीजी कह रहे हैं।

देवनारकाणां भत्रभेदात्कयं भनस्तद्वधेरेकं कारणमिति न चोद्यं भवसामान्यस्यै-करवाविरोधात् ।

कोई कटाक्ष करता है कि देवोंकी उत्पत्ति, स्थिति, सुल मोगना आदि मयकी प्रक्रिया मिल है, और नारिकियोंकी उत्पत्ति, दुःख मोगना, नरक आयुका उदय आदि मयकी पद्धित न्यारी है। जब कि देव और नारिकियोंके मवोंमें भेद हो रहा है तो सूत्रकार महाराजने उन दोनोंके अवधिज्ञानका एक कारण मठा मय ही कैसे कह दिया है। बताओं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार आक्षेपपूर्ण प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। न्योंकि सामान्यस्पसे भवके एकपनका कोई विरोध नहीं है। महाराजी और पिसनहारीके पुत्र प्रसन्न होनेपर सुत उत्पत्ति एकसी है। बीतराग विदानोंकी दिएमें देवोंका जन्म और नारिक्षयोंका जन्म एकसा है। गमन सामान्यकी अपेक्षासे ऊंटकी गित और हाथीकी गितमें कोई अन्तर नहीं है। अतः देव और नारिक्षयोंकी मध्यम देशाविधका बहिर्ग कारण तिस अवधियोग्य शरीर आदिसे युक्त जन्म छेनारूप मव है।

### कथं बहिरंगकारणं भवस्तस्यात्मपर्यायत्वादिति चेत् ।

पुनः किसीका प्रश्न है कि भव भटा अवधिज्ञानका बहिरंग कारण कीसे हो सकता है है क्योंकि वह भव तो जीवद्रव्यकी अन्तरंग पर्याय है । जीवके भविष्यकी आयुष्यकर्मका उदय होनेपर जीवको उपादान कारण मानकर जीवकी भवप्याय होती है। अतः भव तो अन्तरंग कारण होना चाहिये। इस प्रकार आशंका करनेपर तो यों समाधान करना कि—

# नामायुरुदयापेक्षो चुः पर्यायो भवः स्मृतः । स बहिः प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययोऽवधिः ॥ २ ॥

गति नामक नामकर्म और आयु कर्मके उदयकी अपेक्षा रखनेवाळी जीवकी पर्याय मद कही गयी है। यह मवका उक्षण पूर्व आचार्योकी आग्नायसे स्मरण हुआ चळा आरहा है। जिस अवधिवानका बहिरंग कारण वह मन है वह ज्ञान भन्नप्रयद अवधि कहा जाता है। जीवकी पर्यायें अन्तरंग कारण ही होंय ऐसा कोई नियम नहीं है । अयन्तपरोक्ष आकाश और काळद्रव्यके परिणाम बहुतसे कार्योमें बिहरंगनिमित्त बन रहे हैं। पांच सेर दहीका उपादान पांच सेर दूध है। उसमें तोला भर डाला गया दही जामन तो निमित्तमात्र है। यानी बहिरंग कारण है। अन्तरंग कारण या उपादान कारण नहीं है। खयं जीवके कोधपर्यायकी उत्पत्ति करनेमें कोष नामका गौद्रक्रिक कर्म तो अन्तरंग कारण है, और जीवकी पूर्ववर्ती क्रोधपर्याय या चारित्रगुणकी अन्य कोई विमावपर्याय बहिरंगकारण है। चारित्र गुण उपादानकारण है। तथा जीवके सम्यक्त्यगुण त्वयजनेमें न्यारे चारित्रमुणकी परिणति हो रही करणळचित्र तो अन्तरंग कारण है। और क्षयोपरामळब्जि या उपादानरू । हो रही पूर्वसमयकी भिष्यात्वपरिणति बहिरंग कारण है । उन्ने चौढे वट वृक्ष. आम वृक्ष आदिकी उत्पत्तिके उपादानकारण खेत, मिटी, जल, आतप, नायु, **आदिक हैं । औ**र बटबीज या आमकी गुठिकी निमित्तकारण है । चना, उर्द, गुठिकी आदि बीजोंमें हो पल्लोंके मीतर जो तिल या पोस्त बराबर पदार्थ छिपा हुआ है वह केवल आदिके सन्य अंकरका उपादानकारण माना जाय । खाये पीये हुये दूध, अन्, जल, वायु आदिमें प्रविष्ट हो रहीं या अतिरिक्त स्थळोंसे भी आई हुयीं आहारवर्गणायें तो बाळकके वढे हुये मोटे शरीरकी खपादानकारण हैं। और मातापिताक रजोवीर्थ निमित्तकारण हैं। घौछे या प<del>ीछे</del> प्रकाशके उपादानकारण तो गृहमें मरे हुये पुद्रल हैं। दीवक या सूर्यके निमित्तसे वे ही चमकदार परिणत हो गये हैं। जैसे कि जीवके रागद्देष आदिको निमित्त पाकर कार्मणवर्गणायें ज्ञानावरण आदि कर्म बन जाती हैं। जो कार्य रूप परिणमता है, वह उपादानकारण है। आम्रवीजको निमित्त पाकर इधर उधरके जढ मृतिका आदिक पुद्रल हो ढाठों. छाठ. बौर, आम गुठिली आदि अवस्थाओंको धार छेने हैं। वे ही मिट्टी आदिक यंदि अमरूर बीजका निमित्त पाते हैं, तो अमरूदके वृक्षके उपादानकारण बन जाते हैं। सकोरामें थोडी मिट्टी और बीज अधिक डाळकर बोदेनेसे कुछ कालमें सभी मिट्टी अंक़ररूप परिणमजाती है। सभीचीन मित्रकी शिक्षाके अनुसार प्रशंसनीय कार्योंको करनेवाळे धनिक पुरुषकी प्रवृत्तिका अन्तरंग कारण तो सचा मित्र है, जो कि सर्वथा अष्ठग है। और धनिककी मोंडी बुद्धि तो उस प्रवृत्तिका बहिरंग कारण है। यह कार्यकारणका विषय गंभीर है । स्याद्वादिसद्धान्तके अनुसार ही हृस्यंगत होता है । प्रकरणमें देवनाराकियोंके अवधि-बानका बाहरंग कारण उनका मन है, ऐसा समझो |

विहरंगस्य देवगतिनामकर्षणो देवायुषश्चोदयादेवभवः । तथा नरकगतिनामकर्षणो नरकायुषश्चोदयात्ररकभव इति । तस्य वहिरंगतात्मपर्यायत्वेऽपि न विरुद्धा ।

देखिये, गति नामक पिण्डाकृतिके भेद हो रहे देवगाति नामक नामकर्म और आयुष्यकर्मके भेद हो रहे देवायुक्तर्म इन बहिरंग कारणोंके उदयक्षे आत्माकी देवभव परिणाति होती है, तथा

नरक गित नामक नामकर्म और नरकायुः इन दो बहिरंग कारणोंके उदयसे आरमाकी नरकमव पर्याय होती है। इस प्रकार उस भनको आत्माका पर्यापपना होते हुये मी बहिरंग कारणपना विरुद्ध नहीं है। इन्योंकी परिणतिओं निकंक कोई तदासक परिणाम तो बहिरंगकारण बन जाते हैं, और दूरवर्ती, इन्यान्तरवर्ती मी कोई कोई पदार्ष अन्तरंगकारणपनेके पारितोषिकको उद्धते जाते हैं। की या धन अथना प्रियपुत्र आदिके सर्थया अथीन हो रहे पुरुषकी प्रशृतिओंका अन्तरंगकारण को धन आदिक हैं और उस पुरुषकी रित, मोह, रोम आदि निज आत्मपरिणतियां बहिरंगकारण हैं। किसी कार्यमें तो वे केसी भी यानी उदासीनकारण मी नहीं हैं, प्रेरकपना तो दूर रहा।

कथमत्रावधारणं, देवनारकाणामेव भवमत्वयोऽवधिरिति वा भवमत्यय एव देव-नारकाणामिति ! उभयथाप्यदोप इत्याह ।

यहा किसीकी शंका है कि सभी वाक्य अवधारणसहित होते है। चाहे एवकार कण्डोक कहा जाय अववारण किया गया है! अववा विधेयदक साथ एव लगाकर नियम किया गया है! अववा विधेयदक साथ एव लगाकर नियम किया गया है! अववा विधेयदक साथ एव लगाकर नियम किया गया है! अववा विधेयदक साथ एव लगाकर नियम किया गया है! अववाज । अर्थात्—देव और नारकी जीवों के ही मवमत्यय अवधि होती है, इस प्रकार अवधारण अभीष्ट है अथवा मवमत्यय अवधि हो देव और नारिक्षयों के होती है! यों अभिमत है। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य सहते है कि दोनों भी प्रकारों अवधारण करनेपर कोई दोप नहीं आता है। हमें उद्देश और विधेय दोनों में एवकार लगाकर अवधारण करना अभीष्ट है। इसी बातको आचार्य महाराज दो कारिकाओं हारा स्पष्ट कर देते हैं।

# येऽप्रतोऽत्र प्रवक्ष्यन्ते प्राणिनो देवनारकाः । तेषामेवायामित्यर्थान्नान्येषां भवकारणः ॥ ३॥

इस तत्वार्थसूत्र प्रंथमें आगे चौथे, तीसरे ष्रध्याय करके जो प्राणी देव और नारकी बढिया ढंगसे कहे जायेंगे, उन प्राणियोंके ही यह भवको कारण मानकर उरवज होनेवाळा अविध्रान उत्यन होता है। अन्य मनुष्य या तिर्थच प्राणियोंके मवप्रत्यय अविध्रान नहीं होता है। ऐसा उत्तर्इकों अपवारणको अन्यितकर अर्थ करदेनेसे देव नारिकयोंके अतिरिक्त अन्य प्राणियोंके मवप्रत्य अविध्रानका निराकरण कर दिया जाता है। यद्यि तीर्थकरोंके मी जन्म केते ही मवप्रत्य अविध्रानका निराकरण कर दिया जाता है। यद्यि तीर्थकरोंके प्राणियोंकी अविक्षासे अव विद्यानका नियम इस प्रकार करदेनेपर कोई दोष नहीं आता है।

भवप्रत्यय एवेतिनियमात्र गुणोद्भवः । संयमादिगुणाभावाद्देवनारकदेहिनाम् ॥ ४ ॥ मवप्रत्यय ही अवधिक्षान देवनारिक्योंके होता है। इस प्रकार दूसरा पूर्वदलमें नियम कर देनेसे देव और नारिक्योंके गुणसे उत्यन हुए क्षयोपशमनिमित्त अवधिक्षानका निषेध हो जाता है। क्योंकि देव और नारिक्योंके सदा अप्रत्याख्यानावरण कर्मका उदय बना रहनेके कारण संयम, देश-संयम और श्रेणी आदिके भावस्वरूप गुणोंका अभाव है। अतः उन शरीरधारी देवनारिक्योंके गुणप्रत्यय अवधिक्षान नहीं उपजाता है।

### नन्वेदमधारणेऽवधौ ज्ञानावरणक्षयोपश्चमहेतुरिय न भवेदित्याशंकामपत्तुदति ।

यहा किसीका प्रश्न है कि इस प्रकार देवनारिक यों के अविश्वानमें मनप्रत्ययका ही यदि अव-धारण किया जायगा, तब तो ज्ञानावरणका स्वयोपशम मी उस अविश्वानका हेतु नहीं हो सकेगा? किंतु सम्पूर्ण द्वानोंमें स्वयोपशम या श्वयको तो अनिवार्य कारण माना गया है। अवधारण करनेपर तो उस श्वयोपशमकी कारणता पुष्पमूत हो जाती है। इस प्रकार आशंकाका श्री विद्यानंदस्वामी वार्तिकोंद्वारा स्वयं निराकरण करते हैं।

# नाविधिज्ञानवृत्कर्मक्षयोपशमहेतुता । व्यवच्छेचा प्रसज्येताप्रतियोगित्वनिर्णयात् ॥ ५ ॥ बाह्यो हि प्रत्ययावत्राख्यातौ भवगुणौ तयोः । प्रतियोगित्वमित्येकनियमादन्यविच्छिदे ॥ ६ ॥

" भवप्रत्यय एव " ऐसा कहदेनेसे अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमको अवधिज्ञानकी हेतुताका व्यवच्छेद हो जाना यह प्रसंग कथमपि प्रस्तुत नहीं होगा। क्योंकि क्षयोपशमको अप्रतियोगीपनका निर्णय हो चुका है। अवधारण द्वारा विपक्षभूत प्रतियोगियोंका निवारण हुआ करता है। भावार्थ — भवप्रत्यका प्रतियोगी भवप्रत्यमान या संयम आदि गुण हैं। अतः भवप्रत्यय ही ऐसा अवधारण करनेपर भवप्रत्ययामान या संयम आदि गुण हैं। अतः भवप्रत्यय ही ऐसा अवधारण करनेपर भवप्रत्ययामानका ही निवारण होगा। क्षयोपशमकी कारणताका बाळाप्र मात्र भी व्यवच्छेद नहीं हो सकता है। कारण कि उन दो प्रकारवाळे अवधिज्ञानोंके बहिरंगकारण यहां प्रकरणमें भव और गुण ये दो बखाने गये हैं। अतः सब और गुण परस्परमें एक दूसरेके प्रतियोगी हैं। इस कारण शेष अन्यका व्यवच्छेद करनेके ळिये एकका नियम कर दिया जाता है। अर्थाच् — जिस देव या नारकीके मवको कारण मानकर अवधिज्ञान उत्यन हुआ है, मर्जे ही उनके अवधिज्ञानमें संयम आदि गुण कारण नहीं है, किन्तु क्षयोपशम तो कारण अवस्य है। गुण तो बहिरंगकारण है, और क्षयोपशम अन्तरंगकारण है। अतः भवके प्रतियोगी हो रहे बहिरंगकारण गुणका तो देव नारकियोंके अवधिज्ञानमें निषेध है। किन्तु अप्रतियोगी वन रहे क्षयोपशमका निषेध नहीं किया गया है।

यभैव हि चैत्रो घतुर्द्धर एवेत्यत्रायोगव्यवच्छेदेऽप्यघातुर्द्धरेस्य व्यवच्छेदो नावाण्टिस्यादेस्तस्य तदमितयोगित्वात् । किं चैत्रो घतुर्द्धरः किं वायमधतुर्द्धर इति आशंकायां धातुर्द्धरेतरयोरेव मितयोगित्वाद्धातुर्द्धर्यनियतेनाभातुर्द्धये व्यवच्छिद्यते । तथा किमवधि-भैवमत्ययः किं वा गुणमत्यय इति वहिरंगकारणयोभवगुणयोः परस्परं मितयोगिनोः अंकायामेकतरस्य भवस्य कारणत्वेन नियमे गुणकारणत्वं व्यवच्छिद्यते । न पुनरवधिक्वानावरणक्षयोपश्चविशेषः क्षेत्रकाछादिवत्तस्य तद्मतियोगित्वात् ।

एवकार तीन प्रकारका होता है। १ अयोगन्यवन्छेर २ अन्ययोगन्यवन्छेद ३ अयन्तायोग-व्यवच्छेर | इन तीन मेरोंने प्रथममेरका उदाहरण यों है कि " पार्थी धनुर्धर एव " अर्जुन योद्धा धनुषधारी ही है। यहां विशेषणके साथ छने हुये अयोगन्यवन्छेदक एवकार हारा धनुष असके अतिरिक्त अन्य अलशस्त्रोंके धारण करनेका अर्जुनमें निषेध नियम किया गया है । तथा " पार्थ एव धनुर्धरः " यहां विशेषके साथ छगे हुये अन्ययोगन्यवच्छेदक एवकार द्वारा अर्जुनसे अतिरिक्त योद्धाओं में धनुर्धरपनेका निषेधनियम किया गया है ! तीसरे " नीळं सरोजं भवसेव " यहां क्रियाके साथ छंगे हुये असन्तायोगव्यवच्छेदक एवकार हारा नीलकमलके निषेधका निराकरण कर दिया जाता है। यहा प्रकरणमें यह कहना है कि चैत्र विद्यार्थी धनुषधारी ही है। इस प्रयोगमें जिस ही प्रकार अयोगका व्यवच्छेद होनेपर भी चैत्रके धनुर्धारी रहितपनेका ही प्रतिषेध हो जाता है। किंत बळवान चैत्रके अपिडतपन, धनीपन, युवापन आदिका व्यवच्छेर नहीं हो जाता है । क्योंकि उस धनुषधारी चेत्रके वे अपण्डितपन आदिक प्रतियोगी नहीं है । यहा प्रतियोगी तो धनुषधारी रहितवना ही है । देखो. चेत्र क्या धनुषधारी है ? अधना क्या यह चित्रा स्त्रीका युना छडका धनुषधारी नहीं है १ इस प्रकार आशंका होनेपर धनुष्यारीपन और धनुषरहितपन इन दोनोंका ही प्रतियोगी-पना नियत हो रहा है। जब चैत्र धनुषधारी है, इस प्रकार नियम कर दिया गया है, तो उस नियमकरके चैत्रके धृतुष्धारण नहीं करनेपनका व्यवच्छेद कर दिया जाता है । अर्थात् प्रसिद्ध शखधारी या मछ प्रायः मूर्ख होते हैं, उद्भट विद्वान नहीं । इस युगरें प्रकाण्ड विद्वताको सम्पादन करनेवाळोंके शरीर दर्वेळ पड जाते हैं। शाखिनतनायें मी एक प्रकारकी चिन्तायें ही हैं। इसी प्रकार प्रशस्त विद्वान धनाट्य भी नहीं होते हैं । अच्छा तो उसी प्रकार यहां अवधिज्ञानमें समझको कि अवधिकान क्या मवको कारण मानकर उत्पन्न होता है अथवा क्या गुणको निमित्तकारण छेकर वपजता है <sup>१</sup> इस प्रकार बहिरंगकारण हो रहे तथा परस्परमें एक दूसरेके प्रतियोगी हो रहे भव और गुणकी शंका होनेपर पुन: दोनोंमेंते एक भवका कारणपन करके नियम करदेनेपर देव नारकों के अवधिक्रानमें गुणको कारणपना व्यविक्रिन कर दिया जाता है। किंतु फिर अवधिक्रानावरणके विशेष श्वयोपशमको कारणपना नहीं निषिद्ध किया जाता है। क्योंकि क्षेत्र, काल, आता, आदिके समान वह क्षयोपशम तो उस भवस्वरूप बहिरंग कारणका प्रतियोगी नहीं है। मृत्यको बाजारसे

आम्रफल ही लानेका नियम कर देनेपर अमरूद, केला आदिके लानेका निषेत्र कर दिया जाता है। किंतु रुपयेमेंसे बचे हुये पैसे या मृत्यके शरीरपर पहिने हुये वस्त्र आदिके ले आनेका निषेष नहीं कर दिया जाता है। क्योंकि आम्रके प्रतियोगी अमरूद, खख्जा आदि हैं। पैसे आदिक तो उसके प्रतियोगी नहीं है। अतः शेष पैसोंके लौटा लानेका निषेष नियम नहीं किया जाता है।

### तज्ञवच्छेदे भवस्य साधारणत्वात्सर्वेषां साधारणोऽवधिः प्रसच्येत । तचानिष्टमेव ।

मवका नियम करदेनेपर यदि गुणके समान उस क्षयोपशमका मी एवकार द्वारा व्यवच्छेद कर दिया जायगा, तब तो भवको साधारणकारणपना हो जानेसे सम्पूर्ण भवधारी प्राणियोंके साधारण-रूप करके अवधिक्षान होनेका प्रसंग हो जायगा। किंतु वह सब जीवोंका अवधिक्षानीपना तो अनिष्ट ही है। अर्थाच्-अवधिक्षानों भव ही को कारण मानकर यदि क्षयोपशमको अन्तरंगकारण नहीं माना जायगा तो सभी संसारी जीवोंके अवधिक्षान हो जानेका प्रसंग होगा। क्योंकि क्षयोपशम तो कारण माना ही नहीं गया है और सभी अवधिक्षानों स्थापशमको अन्तरंगकारण मान छेनेपर तो जिन जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, उनको अवधिक्षानी हो जानेका प्रसंग नहीं आता है। देवनार-कियोंके मी अन्तरंग कारण क्षयोपशम विद्यमान है। तभी वाहरंगकारण भवको मानकर सभी देवनारिकेयोंके कमती बढती पाया जा रहा अवधिक्षान या विमंग हो जाता है। किन्तु चतुर्गितिके समी जीवोंके अवधिक्षान हो जाय यह नियम नहीं है।

### परिहृतं च भवतीत्याह ।

दूसरी बात यह है कि समी जीवोंके अवधिज्ञान होनेका परिदार भी कर दिया गया है। क्षयीपदामनामक अन्तरंगकारण नहीं होनेसे सभी मनुष्य तिर्थचोंके अवधिज्ञान नहीं हो पाता है। किन्तु कारणोंकी योग्यता मिळनेपर किन्हीं किन्हीं मनुष्य तिर्थचोंके होता है। देव और नारकियोंके मी अन्तरंग कारणोंकी विशेषता हो जानेसे भिन्न भिन्न प्रकारकी देशाविध होती है। इसको स्वयं प्रन्थकार वार्तिकद्वारा स्पष्ट कह रहे हैं।

# प्रत्ययस्यान्तरस्यातस्तत्क्षयोपशमात्मनः । प्रत्यग्मेदोऽवधेर्युक्तो भवाभेदेऽपि चाङ्गिनाम् ॥ ७ ॥

अन्तरंगमें होनेवाळे उस अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमस्वरूप कारणका देव और नारिक्योंमें न्यारा न्यारा मेद है। इस कारण देव और नारकी प्राणियोंके साधारण बहिरंगकारण भवका अमेद होनेपर मी भिन्न मिन प्रकारका अवधिज्ञान है। अर्थात्—बहिरंग कारणके एकसा होनेपर मी अन्तरंग क्षयोपशमकी जातिका विशेष भेद होनेसे भिन्न भिन्न देवोंमें और न्यारे न्यारे नारिक्योंमें अनेक प्रकारका देशाविज्ञान हो जाता है।

कृतः पुनर्भवाभेदेऽपि देवनारकाणामविषक्षानावरणक्षयोपक्षमभेदः सिध्धेत् इति चेत्, स्वशुद्धिभेदात् । सोऽपि जन्मान्तरोपपत्तिविशुद्धिभावात्, नाभेदात् । सोऽपि स्वकारणभेदात्।इति न पर्यसुयोगो विषयः कारणविश्वेषपरम्परायाः सर्वत्रापर्यसुयोगाईत्वात्।

यहा प्रश्न है कि भवका अमेर होनेपर भी फिर क्या कारण है कि जिसते देव और नाराकियोंके अवधिक्वानावरणकर्म सम्बन्धी क्षयोपशमका भेद सिद्ध हो जावेगा १ इस प्रकार कहनेपर तो इम जैनसिद्धान्तियोंका यह उत्तर है कि अपनी अपनी आपाओंकी शृद्धिया मिक भिन प्रकारकी हैं। अतः उन ग्रुद्धियोंके निमित्तते क्षयोपशमका मेद हो जाना सथ जाता है। फिर कोई पूछे कि वह शुद्धियोंका मेर भी जीवोंके कैसे हो जाता है ! इसका समाधान यों समझना कि पूर्ववर्ती अनेक जन्मान्तरोंमें बनी हुयी विद्यादियोंके सद्भाव रहनेसे संस्कारद्वारा अथवा अन्य बहिर्मत कारणोंकी सामग्री जुटजानेसे तथा आत्माके पुरुषार्थसे जीशोंके भिल मिन शुद्धियां हो जाती है। अमिन कारणसे मिन मिन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कार्यमेद है, तो कारणमेद अवस्य होगा ! जैनसिद्धान्तमें कार्यकारणभावकी पोछ नहीं चळ पाती है । वह विशुद्धि या पुरुषार्थ आदिके मेद मी अपने अपने कारणोंके मेदसे हो गये हैं। इस प्रकार पुनरिप प्रश्न उठानेपर उसके मी कारणमेदोंसे ही हुये कार्यभेदोंका ढकासा उत्तर दे दिया जायगा । अतः चारों ओरसे व्यर्थ प्रश्नपरम्परा उठाना कर्तव्य नहीं है । क्योंकि कारणविशेषोंकी परम्परा अनादिसे चर्छा का रही है । सम्प्रण वादियोंके यहा कारणोंकी विशेषतायें पर्यत्योग चळानेके योग्य नहीं मानी गयी हैं। प्रत्येक पदार्थमें अनन्त स्वमाव हैं। एक ही आग्नि स्वकीय अनेक स्त्रमार्वोके वश होकर दाह, पाक, शोषण, आदि कार्योको कर देती है। एक आत्मा मिन मिन इण्डा, प्रयत आदि द्वारा एक समयमें अनेक कार्योंका सम्पादन कर रहा है। कुछ आत्माकी पर्यार्थे अपने पूर्ववर्ती कारणोंसे उन उन कार्योको करने योग्य पहिलेसे ही उत्पन हुई है । नित्य शक्तियोंकी पर्यापवारायें प्रवाहरूपसे तैसी उपजती हुई चली आ रहीं हैं। " स्वमानोऽनर्कगोचरः "। किसी जीवके पण्डित बनानेमें उपयोगी विशेष क्षयोपशम पहिछे जन्मोंसे चठा आ रहा है और किसीके आत्मपुरुषार्थ द्वारा आवरणोंका विघटन हो जानेपर उस ही जन्ममें पाण्डित्य प्राप्त करनेका क्षयोपशम मिला लिया जाता है । फिर मी स्वमायमेदोंकी प्राप्तिमें जन्मान्तरके कुछ परिणाम भी उपयोगी हो जांय, इसका हम निषेध नहीं करते हैं ! " यावन्ति कार्याणि तावन्तः प्रत्येकं स्वभावभेदाः परस्परं व्याष्ट्रताः " अष्टसहस्री प्रन्थमें विवरण कर दिया है कि जितने भी छोटे बहे कार्य जगत्में होते हैं, उन सबके कारण एक दूसरेसे अलग हो रहे भिन्न पदार्थे या भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। अन्यथा संकेत्र सर्वदा अकरमात् कार्य हो जानेके प्रसंगका निवारण कथनपि नहीं हो सकेगा । अतः यहां मी मिल मिल क्षयोपशमके न्यारे न्यारे कारणोंको कार्यमेदोंकी उपपत्ति अनुसार स्वीकार कर केना चाहिये। स्वर्ग या भोगमूमिमें मी गुठिकीके मिना

आप्रवृक्ष नहीं उपन सकता है। बीजसे ही सर्वत्र अंकुर और अंकुरसे ही बीज बनेगा। यह त्रिलोक त्रिकाल्पे अखण्ड सिद्धान्त है। कार्यकारण मायके अनुसार ही चमस्कार, अतिशय, बाजीगरी, ऋसि, सिद्धि, मंत्र, तंत्र, पिशाच कियायें, देवउपनीतपना, आदि सम्मन्नते हैं। कार्यकारणभावका भंग कर चमस्कार आदिक तीनों कार्लें नहीं हो सकते हैं। यही जैन न्यायसिद्धान्त है।

# इस सूत्रका सारांश।

इस सुत्रके छन्न प्रकरणोंका सूचन यों है कि प्रथम ही देवनारिक्योंके अवधिज्ञानका बाहरंग कारण कथन करनेके किए सुत्रका प्रतिपादन करना आवश्यक बताया है। आत्माका पर्याय होते हुथे भी भन नहिरंग कारण है। जीवके पञ्च परानर्तनरूर संतार होनेमें सम्पनन और चारित्र गणकी विभावपरिणातियां अन्तरंग कारण हैं । शेष गणोंके परिणाम तो बहिरंगकारण या अकारण ही हैं। तथेव जीवको मोक्षप्राप्ति होनेमें सन्यक्त और चारित्र गुगके स्वमाय परिणाम अन्तरंगनिमित्त कारण हैं। शेष आत्मिपण्ड विहरंग उपादानमात्र है। ज्ञान भी उतना प्रेरक निमित्त नहीं है। व्यक्तित्व, वस्तुत्व, आदिक अनन्तगुर्गोके परिणाम तो मोक्ष होनेमें कैसे भी कारण नहीं हैं । उनके जाने भर्छे ही आता नरक निगोदमें पड़ा सडता रहो । गौकी भूंख मेटनेमें घास कारण है । घासकी डाछनेवाळी युवतीके भूषण, श्रृंगार, वस्त, योवन आदि तो। उदासीन भी कारण नहीं । भवके बहिरंगपनेका विचार कर उद्देश, विधेय दोनों दलोंमें ऋमसे एवकार लगाना अभीष्ट किया है। " चैत्रो धर्जुधरः " इस दृष्टान्तसे दोनों एवकारोंको मळे प्रकार समझाकर उनसे व्यवच्छेद करने योग्य पदार्थोंको बता दिया है। समी अत्रविज्ञानोंमें अन्तरंगकारण क्षयोपरामविशेष है। देवनारिक-योंके अवधिज्ञानमें साधारणरूपसे भवके एक होनेपर भी अन्तरंगकारणवश ज्ञानोंका मेद सिद्ध हो जाता है। कारणोंके भेदसे ही कार्योमें भेद आता है। अन्यथा नहीं। मिट्टीस्वरूप पुद्रलपरिणामसे घट बनता है, और पीद्रविक तंतुओंसे पट बनता है। पद्रव्दव्यकी मृतिका और कवाम वर्धाय हो जानेमें भी खानि या बनोला बाँज आदिक निमित्त हैं। प्रतृबद्दव्यके उन निमित्त ह्रप् उपादेयोंके वनानेमें भी उपादान पुत्रलकी सहायता करनेवाले द्रन्य, क्षेत्र आदिक निमित्त हैं। यों किसी किसी फारणमें अनेक और अनन्तकोटीतक कारणमाठा जुटानी पडती है । उस जुटानेमें भी निमित्त-कारण कवित कार्योमें तो कोई कोई ज्ञानवान आत्मा अथना बहुतसे कार्योमें व्यवहार काल ऋत् परिवर्तन, बीज, योनिस्थान, सूर्य, मूमि आदिक ही कारण बन बैठते हैं ! किंतु जगत्के बहुतमे कार्योको कारणमालाका छोर अनादिकाल नहीं है। मध्यमें ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, मार्योके अनुसार कारणके वन गये अनेक स्वमार्वोद्धारा ही पाच, दस, दो, या एक कीटिपर ही कारणभेट हो जाने से फार्यभेर हो जाता है। दो चार संगे भाइयोंका एक भी पिता हो सकता है। सभी कार्योंके विता, वितामह, प्रवितामह, सादि असंस्य वीडिऑतक कारणमाटाका चीर बढाते जाना अनिवार्य नहीं है । ऐसा हो श्री जैनन्याय ग्रन्थोंमें साध दिया गया है । आत्माके पुरुषार्थ या कारणोंसे तब ही (तदानीमेव ) बना किये गये विशुद्धिक भेदसे शुद्धिका भेद होते हुये क्षयोपशमका भेद हो जाने पर ज्ञानभेद हो जाता है । प्रमाणप्रसिद्ध कार्यकारण मार्गोमें कुचीय नहीं उठा करते हैं ।

अदृष्टातिरेकोदयाक्षीत्यसौष्ट्यातिदुःखाः स्मृतस्वाः सुरानारकाश्च । स्वदेशावधेः प्राप्य सम्यक्त्वमेके भवप्रत्ययान्ध्रुक्तिवार्गे प्रपन्नाः ॥ १ ॥

देवनारिकयों के मनप्रत्यय अवधिज्ञानका स्त्रामित्वनिरूपण किया जा चुका है। अतः अवसर संगति और क्रम अनुसार स्वयं निज्ञासा उत्पन्न होती है कि दूसरे प्रकारका अवधिज्ञान मछा किसको कारण मानकर किन जोवों के होता है ? इस प्रकार बिनम्न शिष्पोंकी बळवती निज्ञासा हो जानेपर श्री उमास्वामी महाराज अप्रिपस्त्रकेसरका मुखप्यसे प्रसारण करते हैं, निसकी कि सुगन्धसे भव्यमधुकरोंको विशेष उछास प्राप्त होते।

# क्षयोपरामनिमित्तः षाङ्किकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अवधिझानात्ररणकर्मके सर्वधातिस्पर्धकोंका उदयामाव या फल नहीं देकर खिर जानास्वरूप क्षय और मिविष्यमें उदय आनेवाले सर्वधातिस्पर्धकोंका उदरिणा होकर उदयाविनें नहीं आना होते हुये वहांका वहीं बना रहनाखरूप उपशम तथा देशवातिस्पर्धकोंका उदय होनेपर क्षयोपशम अवस्था होती है। उस क्षयोपशमको निमित्त पाकर शेष कतिपय मनुष्य, तिर्धचोंके गुणप्रस्य अवधिज्ञान होता है। उस अवधिज्ञानको अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनवस्थित ये छह प्रकारको विकल्प हैं।

#### किपर्यमिदमित्याह।

यहा कोई पूंछता है कि किस प्रयोजनको सावनेके छिये यह सूत्र श्री उमाखामी महाराजने कहा है इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

# गुणहेतुः स केषां स्थात् कियद्वेद इतीरितुम् । प्राह सूत्रं क्षयेत्यादि संक्षेपादिष्टसंविदे ॥ १ ॥

वह गुणको कारण मानकर उत्पन्न होनेवाला दूसरा अवधिज्ञान भन्ना किन जीवोंके होगा ! और उसके मेद कितने हैं "इस बातका प्रदर्शन करनेके लिये श्री उमास्त्रामी महाराज " क्षयोपशम-निमित्तः षड्डिकल्पः शेषाणाम् " इस प्रकार सूत्रको संक्षेपसे अभिप्रेत अर्थकी सम्मित्ति करानेके लिये बहुत अच्छा कहते हैं।

#### कः पुनरत्र क्षयः कश्रोपन्नमः कश्र क्षयोपश्चम इत्याह ।

इस प्रकरणमें फिर क्षय क्या पदार्थ है ? और उपशम क्या है ? तथा दोनोंसे मिळा हुआ क्षयोपशम मळा क्या स्वभाव पडता है ? इस प्रकार शिष्यकी आकांक्षा होनेपर आचार्य महाराज वार्तिक हारा समाधान कहते हैं।

क्षयहेतुरित्याख्यातः क्षयः क्षायिकसंयमः । संयतस्य गुणः पूर्वं समभ्यर्हितविग्रहः॥ २ ॥ -

पहिले प्रश्नका उत्तर यों है कि प्रतिपक्षी कर्मीका क्षय जिस संयमका हेतु है, वह चारित्र-मोहनियकमंके क्षयसे उत्पन होनेवाला क्षायिकसंयम यहां क्षय शद्धसे कहा गया है। वर्तोका धारण, सिनितियोंका पालन, कथायोंका निष्रह, मनत्रचनकायकी उद्देण्ड प्रवृत्तियोंका व्याग, इन्द्रियोंका जय ऐसे संयमको धारनेवाले साधुओंका यह क्षायिक संयमगुण है। गुणको कारण मानकर किसी किसी मुनिके अवधिक्षान हो जाता है। इन्द्र समास किये जा चुके क्षयोपश्चम शद्धमें अच्छा चारों ओरसे पूजित शरीरवाला और अल्पस्तर होनेके कारण क्षयपद पहिले प्रयुक्त किया गया है। क्षयको निमित्त पाकर आठमेंसे बारहवें गुणस्थानतक अवधिक्षान होना सम्मवता है।

# तथा नारित्रमोहस्योपशमादुद्भवन्नयम् । कृथ्येतोपशमो हेतोरुपचारस्त्वयं फले ॥ ३ ॥

तथा दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि चारित्रमोहिनीयक्षमिक उपरामसे उत्पन्न हो रहा, यह माव उपराम कहा जाता है। जो कि उपराम चारित्र किन्हों संयमी पुरुषोंका गुण है। इस उपराम मावको निमित्त मानकर आठवें गुणस्थानसे ग्यारहवें तक किन्हों सुनियोंके अवधिज्ञान हो जाता है। यहा प्रकाणमें उपराम और क्षय राव्होंसे तज्जन्यमाव पकडे गये हैं। अतः यह हेतुका फलमें उपचार है। अर्थात्—कारणोंमें क्षयपना या उपरामपना है, किंतु क्षय और उपरामसे जन्य हुये क्षायिक संयम और अपरामक संविद्या गया है।

# क्षयोपरामतो जातः क्षयोपराम उच्यते । संयमासंयमोऽपीति वाक्यभेदाद्विविच्यते ॥ ४ ॥

प्रतिपक्षी कमोंकी सर्वधाति प्रकृतियोंका क्षप और आगे उदय आनेवाटी सर्वधातिप्रकृति-योंका वर्तमानमें उपशम तथा देशवाति प्रकृतियों का उदय इस प्रकारके क्षयोपशनसे उत्पन्न हुआ, भाव क्षयोपशम कहा जाता है। यहा भी कारणका कार्यमें उपचार है। छडनें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियोंका गुण क्षयोपरामिक संयम हैं । यहा चारित्रकी सर्वजातिप्रकृति अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्या नावरण और प्रत्याख्यावरण इनका क्षय और उपराग है, तथा देशचाति संज्यलन और यथायोग्य नोकषाय कर्मप्रकृतियोंका उदय है । पांचवें गुणस्थानमें चारित्रगुणका परिणाम हो रहा, संयमासंयम भी देशवतीका गुण है, यहा अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण प्रकृतिया तो संयमासंयम गुणकी सर्ववाती हैं । प्रत्याख्यानावरण देशघाती हैं । फिर मी प्रत्याख्यानावरणके तीव शक्तिवाळे स्पर्धकोंका पांचर्ने गुगरपानमें उदय नहीं है । किन्हीं किन्हीं उत्कट शक्तिशक्ते प्रत्याख्यानावरण स्पर्धकींका तो चौथे गुणस्थानमें भी उदय नहीं है. जो कि अनन्तानुक्वीके सहचारी हैं। इस सूत्रके आदि वाक्य का योगविमागपूर्वक भेर कादेनेसे उक्त प्रकारका विवेचन कर दिया गया है। यह तीसरे प्रश्नका उत्तर हुआ । मात्रार्थ-चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय, उपराम और क्षयोपरामसे उत्पन्न हुये महावती और अणुत्रतियोंके क्षायिकचारित्र, उपशमचारित्र, और क्षयोपशम चारित्र इन तीन गुणोंको बहिरंगनिभित्त-कारण अपनाता हुआ अवविज्ञान अपने अविज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमस्त्ररूप एक अन्तरंगकारणसे उपज जाता है । चौथे गुगस्यानवाळे मसुष्य या तिथीचके भी प्रश्तम, संबेग आदिक गुणोंके विद्यमान रहनेके कारण चारित्रमोहनीयका क्षयोपशम यहाके लिये कल्पित कर लिया जाता है। तभी तो न्नत नहीं होते हुए भी पाक्षिक श्रावकके पाचवा गुणस्थान मान किया गया है | चौथे गुणस्थानमें हो रहा. अप्रत्याख्यानावरणका मन्द उदय तो अवधिज्ञानके उपयोगी क्षयोपशमको बनाये रहने देता है। जैसे कि सर्वधाती भी प्रत्याख्यानावरणके उदयने संयमासयमको अक्षण्य बनाये रक्खा है। विगाडा नहीं है ।

क्षयनिमित्तोऽविधः शेषाणामुपश्चमनिमित्तः अयोपश्चमनिमित्तः इति वाक्यभेदास्क्षा-यिकौपश्चमिकक्षायोपश्चमिकसंयमगुणनिमित्तस्याविष्रवगम्यते । कार्ये कारणोपचारात् क्षया-दीनां क्षायिकसंयमादिवृपचारः तथामिधानोपपत्तेः ।

देव और नारिक्योंसे अत्रशिष्ट हो रहे किन्हीं मनुष्योंके क्षयको नाह्य निमित्त मानकर अविषि होती है, और किन्हीं मनुष्योंके उपशमको बहिरंगनिमित्त कारण मानकर अविष्ठान हो जाता है। तथा कित्यय मनुष्य तिर्य नोंके क्षयोपशमस्त्रक्ष बहिरगकारणसे अविष्ठान हो जाता है। इस प्रकार स्वायोपशम इस वाक्यके तीन भेद कर देनेसे क्षायिकसंयम, औपशमिकसंयम और क्षायोपशमिकसंयम इन तीन गुणोंको बहिरंगनिमित्त एख रहे जीवोंके अविष्ठान होना समझ िया जाता है। कार्यमें कारणका उपचार हो जानेसे क्षय, उपशम आदि कर्मसम्बन्धी मावोंका क्षायिक-संयम, उपशमसंयम और क्षायोपशमिकसंयम इन तीन संयमी आत्माके गुणोंमें उपचार कर िया गया है। तिस प्रकार कथन करना युक्तियोंसे सिद्ध है। "आत्मा वै पुत्रः" " आत्मोचारितः शद्धः प्रमाणम् " आदि स्थानेपर कार्यमें कारणके धर्मीका या कारणमें कार्यके धर्मीका अधिष्ठान किया गया है। कोई नवीन वात नहीं है। वस्वईमें कळकत्ताकी रेळ गाडी आ जानेपर कळकत्ता

आ गया, या कलकत्तेमें सिकरनेवाळी हुंडीकी कलकत्ता बेचोगे 2 यों कहा जाता है। तहत् यहां भी उपचार है।

### किपर्थे ग्रुख्यशद्धानभिधानमित्याह ।

यहां किसीका प्रश्न है कि शिष्योंके हितेषी और अत्रिप्रजम्मज्ञान करानेवाछे श्री उमाखामी महाराजने उपचरितशद्वोंका प्रयोग नयों किया ! युष्पशद्वोंका उच्चारण क्यों नहीं किया ! सूत्रकार महाराजजोको चारित्रमोहनीयके क्षय, उपशम और क्षयोपशमस्त्रक्ष्प गिमित्तोंसे अविध होती है, ऐसा स्पष्ट निरूपण कर देना चाहिये था, इप प्रकार जिज्ञासी होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं । सो सुनो, और ध्यान स्थान समझो ।

## क्षायोपराम इत्यन्तरंगो हेतुर्निगद्यते । यदि वेति प्रतीत्यर्थं मुख्यराद्वाप्रकीर्तनम् ॥ ५ ॥ तेनेह प्राच्यविज्ञाने वक्ष्यमाणे च भेदिनि । क्षयोपराम हेतुत्वात्सूत्रितं संप्रतीयते ॥ ६ ॥

अथवा सूत्रकार महाराजको यदि अन्तरंग और बहिरंगकारण दोनोंका निरूपण करना अमीष्ट होय तो इसिक्टिये मी " क्षयोपराम " ऐसा गम्भीरशद्ध फह दिया है । इस सूत्र करके अविज्ञानका अन्तरंगकारण ज्ञानावरणका क्षयोपराम है. यह मी कह दिया जाता है। इस तत्त्वकी प्रतिपत्ति करानेके क्रिये ही मुख्यराद्धका स्वष्टरूपते उच्चारण नहीं किया है। तिस कारणसे यहा रोज जीवोंकी छह मेदवाछ अवधिज्ञानमें और पूर्वमें कहे गये देवनाराकियोंकी भन प्रत्यय अवधि-ज्ञानमें तथा उससे भी पूर्वमें कहे गये भेद्युक्त मतिज्ञान, श्रतज्ञानोंमें और मविष्यमें कहे जानेवाले मेदसहित मनःपर्यय ज्ञानमें ज्ञानागरणोंके क्षयोपरामको अंगरंग हेत् मानकर जन्यपना है । इस प्रकार सूत्रद्वारा सूचन कर दिया गया, भन्ने प्रकार निर्णीत कर दिया जाता है । उदात्त महामना सूत्रकार गम्भीर शब्दोंका ही उच्चारण किया करते हैं, तभी शिष्योंको ब्युत्विस बढती है। जहां उपचार शब्दोंके बोठनेका नियम है, वहा वेसे ही शब्दोंका उच्चारण करना ठीक समझा जाता है । अपनी माताको जन्मसे ही मामी शब्दद्वारा पुकारनेवाला बेटा यदि कदाचित् माको अम्मा कह दे तो अशोभन और योडा झूंठ जचता है। " अने वै प्राण: " कहना ठीक है । "अनकारणं प्राणा:" इस प्रकार स्वष्ट कहना पण्डिताईका कार्य नहीं हैं । राज्यशक्तिकी हानि (तोहीन) करनी है । पांचगज कपड़ा है, यह कहना ठीक है। किन्तु छोहेके गजसे पाच वार नापकर परिमित कर दिया गया कपड़ा है, यह कहना तुच्छता है । मेरठसे गाडी आ जानेपर मेरठ आगया कहना या वंबईमें विकारनेवाकी इंडीको बेचनेके छिए बम्बईका बेचना कहना ही प्रशस्त है। अरथन्त पूज्य और क्षेद्य जनोंके लिये युष्पद् राव्यका प्रयोग श्रेष्ठ है । कद्दातक कहा जाय वाचक शब्दोंकी शक्तिया विकक्षण हैं । अतः सूत्रकार महाराजका उक्त प्रकार गंमीर शब्दका उच्चारण करना सामिप्राय है ।

क्षयोपश्चम इत्यन्तरंगो हेतुः सामान्येनाभिषीयमानस्तदावरणापेक्षया व्यवतिष्ठते स च सकछक्षायोपश्चमिकक्षानभेदानां साधारण इति । यथेह पड्डियस्यावधेर्निमित्तं तथा पूर्वत्र मवप्रत्ययेऽवधौ श्रुते मतौ चावसीयते । वक्ष्यमाणे च मनःपर्यये स एव तदावरणा-पेक्षयेति स्रितृतं भवति ।

" क्षयोपराम " इस वाक्यके स्वतंत्र तीन मेद नहीं करनेपर ही ज्ञानावरणोंका क्षयोपराम इस प्रकार एक अंतरंगहेतु ही सामान्यरूप करके कहा गया होता संता उन उन ज्ञानोंके आवर्णोंकी अधिक्षासे व्यवस्थित हों जाता है और वह क्षयोपराम तो सम्पूर्ण चारों क्षायोपरामिक ज्ञानके मेदोंका साधारण कारण है। इस प्रकार मेद, प्रमेदसहित चार ज्ञानोंके सामान्यरूपसे एक अंतरंग कारणको कहनेका भी सूत्रकारका अभिप्राय है। जिस प्रकार प्रकृत सूत्रमें अनुगामी आदिक छह प्रकार अवशिक्षानका साधारण अन्तरंगनिमित्त क्षयोपराम विशेष कहा गया है, उसी प्रकार पूर्वमें कहे गये मतहतुक अवधिज्ञानमें और उसके पहिले कहे गये श्रुतज्ञानमें तथा उसके भी पहिले कहे गये मतिज्ञानमें भी अंतरंगकारण क्षयोपरामका निर्णय कर लिया गया है। तथा मविष्य प्रन्यमें कहे जानेवाले मनःपर्थय ज्ञानमें भी उस मनःपर्थयावरण कर्मकी अपेक्षासे उत्पन हुआ वह क्षयोपराम ही अन्तरंग कारण है। यह सब लम्बा चीला सुगतान इस छोटेसे सूत्रमें ही उपास्वामी महाराजने मर दिया है। छोटेसे सूत्रसे सभी अभिप्राय सूचित हो जाता है।

मुरूयस्य शब्दस्याश्रयणात्सर्वेत्र वहिरंगकारणमतिपादनाच्च मुरूयगीणशब्दमयोगो युक्तोऽन्यथा गुणप्रत्ययस्यावधेरमतिपक्तेः ।

यहा उपचरित नहीं किंतु मुख्य हो रहे क्षयोपशम शब्दका आश्रय करछेने और सभी झानोंमें बहिरंगकारणोंका प्रतिपादन करनेसे यहां मुख्यशब्दका प्रयोग और गौण शब्दका प्रयोग करना युक्ति-पूर्ण होता हुआ समुचित है। अर्थात्—पुख्यशब्दका आश्रय करनेसे सब झानोंके अतरंगकारणोंका निर्णय हो जाता है, और उपचरित क्षयोपशम शहके प्रयोग कर देनेसे मनुष्य तिर्धेचोंकी अवधिका बहिरंगकारण प्रतीत हो जाता है। अन्यथा यानी उपचरित शहका प्रयोग किये विना क्षायिकसंयम आदि गुणस्वरूप बहिरंग कारणोंसे उपजनेवाले अवधिज्ञानकी प्रतीति नहीं हो सकती थी। इस प्रकार श्री विद्यानन्द आचार्यने इस श्री उपास्त्रामी महाराजके सूत्रका बहिरंग कारणोंको प्रतिपादन करनेवाल अवका माध्य—अर्थ कर दिया है। यह सूत्र गुणप्रस्थय अत्रिके बहिरंगकारण और चारो झानोंके अन्तरङ्ककारणका भी प्रतिपादक है।

### के पुनः शेषा इत्याह।

इस सूत्रमें करे गये वे शेषजीय फिर कौन हैं ? जिनके कि गुणप्रस्यय अवधि होती है । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

## शेषा मनुष्यतिर्यञ्चो वक्ष्यमाणाः प्रपंचतः । ते यतः प्रतिपत्तव्या गतिनामाभिधाश्रयाः ॥ ७ ॥

् पूर्व स्त्रमें कण्ठोक्त कई गये देव और नारिक्योंसे अवशेष वच रहे मनुष्य और तिर्थच यहां शेषपदसे लिये गये हैं। अग्निम अध्मायोंमें विस्तारके साथ मनुष्य और तिर्थचोंकी परिमाषा कर दी जायगी, जिस कारण कि वे मनुष्य और तिर्थच अपने योग्य मनुष्यगति और तिर्यगतिनामक नामकर्षके उदयसे भिन्न मिन्न संज्ञाओंका आश्रय छे रहे हैं। गतिनामक ग्रकृतिके उत्तर भेद अनेक हैं। अतः उस उस गतिकर्मके अनुसार जीव मनुष्य और तिर्थच समझ छेने चाहिये।

# स्यात्तेषामवधिर्बाह्यगुणहेतुरितीरणात् । भवहेतुर्न सोस्तीति सामर्थ्यादवधार्यते ॥ ८ ॥

उन कित्यय मनुष्य तिर्यचोंके हो रहे अवधिह्वानके बहिरंग कारण संयम आदि गुण हैं। इस प्रकार नियमकर कथन कर देनेसे उनके वह भनप्रत्यय अवधि नहीं है, यह मन्तन्य विना कहे ही निरूपित वचनकी सामर्थ्यसे अववारण कर छिया जाता है। क्योंकि '' क्षयोपरामनिमित्त एव रोषाणाम् '' इस प्रकार पहिछा एयकार अवधारण कर देनेसे रोषोंके अवधिज्ञानमें भवका बहिरंग-कारणपना निषद्ध हो जाता है।

## तेषामेवेति निर्णीतेर्देवनारकविच्छिदा । क्षयोपरामहेतुः सन्नित्युक्ते नाविरोषतः ॥ ९ ॥

" रोषाणामेव क्षयोपरामनिभित्तः " उन रोषोंके ही गुणप्रत्यय अवधि होती है । इस प्रकार एवकार द्वारा उत्तरवर्ती निर्णय (नियम ) कर देनेसे देव और नारक जीवोंका व्यवच्छेद कर दिया जाता है । अविवासनावरण कर्मके क्षयोपरामस्त्ररूप अंतरंगकारणको हेतु मान कर अवधिक्षान वर्त रहा है । इस प्रकार कहनेपर तो सामान्यरूपसे यानी विशेषताओंसे रहित होकर सभी मनुष्य तियैचांके सम्मावित हो रहे अवधिक्षानके सद्भावका निषेध सिद्ध हो जाता है । हां, जिन जीवोंके अंतरंगकारण क्षयोपराम होगा, उन्होंके अवधिक्षानका सद्भाव पाया जायगा, अन्योंके नहीं ।

क्षयोपश्चमित्ति एव शेषाणामित्यवधारणाद्भवपत्यव्ययुदासः । शेषाणामेव ध्रयोपश्चमित्रित्त इति देवमारकाणां नियमात्ततो नोभयथाप्यवधारणे दोषोऽस्ति ।

ŀ

रोप बचे हुये मनुष्य तिर्थचोंके तो बहिरंगकारण क्षगोपशमको ही निमित्त मानकर अवधि-हान होता है। इस प्रकार अवधारण करनेसे रोप जीवोंके अवधिज्ञानमें मत्रप्रव्ययपनेकी ज्याद्वत्ति हो जाती है। और रोप जीवोंके ही क्षयोपशमनिभित्त अवधि होती है, इस प्रकार नियम करनेसे देव नाराकियोंके अवधिज्ञानमें गुणप्रव्ययनेका ज्यवच्छेद हो जाता है। तिस कारण दोनों भी नदेश्य, विधेयदलोंमें तक्त प्रकारसे अवधारण करनेपर कोई दोप नहीं आता है, प्रस्तुत गुण ही है।

क्षयोपश्वमिनोऽविधः शेषाणामित्युभयत्रानवधारणाच्च नाविशेषतोऽविधिस्तिर्य-ङ्मनुष्याणामन्तरङ्गस्य तस्य कारणस्य विशेषात् । तया पूर्वत्रानवधारणाद्वहिरंगकारणा-व्यवच्छेदः । परत्रानवधारणाद्देवनारकाव्यवच्छेदः प्रसिद्धो भवति ।

तथा शेप जीवों से अवधिक्षान तो क्षयोपरागको निमित्त पाकर हो जाता है, इस प्रकार दोनों ही दलों अवधारण नहीं करनेसे समी अवधिक्षानी तिर्धेच और मनुष्योंके विशेषताओंसे रिहेत एकसी अवधि नहीं हो पाती है। वर्योंकि उस अवधिक्षानके अन्तरंगकारण हो रहे क्षानावरणकर्मके क्षयोपरामकी प्रत्येक जीवोंमें विशेषताएँ हैं। दूसरी बात यह भी है कि पिहले दलमें अवधारण नहीं करनेसे विहरंगकारण हो रहे गुणोंका भी व्यवच्छेद नहीं हो पाता है। क्योंकि क्षयोपरामके प्रतिद्व हो रहे एक ही अर्थके अनुसार अवधिक्षानावरणके क्षयोपरामको ही पकड़ा जायगा, ऐसी दशामें एवकार यदि कगा दिया जाता तो विहरंगकारण गुणका भी व्यवच्छेद हो जाता। किन्तु गुणको विहरंगकारण इस सूत्र द्वारा अवश्य कहना है। अतः पिहले दलमें अवधारण मत ढाले। तथा उत्तरदलमें अवधारण नहीं करनेसे देव और नारिक्योंका व्यवच्छेद नहीं होना प्रसिद्ध हो जाता है। मावार्थ—रोप रहे मनुष्य, तिर्थचोंके समान देव, नारिक्योंको मी अवधिक्षानावरणका क्षयोपराम अन्तरंगकारण है। अतः दोनों ओर अवधारण नहीं करनेसे भी प्रमेयका लाभ रहा। '' विविध-मञ्जगहनं जिनशासनम् "।

# षिङ्किक्त्यः समस्तानां भेदानामुपसंत्रहात् । परमागमसिद्धाना युक्त्या सम्भावितात्मनाम् ॥ १० ॥

सर्वज्ञधाराप्राप्त परमागमर्ने प्रसिद्ध हो रहे और पूर्व कहीं गई युक्तियों करके सम्मावितस्वरूप हो रहे, देशावधि आदि सम्पूर्ण मेदोंका निकट संप्रह हो जानेसे अवधिज्ञानके अनुगामी आदिक छह विकल्प हैं। अवधिज्ञानके अन्य मेदप्रमेदोंका इन्होंमें अन्तर्माव हो जाता है।

अञ्चरााम्यनञ्जगामी वर्द्धमानो हीयमानोऽत्रस्थितोऽनवस्थितः इति पद्धिकल्पोऽविधः संप्रतिपाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् ।

अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, इस प्रकार अवधि-

ज्ञान छह प्रकारका है। कोई अवधिज्ञान सूर्यप्रकाशके समान अवधिज्ञानीके यहा वहां जानेपर भी पीछे पीछे चला जाता है। जैसे कि अधिक ज्यायन विद्वान्का ज्ञान सर्वत्र उसके पीछे चला जाता है, वह अनुगामी है। दूसा। अननुगामी अवधिज्ञान तो अवधिज्ञानीके पीछे पीछे यहां वहां सर्वत्र नहीं जाता है, वहा ही पड़ा रहता है, जैसे कि सन्तुख हो रहे पुरुषके प्रश्नोंका उत्तर देनेवाळे परुषके बचन वहा ही क्षेत्रमें रहे आते हैं। प्रश्नकत्ती सन्तुख आवे, तब तो उत्तर सूझ जाता है। दुसरे प्रकारसे बुद्धि कार्य नहीं करती है। अनिष्णात विद्वानकी व्यस्पत्ति स्वाध्यायकालमें विद्यालयमें बनी रहती है । विद्यालयसे बाहिर वाजार, श्रद्धरालय, मेळा आदिमें उसकी बुद्धि कुण्टित हो जाती है। तीसरी वर्द्धमान अवधि तो वनमें फैळ रहे अधिक सूखे तिनको, पत्तोंने छगी ह्रयी अग्निके समान बढ़ती चळी जाती है। पिढळी जितनी अवधि उत्पन हुयी थी, उसकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन. चारित्र. बादि गुणोंकी विश्वद्धिके योगसे वह बढ़नी हुयी चळी जाती है, जैसे कि सदाचारी. व्यवसायी प्रतिभाशाळी, विद्यार्थीकी व्यव्यत्ति अनुदिन बढती चळी जाती है। चौथी हीयमान अवधि तो तुग आदिके दग्न हो चुकतेपर घट रही अग्निशिखाके समान जितनी उत्पन हुयी थी, उससे घटती ही चर्की जाती है, जैसे कि मन्दन्यवसायी, झगडालु, कृतप्त, असदाचारी छात्रकी व्यत्पत्ति प्रतिदिन हीन होती जाती है । पाचवीं अवस्थित अवधि जितनी उत्पन्न हवी धी. उतनी ही बहुत दिनोंतक बनी रहती है । श्रीअक्रकंकदेवने अवस्थित अवधिका दृशन्त लिङ यानी पुरुष चिह्नका दिया है। सो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अधिक मोटा शरीर हो जानेपर अधवा अधिक पतला शरीर हो जानेपर भी पुरुष चिह्नमें मासकृत मृद्धि या हानि नहीं हो जाती है। अथवा धून आदि द्वापकहेतुमें अप्रि आदि साध्योंके प्रतिद्वान करानेमें कोई न्यूनता या अधिकता नहीं हो जाती है। जैसे कि कोई मनमौजी, निश्चिन्त, विद्यार्थी बहुत दिनोंतक भी पढ़ते पढ़ाते हुये अपने ज्ञानको घटा वढा नहीं पाता है। छट्टा अनवस्थित अवधिज्ञान तो सम्यग्दर्शन आदि गुणोंकी द्वानि और पृद्धिके योगसे घटता बढता रहता है। अन्यवस्थित बुद्धिवाले, सदाचारी. परिश्रमी, किन्तु क्षणिक उद्देश्यवाले, छात्रकी ब्युःपत्ति अनवस्थित रहती है। इस प्रकार छड मेदवाळा ही अविविद्यान माना गया है। सभीचीन प्रतिपात और अप्रतिपात इन दो भेदोंका इन्हीं छ इ भेरोंमें अन्तर्भाव कर दिया जाता है। बिज़ की के प्रकाश समान प्रतिपात होनेवाला प्रतिपाती है। और गुणश्रेणीसे नहीं गिरनेशला ज्ञान अप्रतिपाती है। कठिन रोग, मद्यपान, तीन असदाचार, बढा मारी कुकर्म. आदिसे किसी छात्रकी न्यु पति एकदम गिर जाती है। शास्त्रीय कक्षामें उत्तीर्ण हो चुक्ते छात्रको प्रवेशिकाकी पुस्तकें भी विस्मृत हो जाती हैं । तथा कोई कोई तीव क्षयोपशमवाला विद्यार्थी पहिलेसे ही किसी मी श्रेणीमें कमी नहीं गिरता है। उत्तरीत्तर चढ़ता ही चळा जाता है। उपशमत्रेणी और क्षपकत्रेणीके प्रतिपाती और अप्रतिपाती संयमोंके साथ एकार्यसमवायसम्बन्ध हो जानेसे अवधिक्रान भी तैसा हो जाता है। अथवा अवधिक्रानका भी साक्षात् प्रतिपात अप्रतिपात कगा सकते हो ।

देशाविधः परमाविधः सर्वाविधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्भा-वितानामत्रोपसंग्रहात् ।

देशावधि, परमावधि, और सर्वावधि इस प्रकार परमदेवाधिदेव अईतसर्वज्ञकी आम्नायसे चले खारहे आगममें प्रसिद्ध हो रहे मेदोंका भी इन्हीं मेदोंने यथायोग्य ( करीब करीब ) संप्रह हो जाता है। अतीन्दिय पदार्थोंको साधनेवार्छा पूर्वमें कहीं गयीं युक्तियोंकरके देशावधि आदि मेदोंकी सम्मावना की जा चर्का है। उनके सद्भावका कोई वाधक प्रमाण निश्चित नहीं है। असम्मवद्धाध-कत्वादास्तित्वासिद्धिः । देशाविधका जवन्य अंश मनुष्य तिर्वचोमें पाया जाता है । अन्य मनुष्य, तिर्यच, अथवा नारकी, सामान्य देव, ये देशाविको मध्यम अंशोंके खामी हैं। देशाविका उत्कृष्ट अंश तो मुनियोंके पाया जाता है। देशायधि द्वारा एक समय कम पल्यकाटके आगे पीछेकी बार्तोका और तीन कोकमें स्थित हो रहे रूपीद्रव्योंका देश प्रयक्ष हो जाता है । देशावधिका जगन्य क्षेत्र या काल तो उत्तेवाङ्गुलको असंख्यातर्वे माग और आवलीके असंख्यातर्वे भाग मृतमविष्य हैं। मध्यम योगसे ज्यार्जित क्षिये गये औदाग्किके विस्नतोपचयसहित संचित नोक्तर्मद्रव्यमें लोक प्रदेशोंका माग देनेपर जो मोटा स्कन्धपिण्ड छन्त्र आता है, उतने द्रन्यको जधन्य देशावधि झान जान छेता है। सीर उत्कृष्ट देशावधि तो कार्मण वर्गणामें एक बार धुनहारका माग देनेपर जो छोटा दुकडा छव्व क्षाता है, उसको जानती है। इससे छोटे टुकडेको देशाविध नहीं जान पाती है । जघन्यदेशाविध काळके अर्सख्यातर्वे माग पर्यायोंको भावकी अपेक्षा जानती है । और उत्कृष्ट देशावधिज्ञान द्रव्यके असंख्यात लोकप्रमाण पर्यायोंका प्रयक्ष कर लेता है। इसके आगेके द्रव्य, क्षेत्र, काल, मार्थोको परमात्रांचे जानता है । सर्वाविधिका विषय और मी बढा हुआ है । चरमशरीरी मुनिमहाराजके वरमावाधि और सर्वावधिज्ञान होते हैं।

# क्रुतः पुनरविः कश्चिद्तुगामी कश्चिद्न्यथा सम्भवतीत्याह ।

नया कारण है कि फिर कोई तो अविधिज्ञान अनुगामी होता है 2 और कोई उसके मेद अन्य प्रकारसे यानी अविधियत, अनवस्थित, आदि रूपकरके सम्मव रहे हैं 2 बताओ । देशाविधिक अनुगामी, अननुगामी, वर्द्धमान, श्रीयमान, अविधियत, अनवस्थित, ये छह मेद हैं। और परमाविधिक अनुगामी, अननुगामी, बर्द्धमान, अविध्यत, ये चार भेद हैं। तथा सर्वविधिक अनुगामी, अननुगामी अवस्थित ये तीन मेद हैं 2 प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये मेद भी यथायोग्य जोडे जा सकते हैं। इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

> विशुद्धवनुपमात्ष्रंसोऽनुगामी देशतोऽवधिः । परमाविधरप्युक्तः सर्वोवधिरपीदृशः ॥ ११ ॥

आत्माके अवधिक्कानावरणकर्मके क्षयोपराम करके तत्पन्न हुयी विशुद्धिका अनुगम करनेसे एक देशसे हुयी देशाविध मी अनुगामी हो जाती है। और परमाविध मी सूर्वप्रकाश समान आत्माका अनुगम करनेवाओ अनुगामी मानी गयी है। तथा इसी प्रकार सर्वाविध मी अनुगामी हो रही है। अर्थात्—तीनों प्रकारकी अवधियोंका सेद अनुगामी है। यों हेतुपूर्वक सिद्धि कर दी गयी है।

# विशुद्धयनन्वयादेषोऽननुगामी च कस्यचित् । तद्भवापेक्षया प्राच्यः शेषोऽन्यभववीक्षया ॥ १२ ॥

क्षयोपशानजन्य आत्मप्रसादस्यरूप विद्युद्धिका अन्ययरूप करके गमन नहीं करनेसे यह अविधि किसी जीवके अननुगामी होती है। तिन तीन प्रकारके अविधि झानोंमें पिहेला देशावधि-झान तो उसी मवकी अपेक्षासे अननुगामी कहा जाता है। अर्थात्—िकसी किसी जीवके हुआ देशावधिज्ञान उस स्थानसे अन्य स्थानपर साथ नहीं पहुंचता है। या उस जन्मसे दूसरे जन्ममें नहीं पहुंच पाता है। तथा चरमशरीरी संयमिक पाये जानेवाले शेष बचे हुये परमावधि और सर्वावधि तो अन्य भवकी अपेक्षा करके अननुगामी हैं। अर्थात्—सर्वावधि परमावधि ज्ञानियोंकी उसी मत्रमें मोश्र हो जानेके कारण अन्य भवोंका धारण नहीं होनेसे वे दो अवधिज्ञान अननुगामी हैं। यों तो वे उसी जन्ममें संयमीके उर्थन होकर बारहवे गुणस्थानतक पाये जा सकते हैं।

# वर्द्धमानोऽवधिः कश्चिद्विज्ञुद्धेर्नुद्धितः स तु । देशावधिरिहाम्नातः परमावधिरेव च ॥ १३ ॥

विद्युद्धि और सम्पर्श्शन आदि गुणोंकी वृद्धि हो जानेसे कोई कोई वह अविव तो वर्द्धमान कही जाती है। तिनमें देशाविध और परमाविध ही यहा वर्द्धमान मानी गयों हैं। क्योंकि देशाविध और परमाविध ही यहा वर्द्धमान मानी गयों हैं। क्योंकि देशाविध जेकर उन्कृष्ट अंशोंतक वृद्धिया होती हैं। तथैव तैजस्कायिक जीवोंकी अवगाहनाओंके मेदोंके साथ तैजसकायिक जीवराशिका परस्पर गुणा करनेसे जितना उठ्य आता है, उतने असंख्यात छोकप्रमाण परमाविधके द्रव्य अपेक्षा भेद हैं और क्षेत्रकाउकी अपेक्षासे भी असंख्यात मेद हैं। अतः परमाविध भी बढरही सन्ती वर्द्धमान है, किन्तु सर्वाविधका भेद वर्द्धमान नहीं है। वह अवस्थित है।

हीयमानोऽवधिः शुद्धेहींयमानत्वतो मतः । स देशावधिरेवात्र हानेः सद्भावसिद्धितः ॥ १४ ॥ सम्पर्दर्शन आदि गुणोंकी हानि और संक्षेत्र परिणामोंकी दृद्धि तथा क्षयोपदानविशेषजन्य विज्ञुद्धिकी न्यूनता हो जानेसे अवधिज्ञान हीयमान माना गया है | इन तीनों अवधिज्ञानोंमें विज्ञुद्धि हानिके सन्नायकौ सिद्धि हो जानेसे वह देशावधि ही एक हीयमान हो रही आम्नायसे चली आ रही है | बढते हुये चारित्र गुणवाले मुनि महाराजोंके परमावधि और सर्वावधि होती हैं | अत: ये हीयमान नहीं हैं |

# अवस्थितोऽवधिः शुद्धेरवस्थानान्नियम्यते । सर्वोङ्गिनां विरोधस्याप्यभावान्नानवस्थितेः ॥ १५ ॥

कोई अवधि तो सम्पर्दर्शन खादि गुणोंके और क्षयोपशमजन्य विशुद्धिके उतनाका उतना ही अवस्थान बना रहनेसे अवस्थित हो रही नियत की जाती है। यह अवस्थित मेद जीवोंके हो रहे सभी तीनों अवधिज्ञानोंमें घटित हो जाता है। विरोध दोष होनेका मी यहां अमाव है। सर्वाविधमें तो अनवस्थितिका सर्वधा निषेध है। तथा अवस्थित हो रही देशाविध, परमाविधमें मी अनवस्थितिका निषेध है। अतः तीनों हो अवस्थितमेदवार्डी हैं।

# विशुद्धेरनवस्थानात्सम्भवेदनवास्थितः । स देशाविधेरेवैकोऽन्यत्र तत् प्रतिघाततः ॥ १६ ॥

चित्रको उपयोगी मीतिकी विद्युद्धिके समान क्षयोपरामजन्य आत्माकी विद्युद्धिका अनवस्थान हो जानेसे अवधिका अनवस्थित भेद सम्मवता है । उनमें यह देशावधि ही एक अनवस्थित है । अन्य दो अवधियोंमें उस अनवस्थितिका प्रतिचात है । विशेष यह कहना है कि किन्हीं किन्हीं आचार्योने परमावधिका भी मेद अनवस्थित मान किया है ।

# प्रोक्तः सप्रतिपातो वाऽप्रतिपातस्तथाऽवधेः । सोऽन्तर्भावममीष्वेव प्रयातीति न सूत्रितः ॥ १७ ॥

उक्त छह भेदोंके अतिरिक्त तिसी प्रकार प्रतिपात सिहतपना और प्रतिपातरिहतपना ये दो भेद भी अवधिज्ञानके श्री अकलंकदेवने बढिया कहे हैं। किन्तु ये भेद इन छह भेदोंमें ही भन्ने प्रकार अन्तर्भावको प्राप्त हो जाते हैं। इस ही कारण सूत्रकारने अवधिके आठ भेदोंका सूत्र द्वारा सूचन नहीं किया है।

विद्युद्धेः प्रतिपाताप्रतिपाताभ्यां सप्रतिपाताप्रतिपातौ स्वधीषद्स्वेवान्तर्भवतः । अनु-गाम्याद्यो हि केचित् प्रतिपाताः केचिद्पतिपाता इति । आत्माकी निर्मकताके प्रतिपात और अप्रतिपात करके प्रतिपातसिक्षत और प्रतिपातरिक्त हो रहे दो अवधिज्ञानके मेद तो इन छह मेदोंमें ही गर्मित हो जाते हैं। कारण कि अनुगामी आदिक छहों मेद कोई तो प्रतिपातरिक्त, और कोई अनुगामी आदिक मेद प्रतिपातरिक्त हैं। यहांतक अवधिज्ञानको कहनेवाला प्रकरण समाप्त हुआ।

इस सूत्रका सारांश।

इस "क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् "सूत्रमें प्रकरण इस प्रकार हैं कि प्रथम ही दूसरे अविज्ञानको बहिरंगकारण और स्वामी तथा मेदोंका निरूपण करनेके छिये सूत्रका कहना आवस्यक बताकर संयम, देशसंयमको मनुष्य तिर्थचोंके होने गर्छ अवधिज्ञानका बहिरंगकारण सिद्ध किया है। चौथे गुणस्थानसे अवधिब्रानका प्रारम्म है। अतः कषायोंका उपरामभाव चौथेमें भी थोड़ा मिळ जाता है। पहिछे दूनरे गुणस्थानमें हो रहे विभंगज्ञानमें भी नारिकयोंकी अपेक्षा कुछ मन्द्रकृषाय हैं। संज्ञीके पर्याप्त अवस्थामें ही विभंग होता है। तीसरे मिश्रगुणस्थानमें अविध बीर विमंगसे मिळा हुआ मिश्रज्ञान है। यहां भी बहिरंगकारण सम्मवजाता है। सुत्रकारने श्लेषयुक्त " क्षयोपराम " शह दिया है । अतः सभी भेदप्रमेदसहित चार ज्ञानोंके अन्तरंगकारण स्वकीय ज्ञानावरणके क्षयोपशमका निरूपण कर दिया है। इस सूत्रमें दोनों ओर " एवकार " लगा सकते हो और दोनों ओर पवकार नहीं लगानेपर भी विशेष प्रयोजन सध जाता है। अवधिक्रानोंके यथायोग्य छइ मेर्रोका कक्षण बनाकर प्रतिपात और अप्रतिपातको इन छहोंमें अन्तर्भाव कर सूत्रकारको विद्वत्ताको परममङ्क्ताको श्रीविद्यानन्द स्वामीने प्रकाश दिया है। जब कि प्रतिपात और अप्रतिपात ये दो भेद छड़ों मेदोंमें सम्भव रहे हैं तो छड़से अतिरिक्त दो भेद बढ़ाकर अवधिके आठ भेद करना तो उचित नहीं है। जैसे कि संसारी जीवोंके कायकी अवेक्षा प्रथ्वी. जळ, तेज, वाय, वनस्वति, और त्रस ये छइ मेदकर पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो मेद बढाकर आठ मेद करना अयुक्त है। जब कि छहीं कार्योंमें पर्याप्त और अपर्याप्त भेद सम्मव रहे हैं। अतः पर्याप्त, अपर्याप्तको जिस प्रकार छहों सेदोंमें गर्मित कर छिया जाता है, या छह पर्याप और छह अपर्यात इस प्रकार बारह मेद कर व्युत्पत्ति लाम कराया जाता है, उसी प्रकार यहां भी छह ही मेदकर प्रतिपात और अप्रतिपातको इनमें ही गर्भित कर छेना चाहिये। देशाविध, परमानिध सर्वानिधिक छइ, चार कीर तीन मेद हैं। श्री राजनार्तिककारने अननस्थित मेदको परमात्रिमें मी स्त्रीकार किया है । जघन्य, मध्यम, उत्कृष्टरूपसे विषयोंका प्रहण करना विवक्षित होनेपर अनवस्थित भेद वहा सम्भवता होगा । यहातक अवधिज्ञानका प्रकरण समाप्त कर दिया है ।

स्विविञ्जिद्धिद्दिहानितो धनुगाम्यादिविकल्पमाश्रितः ॥ प्रतिपक्षविनाञ्जतो भवेत् नृतिरश्चां ग्रुणहेतुकाविधः ॥ १ ॥ अवधिज्ञानका प्ररूपण कर अब अवसर संगति अनुसार क्रमप्राप्त मनःपर्ययज्ञानका प्रतिपादन करनेके किये श्री उमाखामी महाराज अप्रिम सूत्रखरूप मुक्ताफकको खकीय मुख सम्पुटसे निकाळकर प्रकाशित करते हैं।

# ऋजविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

ऋजुमित और विपुछमित इस प्रकार दो भेदवाला मनः पर्ययज्ञान होता है। सरलतापूर्वक अथवा मन, वचन, कायके द्वारा किये गये चितित अर्थोका प्रसक्ष करनेवाला ज्ञान ऋजुमित है। तथा सर्क और वक्त अथवा सब प्रकारके त्रियोग द्वारा किये गये या नहीं किये गये चितित, अचितित अर्धिचितित अर्थोका प्रसक्ष करनेवाला ज्ञान विप्रकमित मनः पर्यय है।

नन्विद्द् वहिरंगकारणस्य भेदस्य च ज्ञानानां प्रस्तुतत्वान्नेदं वक्तव्यं ज्ञानभेदकारणा प्रतिपादकत्वादित्यारेकायामाह ।

शिष्यकी शंका है कि यहां प्रकरणमें झानोंके बहिरंग कारण और भेदोंके निरूपण करनेका प्रस्ताव चढा आ रहा है। मितझान, श्रुतझान और अधिझानमें इसी प्रकारके प्रस्ताव अनुसार निरूपण हो भी चुका है। अतः मनःपर्यथ झानके खरू क्या प्रतिपादक यह सूत्र भटा क्यों कहा जा रहा है श्रु झानके भेद और बहिरंग कारणोंका प्रतिपादक तो यह सूत्र नहीं है। अतः यहां प्रकरणमें यह सूत्र नहीं कहना चाहिये, इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी स्पष्ट समाधान कहते हैं। सो अनन्यमनस्क होकर सुनो।

# मनःपर्ययविज्ञानभेदकारणसिद्धये । प्राहर्ज्वित्यादिकं सूत्रं स्वरूपस्य विनिश्रयात् ॥ १ ॥

स्त्रकार श्री उमास्त्रामी महाराजने यह "ऋजुवियुङ्मती मनःपर्ययः " सूत्र यहां झानके स्वरूपका निश्चय करनेके छिए नहीं कहा है । मनःपर्यय झानके स्वरूपका विशेष निश्चय तो " मितिश्रुताविधःमनःपर्ययकेवछ।नि झानम् " इस सूत्रमें कहे गये मनःपर्यय शब्दकी निरुक्तिधे भछे प्रकार करा दिया गया है । किंतु यहा मनःपर्ययझानके मेद और विहरगकारणोंकी प्रसिद्धि करानेके छिये श्री उमास्त्रामी महाराज " ऋजुवियुङ " इत्यादिक सूत्रकी बहुत अच्छा कह रहे हैं ।

न हि मनःपर्ययज्ञानस्वरूपस्य निश्चयार्थिमिदं स्त्रप्रुच्यते यतोऽप्रस्तुतार्थे स्यात् । तस्य मत्यादिस्त्रत्रे निरुक्त्यैव निश्चयात् । किं तर्हि । प्रकृतस्य वहिरंगक।रणस्य भेदस्य प्रसिद्धये समारभते । इसकी टीका यों हैं कि मनःपर्ययज्ञानके स्वरूपका निश्चय करानेके लिए यह सूत्र नहीं कहा जा रहा है, जिससे कि प्रकरणके प्रस्तावमें प्राप्त हो रहे अर्थको प्रतिपादन करनेवाला यह सूत्र नहीं हो सके। अर्थात्—यह सूत्र प्रस्तावप्राप्त प्रकरणके अनुसार ही है। उस मनःपर्ययके स्वरूपका निश्चय तो "मितः स्मृतिः " आदि सूत्रमें निरुक्ति करके ही कह दिया जा चुका है। मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपकाम आदिक अन्तरंग, वृद्धिगोंको निमित्तकारण पाकर परकीय मनोगत अर्थको चारों ओरसे आल्म्बनकर आल्माके जो ज्ञान होता है, यह मनःपर्ययका स्वरूप है। तो किर यहां कोई पूछे कि सूत्रकारने यह सूत्र किस लिय बनाया ? इसका उत्तर यह है कि प्रकणमें निरूपण किये जा रहे बहिरंगकारण और भेदकी प्रसिद्धि करानेके लिये यह सूत्र अच्छे ढंगसे आरम्भा जा रहा है।

ऋज्बी मतिर्यस्य स ऋजुमितः। विषुळा मतिर्यस्य स विषुळमितः। ऋजुमितिश्र विषुळमितिश्रं ऋजुविषुळमती । एकस्य मितश्रद्धस्य गम्यमानत्वाछोप इति न्याख्याने का सा ऋज्वी विषुळा च मितः किंपकारा च मितश्रद्धेन चान्यपदार्थानां वृत्तौ कोऽन्यपदार्थं इत्याह ।

जिसकी बुद्धि ऋजु सरळ बनायी गयी है वह मनःपर्ययद्वान ऋजुमित है, और जिसकी बुद्धि कुटिळ मी बहुतसे अर्थोको जाननेवाळी है, वह विवुळमित है। ऋजुमित शद्ध और विवुळमिति छ का इतर इतर योग करनेपर ''ऋजुविपुळमिति '' इस प्रकार दृन्द्द समासमें पद बन जाता है। दो मित शद्धों में पूक मित शद्धका अर्थ विना बोळे ही जान ळिया जाता है। अतः समास नियम अनुसार एक मित शद्धका लोग हो जाता है। इस प्रकार सूत्रके उद्देश्यदळका व्याख्यान करनेपर प्रश्न हो सकता है कि वे ऋजु और विपुळ नामकी बुद्धिया कौनसी है है और कितने मेरवाळी है दे तथा मित शद्धके साथ ऋजु विग्रुळमित शद्धोंकी अन्य पदार्थोंको प्रधान करने वाळी बहुत्रीहि नामक समास वृत्ति हो। जानेपर बताओ कि वह अन्य पदार्थ कौन हैं है जो कि ऋजुमित और विपुळमितिका वाच्य पडेगा। इस प्रकार कई जिज्ञासार्ये खडी करनेपर श्रीविद्यानंद आचार्य यथार्थ उत्तर कहते हैं।

# निर्वार्तितशरीरादिकृतस्यार्थस्य वेदनात् । ऋज्वी निर्वार्तिता त्रेघा प्रगुणा च प्रकीर्तिता ॥ २ ॥

ऋजु शब्दका अर्ध बनाया गया और सरक यों दोनों प्रकार अच्छा कहा गया है। सरकता पूर्वक काय, वचन, मन, द्वारा किये गये परकीय मनोगत अर्थका सम्बेदन करनेसे ऋजुमित तीन प्रकारकी कही गई है। अर्थात् —अपने या दूसरेके द्वारा सरकतापूर्वक शरीरसे किये गये, वचन

तिस प्रकार उक्त कथन अनुमार समास दृति करते संते भी स्वपदार्थप्रधाना कर्मधारयदृत्ति अविरुद्ध हो जावेगी। और तैसा होनेपर विशिष्ट हो रहे दो मनःपर्थयस्त्ररूप ऋजुमित और विगुळमितिनामक मितिज्ञान तो एक मनःपर्थय इस विधेयदळके साथ अन्वित इट कर छिये हैं।

यथर्जुविषुळमती मनःपर्ययविशेषी मनःपर्ययसामान्येनेति सामानाधिकरण्यमविरुद्धं सामान्यविशेषयोः कथंचित्तादारम्यात्तथा संप्रतीतेश्च तद्वदज्जविषुळमती ज्ञानविशेषी मनः-पर्यययोज्ञानमित्यपि न विरुध्यते मनःपर्ययज्ञानभेदापतिपत्तः मक्कतयोः सन्द्रावाविशेषात् ।

जिस प्रकार ऋजुमित और विषुष्ठमित ये मनःपर्ययद्वानके दो विशेष उस प्रकरणप्राप्त मनःपर्यय सामान्यके साथ इस प्रकार समान अधिकरणपनेको प्राप्त हो रहे किरुद्ध नहीं हैं। क्योंकि एक सामान्य और कितिपय विशेषोंको कथंचित् तदात्मकपना हो जानेसे तिस प्रकार दो एकों या तीन एकों अथवा एक तीनमें, एक दो आदिमें सामानाधिकरण्य मेळे प्रकार निणींन हो रहा है। उसीके समान ऋजुमित और विशुक्तमित ये जो दो ज्ञानविशेष हैं, वे एक मनःपर्यय ज्ञान है। इस प्रकार मी कथन करनेपर कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि मनःपर्ययज्ञान सामान्य करके भेदकी प्रतिपत्ति नहीं होनेका सद्भाव इन प्रकरणप्राप्त ऋजुमित, विशुक्तमित दोनोंमें विद्यान है। कोई अन्तर नहीं है। मनुष्यत्वकी अपेक्षासे बाहाण, शहर, मार्थमें कोई अन्तर नहीं है। गुक्कपक्ष और ऋष्णपक्षमें चन्द्रिका वरोबर है। आगे, पीछे मात्र होनेसे जब ग्रुक्क, काळा पक्ष कह देते हैं।

#### कथं बाह्यकारणप्रतिपात्तिरत्रेत्याह ।

यहां कितने ही स्त्रोंमें ज्ञानके वाह्यकारणोंका विचार चल आ रहा है। तदनुसार आपने मन:पर्यय ज्ञानके बहिरगकारणोंको इस सूत्रहारा प्रसिद्ध होना कहा था, सो आप वतलाइये कि यहा बहिरंगकारणोंकी प्रतिपत्ति किस प्रकार हुया १ इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर विद्यानंदस्वामी उत्तर कहते हैं।

### परतोऽयमपेक्षस्यात्मनः स्वस्य परस्य वा । मनःपर्यय इत्यस्मिन्पक्षे बाह्यनिमित्तवित् ॥ ९ ॥

अपने अध्या दूसरेके मनकी अपेक्षा रखता हुआ यह मनःपर्थय झान अन्य बहिरंगकारण मनसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस न्युरंपत्तिके पक्षमें (होनेपर) बहिरंग निमित्तकारणकी इप्ति हो जाती है।

मनः।परीत्यानुसंधाय वायनं मनः।पर्यय इति व्युत्पत्तौ वहिरंगनिभित्तकोऽयं मनः-पर्यय इति वाह्यनिभित्तपतिपत्तिरस्य कृता भवति । मनः+परि+इण+घञ्+सु मनः ( मनःस्थित ) का अनुसंधानकर जो प्रत्यक्ष जानता है, वह मनःपर्थय है। इस प्रकार ब्युत्पत्ति करनेपर जिसका बिहरंग निमित्तकारण मन है, ऐसा यह मनःपर्थयज्ञान है। इस ढंगसे इस मनःपर्थय ज्ञानके बहिरंग निमित्तकी प्रतिपत्ति कर छी गयी है।

# न मतिज्ञानतापत्तिस्तस्यैवं मनसः स्वयं । निर्वर्त्तकत्ववैधुर्यादपेक्षामात्रतास्थितेः ॥ १० ॥

इस प्रकार मनस्तरूपिनिमत्तसे उत्पन्न होनेके कारण उस मनःपर्थय ज्ञानको मितज्ञानपनेका प्रसंग हो जायगा, यह आपित देना ठीक नहीं है । क्योंकि मानस मितज्ञानको मन स्वयं वनाता है । किन्तु मनःपर्थयज्ञानका सम्पादन करनापना मनको प्राप्त नहीं है । केवळ मनकी अपेक्षा है । अपेक्षामानसे स्थित हो रहे मनको मानसमितज्ञानके समान मनःपर्ययका सम्पादकपना नहीं है । अपेक्षामानसे स्थित हो रहे मनको मानसमितज्ञानके समान मनःपर्ययका सम्पादकपना नहीं है । अपेक्षामानसे स्थित हो रहे मनको मानसमितज्ञानके समान मनःपर्ययको सम्पादकपना नहीं है । अपेक्षामानसे स्थित या दिया जाता है । यहां शाखा या बादळ अपेक्षणीय मान हैं । प्रेरककारण नहीं हैं । इसी प्रकार स्वकीय या परकीय मनका अवरुव लेकर प्रत्यक्ष ज्ञान कर छिया जाता है । वैसे कि किसी फ्रळ, फळ आदिका तुच्छ सहारा लेकर फळित ज्योतिष्वाळे विद्वान् भूत, मिन्यमित अनेक वातोंको आगमहारा बता देते है । अतः जिस ज्ञानमें मन प्रेरक होकर अंतरंग कारण है, वह मानसमितज्ञान है । मनकी केवळ अपेक्षा हो जानेसे ही मनःपर्ययमें मन कारण नहीं हो सकता है । बाह्यकारण मळे ही मानको । अध्ययनमें पुस्तककारण है । चौकी कारण नहीं है, मळे ही पुस्तक रखनेके लिए चौकीकी अपेक्षा होया तो इससे क्या होता है ।

# क्षयोपराममाविभ्रदात्मा मुस्यं हि कारणं । तत्प्रत्यक्षस्य निर्वृत्तौ परहेतुपराङ्मुखः ॥ ११ ॥

उस मनःपर्यय प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्ति करनेमें मुख्य कारण तो मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयो-पशमको सब ओरसे धार रहा आत्मा ही है। जो कि आत्मा अन्य इन्द्रिय, मन, ज्ञापक लिंग, ज्याप्ति, संकेतस्मरण आदि दूमरे कारणोंसे पराङ्मुख हो रहा है। अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवळज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिवंधकोंसे रहित होता हुआ, केवळ आत्मा ही कारण माना गया अनुभूत है। " अक्षं अक्षं प्रति " इति प्रत्यक्षं, केवळ आत्माको ही कारण मानकर जो ज्ञान उपजता है, वह प्रत्यक्ष है।

> मनोलिङ्गजतापत्तेर्न च तस्यानुमानता । प्रत्यक्षलक्षणस्यैव निर्भाधस्य व्यवस्थितेः ॥ १२ ॥

व्यातिसहित हो रहे ध्रमसे उत्पन्न हुआ बहिना ज्ञान जैसे अनुमान हे, उसी प्रकार दूसरेके मनरूपी व्याप्त लिंगसे जन्यपनेका प्रसंग हो जानेसे उस मनःपर्ययक्षानको अनुमानपना प्राप्त हो जाय, यह मी नहीं समझना। क्योंकि लिंगदर्शन, व्यातिस्मरणपूर्वक मनःपर्ययक्षान नहीं हुआ है। िकन्तु वाधाओंसे रहित होते हुये प्रत्यक्ष प्रमाणके उक्षणकों ही मनःपर्ययमें समीचीन व्यवस्था हो रही है। ''इन्द्रियानिद्रियानपेक्षमतीतव्यिमचारं साकारप्रहणं प्रत्यक्षं '' अथवा '' प्रतीखंतराज्यवधानेन विशेष-त्या वा प्रतिमासनं वेशदं प्रत्यक्षम् '' तथा ''अक्षमात्मानमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षं'' ये प्रत्यक्षके उक्षण वाधारहित होते हुए मनःपर्ययमें घटित हो जाते हैं। परोक्ष हो रहे मानसमितिज्ञानमें उक्त उक्षण नहीं सम्मन्नते हैं। सोव्यवहारिक प्रत्यक्षका उक्षण एक मुळे ही किसी किसी तीव सुख, दुःख, उत्कट अभिजाषा प्रकृष्टक्षान, आदि व्यावहारिकका प्रत्यक्ष करनेमें घट जाय, किन्तु अनेक अर्थप्यीयों और धर्म अनमें द्रव्योक्षे हो रहे परोक्ष मानसमितिज्ञानों साज्यवहारिक प्रत्यक्षका उक्षण नहीं वर्तता है। दूसरी बात यह है कि मुख्य प्रत्यक्षों व्यवहार प्रत्यक्षके उक्षण घटानेकी हमें कोई आवश्यकता नहीं दीखती है। प्रत्यक्षके दो सिद्धात उक्षण यहा मनःपर्ययमें पुष्ट घटित हो जाते हैं।

### नन्वेवं मनःपर्ययशब्दनिर्वचनसामध्यीत्तद्वाद्यमतिपत्तिः कथमतः स्यादित्याह ।

पुनः किसीको शंका है कि इस प्रकार मनःपर्यय शह्की इस निरुक्तिके बळसे ही उस मनः-पर्ययके बाद्य कारणोंकी प्रतिपत्ति भळा कैसे हो जायगी वितालो । क्या व्याव व्या कुशळशह्का निर्वचन कर देनेसे ही उनके बहिरंगकारणोंकी इसि हो जाती है इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर साचार्य महाराज वार्तिक द्वारा उत्तर कहते हैं ।

> यदा परमनः प्राप्तः पदार्थों मन उच्यते । तात्स्थ्यात्ताच्छन्यसंसिद्धेर्मचक्रोशनवत्तदा ॥ १३ ॥ तस्य पर्ययणं यस्मात्तद्वा येन परीयते । स मनःपर्ययो न्नेय इत्यक्तेस्तत्स्वरूपवित ॥ १४ ॥

जिस समय पराये मनमें प्राप्त हो रहा पदार्थ " मन " ऐसा कहा जाता है । क्योंकि तत्त्रें स्थित हो रहें होनेके कारण त्त् शह्यना मछे प्रकार सिद्ध हो रहा है । जैसे कि " मझाः क्रीशत्ति" मचान गा रहे हैं, या चिछा रहे हैं, यहा खेतों में या बगीचोंमें पछ, पिक्षयोंके मगाने, उडानेके छिये बाव छिये गये मंचोंपर बैठे हुये मनुष्योंके शह्य करनेपर मचानोंका शह्य करना व्यवहन हो रहा है । आखेट करनेवाछे पुरुष वनमें भी वृक्षोंपर मचान बांधकर शह्य मचाते हैं । यहा मंचस्पमें मंचका व्यवदेश है । बन्बईमें होनेवाछे केछाको वन्बई केछा कह देते हैं । चावछीको रहनेवाछे यात्रियोंके डेरेको चावछीका डेरा कह देते हैं । तदनुसार यहां भी मनमें स्थित

हो रहे पदार्थको मन कहकर उस मनका जिस झानसे विशदरूप करके प्रयक्ष कर छेना जब मनःपर्यय कहा जा रहा है, तन वह मन बाह्यकारण जान छिया जाता है। अथवा जिस झान करके वह मन (मनः स्थित अर्थ) चारो ओरसे जान छिया गगा है, वह मनःपर्ययझान समझने योग्य है। इस प्रकार कथन करनेसे उस बहिरंगकारण मनके स्वरूपकी समीचीन वित्ति हो जाती है। अतः मनःपर्यय शद्ध मी बछी तरपुरुष अथवा बहुबीहि वृत्ति हारा निरुक्ति करनेपर मनको बहिरंगकारणपना जान छिया जाता है। सभी शद्धोंकी निरुक्तिसे ही उनके वाष्यार्थीका बहिरंगकारण जात नहीं हो जाता है। किर भी काययोग, बाछतप, औपशामिक, आदि शद्धोंकी निरुक्तिसे अक्लंक-वृत्तिया तो अनेक अर्थोंको वहींसे निकाल छेती हैं। सूत्रकार हारा कहे शद्धोंकी अक्लंक-वृत्तिया तो अनेक अर्थोंको वहींसे निकाल छेती हैं।

# इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि प्रथम ही क्रमशात मनःपर्यथके भेद और बहिरंगकारणोंका निरूपण करनेके लिये सूत्रका परिमाषण आवस्यक बताकर ऋजुमति, विशुलमति शहोंका विमइ किया है। तथा अन्वयार्थको बताकर निर्वर्तित अनिर्वर्तित अथवा ऋजु. अर्थकर ऋजुनति, विपुत्तनति शब्दद्वारा ही मनःपर्ययके मेदोंका उक्षण कर दिया गया है। मिन वचन होते हुये भी सामानाधिकरण्य वन सकता है। सामान्यका विशेषोंके साथ तादास्य सम्बन्ध है। अन्यपदार्थप्रधान बहुबोहि और स्वपदार्थप्रधान तत्पुरुष समास यहा ये दोनों इतियां इष्ट हैं। मन:पर्ययका प्रधानकारण क्षयोपशमिविशिष्ट आत्मा है, दूसरेका या अपना मन तो अवलंब मात्र है। बहिरंगानिमित्त मछे ही कहलो, नैपायिकोंके समान हम जैन यादद ब्रानोंमें आत्ममनः-संयोगको असमवर्ण्यकारण नहीं मानते हैं । मनःपर्ययज्ञानके मतिज्ञानपन और अनुमानपनके प्रसंगका निवारणकर मुख्य प्रत्यक्षपना घटित कर दिया है । उसमें ठडरनेवाला पदार्थ भी अपचारसे वह कह दिया जाता है। तदनुसार मनमें स्थित हो रहे अर्थको त्रिषय करनेवाला ज्ञान मनःपर्यय मले प्रकार साथ दिया गया है। ऋजुनति मन:पर्यय सात आठ योजन दुरतक्षकी पदार्थीका विशद प्रत्यक्ष कर चेता है और वियुक्तमति तो चतुरस्र मनुष्यठोकमें स्थित हो रहे पदार्थीको प्रत्यक्ष जान चेता है । कोई जीव यदि मनमें नंदीश्वर द्वीप या पाचवें स्वर्गके पदार्थीका चिन्तवन कर छे तो उनको मन:-पर्ययञ्चानी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। द्रव्यकी अपेक्षा मनःपर्ययञ्चानी कार्मण द्रव्यके अनन्तमें माग को जानता है। सर्वावधिके द्वारा कार्पाणद्रव्यका अनन्तवा माग जाना गया था उसका भी अनन्तवा माग विपुळमीत करके जाना जाता है। यह विण्डरकत्व है। किन्तु गोम्मटसारकारने सर्वावधिका द्रव्य अपेक्षा विषय एक परभाणु मान किया है । इस सूर्य चर्चाका निर्णय करनेमें अस्मादश मन्द बुद्धियोंको अधिकार प्राप्त नहीं है । इसका विशेष वर्णन अन्य प्रंथोंने किया है। इस प्रकार मनःपर्ययके स्वरूप, भेद, बहिरंगकारणोंका निर्णय कर उसका श्रद्धान कर केना चाहिये।

> द्रव्यक्षेत्रसुकालमावानियतो वाह्यं निषित्तं पनो— पेक्षामात्रमितस्तदाश्रितसतस्ताच्छव्धनीत्या विदन । निर्वेत्तपगुणर्जुजुद्धिकुटिकानिर्धृत्तेषुल्पमृ— बदुद्धीदर्शनऋद्धिसंयमवतो जीयान्मनःपर्ययः ॥१॥

अप्रिम सूत्रका अवतरण यें। समझिळिया जाय कि इन ऋजुमीत और विपुळमित मनःपर्यय झानोंमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है ? इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री उनास्त्रामी महारा- जके अमृतमय मुखकुन्मसे रसायनसमान सूत्रीवेन्द्रका संतप्त हृदय मन्यजीवोंके संसाररोग निवार- णार्थ निष्कासन होता है।

## विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

आत्माके साथ पहिलेसे बंधे हुये मनःपर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर जो आत्माकी प्रसन्ता होती है, वह विश्वाद्धि है तथा मोहनीयकर्मका उदेक नहीं होनेके कारण संयमशिखरसे प्रतिपात नहीं हो जाना अप्रतिपात है। विश्वाद्धि और अप्रतिपात इन दो धर्मी करके उन ऋजुमति और विपुळमति मनःपर्यय ज्ञानोंका विशेष है। ज्ञानावरणकर्मकी उत्तर उत्तर प्रकृतियो असंख्यात है। अतः अन्तरंगकारणके अधीन हो रही ऋजुमतिकी विश्वद्धतासे विपुळमतिकी विश्वाद्धि बढी हुयी है। विगुळमति गुणश्रेणियोंमें उत्तरोत्तर चढता ही चळा जाता है। किन्तु ऋजुमतिका गुणश्रेणीसे अधीगुणस्थानमें पतन हो जाता है, उपशमश्रेणीसे गिरना अनिवार्य है।

नतु ऋजुविषुळमत्योः स्वयचनसामर्थ्यादेव विश्वेषप्रतिषचेस्तदर्थमिदं किमारभ्यत इत्यार्शकायामाह ।

किसीकी शंका है कि ऋजुमति और विषुष्ठमित ज्ञानोंके अपने अपने न्यारे न्यारे अधींके अभिवायक वचनोंकी सामर्थ्यसे ही दोनोंके विशेषोंकी प्रतिपत्ति हो चुकी थी। निरुक्ति द्वारा छम्य अर्थ ही जब अन्तर खाळ रहा है तो फिर उस विशेषकी ज्ञाति करानेके लिये यह सूत्र क्यों बनाया जा रहा है १ पुनरुक्तरोषके साथ व्यर्थपना भी प्रसंग प्राप्त होता है। इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विवानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं।

मनःपर्यययोरुक्तभेदयोः स्ववचोवलात् । विशेषहेतुसंविचौ विशुद्धीत्यादिसूत्रितम् ॥ १ ॥ यद्यपि सरळ या सम्पादित और सरळ, कुटिळ, सम्पादित, असम्पादित, मनोगत विषयोंको जाननेकी अपेक्षा अपने वाचक ऋजु और विगुळ शहोंकी सामर्थ्यसे निरुक्तिहारा ही दोनों मनः-पर्ययोंके परस्पर मेद कहे जा चुके हैं, फिर भी उन दोनोंकी अन्य विशेषताओंके कारणोंका सम्बेदन करानेके निभित्त " विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तिहिशेषः " यह सूत्र श्री उमास्वामी महाराजने आरब्ध किया है।

नर्जुमितत्विषपुरुमितत्वाभ्यामेवर्जुविषुरुमत्योविशेषोऽत्र मितपायते । यतोनर्थकिमिदं स्यात् । किं तिहै विशुद्धचमितपाताभ्यां तयोः परस्परं विशेषान्तरिमहोच्यते ततोऽस्य साफल्यमेव ।

इस वार्तिकका विवरण यों है कि ऋजुमितवन और विगुलमितवन करके ही ऋजुमित लीर विगुलमितका त्रिशेष (अन्तर) यहा सूत्र द्वारा नहीं समझाया जा रहा है, जिससे कि यह सूत्र व्यर्थ पड जाय। तो फिर क्यों कहा जाता है ? इसका उत्तर यों है कि विशुद्धि और अप्रतिपात करके मी उन ऋजुमित और विगुलमित ज्ञानोंका परस्परमें नवीन प्रकारका दूसरा विशेष है, जो कि यहा इस सूत्रहरा कहा जा रहा है। तिस कारण श्री उमास्त्रामी महाराज द्वारा कहे गये इस सूत्रकी सफलता ही समझो अर्थात्—दोनोंके पूर्व उक्त विशेषोंसे भिन्न दूसरे प्रकारके विशेषोंको यह सूत्र कह रहा है।

का पुनर्विशुद्धिः कथामितपातः को वानयोविशेष इत्याह ।

फिर किसीका प्रश्न है कि विशुद्धि तो क्या पदार्थ है ? और अप्रतिपात क्या है ! सथा इनका विशेष क्या है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानंत्रस्त्रामी उत्तर कहते हैं !

> आत्मप्रसत्तिरत्रोक्ता विद्युद्धिर्निजरूपतः । प्रच्युत्य संभवश्चास्याप्रतिपातः प्रतीयते ॥ २ ॥ ताभ्यां विशेष्यमाणत्वं विशेषः कर्मसाधनः । तच्छद्वेन परामर्शो मनःपर्ययभेदयोः ॥ ३ ॥

इस प्रकरणमें प्रतिपक्षी कमींके विगमसे उत्पन्न हुयी आत्माकी प्रसन्तता (स्वच्छता) तो विद्युद्धि मानी गयी है। और इस आत्माका अपने स्वच्छत मानी गयी है। और इस आत्माका अपने स्वच्छत मानी गयी है। जान यहां अप्रतिपाल धर्म प्रतीत हो रहा है। उन धर्मीके द्वारा विशेषताओंको प्राप्त हो रहापन यहां विशेष कहा गया है। क्योंकि यहां वि उपसर्गपूर्वक शिषधातुसे कमें घञ्प्रत्यय कर विशेष शब्द साधा गया है। तिहिशेषामें कहे गये पूर्वपरामर्शक तत् शब्द करके मनःपर्ययक्षानके ऋजुमित और विषुष्टमित इन दो मेदोंका परामर्श किया गया है। इस प्रकार सूत्रका वाक्यार्थ बोध अच्छा बन गया।

विश्वन्दिका भर्य विषुष्ठमातिमें प्राप्त हो रही प्रकृष्ट थिशन्दि की मनी है । तथा अप्रतिपात करके मी विवुष्टमितिहान उस फाउनितिसे विशेषतामस्त है । रागेकि उस विवुक्तानि मनःपूर्वय सामके स्वापि-योंका वह रहा संपम परानशील नहीं है। अन - उन- गर्दमान संपनगुणके साथ एकार्यसमयाय संबंधवाला होनेको कारण विपुल्पतिका प्रतिपात नहीं होता है। अर्थात्—जिसी सामापे चारित्र गुणका परिणाम संगम एदियत हो रहा है, उसी परिनेताम आयाने चेतनामणका मनःपर्यम परिणाम हो रहा है । अतः माईवोंके सहोटरस्य संबंधके समान संबग और मनःवर्षयका परस्यसँ पदार्थसभ्याय मंश्रंत्र है । इस संबंधि मनःवर्षयकान संवममें रह जाना है। बीर संवमकृत इस मन पर्यपद्मानमें यर्ग जाता है। ये सब पातें विश्वपतिमें ऋगमतिकी अपेकांसे विशेषताओंको धरनेके छिपे उपयोगी हो रही है। किन्तु विक्रमारीमे फन्नमति मनःपर्यप झान तो उन विश्वदि और अवशिवात करके भाग कैमे विशेषनाओंसे परिपूर्ण हो सकता है र नवींकि ऋगुनतिमें तो अभिक बिदादि और अप्रतिपात नहीं पाये जाते हैं। अब मन्यकार कहते हैं कि इस प्रकार प्रविष्ट होकर शंका फरनेपर तो सिद्धान्त उत्तर (यरदान) यह है कि अपनी अल्प विशक्ति और प्रतिपात फरके ऋजुनति ज्ञान थिपुछमतिसे विशेषताप्रस्त है । इस प्रकार प्रकार अपने चित्तमें अन्यारण कर हो। उक शंकाका जगत्में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्तर नहीं है। मीठेपन करके आन्नक करेखांसे थिशिए है। ऐसा प्रयोग करनेपर आपाततः दसरा बारव उपस्थित हो जाता है कि करेला कड़रेपन करके आज़ हुलसे विशिष्ट है। अपादानतावण्डेरक धर्म स्वार प्रतियोगितावण्डेरक धर्म न्यारे न्यारे मानना स्वनिवार्य हैं। विवृत्वमितकी स्रवेक्षासे ऋजमतिज्ञान सर्व थिशुद्धिगरा है। क्योंकि उस ऋजमतिके स्रिकारी स्थामी मर्छे ही अहेरी क्षारमकर तपशान्त कपायबान्ने ग्यारहर्वे गणस्यानतकर्षे यद्यायोग्य ठहरनेवान्ने हैं। तो मी यहा सम्मव रहे प्रतिपतनशील संपनगुणके साथ एकार्यसम्बाय सम्बन्धको धारनेवाले ऋजुमितका प्रतिवात होना सम्मव रहा है। इस फारण ऋजुमति भी अपनी अल्पविशुद्धि भीर प्रतिपात करके विवन्तिते विशेषताओंको धारकर उच्चप्रीय होकर खडा हुआ है। बढोंसे छोटे पुरुष भी विशिष्ट हो जाते हैं । क्रिया पेडोंसे रूक्षचणक विषक्षण है । यह सिद्धान्त हमने अन्य विद्यानन्द महोदय सादि प्रन्योंमें विस्तारके साथ साथ दिया है। विशेष व्यव्वति चाहनेवालोंको वहासे देखकर बन्तोष कर छेता चाहिये I

## इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रके भाष्यमें प्रकारण यों हैं कि ऋजुमित और विपुष्टमित शहोंकी निरुक्तिसे जितने विशेष प्रकट हो सकते हैं, उनसे अतिरिक्त भी विशेषोंकी प्रतिपत्ति करानेके छिये सूत्रका आरम्भ करना आवश्यक वताकर विद्युद्धि और अप्रतिपातका एक्षण किया है। तत् शहसे मनःपर्ययके दो मेदोंका परापर्श किया गया है। विशेषका रहना दोमें बताकर भी यह शंका खडी रहती है कि ऋजमितकी अपेक्षासे विप्रकमित तो विद्यद्धि और अप्रतिपात करके विशेषाकान्त हो जायगा। क्योंकि सुत्रकारने स्वयं विपुल्पतिके विशेष धर्मीका कण्ठोक्त प्रतिपादन कर दिया है। वक्रता अवगाही महान विश्वज्ञहिक गुणोंकी विशेषताओंको बढे वहे परुष भी वखान देते हैं। किन्तु ऋजविषयी सत्त्र ऋजमतिकी विशेषताओंका कंठोक्त उचारण नहीं किया गया है। अतः ऋजमतिसे विग्रकमतिकी विशेषतारें तो जान की जायगी, किन्तु विग्रकमतिसे ऋजुमतिकी विशेषतारें जानना अगुक्य है। इस शंकाका उत्तर श्रीविद्यानन्द आचार्यने बहुत अच्छा दे दिया है। गम्यमान अनेका त्रिषयोंका उचारण नहीं करना ही महान् पुरुषोंकी गम्मीरताका प्रधोतक है। साहित्यवाकोंने " वक्रोक्तिः काव्यजीवितं " स्वीकार किया है । सिद्धान्त यह है कि सूत्रकार श्री उपारवामी महाराजको वचनोंमें इतना प्रमेय भरा हुआ है कि राजवार्तिक, स्रोकवार्तिकसारिखी अनेक टीकार्ये भी बना की जांप तो भी बहुतसा प्रमेय बच रहेगा। अल्पविशुद्धि और प्रतिपात इन दो धर्मोंकरको ऋजुमतिज्ञान भी विश्लमतिसे विशेष विशिष्ट है। ये दोनों मनःपर्ययज्ञान सम्पादधी, संपंती तथा ऋदियोंको प्राप्त हो चक्के किन्हीं किन्हीं वर्द्धमानचारित्रवाले मुनियोंके होते हैं। श्रेणिओं में उपयोग आत्मक तो श्रुतज्ञान वर्त रहा है। एकाग्र किये गये अनेक श्रुतज्ञानोंका संमुदाय ध्यान पडता है। अतः मोक्ष उपयोगी तो शृतद्वान है। परमावाधि, सर्वावधि, ऋजुपति. विप्रक्रमति, इनमेंसे कोई भी ज्ञान आत्मध्यानमें विशेष उपयोगी नहीं है। रूपी पदार्थका पूर्ण प्रसक्ष कर छेनेपर मी हमें क्या छाम हुआ ? यानी कुछ भी नहीं । किसी किसी केवछड़ानीको तो पूर्वमें अवधि, मनःपर्यय कोई भी प्राप्त नहीं हुये, मात्र श्रुतज्ञानसे सीधा केवळज्ञान हो गया फिर मी इन ज्ञानोंके सद्भावोंका निषेय नहीं किया जा सकता है । ऋजुमतिका प्रतिपात होना सम्मवित है। निप्रक्रमतिका नहीं। अधिक विस्तारको आकर प्रन्थोंमें देखो ।

> विद्युद्धचनित्रातालपविद्युद्धिमतिपातनैः। ऋजोर्विपुरुर्वेतस्मास्जुद्धिर्विद्येषितः॥ १॥

मनःपर्ययके विशेष मेदोंका झान कर अब अवधिज्ञान और मनःपर्ययझानकी विशेषताओंकी जिज्ञामा रखनेवाळे शिष्योंके प्रति श्री उमास्त्रामी महाराजके हृदय मेदिरसे शब्दमयी सूत्रपूर्तिका अभ्युद्य होता है।

# विश्वािदक्षेत्रस्वाािमविषयेभयोऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

आत्मप्रसाद, ज्ञेयाधिकरण, प्रमु और विषयोंकी अवेक्षासे अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय ज्ञानमें

#### ्विशेष इत्यनुवर्तते । किमर्थमिद्युच्यते इत्याह ।

ऊपरके '' विशुद्धवप्रतिपाताभ्या तिहिरोषः '' इस स्त्रमेंसे विशेष इस शब्दकी अनुवृक्ति कर की जाती है।

श्री तमास्त्रामी महाराजकरके यह सूत्र किस प्रयोजनको साधनेके छिये कहा जा रहा है ? इस प्रकार निज्ञामा होनेवर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।

## कुतोऽवधेर्विशेषः स्यान्मनःपर्ययसंविदः । इत्याख्यातुं विशुद्धचादिसूत्रमाह यथागमं ॥ १ ॥

मनःपर्ययज्ञानका अवधिज्ञानसे अथवा अवधिज्ञानका मनःपर्ययज्ञानसे विशेष किन किम विशेषकोंसे हो सकेण १ इस वातको वखाननेके छिपे सूत्रकार '' विशुद्धिक्षेत्रस्यामि '' आदि सूत्रको आर्थ आगमका अनिक्रमण नहीं कर स्पष्ट कह रहे हैं।

विशुद्धिरुक्ता क्षेत्रं परिच्छेबाद्यधिकरणं स्वाभीखरो विषयः परिच्छेबस्तैर्विशेषो-ऽवधिमनःपर्ययोर्विशेषः ।

" विशुद्धध्यतिवाताभ्यां तिहिशेषः " इसमें विशुद्धिका छक्षण कह दिया गया है। जानमें योग्य अधवा छप्पास्योंके अवक्तव्य, अज्ञेय आदि पदार्थोंके अधिकरणको क्षेत्र कहते हैं। अधिकारी प्रमु स्वामी कहा जाता है। झानद्वारा जानने योग्य पदार्थ धिषय है। यों उन विशुद्धि आदिकों करके अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इनका परस्परमें विशेष है।

#### क्यमित्याह !

वह दोनोंका विशेष किस प्रकार है ' ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकों-द्वारा विवेचन करते हैं।

## भ्यःसुक्ष्मार्थपर्यायविन्मनःपर्ययोऽवधेः । प्रभूतद्रव्यविषयादपि शुद्धचा विशेष्यते ॥ २ ॥

बहुतसे द्रव्योंको विषय करनेवाले भी अवधिज्ञानसे बहुतसी सूद्दम अर्थपर्यायोंको जाननेवाला मनःपर्ययज्ञान विद्युद्धि करके विशेषित कर दिया जाता है। अर्थात्—अवधिज्ञान मर्ले हो बहुतसे द्रव्योंको जान ले, किन्तु द्रव्यकी सूद्दम अर्थपर्यायोंको मनःपर्ययज्ञान अधिक जानता है। अवधिज्ञानसे जाने हुये रूपीद्वयके अनन्तवें मागको मनःपर्यय जान लेता है। जैसे कि कोई चंजुप्रवेशी विद्वान् धोडा थोडा न्याय, व्याकरण, धर्मशास्त्र, कोष, काव्य, साहित्य, उपदेशकला, लेखनकला, वैधक, क्योतिष आदिको जान लेता है। किन्तु कोई प्रौढ विद्वान् व्याकरण, न्याय आदिमेंसे किसी एक ही

शासका पूर्णरूपसे अध्ययन कर व्याख्यान करता है । इसी-प्रकार सर्वावधिका द्रव्य अपेक्षा विषय बहुत है । श्री नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने तो सर्वावधिका द्रव्य एक परमाणु नियत किया है । किर भी भावकी अपेक्षा बहुतसी अर्थपर्थायोंको विपुन्नसित जितना जानता है, बतना सर्वावधि नहीं जानता है । अतः अधिक विशुद्धिवान मनःपर्थयज्ञान अन्पविशुद्धिवान अवधिज्ञानसे विशिष्ट है । और न्यून विशुद्धिवान अवधिज्ञान उस विपुन्नविशुद्धिवान मनःपर्थयसे विशेष आक्रान्त है । द्रव्यक्षेत्र अपेक्षा अधिक भी द्रव्यक्ति जाननेवान क्षयोपशमसे भावापेक्ष सूहमपर्यायोंको जाननेवान क्षयोपशम प्रकृष्ट विशुद्ध है ।

### क्षेत्रतोऽवधिरेवातः परमक्षेत्रतामितः । स्वामिना त्ववधेः सः स्याद्विशिष्टः संयतः प्रभुः ॥ ३ ॥

क्षेत्रकी अपेक्षासे तो अवधिज्ञान ही इस मनःपर्ययसे परम उरक्षष्ट क्षेत्रज्ञालेपनको प्राप्त हो रहा है। अर्थात्—सम्मावनीय असंख्यात लोकस्थरूण पदार्थीको जाननेकी शिक्तवाला अवधिज्ञान ही केवल मनुष्य लोकस्थ पदार्थीको विषय करनेवाले मनःपर्ययसे विशेषित है। इस तीन सौ तेतालीस घन रज्जु प्रमाण लोकके समान यदि अन्य भी असंख्याते लोक होते तो वहांके रूपी पदार्थीको भी अवधिज्ञान जान सकता था। किन्तु मनःपर्यय ज्ञान तो केवल चौकोर मनुष्य लोकमें ही स्थित हो रहे पदार्थीको विषय कर सकता है। अतः क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिज्ञान ही मनःपर्ययसे प्रकृष्ट है। तथा स्वामीकरके तो वह मनःपर्ययक्षान ही अवधिज्ञानसे उरकृष्ट है। क्योंकि अवधिज्ञान तो चौथे गुणस्थानसे प्रारम्भ हो जाता है। चारों गतियोंमें पाया जाता है। किन्तु मनःपर्यय छहेसे ही आरम्म होकर किसी किसी ऋदिधारी मुनिके उत्पन्न होता है। अतः जिसका स्वामी संयमी है, ऐसा मनःपर्ययज्ञान उस असंयमीके भी पाया जानेवाली अवधिसे विशिष्ट है। सर्वावधिके ईश्वरसे भी वियुक्तमतिका संयमी स्वामी स्वामी प्रकृष्ट है।

## विषयेण च निःशेषरूपरूपर्थगोचरः । रूप्यर्थगोचरादेव तस्मादेतच वश्यते ॥ ४ ॥

सम्पूर्ण रूपी और पुद्रक्ते बंधे हुये सम्पूर्ण अरूपी अर्थोंको विषय करनेवाला यह मनः-पर्ययद्वान उस रूपी अर्थको ही विषय करनेवाले अवधिज्ञानसे विषयकी अपेक्षा करके विशिष्ट है। अर्थात्—रूपी पुद्रक्ती पर्यायें और अशुद्धजीवकी अरूपी सूक्ष्म अर्थपर्यायोंको मनःपर्यय जितना जानता है, अवधिज्ञान उतना नहीं। इस मन्तन्यको हम भविष्य प्रन्थमें " रूपिणविषेः" " तदनन्तमागे मनःपर्ययस्य " इन सूत्रोंके विवरण करते समय स्पष्ट कर कह देवेंगे। पूर्वके समान यहां मी दोनोंनें विषयकी अपेक्षा विशेषसिहतपना लगा लेना। क्योंकि विशेष दिष्ठधर्म है। तथा च विषयकी अपेक्षा उस मनःपर्ययसे यह अवधिज्ञान भी विशिष्ट है। एवं मत्यादिबोधानां सभेदानां निरूपणम् । कृतं न केवलस्थात्र भेदस्याप्रस्तुतत्वतः ॥ ५ ॥ वक्ष्यमाणत्वतश्चास्य घातिश्चयजमात्मनः । स्त्ररूपस्य निरुक्तयेव ज्ञानं सूत्रे प्ररूपणात् ॥ ६ ॥

इस प्रकार यहांतक मेदों हित गित आदिक चार क्षायोपशिमक झानोंका सूत्रकारने निरूपण कर दिया है। केन्नछड़ानका यहा झानप्रकरणमें प्ररूपण नहीं किया गया है। क्योंकि यहां झानके मेदों के व्याख्यान करनेका प्रसाव चल रहा था। केन्नछज्ञानके कोई मेद नहीं है। वह तो तेरह वें गुणस्थानकी आदिमें जैसा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अनन्तकालतक एकसा बना रहता है। अतः मेद कथनके प्रकरणमें केन्नछज्ञान प्रस्तानप्राप्त नहीं है। रही कारणोंके निरूपण करनेकी बात, सो मिन्य दशमें अध्यायमें आत्माके बातिकर्मोंके क्षयसे इस केन्नछज्ञानका उत्पन्न होना कह दिया जायगा। इस केन्नछज्ञानके स्वरूप (लक्षण) का झान तो " मितेश्वतानिधननः पर्ययक्षित्रकानि झानम् " इस सूत्रमें केन्नछाद्धकी निरुक्ति करके ही प्ररूपित कर दिया गया है। अतः केन्नछानके लक्षण या कारणके कथनका उद्धंवन कर अन्य दूसरा निषय छेडेंगे ऐसा ध्वनित हो रहा है।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रमें प्रकरण यों है कि पहिले साधारणबुद्धिवालों के लिये अतीन्द्रिय हो रहे अविधिक्षान और मनःपर्यय क्षानके विलक्षण विशेषों को प्रदर्शन कराने के लिये श्री उमास्वामी महाराजका सूत्र कहना सफल बताकर विशादि आदिका लक्षण किया है। तथा विशादि मनःपर्ययको अविधिसे अधिक विशादिवाल कहा गया है। क्षेत्रको अपेक्षा अविधि ही मनःपर्ययसे प्रधान है। देशाविषका ही क्षेत्र लोक हो जाता है। परमाविधि और सर्वाविधि तो असंख्यात लोकों में यदि रूपी पदार्थ ठहर जाय तो उनको मी जान सकती थी। श्री धनंजय कि कि है कि " त्रिकालतर्षं त्वमवैकि लोकों स्वामीति संख्यानियतेरमीया। बोधाधिपत्यं प्रति नामविध्यत् तेन्येपि चेद्रव्यास्यदम्नमीदम।।" है जिमेंद्रदेव! तुम तीनों कालके तस्योंको जान चुके हो, तुम तीनों लोकके स्थामी हो, यह उन काल और लोकोंकी त्रिलकंख्याके नियत हो जानेसे कह दिया जाता है। ज्ञानका अविपतिपना इतनेसे ही पर्याप्त नहीं हो जाता है। यदि काल और लोक अन्य भी सैकडों, करोडों, असंख्याते, होते तो तुम्हारा ज्ञान उनको भी द्राक् विषय कर लेता। किन्तु क्या किया जाय, वे हैं ही नहीं। इस लोक त्रयमें क्षेय अल्प हैं। ज्ञान उन्को भी द्राक् विषय कर लेता। किन्तु क्या किया जाय, वे हैं ही नहीं। इस लोक त्रयमें क्षेय अल्प हैं। ज्ञान उन्को भी द्राक् विषय कर सकता था, कह दिया है। किन्तु असंख्यात लेक हैं ही जसंख्यात लोक हैं ही

नहीं, इस क्या करें । स्वामीकी अवेक्षा मनः पर्ययका स्वामी अम्यह हो रहा विशेषोंसे युक्त है। मनः पर्ययक्षे विषय स्वम हैं। अवधिवानके संख्यामें अत्यधिक विषय है। चार वानोंके निरूपण अनं-तर केवळवानका प्रतिपादन करना प्राप्तकाळ है। किन्तु कारणवश उसका उर्छचन किया जाता है। केवळवानका ळक्षण दशमें अध्यायमें किया जायगा। यह बताकर मिवण्यमें दूवरा प्रकरण उठा-नेकी सूचना दी है।

क्षेत्रविशुद्धिस्वामिविषयेभ्योवधिमनोक्षयोर्भेदः । अधिकरणात्मत्रसत्तिमभ्रुवमेयेभ्य आम्नातः ॥१॥

अत्र ज्ञानोंका विषय निर्धारण करनेके छिये प्रकरण प्रारम्मकर आदिमें कहे गये मित और श्रुतज्ञानोंकी विषय मर्यादाको कहनेवाळा सूत्रस्त श्री उमार्स्वामी मदाराजके पुख आकरसे उद्यो-तित होता है।

## मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

जीन, पुद्रळ, धर्म, अधर्म, आकाश, और काळ, इन संपूर्ण छहाँ द्रव्योंमें तथा इन द्रव्योंकी कातिपय पर्यायोंमें मतिश्चान और श्रुतज्ञानका विषय नियत हो रहा है।

मलादिज्ञानेषु सभेदानि चत्वारि ज्ञानानि भेदती न्याख्याय वहिरंगकारणतश्च केवळमभेदं वक्ष्यपाणकारणस्यरूपमिहामस्तुतत्वात् तथानुक्त्या किमर्थमिदगुच्यत इत्याह ।

सागान्यरूपसे मति, श्रुत, आदि ज्ञानोंमें भेदसिहित वर्तनेवाछे मित, श्रुत, अविध, और मनःपर्यय, ये चार ज्ञान हैं। इन चारों ज्ञानोंको भेदकी अपेक्षासे तथा बिहरंगकारणरूपसे व्याख्यान कर तथा भेदरिहत हो रहे एक ही प्रकार केवळ्ज्ञानके कारण और खरूप दोनों भविष्य प्रन्थमें कहे जायेंगे। अतः यहा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होनेके कारण तिस प्रकार नहीं कहकर फिर श्री त्माखामी महाराज हारा यह '' मतिश्रुतयोः '' इत्यादि सूत्र किस प्रयोजनके ळिये कहा जा रहा है 'ऐसी तर्कगर्भी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्वामी उत्तर कहते हैं।

## अथायज्ञानयोरर्थविवादितिनिवृत्तये । मतीत्यादि वचः सम्यक् सूत्रयन्सूत्रमाह सः ॥ १ ॥

अब विषय प्रकरणके प्रारम्भें ज्ञानेंकी आदिमें कहे गये मतिज्ञान और श्रुतझान इन दों ज्ञानोंके विषयोंकी विप्रतिपत्तिका विशेषरूपसे निवारण करनेके छिये सूचनाः करा रहे वे प्रसिद्ध श्री उमास्तामी महाराज इस '' मतिश्रुतयोनिंबन्धो '' इत्यादि सूत्रस्वरूप समीचीन वचनको स्पष्ट कह रहे हैं।

#### संप्रति के पतिश्रुते कथ निवन्धः कानि द्रव्याणि के वा पर्याया इत्याह ।

अब इस समय सूत्रमें उपाच किये गये पदोंके अनुसार प्रश्न खडे होते हैं कि मतिहान और श्रुतक्षान कौन हैं श्रीर निवन्यका अर्थ क्या है शतथा द्रव्य कौन है ? अथवा पर्यायोंका कक्षण क्या है ? इन प्रकार प्रश्नमाळा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी एक ही वार्तिक हारा उत्तर कहें देते हैं । अधिक झगडेमें कौन पडे ।

### मतिश्रुते समाख्याते निबन्धो नियमः स्थितः । द्रव्याणि वक्ष्यमाणानि पर्यायाश्च प्रपंचतः ॥ २ ॥ -

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो पूर्वप्रकरणोंमें मळे प्रकार व्याख्यान किये गये हो चुके हैं। और निकल्वका अर्थ यहां नियम ऐसा व्यवस्थित किया है। द्रव्योंका परिभाषण मविष्य पांचवें अध्यायमें कर दिया जावेगा। तथा पर्यायें भी विस्तारके साथ भविष्य प्रत्यमें वखान दी जावेंगी। अर्थात्—पतिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपश्चम होनेपर इन्द्रिय और मनःस्वरूप निमित्तें हो रहा अभिमुख नियमित पदार्थोंको जाननेवाला झान मतिज्ञान है। श्रुनज्ञानावरणकर्मका क्षयोपश्चम होनेपर जो सुना जाय यानी अर्थने अर्थान्तरको जाननेवाला, मतिपूर्वक, परोक्षज्ञान, श्रुतज्ञान है। इस प्रकार मति, श्रुतका विवरण कहा जा चुका है। निकल्बका अर्थ नियत करना या मर्यादामें बोध देना है। जीव आर्द छ इद्देश और उनकी ज्ञान, सुल, रूप, रस, काला, पीला, गतिहतुस्व, विविदेतुस्व, अवगाहहेतुस्व, वर्तनाहेतुस्व आर्दि सहमाबी क्रममाधी पर्यायोंको मूल प्रत्यमें आगे कह दिया जावेगा। सन्तुष्यताम तावल।

ततो मतिश्रुतयोः प्रपंचेन व्याख्यातयोर्वक्ष्यमाणेषु द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु नियन्त्रो नियमः प्रत्येतव्य इति स्त्रार्थो व्यवतिष्ठते ।

तिस कारण इस सूत्रका अर्थ यें न्यविध्यत हो जाता है कि विस्तारके साथ न्याख्यान किये जा चुके मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंका मविष्य ग्रन्थमें कहे जानेवाले विषयभूत सम्पूर्ण द्रव्योंमें और असंपूर्ण माने कतिथय पर्यायोंमें निवन्थ यानी नियम समझ लेना चाहिये।

#### विषयेष्वित्यनुक्तं कथमत्रावगम्यत इत्याह ।

इस सूत्रमें " विषयेषु " यह शब्द नहीं कहा है तो फिर अनुक्त वह शब्द मला किस प्रकार समझ. हिया जाता है ! यह बताओ, ऐसा प्रश्न हो उठनेपर श्री विधानन्दस्त्रामी उत्तर कहते हैं।

पूर्वसूत्रोदितश्रात्र वर्तते विषयध्वनिः । केवलोऽर्थाद्विगुद्धणदिसहयोगं श्रयन्नपि ॥ ३ ॥ इस सूत्रके पूर्ववर्ती '' विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेम्ये. डिग्धिमनः पर्यययोः '' सूत्रमें कण्ठद्वारा कहा गया विषय शब्द यहां अनुवर्तन कर लिया जाता है। यद्यपि वह विषय शब्द '' विशुद्धि, क्षेत्र '' आदिके साथ सम्बन्धको प्राप्त हो रहा है, तो भी प्रयोजन होनेसे विशुद्धि आदिक और पंचमी विमक्तिते रहित होका केवल विषय शब्दकी ही अनुवृत्ति कर ली जाती है। अर्थात्—एकपोग-निर्देशनां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः '', एक संबंधहारा जुडे हुये पदार्थों भी एक साथ प्रवृत्ति होती है। इस नियमके अनुसार विशुद्धि, क्षेत्र, स्वापि, इन तीन पदों के साथ इतरेतरयोग—भायको प्राप्त हो रहा विषय शब्द अकेला नहीं खींचा जा सकता है। किर मी प्रयोजनवश '' किचिश्वते शिडान्तिकते '' इस ढंगसे अकेला विषय शब्द ही अनुवृत्त किया जा सकता है। '' देवदत्तस्य गुरुकुलं '' यहां गुरुकुलं सहयोगी हो रहे, अकेले गुरुयदको आकितिकर देवदत्तको वहां अन्वित कर दिया जाता है।

विशुद्धिनेत्रस्वामिविषयेभ्योऽविधननःपर्यययोशित्यस्मात्त्वत्रात्तिद्विषयशब्दोऽत्रानुवर्तते । क्यं स विशुध्यादिभिः सहयोगमाश्रयन्त्रीय केवलः शक्योऽनुवर्तियद्धं १ सामध्यीत् । तथाहि—न ताबिद्दशुद्धेरनुवर्त्तनसामध्ये प्रयोजनाभावात्, तत एव न क्षेत्रस्य स्वामिनो पा सत्रसामध्योभावात् ।

" विद्युद्धिश्चन्द्रतामिविषयेम्योऽत्रिधमनः पर्यययोः " इस प्रकार इस स्त्रिसे वह विषय राष्ट्र
यहां अनुवृत्ति करने योग्य हो रहा है । इसपर कोई प्रश्न करे कि विद्युद्धि, क्षेत्र, आदिके साथ
संबंधका आश्रयकर रहा भी विषय शब्द केवल अकेला ही कैसे अनुवर्तित किया जा सकता है !
बताओ, तो इसका उत्तर यों है कि पिहले पीलेके पदों और बाच्य अर्थकी सामर्थ्यसे केवल विषय
शब्द अनुवर्तनीय हो जाता है । इसी बातको विशदकर दिखलाते हैं कि सबसे पिहले कही गयी
विद्युद्धिकी अनुवृत्ति करनेकी तो यहां सामर्थ्य प्राप्त नहीं है । क्योंकि प्रकरणमें विद्युद्धिका कोई
प्रयोजन नहीं है और तिस ही कारण यानी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होनेसे क्षेत्रको अथवा स्वामी
शब्दकी भी अनुवृत्ति नहीं हो पाती है । सूत्रकी सामर्थ्यके अनुसार ही पदोंकी अनुवृत्ति हुआ करती
है । किन्तु यहां विद्युद्धि, क्षेत्र, स्वामी, इन पदोंकी अनुवृत्ति करनेके लिए सूत्रकी सामर्थ्य नहीं है ।
"समर्थः पदिविधः" अतः केवल विषय शब्द ही यहां सूत्रकी सामर्थ्यसे अनुवृत्त किया गया है ।

मन्वेवं द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु निवन्यन इति वचनसामर्थ्याद्विषयशब्दस्यानुवर्त्तने विषये-ष्विति कथं विषयेभ्य इति पूर्वे निर्देशाचियवानुवृत्तित्रसंगादित्याश्चेकायामाह ।

पहां शंका उपजती है कि इस प्रकार सो द्रव्योंने और असर्ववर्यायोंने मतिश्रुतोंका निवन्ध हो रहा है। इस प्रकार वचनकी सामर्थ्यसे विषयशब्दकी अनुकृत्ति करनेपर " विषयेषु" ऐसा सतमी विमक्तिका बहुवचनान्तपद कैसे खींचकर बनाया जा सकता है ? क्योंकि पूर्वसूत्रमें तो '' विषयेभ्यः '' ऐसा पंचमी विभक्तिका बहुवचनान्तपद कहा गया है | उसकी तिस ही प्रकार पंचम्यन्त विषय शब्दकी अनुवृत्ति हो जानेका प्रसंग प्राप्त होता है, अन्यया नहीं । इस प्रकार काशंका होनेपर आचार्यमहाराज उत्तर कहते हैं ।

## द्रव्येष्विति पदेनास्य सामानाधिकरण्यतः । तद्विभक्त्यन्ततापत्तेर्विषयेष्विति बुध्यते ॥ ४॥

इस विषय शब्दका '' दब्वेषु '' इस प्रकार समनी विमिक्तियाले पदके साथ समान अधिकरण-पना हो जानेसे उस समनी विभाक्तिके बहुवचनान्तपनेकी प्राप्ति हो जाती है। इस कारण ''विषयेषु'' इस प्रकार विषयोंने यह अर्थ समझ लिया जाता है।

#### कि पुनः फलं विषयेष्विति सम्बन्धस्येत्याइ ।

पुनः किसीका प्रश्न है कि " विषयेषु " इस प्रकार खींचतानकर सतस्पन्त बनाये गये पदके सम्बन्धका यहा फळ क्या है ' इस प्रकार प्रश्न होनेपर आचार्य महाराज समाधिवचन कहते हैं ।

## विषयेषु निबन्धोऽस्तीत्युक्ते निर्विषये न ते । मतिश्रुते इति ज्ञेयं न चाऽनियतगोचरे ॥ ५ ॥

मितज्ञान श्रुनज्ञानों का द्रव्य और कितिययपर्यायस्वरूप विषयों में नियम हो रहा है। इस प्रकार कथन करचुक्तेपर वे मितज्ञान, श्रुवज्ञान दोनों विषयरित नहीं हैं, यह समझ िष्या जाता है। अथवा द्रमरा प्रयोजन यह भी दे कि नियन नहीं हो रहे, चाहे जिस किसी भी पदार्थको विषय करनेवाले दोनों ज्ञान नहीं हैं। किन्तु उन दोनों ज्ञानोंका विषय नियत हो रहा है। भावार्थ— तखोपण्डवयादी या योगाचार वौद्ध अथवा श्रुत्यवादी विद्यान् ज्ञानोंको निर्धिषय मानते हैं। मट, पट, नीजा, खहा, अग्नि, व्याप्ति, वाच्यांध आदिके ज्ञानोंमें कोई बहिरंग पदार्थ विषय नहीं हो रहा है। स्वय्नज्ञान समान उक्त ज्ञान भी निर्धिषय हैं। अथवा कोई कोई विद्यान मितश्रुतज्ञानोंके विषयोंको नियत हो रहे नहीं स्वीकार करते हैं। उन दोनों प्रकारके प्रतिवादियोंका निराकरण करनेके लिये उक्त सूत्र कहा गया है। जिसमें कि विषयपदकी प्वेस्त्रसे अनुकृतिकर सामध्येसे विषयेषु ऐसा सम्बन्ध कर लिया गया है।

#### तर्हि द्रव्येष्वसम्बपयीयेष्विति विशेषणफ्रछं किमित्याह ।

तो फिर अब यह बताओं ' कि विषयेषु इस विशेष्यके इन्येषु और असर्वययांग्रेषु इन दो बिहोत्रजोंका फल क्या है ' इस प्रकार जिङ्कासा होनेपर आचार्य महाराज समाधान कहते हैं।

## पर्यायमात्रगे नैते द्रव्येष्विति विशेषणात् । द्रव्यगे एव तेऽसर्वेपर्यायद्रव्यगोचरे ॥ ६ ॥

विषयोंका द्रव्येषु इस प्रकार पिहका निशेषण कमा देनेसे ये मितिहान श्रुतहान दोनों केवळ पर्यायोंको ही जाननेवाके नहीं हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। अर्थात्—मितिहान और श्रुतहान दोनों ये द्रव्योंको भी जानते हैं। बौद्धोंका केवळ पर्यायोंको ही मानने या जाननेका मन्तन्य ठिक नहीं हैं। विना द्रव्योंको निराधार हो रहीं पर्यायें ठहर नहीं सकती हैं। जैसे कि भीत या कामजके यिना चित्र नहीं ठहरता है। तथा वे मिति श्रुतहान द्रव्योंकों ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी द्रव्योंको ही जानते हैं, पर्यायोंको नहीं, यह एकान्त भी प्रशस्त नहीं है। क्योंकि असर्वपर्यायेषु ऐसा दूसरा विशेषण भी कमा हुआ है। अतः कितिपय पर्याय और सम्पूर्ण द्रव्य इन विषयोंके नियत हो रहे मितिहान श्रुतहान है, यह सिद्धान्त निकळ आता है।

## एतेष्वसर्वपर्यायेष्वित्युक्तिरिष्टनिर्णयात् । तथानिष्टौ तु सर्वस्य प्रतीतिन्याहतीरणात् ॥ ७ ॥

इन कित्यय पर्यायस्वरूप विषयों मातिश्रुतहान नियत हैं। इस प्रकार कह देनेसे इष्ट पदार्थका निर्णय हो जाता है। अर्थात्—इन्द्रियजन्यहान, शनिन्द्रियजन्यहान, मिसपूर्वक श्रुतहान पे हान कित्य पर्यायोंको निषय कर रहे हैं, यह सिद्धान्त सभी निचारशाली विद्वानोंके यहां अभीष्ट किया है। यदि तिस प्रकार इन दो झानों द्वारा कित्यय पर्यायोंका निषय करना इष्ट नहीं किया जायगा, तो सभी नादी—प्रतिनादियोंके यहां प्रतीतियोंसे ज्याचात प्राप्त होगा, इस नातको हम कहे देते हैं।

#### मतिश्रुतयोर्पे तावद्वाद्यार्थानास्त्रम्यनस्यिमञ्ज्ञत्ति तेषां प्रतीतिन्याहति दर्शयसाह ।

जो बादी सबसे आगे खडे होकर मित्रज्ञान और श्रुतज्ञानका बहिरंग अर्थीको आछम्बन नहीं करनेवाकायन हुन्छते हैं, उनके यहां प्रतीतियोंसे आ रहे स्वमतन्याचात दोषको दिखळाते हुये आचार्य महाराज कहते हैं सो सनो।

> मत्यादिप्रत्ययो नेव बाह्यार्थालम्बनं सदा । भत्ययत्वाद्यथा स्वप्नज्ञानमित्यपरे विदुः ॥ ८ ॥ तदसत्सर्वश्रुन्यत्वापत्तेर्बाह्यार्थवित्तिवत् । स्वान्यसंतानसंवित्तेरभावात्तदभेदतः ॥ ९ ॥

मति आदिक ज्ञान (पक्ष ) सदा ही बहिरंग अर्थोको विषय करनेवाले नहीं हैं (साध्य ) । हानपना होनेसे (हेतु ), जैसे कि स्वन्तज्ञान (अन्यस्टान्त )। इस प्रकार अनुमान बनाकर हुसरे विद्यन् वीद्ध कह रहे हैं, या ज्ञातकर बैठे हैं, सो, उनका वह कहना सर्थया असल है। क्योंकि यों तो सम्पूर्ण परार्थों के सून्यपेक प्रमंग आ जावेगा। घट, पट आदि बहिरंग अर्थों के द्वान समान अन्तस्तक माने जा रहे अपना और अन्य संतानोंका सम्यग्नान भी निरादम्बन हो जायगा। घट, पट, आदिके ज्ञानों में आर स्वसंतान परसंतानोंको जाननेवाले ज्ञानों में ज्ञानपना मेद्राहित होकर विद्यमान है। देखिये, घट, पट, आदिक सि समान स्व, पर, सन्तान भी बहिरंग हैं, कोई भेद नहीं है। चालिनी न्याय अनुवार देवदत्तकी स्वयन्तान तो जिनदत्तक ज्ञानकी अपेक्षा बहिरंग है। और जिनदत्तको स्वयन्तान देवदत्तको झानकी अपेक्षा बाह्य अर्थ है। तथा ज्ञानकी अपेक्षा कोई भी क्षेय बाह्य अर्थ हो जाता है। अतः स्वयन्तान खीर परसन्तानके ज्ञानोंका भी निरादम्बन होनेके कारण अमाव हो जानेसे बौद्धोंके यहां सर्वस्त्रम्यनेका प्रसंग प्राप्त होगा। ऐसी दशामें अनेक आत्माओंके सन्तानस्वरूप विज्ञानाहैतकी यानी अन्तस्तत्वकी असुण्य प्रतिष्ठा कैसे रह सकती है! सो तुम ही जानों।

मतिश्रुतपत्ययाः न वाह्यार्थाकंवनाः सर्वदा प्रत्ययत्वात्स्वप्नप्यवदिति योगाचार-स्तद्युक्तं, सर्वश्रूत्यत्वानुषंगात् । वाह्यार्थसंवेदनवरस्वपरसंतानसंवेदनासम्भवाद्याहकहाना-पेक्षया स्वसन्तानस्य परसन्तानस्य च बाह्यत्वाविशेषात् ।

सन्पूर्ण मतिश्वान लोर श्रुतज्ञान (पक्ष ) बहिरंग घट, पट आदि लघोंको सदा ही विषय करनेवाले नहीं हैं (साध्य ) ज्ञानपना होनेसे (हेतु ) जैसे कि स्वप्नका ज्ञान विचारा बहिर्मृत नदी पर्वत, आदिको ठीक ठीक आलम्बन करनेवाला नहीं है, इस प्रकार योगाचार बोद्ध कह रहे हैं । सो लगका कहना लयुक्त हैं । क्योंकि यों तो सभी अन्तरंग तरव, ज्ञान या स्वसंतान, परसन्तान इन सबके रह्ण्यपनका प्रसंग हो जावेगा । बहिरंग अर्थोंके सम्वेदनसमान अपनी ज्ञानसन्तान और द्रमुरेकी ज्ञानसन्तानको सम्वेदनोंका भी असम्बन हो जायगा । क्योंकि स्वसन्तान और परसन्तानको प्राहक ज्ञानोंकी अर्थक्षा करके स्वसन्तान और परसन्तानको वाद्यपना विशेषतारहित हैं । अर्थाक्ष प्राहक ज्ञानोंकी अर्थक्षा करके स्वसन्तान और परसन्तानको वाद्यपना विशेषतारहित हैं । सले ही सन्तान अवस्त हो यो घटज्ञानको अपेक्षा लेसे घट बाह्य अर्थ है, उसी प्रकार स्वकीय ज्ञानसन्तान भी विरोण वर्षकीय ज्ञानसन्तानको जाननेवाले ज्ञानकी अपेक्षा स्वज्ञानसन्तान और परविज्ञानसन्तान भी बहिरंग अर्थ हैं । जब कि ज्ञान बहिरंग अर्थोंको विषय नहीं करते हैं, तो अपने ज्ञानोंको सन्तान अवश्वा अन्य देवरत्त, जिनदत्त, स्वस्त्य ज्ञानसन्तान ये अन्तरंग पदार्थ भी उन्न गये । क्योंकि ये भी बहिरंग वन बैठे । ऐसी दशामें सर्वरह्मप्रवाद छा गया, वही तो हमने दोष दिया था ।

संवेदनं हि यदि किंचित् स्वस्मादर्थान्तरं परसन्तानं स्वसन्तानं वा पूर्वीपरक्षण-भवारहरूपमालम्बते । तदा घटाद्यर्थेन तस्य कोऽपराधः कृतः यतस्तम्पि नालम्बते ।

यदि बौद्ध यों कहें कि कोई कोई समीचीन ज्ञान तो किसी अपने ज्ञानशरीरसे निराले पदार्थ और पहिले पीछे के क्षांगों में परिणमें परकीय ज्ञानोंका प्रवाहस्वरूप परसन्तानको अध्या आगे, पीछे तीनों कालों में प्रवाहित हो रहे, क्षाणिक विज्ञानस्वरूप स्मसन्तानको आलम्बन कर लेता है, तब तो हम जैन कहेंगे कि चट, पट आदि अर्थोक्स उस ज्ञानका कीन अपराध कर दिया गया है है निससे कि वह ज्ञान इन घट आदिकोंको भी आलम्बन नहीं करे । अर्थात्—घट आदिकों ज्ञाननेवाले भी ज्ञानस्वालय करनेवाले हैं ।

अथ घटादिवत्स्वपरसन्तानमपि नालम्बत एव तस्य स्वसमानसमयस्य भिन्नसमयस्य वालंबनासम्भवात् । न चैवं स्वरूपसन्तानाभावः स्वरूपस्य स्वतो गतेः । नीलादेस्तु यदि स्वतो गतिस्तदा संवदनत्वमेवेति स्वरूपमात्रपर्धवसिताः सर्वे पत्यया निरालम्बनाः सिद्धा-स्तत्कृतः सर्वेश्चन्यत्वापित्तिति मतं तदसत्, वर्तमानसंवदनात्स्वयमनुभूयमानादन्यानिः स्वपरसंतानसंवेदनानि स्वरूपमात्रे पर्धवसितानीति निश्चेतुमश्चयत्वादु ।

यदि अब तुन यौगाचार बौद्धोंका यह मन्तन्य होय कि घट, पट आदिके समान स्वरम्तान, परसन्तानको भी कोई ज्ञान विषय नहीं ही करता है । क्योंकि स्वकीय ज्ञानके समान समयमें होनेबाळे अथवा भिन्नसमयमें हो रहे स्व, पर सन्तानोंका आरुम्बन करना असम्मव है। अर्थात्—बीट्रोंके यहां विषयको ज्ञानका कारण माना गया है। '' नाकारणं विषयः ''। अतः समानसमयके ज्ञान ज्ञेयोंमें कार्यकारणमाव नहीं घटता है। कार्यसे एक क्षण पूर्वमें कारण रहन। चाहिये । अतः पहिळा समान समयवाळोंके कार्यकारणमाव वनजानेका पक्ष तिरस्कृत हो गया और भिन्नसम्यवाळे ज्ञान क्रेयोंमें यदि प्राह्मप्राहकमात्र माना जायगा, तब तो चिरमूत और चिरमविष्य पदार्थोके साथ भी कार्यकारणमाव बन बैठेगा, जो कि इष्ट नहीं है। दूसरी बात बह है कि एकसमय पूर्ववर्ती मिलकाटके पदार्थीको भी यदि ज्ञानका क्षेय माना जायगा, तो भी **क्षानकाळ** में जब विषय रहा ही नहीं, ऐसी दशामें ज्ञान मळा किसको जानेगा। सांप निकळ गया ळकीर पीटते रहो, यह " गतसर्वेष्टृष्टिओमिइनन " न्याय हुआ । अतः ज्ञान निराटम्ब ही है । इस प्रकार हो जानेपर इम बौद्धोंके यहां विज्ञानस्यरूप सन्तानका अभाव नहीं हो जायगा । क्योंकि शुद्ध क्षणिकज्ञान स्वरूपकी अपने आपसे ही जाती है। यदि नीट स्वटक्षण, पीत स्यवक्षण, आदिकी भी स्वतः ज्ञाति होना मान लिया जायगा, तब तो वे नीरु आदिक पदार्थ ज्ञान स्वरूप ही हो जायंगे। इस प्रकार क्षेत्रछ अपने स्वरूपको जाननेमें छवडीन हो रहे सम्पूर्ण ज्ञान अपनेसे भिन्न विषयोंकी अपेक्षा निरालम्बन ही सिद्ध हुये तो बताओ, हम योगाचारोंके यहां किस इंगसे सर्वरहृत्यपनेका प्रसंग आवेगा । जब कि अपने अपने शुद्धस्वरूपको ही प्रकाशनेवाके अनेक

स्राणिक विज्ञान विद्यमान हैं । अब आवार्य कहते हैं कि उक्त प्रकार जो योगाचारोंका मन्तन्य है, वह असत् है । क्योंकि मिन मिन स्वसंतानके ज्ञान और परसन्तानोंके क्षणिकज्ञान ये अपने अपने केवळ स्वरूपको प्रकाशनेमें चरितार्थ हो रहे हैं । इस बातको स्वयं अनुमवे जा रहे वर्तमानकाळके सम्वेदनसे तो निश्चय करनेके िं अश्वन्यता है । अर्थात्—वर्तमानकाळका हान इतने मन्तव्यको महीं जान सकता है कि ''तीन काळवर्ती स्वसन्तान परसन्तानके सभी क्षणिकज्ञान अपने अपने केवळ स्वकीय शरीरको ही प्रकाशनेमें निमग्न हैं । क्षेय अर्थाको विषय नहीं करते हैं ''तीन लोक तीन काळोंमें असंख्यकान पढ़े हुये हैं । सम्मव है वे विषयोंको जानते होंगे । मळा प्राधा विषयके विना क्षणिक विज्ञान उक्त विषयको कैसे जान सकता है 'क्या कन्याके विना ही वर अपना विवाह अपने आप कर सकता है 'अर्थात्—नहीं । यदि आप वौद्धोंका कोई भी ज्ञान उक्त सिद्धान्तको विषय कर लेगा तव तो वही ज्ञान बिहरंग विषयकी अपेक्षा साळ्यन हो गया । यदि नहीं जानेगा तो सम्पूर्ण ज्ञानोंका स्वरूप मात्रको प्रकाशना सिद्ध नहीं हो पायगा ।

विवादाध्यासितानि खरूपसन्तानज्ञानानि स्वरूपमात्रपर्धवसितानि ज्ञानत्वात्खसंवे-दनवदित्यचुपानात्तथा निश्चय इति चेत्, तस्याचुपानज्ञानस्य पकृतसास्रम्बनन्वेऽनेनैव हेतोर्च्धभिचारात्स्वरूपमात्रपर्यवसितत्वे पकृतसाध्यस्यास्मादसिद्धाः।

योगाचार बौद्ध अपने मन्तन्यको पृष्ट करनेके लिये अनुमान बनाते हैं कि विवादमें प्राप्त हो रहे स्वसन्तान और परसन्तानके त्रिकाळवर्ती सम्पूर्ण क्षणिक विज्ञान (पक्ष) केवळ स्वकीयरूपके प्रकाश करनेमें छवळीन हो रहे हें (साध्य) ज्ञानपना होनेसे (हेतु ) जैसे कि स्वसन्वेदन ज्ञान (ट्राप्टन ) अर्थाय — ज्ञान ही को जाननेवाळा जैसे स्वसन्वेदन ज्ञान किसी वहिरंग तत्त्रको नहीं जानता है, उसी प्रकार घटड़ान, स्वसन्तानज्ञान, दूसरे जिनदत्त झान किसी वहिरंग तत्त्रको नहीं जानता है, उसी प्रकार घटड़ान, स्वसन्तानज्ञान, दूसरे जिनदत्त आदिकी सन्तानोंका ज्ञान, ये सब स्वकीय ज्ञानशरीरको ही विषय करते हैं। बन्य बेयोंको नहीं छूते हैं। इस प्रकार बौदोंके कहने पर तो हम जैन पूंछते हैं कि उस अनुमान ज्ञानको यदि प्रकरणप्राप्त साध्य हो रहे स्वरूपमात्र निमन्तपन करको साळ्यवनपना माना जायगा, तब तो इस अनुमानज्ञानकरको ही ज्ञानख हेनुका व्यमिचार होता है। देखिये, इस अनुमानमें ज्ञानपन हेतु तो रह गया और केवळ अपने स्वरूपमें ज्ववजीनपना साध्य नहीं रहा। क्योंकि इसने अपने स्वरूपके अतिरिक्त साध्यका ज्ञान मी करा दिया है। यदि इस व्यमिचारके निशरणार्थ इस अनुमान ज्ञानको मी स्वरूपमात्रकं प्रकाशनेमें ही छमा हुआ निर्विषय मानोगे, अपने विषयम् साध्यका ज्ञानको सिद्धि नहीं हो सकेगी। इसको काप बौद्ध स्वर्य विचार सकते हैं।

संवदनाद्भैतस्यैवं प्रसिद्धेस्तथापि न सर्वग्रूत्यस्वापितिरिति मन्यमानं परवाह ।

फिर मी बौद्ध यदि यों मानते रहें कि क्या हुआ द्वितीयपक्ष अनुसार भछे साध्यकी सिद्धि मत हो किन्तु फिर मी इस प्रकार शुद्ध सम्वेदनाद्वेतकी बढिया सिद्धि हो हो जाती है। तिस प्रकार होनेपर भी जैनोंकी ओरसे दिया गया सर्वश्रूपपनेका प्रसंग तो नहीं आया। शुद्ध क्षणिक श्रानपरमा-पुंजोंका अद्वेत प्रसिद्ध हो रहा है। इस प्रकार मान रहे बौद्धोंके प्रति श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

### न चैवं सम्भवेदिष्टमद्वयं ज्ञानमुत्तमम् । ततोऽन्यस्य निराकर्त्तुमशक्तेस्तेन सर्वथा ॥ १० ॥

इस प्रकार ज्ञांनोंका अदित उत्तमरूपसे इष्ट हो रहा भी नहीं सम्मवता है । क्योंकि तिस शुद्ध ज्ञान करके उस ज्ञानसे भिन्न हो रहे घट, पट, स्वसन्तान, परसन्तान आदि विवयोंका सर्वथा निराकरण नहीं किया जा सकता है । अर्थात्—जो केवल स्वको ही प्रकाशनेमें निमम्न हो रहा सन्ता अन्य कार्योंके लिये श्लीणशक्तिक हो गया है, वह ज्ञान विहरंग और अन्तरंग प्राह्म पदार्थोंका किसी भी प्रकारसे निराकरण नहीं कर सकता है ।

#### यथैव हि सन्तानान्तराणि स्वसन्तानवेदनानि चानुभूयमानेन संवेदनेन सर्वथा विश्वातुं न ग्रुक्यन्ते तथा प्रतिषिध्दुमिष ।

जिस है। प्रकार वर्तमान कार्कम अनुभव जा रहे सम्बेदन करके अन्य सन्तानोंके शानों और अपनी ज्ञानमालास्य सन्तानके विज्ञानोंकी विधि करानेके लिये शक्ति सर्वथा नहीं है। क्योंकि आप बौदोंने वर्तमान ज्ञानको केवल स्वरारीरको ही प्रकाशनेमें स्थानास्त्र साना है। जो मोटा सेठ केवल अपने शरीरको ही डोनेमें पूरी शक्तियां लगा रहा है, वह मला दो चार कोसतक अन्य मांडे, बल आदिकोंको कैसे लादकर चल सकेगा श्रिक्षां नहीं। अतः कोई मी वर्तमान में अनुभवा जा रहा हान किसी भी अन्य सन्तान और स्वरान्तानके ज्ञानोंका विधान नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वह ज्ञान अन्तरंग बहिरंग श्रेयोंके निषेध करनेके लिये भी समर्थ नहीं हो सकता है। जो जिसका विधान नहीं कर सकता है। येन धज्युहाते सहमायस्तेनेव परिगृहाते ''।

#### सिद्धं तानि निराक्कवेदात्ममात्रविधानमुखेन वा तत्मतिषेधमुखेन पा निराक्कर्यात् । मधमकरपनायां दृषणमाह ।

महा जाप बोद्ध विचारों तो सही कि वह अनुभवा जा रहा जान यदि उन न्यारा स्वपर सन्तानों का निश्व करेगा तो क्या केवल अपनी विधिक सुख करके उनका निषेध करेगा ! अथया उन अन्य पदार्थों के निषेधकी मुख्यता करके निषेधिगा ! बताओ ! प्रथम कल्पना हृद्ध करने पर सो जो दूषण आते हैं, उनको श्री विद्यानन्द अन्यार्थ वार्तिकहारा कहते हैं सो सुनो !

## स्वतो न तस्य संवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः । किमन्यस्य स्वसंवित्तिरन्यस्य स्यान्निराकृतिः ॥ ११ ॥

उस अनुमूयमान सम्बेदनकी स्वोन्नुख स्वयं अपने आपसे केवल अपनी ही सिवाति होना तो अन्य पदार्थीका निराकरण करना नहीं हो सकेगा । मला विचारनेकी बात है कि क्या अन्य पदार्थीकी स्वतिम्बित उससे दूसरे पदार्थीका निषेधस्वरूप हो सकती है कि क्या नहीं, अपने कानोंसे अपनी आखोंको ढक लेनेवाले मयभीत राश (खागोश ) की अपेक्षा कोई अन्य मनुष्य पण्डओंका निषेध नहीं हो जाता है । पुस्तकके सङ्गावको जान लेना चौकीका निषेधक नहीं है । निर्विकल्पक समाधिको धारनेवाले साधु शुद्ध आस्माको ही जाननेमें एकाम हो रहे हैं । एतावता जगत्के अन्य पदार्थीका निषेध नहीं हो सकता है ।

### स्वयं संवेद्यमानस्य कथमन्येनिराकृतिः । परैः संवेद्यमानस्य भवतां सा कथं मता ॥ १२ ॥

स्वकीय ज्ञानसन्तान अथवा परकीय ज्ञानसन्तान जो स्वयं भछे प्रकार जाने जा रहे हैं, उनका अन्य ज्ञानोंकरके मछा निराकरण कैसे हो सकता है देवदत्तके ज्ञान, इण्छा, दुःख, सुख आदिक जो स्वयं देवदत्तहारा जाने जा रहे हैं, उनका यज्ञदत्तहारा निषेध नहीं किया जा सकता है। हन नहीं समझे हैं कि आप बौदोंके यहां दूसरोंके हारा सम्बेदन किये जा रहे पदार्थका अन्योंकरके निराकरण कर देना कैसे मान लिया गया है दबात यह है जो तुष्छदीपक स्वयं अपने शरीरमें ही थोडासा टिमटिमा रहा है, वह अन्य पदार्थोकी निराकृति नहीं कर सकता है। अन्योंका निषेध करनेके लिये बडी मारी सामग्रीकी आवश्यकता है।

परैः संवेद्यमानं वेदनमस्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तस्य निराकृतिरस्माकं मतेति चेत्, तिहैं तन्नास्तीति ज्ञातुमशक्तेस्तव्यवस्थितिः किन्न मता । नतु तदस्तीति ज्ञातुमशक्यव्यमेव तृत्रा-स्तीति ज्ञातुं शक्तिरिति चेत् तन्नास्तीति ज्ञातुमशक्यव्यमेव तदस्तीति ज्ञातुं शक्तिरस्तु विश्वेषाभावात् ।

यदि बौद्ध यों फहें कि दूसरोंके द्वारा सम्वेदन किये जा रहे ज्ञान हैं, इस आतको हम नहीं जान सकते हैं, अतः उन अन्य वेयज्ञानोंका निराकरण हो जाना हमारे यहां मान िया गया है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम जैन कहेंगे कि दूसरोंसे सम्वेदे जा रहे वे ज्ञान "नहीं हैं" इसको भी तो हम नहीं जान सकते हैं। अतः उन ज्ञानोंके सद्भावकी व्यवस्या क्यों नहीं मान छी जाय ! इस छग्रस्य जीव यदि परमाणु, पुण्य, पाप, परकीय छुछ, दुःख, आदिकोंकी विधि नहीं करा सकते हैं। यदि बौद्ध अपने मन्तव्यका किर

अवधारण यों करें कि दूसरोंसे जानने योग्य कहे जा रहे वे ज्ञान "हैं" इस बातको नहीं जान सकता ही "वे नहीं हैं" इस बातको जाननेकी राक्ति है। जैसे कि खरिषणिका नहीं जान सकता ही खरिषणिको नहीं जान सकता ही खरिषणिको नहीं जान सकता ही खरिषणिको नहीं के हठ करनेपर तो हम जैन मी कह देंगे कि उन अन्योंकरके जाने जा रहे ज्ञान "नहीं हैं" इस बातको जाननेके छिये शाकि हो जाओ, कोई अन्तर नहीं है। मावार्य—किसी कृपण धनीके धनामावको जाननेकी अशक्यता ही धनके सम्भावको जाननेकी शाक्यता ही धनके सम्भावको जाननेकी शक्यता है। किसी पदार्थकी विधिको जाननेकी अशक्यता जैसे उसके निषेत्रको जाननेकी शक्यता है, उसी प्रकार निषेधको जाननेकी अशक्यता भी विधिकी निर्णायक शिक्ति है। दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है।

यदि पुनस्तदस्तिनास्तीति वा बात्मग्रकः संदिग्धमिति मतिस्तदापि कथं संवेदनार दैतं सिध्वेदसंग्रयमिति चिन्त्यतां।

यदि फिर तुम योगाचार बौद्धोंका यह विचार हो कि वे सन्तानान्तरोंके ज्ञान एवं अपने ज्ञान "हैं अयता नहीं हैं" इस बाबको निर्णीत रूपसे नहीं जाननेके कारण उन ज्ञानोंके सद्भाव का संदेह प्राप्त हो जाओ " एकान्तिनिर्णयादर संशयः "। कोई पुरुष किसी पदार्थका यदि निषेष करनी चाहता है, युक्तियोंसे उस पदार्थका निषेध उससे नहीं सब सके तो वह पुरुष उस तस्वका संशय वने रहनेमें ही पूरा उद्योग उमाग देता है। शाकार्थ करनेवाले या मित्ती (कुरती) उद्यनेवाले धूर्म पुरुषोंमें ऐसा विचार बहुमाग हो जाता है। उसी प्रकार बौद्धोंका यों मन्तन्य होनेपर तो हम कहेंगे कि तो भी तुम्हारा माना गया सम्वेदनादित भला संशय रहित होता हुआ कैसे सिद्ध होगा! इस बातको कुछ कालतक चिन्तवन करो। मावार्थ — कुछ काल विचार जेने पश्चात् अनेक भूले भटके मानव सुमागपर आ जाते हैं। जब अन्य ब्रानों और क्षेत्रोंके सद्धावकी सम्मावना बनी हुया है, ऐसी दशामें शुद्ध ब्रानादितका ही निर्णय कथमि नहीं हो सकता है। प्राथिवत्तको योग्य विषयोंमें उस पाप अनुष्ठानकी शंका उत्पन्न हो जानेपर मी विधिक्षी ओर बल लगाकर प्रायिवत्तक करना आवश्यक बताया है। अतः प्रथम पक्षके अनुसार अनुभूयमान ब्रान, इन अन्य सन्तानों या स्वस्तान ब्रानोंका निराकरण अपने विधानकी सुद्ध्यताकरके नहीं कर सकता है। यों पहिला पक्ष गया। अब दितीय पक्षका विचार चलाते हैं।

संवेदनान्तरं प्रतिषेषमुखेन निराकरोतीति द्वितीयकल्पनायां पुनरद्वैतवेदनसिद्धिर्द्शे-त्सारितेव तत्प्रतिषेषम्भानस्य द्वितीयस्य भावात् ।

अनुसूयमान न्यारा सम्बेदन यदि प्रतिवेधकी ओर मुख करके अन्य द्वेयोंका निराकरण करता है, इस प्रकार दिसीय कल्पनाको आप बीद इष्ट करोगे तब तो फिर अद्वेत सम्बेदनकी सिद्धि होना दूर ही फेंक दिया जायगा । क्योंकि स्वकीय विधिक्ती ही करनेवाछे झानके अतिरिक्त दूसरा उन तिस कारण सम्वेदनके स्वरूपकी सिद्धिकी चाहनेवाछे वीहों करके सायपन और असायपनकी न्यवस्था स्वीकार करना चाहिये । तभी सम्वेदनाहैतका सायपन और अन्त अन्तरंग वाहिरंग पदार्थीका अस्वयपन स्वित रह सकेगा । तथा सम्वेदनकी साध्यपना और प्रतिमासमानस्वकी साधनपना भी मानना चाहिये । इसी प्रकार पूर्वपर्यायको कारणपना और उत्तरपर्यायको कार्यपना या अहितको बाधकपना आर्थि मी स्वीकार करने चाहिये । इस प्रकार माननेपर कोई कोई ज्ञान वहिरंग अर्थोको भी विषय करनेवाछे हैं हो । उन घटझान,देवदत्तझान आदिक प्रत्ययोंका सर्वथा निराज्यवनेकी व्यवस्था करनेका तुम्हारे पास कोई समीचीन योग नहीं है । खाने, पाने,पढने पढाने, रूप, रस, आदिके समीचीन झान अपने अपने विषय हो रहे बहिरंग पदार्थीसे आख्यन सहित हैं । नंगे हाथपर अग्निके घरदेनेपर हुआ उच्यताका प्ररक्ष या दुः खसंवेदन कोरा निर्विय नहीं है । बीठ, पतंग, वाळक व वाळिका मी इन झानोंको सविषय स्वीकार करते हैं ।

## अक्षज्ञानं बहिर्वस्तु वेत्ति न स्मरणादिकं । इत्ययुक्तं प्रमाणेन बाह्यार्थस्यास्य साधनात् ॥ १४ ॥

अब कोई दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि मतिहानों में इन्दियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञान तो बहिरंग पदार्थोंको जानते हैं किन्तु स्मरण, प्रात्यभिद्यान आदिक तो बहिरंग पदार्थोंको नहीं जानते हैं। और श्रुतद्वान मी बहिर्मृत पदार्थोंको विषय नहीं करता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार किसीका कहना युक्तियोंसे रोता है। नयोंकि -प्रमाणोंकरके इस बहिर्मृत अर्थकी सिदि की जा चुकी है। उन वास्तविक बाह्य अर्थोंको विषय करनेवाले सभी समीचीन मतिहान कीर श्रुतहान हैं। हो, जो हान विषयोंको नहीं स्पर्शते हैं, वे मतिहानाभास और श्रुतहानाभास हैं।

#### श्रुतं तु बाह्यार्थीकम्बनं कथामित्युच्यते ।

कोई पूंछता है कि श्रुतज्ञान तो बाहाअधौंको विषय करनेवाळा कैसे हैं। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य द्वारा स्वष्ट उत्तर यों वक्ष्यमाणरूपसे कहा जाता है सो सुनो।

## श्रुतेनार्थं परिन्छिद्य वर्त्तमानो न बाध्यते । — अक्षजेनेव तत्तस्य बाह्यार्थाठंबना स्थितिः ॥ १५ ॥

श्रुतज्ञान करके अर्थकी परिन्छिति कर प्रवृत्ति करनेवाळा पुरुष अर्थाक्रेया करनेमें उसी प्रकार बाधाको नहीं प्राप्त होता है जैसे कि इन्द्रियजन्य मतिज्ञान करके अर्थको जानकर प्रवर्त रहा पुरुष बाधाको प्राप्त नहीं होता है। मावार्थ—चक्षुसे आम्रक्तको देखकर प्रकृति करनेसे आम ही पकड़ा जाता है। चखा जाता है, सूंघा जाता है, उसी प्रकार श्रुतज्ञानसे जान किया गया पदार्थ भी सन्द्रक, जेव, अंधेरे कोठेमेंसे पकड छिया जाता है । तिस कारण उस श्रुतज्ञानको बहिरंग अर्थोंके आउम्बन करनेकी व्यवस्था बन जाती है ।

सामान्यमेव श्रुतं प्रकाशयति विशेषमेव परस्पर्निरपेक्षमुभयमेवेति वा शंकामपाकरोति।

अब दूसरे प्रकारकी शंका है कि "जातिः पदस्यार्थः" श्रुतज्ञान अकेळे सामान्यका ही प्रकाश कराता है। श्रुतज्ञानसे अग्निको जानकर उसके विशेष हो रहे एक विकस्तकी, तृणकी, प्रतेकी, अग्नि आदिको नहीं जान सकते हैं। दूर देश अथवा दूर कालकी बातोंको सुनकर सामान्य रूप ही परार्थोका ज्ञान होता है, इस प्रकार मीमांसक कह रहे हैं। तथा बौद्धोंका यह एकान्त है कि "विशेषा एव तर्व " समी पदार्थ विशेषखरूप हैं, सामान्य कोई वस्तुमूत नहीं है, अतः श्रुतज्ञान द्वारा यदि कोई परार्थ ठीक जाना जायगा तो वह विशेष ही होगा। तीसरे वैशेषिकों नैयापिकोंका यह कहना है कि परस्परमें एक दूसरेकी अभेक्षा नहीं करते हुये सामान्य और विशेष दोनोंका मी श्रुतज्ञान प्रकाश करा देता है। " जावालुतिव्यक्तयः पदार्थः "। सामान्य जौश स्वतंत्र पदार्थ है और विशेष पांचवां स्वतंत्र पदार्थ है। किसी श्रुतज्ञानसे सामान्य जाना जाता है और अन्य किसी श्रुतसे अकेळा विशेष ही जान लेता है। किन्तु जैनोंके समान वैशेषिकोंके यहां परस्परमें एक दूसरेकी अभेक्षा रखनेवाले सामान्य और विशेष पदार्थ नहीं माने गये हैं। इस प्रकार एकान्तवादियोंकी आशंकाओंका निराकरण श्री विद्यानन्द स्थामी करते हैं।

## ्र अनेकान्तात्मकं वस्तु संप्रकाशयति श्रुतं । सद्घोषत्वाद्यथाक्षोत्यबोध इत्युपपत्तिमत् ॥ १६ ॥

सामान्य और विशेषस्वरूप अनेक धर्मोंके साथ तदास्मक हो रही वस्तुको श्रुतज्ञान मछे प्रकार प्रकाशित करता है (प्रतिज्ञा) समीचीन बोधपना होनेसे (हेतु) जिस प्रकार कि इन्द्रियोंसे उत्यन हुआ सांव्यवहारिक प्रत्यक्षज्ञान अनेकान्तात्मक अर्थका प्रकाश करता है । इस प्रकार वह श्रुतज्ञान सामान्य विशेषात्मक वस्तुको प्रकाशनेमें युक्तियोंसे युक्त है, यानी युक्ति-योंको धार रहा है।

## नयेन व्यभिचारश्चेन्न तस्य गुणभावतः । स्वगोचरार्थधर्मान्यधर्म्थथप्रकाशनात् ॥ १७ ॥

उत्तर कहे गये अनुमानमें दिये गये समीचीन ज्ञानपर्ने हेतुका नय अरके व्यभिचार हो जाय कि नयद्वान समीचीन बोध तो हैं। किन्तु वह अनेकान्त वित्तुको नहीं प्रकाशता है। अनेकान्तको जाननेवाळा झान जैनोंने प्रमाणझान माना है । नय तो एकान्त यानी एक एक धर्मको प्रकाश करती है। सो यह व्यमिचार दोष तो नहीं समझना। क्योंकि उस नयझानको अपने विषयभूत अर्थ धर्मेंसे अतिरिक्त धर्मीक्य अर्थका प्रकाश कराना मात्र गीणरूपसे मान किया गया है। मात्रार्थ—प्रमाणझान मुख्यरूपसे अनेक धर्मो और धर्मी अर्थको जानता है। किन्तु नयझान मुख्यरूपसे एक धर्मको जानता है और गीणरूपसे वस्तुके अन्य धर्मी या धर्मीका मी प्रकाश करा देता है। खनयझान अन्य धर्मीका निषेधक नहीं है। अयत्रा एक बान यह भी है कि सद्बोधपना हेतु प्रमाणझानोंमें ही वर्तता है। नय तो सद्बोधका एक देश है। वस्तुको अंशको प्रकाशनेवाको नय धर्मी वस्तुका अच्छा मुख्य प्रकाश नहीं कराती है। अतः हेतुके नहीं रहनेपर साध्यके नहीं उहरनेसे व्यमिचार दोष नहीं खा पाता है।

### श्रुतस्यावस्तुनेदित्वे परप्रत्यायनं क्कतः । संवृतेश्रेदुवृथेवेषा परमार्थस्य निश्चितेः ॥ १८ ॥

बौद्धकोग प्रत्यक्ष थीर अनुमान दो ही प्रमाण नानते हैं। अवस्तुभूत सामान्यको विषय करने वाला अतहान प्रमाण नहीं है। इसपर आचार्य कहते हैं कि श्रुतहानको यदि वस्तुभूत पदार्थका झापक नहीं माना जावेगा तो मला दूसी प्रतिशदी या शिष्योंको स्वक्षीय तस्त्रोंका किस अपायसे झान कराया जावेगा। अप्रमाणभूत स्यायनिन्दु, पिटकत्रय आदि प्रन्योंकरके तो दूसरोंका समझाना नहीं हो सकेगा। अत अतीन्द्रिय पदार्थोंको समझाने किये बौदोंके पास कोई उपाय नहीं। यदि वस्तुतः नहीं किन्तु सम्बृत्ति यानी लीकिक व्यवहारकी अपेक्षांसे श्रुतहानहारा दूसरोंका समझाना मान लिया जायगा, तब तो इन कहेंगे कि यह सम्बृत्ति तो वृद्धा हो है। जो सम्बृत्ति है, अतिश्वित है, वृश्वा है, कर्माना रूप है; उससे परेमार्थ वेंत्रिका निश्चय मला कैसे हो सकता है किन्तु शाकोंद्वारा परमार्थका निश्चय हो रहा है। दूसरोंका ठीक समझना मी हो रहा है। अतः ठिक वस्तुको जान रहा श्रुतहान प्रमाण है।

ननु स्वत एव परमार्थव्यवस्थिते। क्रतश्चिद्दविद्याप्रसयाम पुनः श्वतविक्रत्पाद तदुक्तं "कास्त्रेषु प्रक्रिपाभेदैरविद्ययेपवर्णते। अनागमिकरुषा हि स्वयं विद्योपवर्णते" इति तदः पुक्तं, परेष्टतस्वरम्यविद्याप्रस्थाविद्यानिक्रियानिकान्तात्मनो वस्तुनः सर्वदा परस्याप्य-वभासनात्। लिङ्गस्य त्वस्याङ्गीकरणीयत्वात् । न च तत्र लिंगं वास्तवयस्ति तस्य साध्याविनामावित्वेन प्रत्यक्षतः एव प्रतिपत्तुमश्चकेरज्ञमानान्तरात् प्रतिपत्तावनवस्या प्रसंगात्, पवचनाद्यि नेष्टतस्वय्यवस्थितिः तस्य तद्धिष्यस्वायोगादिति कथमपि तद्वतेरमावात् स्वतस्तरवादभासनासम्भनात् । तथा चोक्तं। "प्रत्यक्षवृद्धिः क्रवते न यत्र तिल्ङ्गगम्यं न तद्धिलङ्गं। वाचो न वा तद्दिषये न योगः का तद्दिः कष्ट्मश्रुण्वतस्ते॥ " गृति

बौद्ध विद्वान् अपने मतका अवधारण करते हैं कि परमार्थमूत पदार्थकी ज्यवस्था तो किसी भी व्यक्तिंबनीय सारण द्वारा अविद्याका प्रकृष्टक्षय हो जानेसे स्वतः ही हो जाती है। किन्तु फिर विकल्पस्त्रहरूप निध्या श्रवज्ञानसे वस्तमत अर्धकी व्यवस्था नहीं हो पाती है । वही हम बौद्धोंके यहां प्रम्पों में कहा गया है कि शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा अविद्या द्वी कही जा रही है। क्यों कि शद्ध विचारे वस्तुभूत अर्थको नहीं छुते हैं। स्वयं सम्याज्ञानरूप विद्या तो आगमस्वरूप निर्विषय विकल्पकानोंके नहीं गोच (हो रही सन्ती स्वयं यों ही वर्त जाती है। जैनोंके यहां भी तत्त्वको निर्विक्तराक पाना है। अब आचार्य कड़ते हैं कि उस प्रकार बौद्धोंका वह कहना अयक्त है। क्योंकि आप दूसरे बौद्धोंके यहा इष्ट किये गये तरशेंका प्रयक्षज्ञान द्वारा गोचर हो जाना नहीं वन सकता है। प्रत्यत उन बोर्सेके इष्ट क्षणिक विद्वान आदि तस्त्रोंसे विपरीत हो रहे अनेकान्तात्मक वस्तुका ही सर्वेदा प्रयक्ष द्वारा दूवरे विद्वानोंको मी प्रतिमास हो रहा है। अतः प्रयक्षकी प्रवृत्ति नहीं होनेपर अपने इस अमीष्ट तरको किंगद्वारा ब्रप्ति कराना तमको अवश्य अंगीकर्तव्य होगा । किन्त उस इष्ट तरवको साधनेमें तुम्हारे पास कोई वस्तुभूत ज्ञापक लिंग नहीं है। क्योंकि उस हेतकी अपने सायके साथ अविनामाबीपन करके प्रव्यक्षप्रमाणसे ही तो प्रतिपत्ति नहीं की जा सकती है। क्योंकि व्यातिज्ञान तो विचारक है उसकी आप प्रमाण नहीं मानते हैं। जो जो ध्यवान् प्रदेश हैं थे वे अप्रियान हैं, इतने विचारोंको विचारा अविचारक प्रत्यक्ष कैसे भी नहीं कर सकता है। यदि साध्यके साय अविनामावीपनकी प्रतिपत्ति इसरे अनुमानसे की जायगी तो उस अनुमानके उदयमें भी ब्यातिकी आवश्यकता पढेगी । फिर भी ब्याति जाननेके लिये अन्य अन्य अनुपानोंकी शरण पकडनेसे अनवस्था दोष आ जानेका प्रसंग होता है, तुम्हारे बौद्धोंके इष्टतश्वोंकी स्पनस्था प्रवचन ( आगम ) से, भी नहीं हो सकती है। क्योंकि उस आपके आगमको उन इष्ट पदार्थीके विषय करनेपनका अयोग है। इस प्रकार तुन्दारे उस इष्टतस्वका ज्ञान कैसे भी नहीं हो सकता है। विचारे तत्योंका स्वतः प्रकाश होना तो असम्भव है। अन्यथा यों तो सभी जीवोंको स्वतः वास्तविक तस्त्रोंका द्वान हो जावेगा । किर शास्त्राभ्यास, अध्ययन, अध्यापन, योगाभ्यास, व्यर्थ पदेगा । जगत्के फोई मी नवीन कार्य स्वतः नहीं हो जाते हैं। ऐसी दशामें आपके परमार्थ तस्वकी ब्यबस्या असम्मत्र हो गयो । तिस ही प्रकार प्रन्योंमें कहा है कि जिस बौद्धों के माने हुये तस्वमें प्रवास्त्रज्ञान चळता नहीं है, और जो तत्त्र ज्ञापक हेतुओं करके भी जानने योग्य नहीं हैं, तथा बोदोंने स्तर्थ उसके जाननेके छिये कोई झापक हेतु अभीष्ट किया मी नहीं है, क्योंकि बौदोंके यहा हेतु केवल समारोपका व्यवक्रिय कर देते हैं, वस्तुभूत अज्ञात तस्वका छापन नहीं करते हैं, तथा बोद्धोंने उन अपने इष्ट विषयोंमें वाचक शब्दोंका वाष्यवाचक संबंध नहीं माना है। यानी आगमद्भारा भी इष्ट तस्य नहीं जाना जाता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन प्रमाणोंका गोचर नहीं होनेसे अत्र तुम्हारे उन इष्ट तस्वोंकी स्या गति होगी ? अतीन्दिय अर्थीका शास्त्रद्वारा नहीं श्रत्रण होना माननेवाले तुम्हारी दयनीय दशापर कष्ट लखन होता है । यों तुम्हारे उत्पर बढे कष्टका अवसर आ पढा है । यहातक बौद्धोंके घरके कच्चे चिहेका वर्णन कर दिया है ।

तत एव वेद्यवेदकभावः मितपाद्यमितपादकभावो वा न परमार्थतः किन्तु संदुत्यैवेति चेत्, तदिह महापाष्टर्ये येनायं विष्ठिकमपि जयेत्। तथोक्तं। " सप्टत्या साधयंस्तक्वं जयेद्घाष्टर्येन दिदिकं। मत्या मचिविकासिन्या राजिषमोपदेशिनं॥" इति।

बौद्ध कहते हैं कि अच्छा हुआ सच पूछो तो वास्तविक पदार्थीमें झानोंकी प्रवृति ही नहीं है। तथा परमार्थमूत पदार्थोंका गुरुशिष्पद्वारा या शाखदारा समझना, समझाना, भी नहीं हो पाता है। तिस ही कारण तो हमारे यहा वेचवेदक माव अथवा प्रतिपाध प्रतिपादक माव वस्तुतः नहीं माना गया है। किन्तु छौिकक व्यवहारसे ही झेपझायक माव और प्रतिपाध प्रतिपादक माव जगत में किन्तित कर छिया गया है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हमें कहना पढता है कि इस प्रकारणों वह बौद्धोंका कहना बढ़ी मारी घीठता है, जिस घीठता करके यह बौद्ध महा निर्छ इसी करनेवाल भाडोंको मी जीत छेगा। उसी प्रकार प्रभोंमें छिखा हुआ है कि हुंटे व्यवहारसे तत्वोंको साध रहा यह बौद्ध अपनी घीठता करके विद्यक या मांड अथवा छोडीवाले (वाधविशेष) को भी जीत छेगा। जो डिडिक मदमत्तपनेसे विल्लास करनेवाली बुद्धि करके बढ़े भारी विद्वान् राज प्ररोहितको मी उपदेश हुनाता रहता है। इस प्रकार उपहास और मर्सनास बौद्धोंके निःसार मतका यहातक दिस्दर्शन कराया है।

कयं वा संवृत्यसंवृत्योः विभागं बुध्धेत् ध संवृत्येति चेत्, सा चानिश्चिता तयैव किञ्चित्रिश्चिनोतीति कथमतुन्मचः, सुदूरमि गत्वा स्वयं किञ्चित्रिश्चिन्यन् परं च निश्चाययन्वेद्यवेदकभावं प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावं च परमार्थतः स्वीकर्त्तुमईत्येव, अन्यथो-पेक्षणीयत्वमसंगात् ।

भीर यह विज्ञानाहैतवादी बौद्ध विचारा संवृत्ति यानी व्यवहार सस्य और असम्वृत्ति यानी मुख्य सस्य पदार्थोके विभागको भठा केसे समझ सकेगा । अहैतवादमें तो बुद्धियोंका न्यारा विभाग होना बन नहीं सकता है। यदि बौद्ध यों कहें कि झूंठे व्यवहारसे ही सम्वृत्ति और असम्वृत्तिका विभाग मान किया जायगा, तब तो हम कहेंगे कि वह सम्वृत्ति तो स्वयं अनिश्चित है। उस ही करके यह बौद्ध पण्डित किसी पदार्थका निश्चय कर रहा है, ऐसी दशामें तो बौद्ध केसे उन्मत्त नहीं माना जा सकेगा । अर्थात् - अनिश्चित पदार्थका निश्चय कर रहा है, ऐसी दशामें तो बौद्ध केसे उन्मत्त नहीं माना जा सकेगा । अर्थात् - अनिश्चित पदार्थका किसी वस्तुका निश्चय करनेवाण पुरुष उन्मत्त हो कहा जाना चाहिये। बहुत दूर भी जाकर यह बौद्ध स्वयं किसीका निश्चय करता हुआ और दूसरे प्रतिपाधको यदि अन्य पदार्थका निश्चय कराना मानेगा र्तव तो वेधवेदकमाव और प्रतिपाधकी वास्तविकरूपसे स्वीकार करनेके किये योग्य हो जाता ही है। स्वयं निश्चयं

करनेसे वेद्यवेद्यक्तमाव बन गया और परपुरुषको निष्यय करानेसे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव वन गया । अन्यया यानी किसी निश्चित प्रमाण या वाक्यसे अनिश्चितका निश्चय कराना नहीं मानोगे अधवा निश्चित किये गये तरवसे अन्यका निश्चय करना मानते हुए भी वेद्यवेदकभाव और प्रतिपाद्यप्रतिपादक मावको नहीं मानोगे तो विद्वानोंके मध्यमें वीद्धोंको उपेक्षणीयपना प्राप्त हो जानेका प्रसंग होगा । मावार्थ—ऐसे अप्रमाणीक कहनेवाछे वीद्धकी अन्य विद्वान् कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे । मूर्व समझकर टाल दिया करेंगे । जैसे कि मिन्नदेशीय राज्य करनेवाले अधिकारी वर्ग मोंदू स्वदेशीयप्रजाकी प्रकारको टाल देते हैं ।

### तथा च वस्तुविषयमध्यक्षमिव श्रुतं सिद्धं सद्घोधत्वान्यथानुपपत्तेः।

तिस कारण प्रत्यक्षके समान श्रुतज्ञान भी वस्तुमूत अर्थको विषय करनेवाळा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि सद्धोधपना अन्यथा यानी पारमार्थिक पद्दार्थको विषय करना माने विना नहीं वन सकता है। अतः सोळहवी वार्तिकद्वारा किया गया अनुमान युक्तिपूर्ण है। श्रुतज्ञानके विषय बस्तुमूत बहिरंग कर्य है। अन्तरंग अर्थ और स्वको भी श्रुतज्ञान जानता है।

तिहैं द्रव्येष्वेव मतिश्रुतयोनिवंशोस्तु तेषामेव वस्तुत्वात् पर्यायाणां परिकरिपतत्वात् पर्यायेष्वेव वा द्रव्यस्यावस्तुत्वादिति च मन्यमानं प्रत्याह ।

कोई एकान्तवादी मान रहे हैं कि तब तो यानी श्रुतज्ञानका साळग्बनपना सिद्ध हो चुकने पर अकेळे दन्यों में हो मित्रज्ञान और श्रुतज्ञानोंका विषय नियत रहो । क्योंकि उन दन्योंको ही वस्तुमृतपना है । पर्यायं तो चारों ओर कल्पनाओंसे यों ही कोरी गढळी गयी हैं । यथार्थ नहीं है, अथवा पर्यायों में हो मित श्रुतज्ञानोंकी विषयनियति मानको दन्य तो वस्तुमृत पदार्थ नहीं है । इस प्रकार सामिमान स्वाकार कर रहे, प्रतिवादियोंके प्राप्ति आचार्य महाराज स्पष्ट समाधि-क्चन कहते हैं ।

## सर्वपर्यायमुक्तानि न स्युद्रेन्याणि जातुचित् । सद्भियुक्ताश्च पर्यायाः शराश्चृंगोचतादिवत् ॥ १९ ॥

पस्तुभूत दर्जे विचारी सन्पूर्ण पर्यायोंसे रहित कदापि नहीं हो सकती हैं और पर्यायें भी सर् दर्ज्यसे कदाचित् भी वियोग प्राप्त नहीं हो सकती हैं। जैसे कि शश ( खरगोश ) के सींगकी उचाई, चिकजाई, टेडापन आदिक कोई नहीं है। मावार्य-किसी भी समय द्रव्यको देखो, यह किसी न किसी पर्यायको घारे हुँये हैं। पहिले जनमें जिनदत्त देवदत्त था, अब बालक है, कुमार शुवा आदि अवस्थाओंको घारेगा। इसी प्रकार पुद्रल द्रव्यके सदा ही घट, पट आदि अनेक परिणाम हो रहे हैं। तथा मध्यके विना केवल पर्यायें स्थिर नहीं रहती हैं। आप परनका मिशापन, सुगंध, पीलापन

'आदि पर्योथें पुद्रलद्भन्यके अधीन हैं। ज्ञान, सुख, बन्ध, मोक्ष, पण्डिताई आदिक परिणाम जीव द्रन्यके अधीन हैं। बस्तुतः अनेक पर्यायोंसे गुम्पित द्रन्य हो रहा है। पर्याय और द्रन्योंका तदा-त्मक पिण्ड बस्तुमृत है।

न सन्ति सर्वपर्यायमुक्तानि द्रव्याणि सर्वपर्यायनिर्धुक्तत्वाच्छशश्रृंगवत् । न सन्त्ये-कान्तपर्यायाः सर्वथा द्रव्यमुक्तत्वाच्छशश्रृंगोचत्वादिवत् । ततो न तद्विपयत्वं मतिश्रुतयोः शक्वनीयं नतीतिविरोधात् ।

सम्पूर्ण पर्यायोंसे छूटे हुये जीव आदिक द्रञ्य (पक्ष) नहीं हैं (साध्य) (प्रतिज्ञा) सम्पूर्ण पर्यायोंसे सर्वथा रहितपना होनेसे (हेतु) जैसे कि शशका सीम कोई वस्तु नहीं है (दृष्टान्त) इस अनुमान द्वारा पर्यायोंसे रहित हो रहे केवल द्रञ्यका प्रत्याख्यान कर दिया गया है। तथा एकान्तरूपसे केवल पर्यायों हो (पक्ष) नहीं हैं (साध्य)। सभी प्रकार द्रञ्योंसे छोड दिया जाना होनेसे (हेतु) शशाके सीमकी उचता आदिकी पर्यायों जैसे नहीं है (दृष्टान्त)। इस अनुमान द्वारा बौदोंकी मानी हुयीं द्रञ्यरहित अकेली पर्यायोंका खण्डन कर दिया गया है। तिस कारणसे मितिज्ञान सीर श्रुतज्ञानमें उन केवल द्रञ्यों या केवल पर्यायोंका विषय करलेनापन शंका करने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतिओंसे विरोध स्नाता है।

## नाशेषपर्ययाकान्ततन्ति च चकासति । द्रव्याणि प्रकृतज्ञाने तथा योग्यत्वहानितः ॥ २०॥

मातिज्ञान और श्रुतज्ञानद्वारा द्रव्य और पर्यायोंका विषय हो जाना जब सिद्ध हो खुका तो द्रव्यकी सम्पूर्ण पर्यायोंको दोनों ज्ञान क्यों नहीं जान केते हैं 2 ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं कि जिन द्रव्योंका शरीर सम्पूर्ण पर्यायोंकरके चारों ओरसे विरा हुआ है, उन सम्पूर्ण पर्यायवाठी द्रव्यें तो प्रकरणप्राप्त ज्ञानमें नहीं प्रकाशित होती हैं । अर्थात्—मतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्पूर्ण पर्यायों सिद्धित द्रव्योंका नहीं प्रतिमास कराते हैं । क्योंकि तिस प्रकारके योग्यतारूप क्षयोपशम या क्षयकी हानि हो रही है । आधरणोंके विगम अनुसार ज्ञान अपने ज्ञेयोंका प्रतिमास करा सकते हैं । यों ही अंट संट चाहे जिसको नहीं प्रकाश देते हैं ।

नतु च यदि द्रव्याण्यनंतपर्यायाणि वस्तुत्वं विश्वति तदा मितश्रुताभ्यां तद्विषयाभ्यां भवितव्ययन्यया तयोरवस्तुविषयत्वापचेरिति न चोद्यं, तथा योग्यतापायात् । च हि वस्तुसत्तामात्रेण ज्ञानविषयत्वप्वपयाति । सर्वस्य सर्वदा सर्वपुरुषज्ञानविषयत्वपसंगात् ।

कारिकाका विवरण यों है यहां कोई शंका करता है कि अनन्त पर्यायवाले द्रव्य यदि वस्तु-पनको ध्वर रहे हैं, तब तो मतिज्ञान श्रुतज्ञानों करके उन संपूर्ण अनन्त्तपर्यायोंको विषय कर छेना हो जाना चाहिये । यानी मतिज्ञान और ख़तज्ञान उन संपूर्ण पर्यायोंको विषय करनेवाले हो जायंगे। अन्यथा उन बानोंको अवस्तके विषय कर छेनेपनका प्रसंग आवेगा। अर्थात्-दृब्यकी तदात्मक हो रही बहुत्तती पर्यायें जब जानोंसे छट जायंगी तो ज्ञान ठीक ठीक वस्तुको विषय करनेवाले नहीं होकर किसी घोडी पर्यायवाळी वस्त ( वस्तुत: अवस्तु ) को विषय करते रहेंगे । जो कतिपय अंगोंसे रहित देवदत्तको केवल हाथपगवाल ही देख रहा है, सच पूछो तो वह देवदत्तको ही नहीं देख रहा है । पीछापन, हरायपन, खट्टामीठापन, उण्णता, गंध आदि पर्यायोंसे रहित आमको जाननेवाका क्या आमफलका बाता कहा जा रहा है ! कभी नहीं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकारका कुचोध उठाना अच्छा नहीं है। क्योंकि तिस प्रकार अनन्तपर्यायों अथवा सम्पर्णपर्या-योंके जाननेकी योग्यता मति श्रत दो ज्ञानोंमें नहीं है। केवळ जगत्में सद्भाव ही जानेसे ही कोई वस्तक्रानको विषयपनको प्राप्त नहीं हो जाती है। यदि जगत्में पदार्थ विद्यमान हैं, एतावता ही जीवोंके झानमें विषय हो जांय तब तो सन्दूर्ण पदार्थीका सदा ही सन्दूर्ण जीवोंके ज्ञानमें विषय हो जानेका प्रसंग आवेगा । आम्र एक, कचौडी, मोदक, आदिमें असंख्याण अनेक पर्यायों स्वरूप परि-णाम हो रहे हैं। किन्तु पांच इन्द्रियोद्वारा हमको उनके स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्दों या आकृति का तो बान हो जाता है। शेष परिणामींका ज्ञान नहीं हो पाता है। तिस प्रकारके पूण्य विना जगत्में अनन्त पदार्थ विद्यमान हो रहे भी प्राप्त नहीं होते हैं । जीव अपने घरमें रक्खे हुये पदार्थीका भी भीग विना पुण्यके नहीं कर सकते है। खेत, या बागोंका सेवक उन धान्य फलोंका अनन्दः नहीं के पाता है । प्रमु ही मीगता है, जरीगोटा या सुवर्ण रत्नोंके भूषण बनानेवाके कारीगर उनके परिमोगसे वंचित रहते हैं। मेवा, सेत्र अनार दूध आदिको वेचनेवाले या पैदा करनेवाले मार्गाणजन कोभवश उनका मोग नहीं कर पाते हैं । देशान्तरवर्ती पूण्यवान् उनको भोगते हैं। यहातक कि बहुनाग परायोका तो साधारण जीवोंको ज्ञान भी नहीं हो पाता है। जानिके कारणों को योग्यता जैसी मिलेगी, उतने ही पदार्योका ज्ञान ही सकेगा, अधिकका नहीं। हां, एक अंशका भी जान हो जानेसे तरात्मक, वस्तुका ज्ञान कहा जा सकता है। एक रस या रूपके द्वारा भी हुआ आप्रका ज्ञान वस्तुका ज्ञान कहा जा सकता है। वस्तुको सम्यूर्ण अंशोंपर तो सर्वज्ञका ही अधिकार है।

#### किं तर्हि वस्तुनः परिच्छित्ती कारणमित्याह ।

तो फिर आचार्य महाराज तुम ही बतळाओ कि वस्तुकी यथार्थ इति करनेमें क्या कारण है ! इस प्रकार सरळतापूर्वक जिज्ञासा होनेपर श्रीविद्यानंद आचार्य समाधान कहते हैं।

> ज्ञानस्यार्थपरिच्छितौ कारणं नान्यदीक्ष्यते । योग्यतायास्तद्धरपत्तिः सारूप्यादिषु सत्स्वपि ॥ २१ ॥

बौदोंद्वारा माने गये ज्ञानका थिययके प्रति नियम करनेमें तदुद्मूतपना (तदुत्पत्ति ) तदा-कारता, तदध्यवसाय आदिके होते सन्ते भी योग्यताके अतिहिक्त अन्य कोई कारण ज्ञानके द्वारा षर्धकी परिच्छित्ति करनेमें नहीं दीख रहा है। अर्थात्—जिस कारणसे झान उत्पन्न होय. उसी कारणस्त्ररूप अर्थको वह कार्यस्त्ररूप ज्ञान जान रहा है। अन्य पदार्थीको नहीं जानता है। इस प्रकार नियम करनेपर इन्द्रिय, अदृष्ट आदिकाको व्यक्तिचार आता है । अतीदिय इन्द्रियोंसे जान उत्पन्न तो हुआ है। किन्तु ने रूपजान, रसजान आदिक तो चक्ष, रसना, आदिक इन्द्रियोंको नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान अपने कारण हो रहे प्रण्यपायको भी नहीं जान पाता है। यह तद्वत्पत्तिक्षा व्यमिचार है। तथा तदाकारता माननेपर सदश अर्थ करके व्यमिचार होता है। एक इटिका चम्रद्वारा प्रत्यक्ष का केनेपर उसके समान सभी देशान्तर काळान्तरवर्षी ईटीका चालप बान हो जाना चाहिये। नर्गोक्ष ज्ञानमें ईंटका प्रतिबिम्ब पड चुका है। एक ईंटका जैसा प्रतिबिम्ब है. वही प्रतिबिन्त सदश अन्य देंडोंका भी पढ चुका है। किर सम्पूर्ण एक सांचे की देंडोंका प्रस्पक्ष हो जाना चाहिये । एक सन या टकसालके ढेळे हुए समी समान रूपयोका मी दीख जाना मात्र एक . रुपयाके देखुकेनेपर हो जाना चाहिये । यह तदाकारताका समान अधौकरके व्यमिचार हुना । यदि तदाकारता और तद्वरंपि दोनोंको मिलाकर नियामक मानोगे तो उक्त दोनों व्यभिचार टक जायंगे। किन्तु सामान्य अर्थके अन्यविहत पूर्ववर्ती झानकरके न्यमिचार हो जायगा । तदच्यवसाय पद देकर कक व्यक्ति वारका निवारण हो सकता है। फिर भी तबूच्य, तदुःशाचे और सदस्यवसायका शुक्क शंखीं उत्पन हुये पीळे आकारको जाननेवाळे ज्ञानसे जन्य विज्ञानको अन्यबद्धित पूर्ववर्ती ज्ञानको जाननेमें प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । यों ज्ञानका त्रिवयके प्रति नियम करानेमें और भी कोई नियामक नहीं है। अतः योग्यनाको ही न्यमिचारराहित नियामकपना समझना चाहिये।

यस्मादुत्वद्यते ज्ञानं येन च सर्ख्पंतस्य ग्राहकिमित्ययुक्तं समानार्थसमनन्तरप्रत्ययस्य तेनाग्रहणात् । तद्ग्रहणयोग्यतापायाचस्याग्रहणे योग्यतैव विषयग्रहणानिमित्तं वेदनस्ये-त्यायातम् । योग्यता पुनर्वेदनस्य स्वावरणविच्छेदविशेष एवेत्युक्तपायम् ।

जिस कारणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके समानरूप प्रतिविन्त्रको छे छेता है, वह ज्ञान उसका प्राहक है, इन प्रकार बौद्धांका फहना युक्तिरहित है। नर्गोंकि दोनों कारणोंके रहते हुए गी समान अर्थके समनन्तर प्रत्ययका उस दूसरे उत्तरवर्ती ज्ञानकरके प्रहण नहीं होता है। जब कि पूर्ववर्ती ज्ञानसे दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और पूर्वज्ञानका उत्तर ज्ञानमें आकार भी पड़ा हुआ है, फिर वह उत्तरवर्ती ज्ञान मछा पूर्वज्ञानको विषय क्यों नहीं करता है! उस पूर्वज्ञानके प्रहण करनेकी योग्यता नहीं होनेसे उत्तरज्ञानद्वारा उसका नहीं प्रहण होना मानोगे, तब तो सर्वत्र ज्ञानके द्वारा विषयके प्रहण होनेमें निमित्तकारण या नियमकर्त्री योग्यता ही है, यह सिद्धांत आया।

इसी बातको इस जैन बहुत देरसे कह रहे हैं। फिर झानको योग्यता तो अपने आवरण करनेवाळे कारीका क्षयोपशानविशेष ही है। इस बातको इस बहुत करके पूर्व प्रकरणोंने कह चुके हैं। यहां इतना ही कहना है कि झानावरण कारीका थिशेषरूपसे विराम हो जानास्त्ररूप योग्यताके नहीं होने से मितिज्ञान और श्रुतझान अनन्तपर्यायोंको नहीं जाना पाते हैं।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके प्रकरण यों हैं कि ब्रानके विषयोंमें अनेक प्रवादियोंकी विप्रतिपत्तियां हैं। अतः पिंदे हो ज्ञानोंके विषयमें पढे हुये विवादकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहना आवश्यक बताकर सूत्रोक्त परोंका छक्षण किया है। पूर्व सत्रते केवछ विषय शब्दकी अनुवृत्ति की गई है। अनुवृत्ति की गयी शन्दावकी विचारी मिन भिन परिस्थितीके अनुसार अनेक विमक्ति या वचनोंको धार छेती हैं। जैसे कि विभिन्न व्यवहारवाले कुळोंने जाकर वधटी अपने स्वभावोंको तदतुसार कर छेती है। केवछ पर्यायों अथना केनळ द्रव्यकों ही विषय करनेवाळे दोनों ज्ञान नहीं हैं। ये दोनों ज्ञान अन्तरंग **और बहिरंग अर्थीको जानते हैं। यहांपर बौदोंके साथ अच्छा विचार किया गया है। विशेष** युक्तियोंकरके विज्ञानाद्वेतका प्रत्याख्यान कर अनेकान्तको साधा है। स्मरण आदिक ज्ञान भी बहि-रंग अधीको विषय करते हैं । निराज्यवन नहीं है। श्रुतज्ञान अनेकान्तस्यरूप वस्तुका अच्छा प्रकाश करता है । श्रुतझानको प्रमाण मानना चाहिये, अन्यथा अपने सिद्धान्तका दूसरेके क्रिये प्रतिपादन करना अशत्य है। अविद्याखरूप शालोंसे वस्तुमृत तत्त्रोंकी सिद्धि नहीं हो सकती है। द्रव्य और पर्याय दोनों वास्तविक पदार्थ है। विशिष्टरूपसे ज्ञानावरणका विनाश नहीं होनेके कारण अनन्त-पर्यायोंको मतिहान और श्रुतहान नहीं जान सकते हैं। प्रतिपक्षी कर्मीका क्षयोपराम या क्षयस्वरूप योग्यता ही झानद्वारा विषय प्रहणेंमें नियमकारिणों है । अन्य ताद्रूप्य आदिका व्यमिचार देखा जाता े हैं । वर्तमानकाळके जीवोंमें छोटे कीटसे छेकर उद्भट विद्वानोंतकमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानोंका परि-बार फैला हुआ है। मैक्स मेरेजम, मूशास्त्रविज्ञान, ज्योतिषशास्त्र आदिक क्कान खक्त झानोंकी ही शाखायें हैं। इस प्रकार मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी विषय व्यत्रस्था निर्णीत कर लेनी चाहिये।

> द्रव्येषु जीवादिषु पर्ययेषु त्वल्पेषु नानन्तविकारिपतेषु । साळम्बने सिद्देषये निबद्धे मितश्चितस्तां निजरूपद्यव्यये ॥ १ ॥

मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंके विषयोंका नियम कर अब अपप्राप्त अवधिज्ञानके विषयोंकी नियतिको दिखळानेके ्छिए श्री उपास्त्रामी महाराज अपने कळानिधि आत्माचन्द्रते सूत्रसम्बद्ध कळाका प्रधार कर मध्यचकोरोंको संतुस करते हैं।

## रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥

रूपवान पदार्थों में अवधिज्ञानका विषय नियमित हो रहा है। अर्थात—धर्म, अधर्म, आक्षात और काळ इन अमूर्त द्रन्यों को छोडकर पुद्रल्के साथ वन्धको प्राप्त हो रहे मूर्त जीवद्रव्य और पुद्रल द्रन्य तथा इन दो द्रन्योंकी कातिपय ( अर्थल्याती ) पर्यायों में अवधिज्ञानकी प्रश्वति नियत हो रही समझनी चाहिये।

#### किमर्थमिदं सूत्रमित्याइ।

इस सूत्रको श्री उमास्त्रामी महाराज किस प्रयोजनको सिद्धिके छिये कह रहे हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज वार्तिकद्वारा समाधान कहते हैं।

### प्रत्यक्षस्यावधेः केषु विषयेषु निवन्धनम् । इति निर्णीतये प्राह रूपिष्वत्यादिकं वचः ॥ १ ॥

आदिके दो मित और श्रुत इन परोक्ष ज्ञानोंके विषयका नियम कर तीसरे प्रयक्षद्वान स्वरूप हो रहे अवधिका किन विषयों में नियम हो रहा है ' इसका निर्णय करनेके छिये " रूपिष्ववधे: " इस प्रकार सूत्रवचनको श्री उमास्त्रामी महाराज बहुत अध्छा कह रहे हैं। इस सूत्रके कहे विना अवधिज्ञानके विषयका नियम करना कथमपि नहीं हो सकता है।

### रूपं पुद्गलसामान्यग्रणस्तेनोपलक्ष्यते । स्पर्शादिरिति तद्योगात् रूपिणीति विनिश्चयः ॥ २ ॥

रूपी शहर्मे मत्वर्थीय इन प्रस्थ निययोगको कहनेवाली हैं, पुद्रकद्रव्यका सम्पूर्ण ही पुद्रक द्रव्योंमें पाया जाय ऐसा सामान्यगुणरूप है। उस रूपकरके अविनामाव रखनेवाले स्पर्श, रस, गन्य, आदि गुण मी उपलक्षण कर पकड़ लिये जाते हैं। जैसे कि " कौशासे दहीकी रक्षा करना" यहां उपलक्षण हो रहे काक पदसे दहीके उपयातक सभी पशुपक्षियोंका प्रहण हो जाता है। इस प्रकार उस रूपका योग हो जानेसे रूपवाले पदार्थमें ऐसा कहनेसे रूपवाले, रसवाले, गन्यवाले पदार्थों अविधिज्ञान प्रवर्तता है ऐसा विशेष निश्चय कर लिया जाता है।

### तेष्वेव नियमोऽसर्वपर्यायेष्ववधेः स्फुटम् । द्रव्येषु विषयेष्वेवमनुवृत्तिर्विधीयते ॥ ३ ॥

उन रूपवाले द्रव्योंमें ही और उनकी अल्प पर्यायोंमें ही अवधिज्ञानका विषय नियम स्पष्ट रूपसे विशद हो रहा है। यो उदेश्य दलमें " एवकार " लगा लिया जाय, इस सूत्रमें पूर्व सूत्रसे द्रव्येषु और असर्ववयीयेषु तथा पूर्व पूर्व सूत्रसे " विषयेषु " इस प्रकार तीन परोक्ती असुवृत्ति कर जी जाती है, " निवन्धः" यह पद भी चका आ रहा है। अतः अवधिज्ञानका विषयनिवन्ध रूपी द्रव्योंमें और उनकी असर्वपर्यायों है, यह वाक्यार्थ वन जाता है।

रूपं मृतिरित्येके, तेषामसर्वगतद्रव्यपरिमाणं मृतिः स्वर्शादिर्वा मृतिरिति मतं स्यात् । प्रथमपक्षे जीवस्य रूपित्वपसक्तिरसर्वगतद्रव्यपरिमाणळक्षणाया मूर्तेस्तत्र भावात् । सर्वगतत्वादात्मनस्तदभाव इति चेत्र शरीरपरिमाणाद्यविधायिनस्तस्य प्रसाधनात् ।

रूप शद्धका अर्थ मूर्ति है, इस प्रकार कोई एक विद्वान् कह रहे हैं । इसपर हम जैन पूंछते हैं कि उन विद्वानोंके यहां क्या अञ्यापक द्रव्योंके पिरामाणको मूर्ति माना गया है ? अथवा स्पर्श आदिक गुण ही मूर्ति हैं ? यह मन्तव्य होगा ? बताओ । पिह्छा पक्ष प्रहण करनेपर तो जीवद्रव्यको रूपीपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि अञ्यापक द्रव्यका पिरामाणस्वरूप मूर्तिका उस जीव द्रव्यमें सद्भाव पाया जाता है । यदि वैशेषिक या नैयायिक यहां यों कहें कि सर्वत्र व्यापक होनेके कारण आत्मा द्रव्यके उस अञ्यापक द्रव्यपिरामाणस्वरूप मूर्तिका अभाव है । अर्थात्—सर्वगत आत्मा तो अमूर्त है । आचार्य कहते हैं कि सो यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस आत्माकी शरीरके पिरामाणको अनुविधान करनेवालेपनकी प्रमाणोंसे सिद्धि की जा चुकी है । अर्थात्—प्रायेक जीवका आत्मा उसके शरीर बराबर होता हुआ अञ्यापक द्रव्य है । अतः पहिस्ने मूर्तिके उक्षणको आत्मा द्रव्य से आतिव्याप्ति हो जाती है ।

स्पर्शादिमूर्तिरित्यस्मिस्तु पक्षे रूपं पुद्रस्रसामान्यगुणस्तेन स्पर्शादिरुपस्रक्ष्यते इति तथागाद्द्रव्याणि रूपीणि मूर्तिमन्ति कथितानि भवन्त्येव तथेह द्रव्येष्वसर्वपर्ययेषु इति नियन्ध इति चात्रुवर्तते । तेनेदम्रक्तं भवति मूर्तिमस्सु द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु विषयेषु अवधेनियन्थ इति ।

हा, द्वितीय करूपना अनुसार स्पर्श आदिक गुण मृति हैं। इस प्रकारके पक्षका प्रहण करनेपर तो अभीष्ट अर्थ सिद्ध हो जाता है। पुत्रल द्वन्यका सामान्य गुणरूप है। उस रूप करके स्पर्श, रस आदि गुणोंका उपलक्षण कर लिया जाता है। इस कारण उस रूपके योगसे रूपवाली द्वन्य मन्वधीय प्रत्ययद्वारा मृतिवालीं कह दी जाती हैं। तिसी प्रकार यहां पूर्व सूत्रोंसे द्ववेषु, असर्वप्ययिषु, विवयेषु, ये शब्द और निवन्थ इस प्रकार चार शब्दोंकी अनुवृत्ति कर ली जाती है। तिस कारण इन शब्दोंद्वारा यह वाक्यार्थ बोध कह दिया गया हो जाता है कि मृतिमान द्वन्य और कतिपय पर्याय स्वरूप विषयों में अवधिज्ञानका नियम हो रहा है। अर्थात् मृतिमान द्वन्यं और उनकी योडीसी पर्यायों में अवधिज्ञानका विषय नियत हो रहा है। इस प्रकार सूत्रका अर्थ समाप्त हुआ।

कृत एवं नान्यथेत्याह ।

कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि इस ही प्रकार आपने नियम किस कारणसे किया ! दूसरे प्रकारोंसे नियम क्यों नहीं कर दिया ! अर्थात् — अमूर्त द्वयों और सम्पूर्ण पर्यायोंको भी अवधिकान जान छेवें, क्या क्षाति है ! उद्देश्यदलमें " एवकार " क्यों लगाया जाता है ! इस प्रकार साइससिहत जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं।

स्वशक्तिवशतोऽसर्वपर्यायेष्वेव वर्त्तनम् । तस्य नानागतातीतानन्तपर्याययोगिषु ॥ ४ ॥ पुद्गलेषु तथाकाशादिष्वमूर्तेषु जातुचित् । इति युक्तं सुनिर्णीतासम्बवद्वाधकत्वतः ॥ ५ ॥

अपनी शक्तीके वशसे अवधिज्ञानकी प्रवृत्तिरूपी द्रव्य और उनकी कतिएय पर्यायों ही है। मिवश्वत्, और मृतकालकी अनन्त पर्यायों के सम्बन्यवाले पुद्गलद्रव्यों में उस अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है। तथा आकाश, घर्मद्रव्य, कालाणु, सिद्धपरमेष्ठी, आदिक अनूर्त द्रव्यों में कदाचित् भी अवधिज्ञान नहीं प्रवर्तता है। अनूर्त द्रव्योंकी पर्यायों तो अवधिज्ञानका यर्तना असम्मव है। यह सिद्धान्त युक्तिरूपी है। क्योंकि वायक प्रमाणोंके नहीं सम्मवनेका मले प्रकार निर्णय किया जा चुका है।

अत्रासर्वेपर्यायरूपिद्रच्यज्ञानावरणक्षयोपश्चमित्रेगोववेः स्वशक्तस्तद्वशात्तस्यासर्व-पर्यायेद्वेव पुद्रलेषु वृत्तिनीतीताद्यनन्तपर्यायेषु नाष्यमूर्तेद्वाकाशादिषु इति युक्तग्रत्पत्रयामः। सुनिर्णीतासम्पदद्वापकत्वान्मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येद्वसर्वपर्यायेद्वित्।दिवत्।

यहां प्रकरणमें असर्व पर्यायवाछे रूपीद्रन्योंके ज्ञानका आवरण करनेवाछे अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशामविशेषको हो अवधिज्ञानको निजशक्ति माना गया है उस शक्तिके यशसे उस अवधिज्ञानकी असम्पूर्ण पर्यायवाछे ही पुद्रकोंमें प्रवृत्ति है। मृत, भविष्य और वर्तमानकालकी अनन्तपर्यायोंवाछे पुद्रलोंमें अवधिज्ञान नहीं प्रवर्तता है। तथा आकाश आदिक अमूर्त द्रव्योंमें भी अवधिज्ञान नहीं चलता है। क्योंकि उनको जाननेवाछे ज्ञानके घातक सर्वशांति स्पर्वकोंका उदय बना रहता है, इस बातको हम समुचित समझ रहे हैं। क्योंकि इस सिद्धान्तमें आनेवाछो वाधालोंके असम्मवका अच्छा निर्णय हो चुका है, जिस प्रकार कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषयनिज्ञ सम्पूर्ण द्रव्य और उनकी कतिपय पर्वायोंमें सुनिश्चित हो गया है, इत्यदिक निर्णात सिद्धान्तोंके समान " रूपिचवयें " इस स्प्रका चार पदोंकी अनुवृत्ति करते हुये अर्थ ठीक बैठ जाता है। कोई ग्रंका नहीं रहती है।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके विवरणों में प्रथम ही कमप्रात प्रत्यक्ष अवधिक्षानके विषयका नियम करनेके छिये सूत्रका प्रतिपादन करना आवश्यक बताकर रूपशब्द करके स्पर्श आदिका उपछक्षण किया है। स्व क्षादिका अवधिका विषय नियत है। इस प्रकार पिहेळा अवधारण इष्ट किया है। पूर्व सूत्रके चार पर्शेकी अनुवृत्ति करनेपर आर्ष आग्नाय अनुसार अर्थ कव्य हो जाता है। मूर्तिका सिद्धान्तकक्षण स्पर्श आदिक हैं। अवधिक्षानक्षण परिमाण नहीं है। अवधिक्षानावरण कर्मके क्षयोपशम अनुसार रूपोव्य और उनकी कतिपय पर्यायोंको ही अवधिक्षान जान सकता है। अपूर्वव्य और अनन्तपर्यायोंको नहीं जान पाता है। अपूर्वव्य और उनकी करिणण अर्सव्यातकोक्षप्रमाण पर्यायोंको जानता है। हा, श्रुतक्षान में ही अपूर्व व्यो और उनकी मूत, मिवण्यस्काकसम्बन्धी अनन्तपर्यायोंको जानलेवें। बात यह है कि अन्तरंग शक्ति अनुसार ही पदार्थ कार्योंको कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस सिद्धान्तका मके प्रकार बाधावोंसे रहित निर्णय हो रहा है। वाधकोंका असन्तर किसी भी वस्तुके सहायको पुष्ट करदेता है।

कर्नोपशान्सुद्यमिश्रद्बाड्यपूर्तजीवस्य रूपरसनित्यगपुद्रस्य । भावाँश्र वेचि नियतो निजगक्तियोगाट् दीपोपमोयपदिधः स्वपरमकाशः ॥ १॥

अवधिश्वानको विषयको जियत कर अब क्रमप्राप्त दूसरे मनःपर्यय मामक प्रस्यक्षका विषय नियम प्रकट करनेको किये श्री उमाखामी महाराज स्वकीय झानसमुद्रमे चिन्तामणि स्वरूप सुत्रका जन्म करते हैं।

## तदनन्तमागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

सर्वाविधान द्वारा विषय हो रहे उसी रूपीहरूयके अनन्तवें एक भागमें मनःपर्ययका विषय नियत हो रहा है। अर्थात्—अनन्त परमाणुत्राले कार्माण द्रव्यके अनन्तवें भागको सर्वाविध हान करके जाना गया था, उसके भी अनन्तवें भाग स्वरूप छोटे पुद्रअस्कन्यको द्रव्यकी अपेक्षा मनःपर्ययक्षान जानलेता है।

#### किमर्थमिदमित्याह ।

यह " तदनन्तमागे मनः पर्यथस्य " सूत्र किस प्रयोजनको साधनेके लिये कहा गया है है इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी समाधान कहते हैं।

> क मनःपर्ययस्थायें निबन्ध इति दर्शयन् । तिदत्याचाह सत्सूत्रमिष्टसंग्रहसिद्धये ॥ १ ॥

मनः पर्ययद्वानका विषय कीनसे अर्थमें नियमित हो रहा है, इस बातको दिखळाते हुये. श्री उमास्त्रामी महाराज अभीष्ट अर्थके संप्रहकी सिद्धिके छिये " तदनन्तमागे " इत्यादिक श्रेष्ठ सूत्रको स्पष्ट कह रहे हैं।

कस्य पुनस्तच्छद्वेन परामर्शे यदनन्तभागेऽसर्वपर्यायेषु निवन्धो मनःपर्ययस्यत्याह । किर आप यह बताओ १ कि इस सूत्रमें दिये गये तत् शह करके किस पूर्व निर्दिष्टपदका परामर्श किया जायगा १ जिसके कि अनन्तमें भागमें और उसकी असर्वपर्यायोंमें मनःपर्यय झानका विषय नियत हो रहा है, इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं।

> परमावधिनिणींते विषयेऽनन्तभागताम् । नीते सर्वावधेज्ञेंयो भागः सुक्ष्मोऽपि सर्वतः ॥ २ ॥ एतस्यानन्तभागे स्याद्धिषयेऽसर्वपर्यये । व्यवस्थर्ज्ञमतेरन्यमनःस्थे प्रगुणे ध्रवम् ॥ ३ ॥ अमुष्यानन्तभागेषु परमं सौक्ष्म्यमागते । स्यान्मनःपर्ययस्थैवं निबन्धो विषयेखिले ॥ ४ ॥

परमाविध द्वारा निर्णांत किये गये विषयमें जिनहृष्ट अनन्तका माग देनेपर अनन्तवें भागपनेको प्राप्त हुये छोटे स्कन्वमें सर्वाविधका विषय समझना चाहिये, यद्यपि ये सबसे सूक्ष्म माग है।
फिर मी इस सूक्ष्म स्कन्यके अनन्तवें भागस्वरूप और कितिपय पर्यायवाछे विषयमें ऋजुमितिह्वानकी
द्वार अपेक्षा विषय व्यवस्था नियत है। आवश्यकता इस वातकी है कि यह छोटा स्कन्य सरख्रूपसे
अथवा त्रियोग द्वारा किया गया होकर दूसरेके मनमें स्थित हो रहा होना चाहिये। उस अनन्तवें
भाग छोटे स्कन्वको निश्चितरूपसे ऋजुमित मनःपर्यय जान छेता है। पुनः ऋजुमिति विषय हो
रहे उस सूक्ष्म स्कन्थके अनन्त मागोंके करनेपर जो परमस्क्ष्मपनेको प्राप्त हो गया अयल्य छोटा
स्कन्य होगा उस अल्योमान स्कन्थको विप्रकाति विषय कर छेता है। इस प्रकार पूर्वोक्त अनुसार
सम्पूर्ण विषयमें मनःपर्यय ज्ञानका नियम हो रहा है। अर्थात् — अपने या दूसरेके मनमें विचार
छिये गये सभी रूपीद्रव्य और उनकी कितिपय पर्यायोको मनःपर्ययज्ञान प्रसक्ष ज्ञान छेता है।
ज्ञानके ज्ञेयको विषय कहते हैं। सप्तमी विमक्तिका अर्थ विषयस्व है।

तच्छद्वोऽत्रावधिविषयं परामृशति न पुनरविष विषयमकरणात् । स च मुख्यस्य परामर्श्यते गौणस्य परामर्शे प्रयोजनाभावात् । मुख्यस्य परमावधिविषयस्य सर्वतो देशाविषिविषयास्मुक्ष्यस्यनंतभागीकृतस्यानन्तो भागः सर्वाविधिविषयस्तस्य सम्पूर्णन प्रुष्ट्येन सर्वीवधिपरिच्छेयत्वात् । तत्रर्जुपतेर्निवन्धो बोद्धव्यस्तस्य मनःपर्धयमथमव्यक्ति-त्वात्सामध्यीदृज्जमतिविषयस्यानन्तभागे विषये विषुळमतेर्निवन्धोऽवसीयते तस्य परमनःपर्ययत्वात् ।

तत शद्ध करके पूर्वनिर्दिष्ट अर्थका विचार किया जाता है, इस सूत्रमें कहा गया तत् शद्ध अवधिक्रानके विषयका परामर्श कर छेता है । किन्त किर अवधिज्ञानका तो परामर्श नहीं करता है । क्योंकि विषयका प्रकरण होनेसे. विषयभूत पदार्थीका आकर्षण होगा, विषयी ज्ञानोंका नहीं। और वह विषय भी मुख्य हो रहे अवधिज्ञानका नियत हो चुका परामर्शित किया जाता है। अवधिज्ञानोंमें गौण हो रहे देशात्रधिके विषयका पूर्व परामर्श करनेमें प्रयोजनका अमान है। देशावधिके सम्पूर्ण विषयोंसे सूक्ष्म हो रहा परमावधिका विषय है। उसके भी अनन्तभाग किये जांय उन सबमेंसे एक अनग्तवा माग सर्वाविद्यानका विषय है । उस सुरुमभागका सम्पूर्ण अविधर्गेके मुख्य सर्वाविधिज्ञान द्वारा परिष्छेद किया जाता है। उस सर्वाविधिक विषयमें या उसके अनन्तर्वे माग द्रव्यमे ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानका नियम जबन्यरूपते समझना चाहिये । क्योंकि मनःपर्ययद्भानना वह ऋजुमति पहिला व्यक्तिरूप मेद है । आर्थ आगम अनुपार सूत्र व्याख्यानकी सामर्थ्यसे यह अर्थ मी यहा निर्णीत हो जाता है कि ऋजुमति द्वारा जाने गये विषयके अनन्तर्वे भागरूप विषयमें विप्रक्रमतिका नियम हो रहा है । क्योंकि वह वियुक्तमति मनःपर्ययज्ञानका दूसरा मेद है। जो कि मनःपर्ययञ्चानोंमें उत्कृष्ट है। व्यर्धात-देशाविषका उन्कृष्ट द्रव्य कार्मण वर्गणा है । उसमें असंख्यात बार अनन्त संख्यावाळे ध्रुवहारों का भाग देनेपर परमावधिका द्रव्य निकळ आता है । और परमावधिके द्रव्यमें अनेक बार अनन्तका भाग देनेपर सर्वावधिका सूहम द्रव्य प्राप्त होता है। ये सब कार्मणद्रव्यमें अनन्तानन्त भाग दिये जा रहे हैं। सर्वाविधिसे जान क्रिये गये द्रव्यमें पुनः अनन्तका माग देनेपर ऋजुमितका द्रव्य निक-ळता है। ऋजुमितके द्रव्यमें अनन्तका माग देनेपर वियुङमतिका द्रव्य निकळता है। अमीतक स्कन्ध ही विषय किया गया है। परमाणुतक नहीं पहुंचे हैं। क्षेत्र काळ और मार्वोको आगम अनुसार छगा छेना । गोम्मटसार अनुसार कुछ अन्तर छिये हुये न्यवस्था है । उसका वहांसे परिज्ञान करो । कचिदाचार्यसम्प्रदायानां भेदोस्ति ।

असर्वपर्यायग्रहणानुरुत्तेनीऽनाद्यनन्तपर्यायाक्रान्ते द्रच्ये मनः।पर्ययस्य प्रशृत्तिस्तद्ज्ञा-नावरणस्रयोपञ्चमासम्भवात् । अतीतानागतवर्त्तमानानन्तपर्यायात्मकवस्तुनः सकळज्ञाना-वरणस्रयवित्रृंभितकेवळज्ञानपरिच्छेदात्वात् ।

'' मतिश्रुतयोर्निवन्धो द्रव्येष्यसर्वपर्यायेषु '' इस सूत्रमें से असर्वपर्याय शब्दके प्रहणकी अनु-वृत्ति कर छेनेसे अनादि अनन्तपर्यायोंकरके धिरे हुये द्रव्यमें मनःपर्ययज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं है,

यह प्त्रनित हो जाता है । क्योंकि उन अनादि अनन्त पर्यायोंके झानको आवरण करनेवाले क्रमीका क्षयोपराम होना असम्भव है। ज्ञानावरणका उदय होते रहने पर छग्नध्य जीवोंके अनादि अनन्त-पर्यायोंका ज्ञान नहीं हो पाता है । अतीतकाल, मिबिप्यकाल और वर्तमान कालकी अनन्तानन्त-पर्यायोंके साथ तदात्मक हो रहे वस्तका तो रम्पर्ण ज्ञानावरण कर्मीके क्षयसे बृद्धिको प्राप्त हये केवळ ज्ञानद्वारा परिच्छेद किया जाता है। अतः वस्तकी कतिपयपर्पयोको ही मनःपर्ययज्ञान जान सकता है । अनन्तपर्यायोंको नहीं ।

#### क्यं पुनस्तदेवंविधविषयं मनः।पर्ययक्षानं परीक्ष्यते इत्याहः।

किसीका प्रकृत है कि किर वह इस प्रकारकी वस्तुओं को विषय कर रहा मनःपर्ययद्वान सका कैसे परीक्षित किया जा सकता है । बताओं ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आवार्य सत्तर कहते हैं।

## क्षायोपशिकं ज्ञानं प्रकर्षं परमं व्रजेत् । सुक्षमे प्रकर्षमाणस्यादर्थे तदिदमीरितम् ॥ ५ ॥

सो यह प्रसिद्ध हो रहा कर्नीके क्षयोण्शनसे उत्पन्न द्वाना क्षयोपश्मिक झान (पक्ष ) अपने विषय सूद्रव अर्थमें परम प्रकर्षको प्राप्त हो जावेगा (साध्य ), सूद्रम अर्थीको जाननेमें उत्तरीत्तर बुद्धिको प्राप्त हो रहा होनेसे (हेतु)। तिस कारण इस प्रकार क्षायोपशिक चार क्षानोंमें यह मनःपर्ययद्वात अनन्तवे भाग सद्ध द यस्त्रो विषय करनेवाला कह दिया गया है। यही परीक्षा करनेकी प्रधान यक्ति है ।

न हि क्षायोपक्षिकस्य ज्ञानस्य सक्षेदेऽर्थे प्रकृष्यमाणत्वपसिद्धं तज्ज्ञानावरणहानेः शक्तव्यवाणत्वसिद्धः । प्रकृष्यमाणा तज्ज्ञानावरणहानिहीनित्वान्माणिक्याद्यावरणहानिवत ।

खायोपश्मिक द्वानका सुदन अवीमें तारतम्यरूपते प्रकर्ष प्राप्त हो रहापन असिद्ध नहीं है। क्योंकि तन बानों के प्रतिपक्षी बानायण क्योंकी हानिका उत्तरीत्तर अधिकरूपसे प्रकर्ष हो रहापन निद्ध है। जैसी जैसी जानावरण कर्मोंकी हानि बढती चर्छा जायगी, वैसे वैसे झानोंकी सूक्ष्म अर्थोंको जाननेमें प्रवात्ति भी अधिक अधिक होती जायगी। कर्मीकी हानिका प्रकर्षमाणपना भी अपिद्ध नहीं है। क्योंकि दितीय अनुवान इस प्रकार प्रतिद्ध हो रहा है कि उन झानावरण कमीकी हानि ( पक्ष ) चरमसीनातक उत्तरीत्तर बढती चळी जा रही है (साध्य), हानिपना होनेसे (हेंद्र)। माणिक, मोती, सुवर्ण, आदिके आवरणोंकी हानिके समान (अन्वय दर्शत)। मावार्थ-प्रयोगद्वारा ज्ञाण आदि पर रगडनेपर जैसे माणिकके या मोतीके पतींमें घसे द्वर आवरणकी सानि हो जाती है, अथवा अग्निनाप या तेजावमें पकानेपर सुवर्णके मळोंकी हानि उत्तरोत्तर बढती जाती

है, उसी प्रकार विग्रुद्धिके कारण उपस्थित हो जानेपर ज्ञानावरणोंकी हानि भी बढती जा रही है। उससे ज्ञानोंकी गति सूक्ष्म, सूक्ष्मतर विषयोंमें होती चळी जाती है।

कथमावरणहानेः प्रकृष्यमाणत्वे सिद्धेऽपि क्रचिद्विज्ञानस्य प्रकृष्यमाणत्वे सिध्यतीति चेत् प्रकाशात्मकत्वात् । यद्धि प्रकाशात्मकं तत्स्वावरणहानिष्ठकर्षे प्रकृष्यमाणं दृष्टं यथा चक्षु प्रकाशात्मकं च विवादाध्यासितं ज्ञानिमिति स्वविषये प्रकृष्यमाणं सिध्यत्, तस्य परमक्षर्यमनं साध्यति । यचत्परमक्षर्यमासं क्षायोपश्चिमकज्ञानं स्पष्टं तन्मनःपर्यय इत्युक्तं।

किसीका प्रश्न है आवरणोंकी हानिका उत्तरीत्तर प्रकर्ष हो जानापन सिद्ध होते हुये भी किसी सूक्ष अर्थमें विज्ञानका प्रकृष्यमाणपना भला कैसे सिद्ध हो सकता है विज्ञानका प्रकृष्यमाणपना भला कैसे सिद्ध हो सकता है विज्ञानका शत्मक होता कहनेपर तो हमारा यही उत्तर है वह जान प्रकाश आत्मक है। जो निश्चयसे प्रकाश आत्मक होता है, वह अपने अन्यकार, लाया, आदि आवरणोंकी हानिके बढते रहनेपर वढता चला जाता है। यो व्याप्ति बनी हुयी हैं कि जो जो प्रकाश आत्मक पदार्थ हैं (हेत्र), वे वे अपने अपने आवरणोंकी हानिका प्रकर्ष होते सन्ते प्रकर्षको प्राप्त हो रहे देखे गये हैं (साध्य), जैसे कि चलु हिन्दिय प्रकाशस्वरूप है, अतः स्वकीय आवरणोंके तारतम्य मावसे दूर हो जानेपर रूपको देखनेमें उत्तरीत्तर बढती रही है ( दृष्टान्त )। विवादमें अध्यासीन हो रहा क्षायोपशामिकज्ञान भी प्रकाश आत्मक है ( उपनय ) इस कारण अपने विषयमें प्रकृष्यमाण सिद्ध हो रहा सत्ता उस झानके परमप्रकर्ष तक गमन करनेको साध देता है ( निगमन )। जो वह क्षायोपशामिकज्ञान विश्चद प्रतिमासी होता हुआ उस सूक्ष्म अर्थको जाननेमें परमप्रकर्षको प्राप्त हो चुका है यह मनःपर्ययक्षान है यह कह दिया गया समझ छो।

### यथा चापि मतिश्रुतानि परममकर्षभाञ्जि क्षायोपश्चिमकानीति दर्शयन्त्राह ।

जिस प्रकार क्षयोपरामजन्य मितज्ञान और श्रुतज्ञान भी अपने अपने निषयमें परमप्रकर्षको प्राप्त हो रहे हैं, इस बातको दिखजाते हुये प्रन्थकार कह रहे हैं। अर्थात्—िनिस प्रकार इन्द्रिय-जन्य अनेकानेक मितज्ञान और श्रुतज्ञान स्विवयमें चरम सीमालकके प्रकर्षको प्राप्त हो गये हैं, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान भी स्वारामें परमप्रकर्षको धारण करता है।

### क्षेत्रद्रव्येषु भूयेषु यथा च विविधस्थितिः । स्पष्टा या परमा तद्वदस्य स्वार्थे यथोदिते ॥ ६ ॥

जिस ही प्रकार इस मितज्ञान या मनःपर्ययकी बहुतसे क्षेत्र और इच्योंमें नाना प्रकारकी स्थिति स्पष्ट (सान्यवहारिक स्पष्टता ) और उत्कृष्ट हो रही है । उसी प्रकार इस मनःपर्ययकी विविध न्यवस्था पूर्वमें यथायोग्य कहे गये अनन्तर्वे मागरूप स्वार्थमें परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाती है ।

### यथा चेन्द्रियजज्ञानं विश्येष्वतिशायनात् । स्वेषु प्रकर्षमापत्रं तद्विद्विविनिवेदितम् ॥ ७ ॥

और जिस प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन हुआ झान ( पक्ष ) अपने नियत विषयोंमें अतिशयको उत्तरोत्तर अधिक प्रपत हो रहा होनेसे (हेत् ) परमप्रकर्षको प्राप्त हो रहा (साध्य ) उस इन्द्रिय-**इानको** जाननेवाळे विद्वानों करके विशेषस्त्रहरूपसे कहा गया है, उसी प्रकार मनःपर्ययज्ञान समझ किया जाय । अर्थ तु-रक इन्द्रिय जीव अपनी स्पर्शन इन्द्रियसे चार सौ धनुष दूरतकके पदार्थको छू जेता है। हि इन्दियजीव आठ सी धनुषके दूरतक वर्त रहे पदार्थको छ जेता है, इसादि असंश्री तक दूना जानना । संशी जीव नौ योजन दृश्वतीतक पदार्थको छ छेता है । द्वि इन्द्रिय जीव रसना इन्द्रियसे चौसिठ धनुत्र दूरतकके रसको चल छेता है। त्रि इन्द्रियजीन एक सौ अहाईस भनुष तकके दूरवर्ती पदार्थका रस जान छेता है। ची इन्द्रिय जीय दी सी छप्पन धनुषतक अन्तराष्ठ्रपर रखे इये पदार्थका रस चाट छेता है। असंबो जीव पाच सौ बारह धनुषतक के स्थानान्तरपर स्थित हो रहे पदार्थके रसको रसना उन्द्रियसे जान छेता है। संबी पंचेदिय जीव नी योजनतक दूरपर स्थित हो रहे खटाई, कुटकी, आदिके रसकी जिहा रिन्दियसे जान छेता है। त्रि इन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रियजीव, ब्राण इन्द्रिय द्वारा ऋमछे सी, दी सी, चार सी, धनुषतक दर वर्त रहे पदार्थोंकी गन्धको संघ छेते हैं। संबोजीय प्राण द्वारा नो योजनतकके पदार्थको संघ छेता है। तथा चौ इन्द्रिय और असंज्ञीजीय चक्ष इन्द्रिय द्वारा दो इजार नी सी चीअन और पाच इजार नी सी आठ योजन तकके पदार्थको देख केते हैं। संद्वी जीव सैंतालीस हजार दी सी त्रैसिंट योजन तकके पदार्थको देख लेता है। श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव आठ इजार धतुष दूर तकको शद्वको सुन छेता है। संज्ञी जीव बारह योजन दूरतकके शहको सुन छेता है। इस प्रकार इन्द्रियोंका विषय नियत है। प्राप्यकारी, स्पर्शन, रसना, ब्राण और श्रोत्र इन चार इन्द्रियों द्वारा मी दूरवर्ती पदार्थीका तिस प्रकार एक अवयवी रूप इन्द्रियदेशपर्यन्त उस दूरवर्ती पदार्थका नैमित्तिक परिणमन हो जानेसे प्रस्थक्ष कर किया जाता है । यों चार इन्द्रियोंका प्राप्यकारित अञ्जुष्ण प्रतिष्ठित है । यद्यपि चतुर ( चार ) इन्द्रिय जीव मक्खी. पतंग, झादिक मी आषाढमें प्रातःकाळ सेंताळीस इजार दो सो त्रेसठ योजन दूरवर्ती सूर्यको अप्राप्यकारी चक्षु द्वारा देख केते हैं। असंज्ञी पचेन्द्रिय जीव मी उन दूरवर्ती सूर्य, चन्द्रभाको देख सकता है । सूर्यसे चन्द्रमा अस्सी योजन अधिक ऊंचा है । किन्तु विशेष ज्ञानकी अपेक्षा संबीजीवका ही वह चक्कुविंपय नियत किया है। चक्रवर्ती सूर्य विमानमें स्थित हो रही जिन प्रतिमाना दर्शन कर छेता है । किन्तु भक्खी या साधारण मनुष्योंको वहानी छोटी छोटी वस्तुओंका स्पष्ट बान नहीं हो पाता है। अतः सामान्यरूपसे देखना यहां विवक्षित नहीं है। इसी प्रकार टेळीफोन

द्वारा या विना तारके निशेष यंत्र द्वारा अधिक दूरवर्ता शद्वोंको भी सुन लिया जाता है। यहां भी विद्युत् शक्ति फेंके गये शद्वोंको नहीं अवेक्षा कर श्रोत्रका विषय नियत किया गया है। वस्ततः प्राध्यकारी श्रोत्र इन्द्रियके निकट प्रयोगों द्वारा आये हुये शद्वोंका ही इन्द्रियकन्य ज्ञान हुआ है। श्री गोम्मटसारमें लिखा हुआ जैनसिद्धान्त अकाट्य है। प्रयोगों द्वारा यहा आनेतक अन्य सहश शब्द वन गये हैं। यों तो सूक्ष्मरूपसे शब्दोंकी परिणित लाखों करोडों योजनोंतक हो जाती है। किन्तु योग्यता या दूरतक फेंके जाने अनुसार नियत हो रहे शब्दोंको ही श्रोत्र इन्द्रिय जान सकती है। ऋदिप्राप्त पुनियोंके इन्द्रियविषय की व्यवस्था ही न्यारी है। यह विषय सूक्ष्म है। त्रिलोक त्रिक्तालमें अविषय हो रहे आर स्वेज आ रहे आगमके अनुकूल युक्तियोंद्वारा उक्त सिद्धान्तको आर्थोक्त अनुसार पृष्ट कर छेना चाहिये। इस प्रकार मित्रज्ञानका दृशन्त देकर मनःपर्य-यक्ती प्रकर्ष प्राप्तिको साथ दिया है। परोक्षपन और प्रत्यक्षपनका अन्तर है। इस कारिकामें पडे हुये यथा शब्दका अन्वय तो सूत्रकी नीमी वार्तिकमें उचारे गये तथा शब्दके साथ जुडा हुआ है।

मितपूर्व श्रुतं यद्वदस्पष्टं सर्ववस्तुषु । स्थितं प्रकृष्यमाणत्वात्पर्यंतं प्राप्य तत्त्वतः ॥ ८ ॥ मनःपर्ययविज्ञानं तथा प्रस्पष्टभासनं । विकलाध्यक्षपर्यन्तं तथा सम्यक्परीक्षितं ॥ ९ ॥

और जिस प्रकार मितज्ञानपूर्वक हुआ श्रुतज्ञान (पक्ष ) सम्पूर्ण वातुओं में अविशद हो रहा सन्ता अन्तिम सीमाको प्राप्त होकर यथार्थ रूपसे स्थित हो रहा है (साध्य ) अपने विषयों में प्रकर्षको प्राप्त हो रहा होनेसे (हेतु ) तिसी प्रकार मनःपर्यय विज्ञान मी अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञानस्वरूप विकल प्रस्यक्षोंकी सीमापर्यन्त अधिक स्पष्ट होकर प्रकाश रहा है । तिस प्रकार हम पूर्व प्रकरणों में इसकी समीचीन परीक्षा कर चुके हैं । क्षायोपश्मिक ज्ञानोंमें विकलस्यक्षों मनःपर्ययज्ञान प्रकृष्ट है । इससे अधिक सूक्ष्म विषयको जाननेवाला कोई स्नायोपश्मिक ज्ञान नहीं है । हा, क्षायिक केवल्ज्ञान तो सर्वत्र अप्रतिहत्तवृत्ति है ।

प्रकृष्यमाणता त्वक्षज्ञानादेः संप्रतीयते । इति नासिद्धता हेतोर्न चास्य व्यभिचारिता ॥ १० ॥ साध्ये सत्येव सद्भावादन्यथानुपपत्तितः । स्वेष्टहेतुवदित्यस्तु ततः साध्यविनिश्चयः ॥ ११ ॥

'इन्द्रियजम्य द्वान और श्रुतज्ञान आदि ज्ञानोंकी स्त्रके प्रकर्षपर्यम्त प्रकर्षता हो रही भके प्रकार प्रतीत हो रही है । इस कारण पक्षमें ठहर जानेसे हेतु असिद्ध नहीं है। तथा इस प्रकृष्यमाणस्य हेतुक्षी विपक्षमें शृति नहीं होनेसे उन्नक्षा व्यमिचारीपना भी नहीं है। प्रकर्षपर्यन्त गमनरूप साध्यके होनेपर ही प्रक्रुश्यमाणत्व हेतुक्षा सद्भाव अन्ययातुत्रपत्ति वन जानेसे अपने इष्ट घूम आदि हेतुओंके समान यह हेतु निर्दोष होओ। उस निर्दोष हेतुसे साध्यका विशेषरूप फरके निश्चय हो जाता ही है। इस प्रकार पाचवीं वार्तिकके प्रभेयको साध दिया है।

#### दृष्टेष्टवाधनं तस्यापहृते सर्ववादिनां । सर्वथैकान्तवादेषु तद्वादेऽपीति निर्णयः ॥ १२ ॥

उन अभीष्ट झानोंकी प्रकर्षपर्यन्त प्राप्तिका अपटाप कर देनेपर सम्पूर्णमादियोंके यहां प्रत्यक्ष प्रमाणों और इह किये गये अनुमान आदि प्रमाणोंकरके वाधाये उपस्थित हो जावेंगी। इस कारण सभी प्रकार एकान्तोंको करनेवाले वादोंमें और उस प्रसिद्ध हो रहे अनेकान्त मादमें भी उक्त प्रकार मनःपर्यय झानका निर्णय कर दिया गया है। अर्थात्—झानके नियत विषयोंकी परीक्षा करनेपर सभी जिद्धानोंके यहां प्रकृष्यमाणपन अत्रिनामावी हेतुसे झानोंका अपने विषयोंमें प्रकृष्यमान निर्णीत हो रहा है। सीमापर्यंत झानका नाम कोई कुछ मी रक्कें।

इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रें इस प्रकार प्रकरण आये हैं कि प्रयम हो जनप्राप्त मनःपर्यायक्षानके विषय नियमार्थ सूत्र कहना आवश्यक बताया है। तत् शन्रसे सर्वाविधेके द्वारा जानेगये विषयका प्रहण है। इसके अनन्तानन्तर्वे माग छोटे टुक्कडेकी मनःपर्ययक्षानका विषय बताकर अनन्तपर्याय और अमूर्त इन्योंका मनःपर्ययक्षान द्वारा जानना निषद्ध ठहराया है। पश्चात मनःपर्ययक्षानके सद्भावकी और उसके सूक्ष्म विषयोंकी गहरी परीक्षा की है। समीचीन न्याप्तियोंको बनाकर मतिक्षान और श्रुतक्षानका दृष्टान्त देकर मनःपर्ययक्षानकी स्वविषयको जाननेमें प्रकर्षप्राप्ति साथ दी गयी है। उक्त प्रकार नहीं माननेवाछ प्रवादियोंके यहांपर वाधाय उपस्थित होना बताया है। योग्य कारणोंके मिठनेपर इन्दिय-जन्यक्षान भी नियत विषयतक वृद्धिगत हो जाते हैं। उसी प्रकार विकल प्रवश्च मनःपर्ययक्षान भी इन्य, क्षेत्र, काळ भावोंकी मर्यादाको छिये हुये स्वनियत विषयोंतक बढ जाता है। इससे उस्कृष्ट विषयको आवरणका उदय हो रहा होनेसे नहीं जान पाता है। सन्पूर्ण विषयोंमें तो केषळ्क्षानकी ही प्रवृत्ति कही जावेगी। इस प्रकार स्वपर मनमें स्थित हो रहे चुळोकस्य सूक्ष स्कन्यतक छोटे बडे स्त्यी पराणीको और उनकी कतियय पर्यायोंको मनःपर्ययक्षान इस्तामळकवत् प्रवश्च कर छेता है। अक्ष्म मतावक्य विद्वान् मी इन विकळ प्रवश्चोंको दूसरे ढंगोंसे स्वीकार अवश्य करते हैं, किन्तु निर्होंव मार्ग स्वामिकधित सिद्धान्त अनुसार ही सर्वमान्य होगा।

सर्वीवधिद्वातपद्धिस्क्ष्मानन्तैकभागं विश्वीकरोति । छच्चस्यवेशाग्रमणिः मसन्त्रे सक्तेर्धनःपर्यय एव भ्रयात ॥ १ ॥ चार क्षायोपश्मिक ज्ञानोंके विषयका नियम कर अत्र क्षमप्राप्त केवल्जानके विषयका नियम करनेके लिये श्री उमारत्रामी महाराजके मुखचंद्रमासे सूत्ररूपी अमृत झरता है । उसका श्रवणेद्रिय-द्वारा पानकर परितृप्त हुजिये ।

## सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

जीव आदिक सम्पूर्ण द्रव्यों और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंमें केवन्ज्ञानका विषय नियत हो रहा है । नतु असिद्धत्वात्केवन्नस्य विषयनिबन्यक्रथनं न युक्तमित्याश्चकायाभिदमाह ।

किसी मीमीसा करनेवालेकी शंका है कि जब केवलज्ञानकी प्रमाणद्वारा सिद्धि नहीं हो चुकी है तो फिर असिद्ध केवलज्ञानके विषयीनयमका कथन करना युक्त नहीं है। इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य यह समाचान कहते हैं।

#### केवलं सकलज्ञेयन्यापि स्पष्टं प्रसाधितम् । प्रत्यक्षमऋमं तस्य निबन्धो विषयेष्विह् ॥ १ ॥

अतीव विशद होकर सन्पूर्ण हेर्यों हैं ज्ञानसुदासे व्याप रहे केवछज्ञानकी हम पूर्व प्रकरणों में बढिया सिद्धि करचु के हैं। अन्य चार हान तो पदायीं में ऋषसे वर्तते हैं। किन्तु केवछज्ञान ऋष ऋषसे पदार्थोंको झाननेके छिये नहीं प्रवर्तता है। वह तो सुगपत् सम्पूर्ण पदार्थोंका विशद प्रत्यक्ष कर छेता है। अतः उस केवछज्ञानका विषयों में नियम करना इस प्रकरणमें समुचित ही है।

### बोध्यो द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु च तत्त्वतः । प्रक्षीणावरणस्येव तदाविभीवनिश्चयात् ॥ २ ॥

जीव, पुद्रक, धर्म, अधर्म, आकाश और काठ इन सम्पूर्ण द्रव्यों से तथा उक्त द्रव्यों सी सम्पूर्ण ही भूत, वर्तमान, भविष्यत्कालकी अर्थपर्यायों तथा व्यंजनपर्थायों में परमार्थ रूपसे केयळ्कानका विषय समझ केना चाहिये। जिस मनुष्यके सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्मीका प्रकृष्टरूपसे क्षय होगया है, उस आत्माके ही उस सबको जाननेवाले केवळ्ज्ञानका प्राद्धमीय होता है। यह सिद्धांत निश्चित है। आवरणोंके क्षयमें प्रकर्ष यही है कि वर्तमानमें एक भी ज्ञानावरण पुद्रकका सद्भाव नहीं पाया जाय, और मविष्यमें भी ज्ञानावरके स्कन्यके आजानेका अवसर प्राप्त नहीं होय। आत्मामें केयळ्ज्ञान हािक ह्यासे विद्यमान है। प्रतिवन्त्व कर्मीका क्षय हो जानेपर आत्माके चेतनागुणका अनन्तकाळ-तकके किये केवज्ज्ञानकर परिणाम होता रहता है। तमी तो आचार्य महाराजने केवळ्ज्ञानका आधिर्माव (प्रकट) होना बताया है। रत्न पाषाणमें पहिलेसे विद्यमान हो रही चमक तो कारणोंसे व्यक्त हो जाती है। किन्तु महीकी ईटमें अन्तरंग शक्ति नहीं होनेके कारण वैसी चमक नहीं आपाती है।

आत्मद्रव्यं ज्ञ एवेष्टः सर्वज्ञः परमः पुमान् । कैश्चित्तद्यतिरिक्तार्थोभावादित्यपसारितं ॥ ३ ॥ द्रव्येष्विति बहुत्वस्य निर्देशात्तत्प्रसिद्धितः । वर्त्तमानेऽस्तु पर्याये ज्ञानी सर्वज्ञ इत्यपि ॥ ४ ॥ पर्यायेष्विति निर्देशादन्वयस्य प्रतीतितः । सर्वथा भेदतत्वस्य यथेति प्रतिपादनात् ॥ ५ ॥

किन्हीं ब्रह्माद्वेतवादियोंने परमपुरुष और सबको जाननेवाळा ज्ञातास्वरूप अकेटा आत्मा द्वव्य ही अभीष्ठ किया है। उस आत्मासे अतिरिक्त दूसरे घट पट आदिक अर्थोका अभाव है। अतः अद्वेत आत्मा ही एक तस्य है । इस प्रकार अद्वैतवादियोंके मतका सूत्रमें कहे गये "द्रव्येषु" इस प्रकार बहुव बनके निर्देशसे निशक्तरण कर दिया गया है । अर्थात्-अकेटा आला ही तस्व नहीं हैं। किन्तु अनन्तानन्त आत्मार्य हैं, तथा आत्माओं के अतिरिक्त पुद्रक, कालाग्न आदिक भी अनेक द्रव्य जगतमें विद्यमान हैं। प्रमाणोंसे उन द्रश्योंकी सिद्धि कर दी गयी है। तथा कीई बौद्ध विद्वान् यों कहते हैं कि सबको जाननेवाला सर्वज्ञ भी वर्तमानकालकी विध्यान पर्यायोंने ही ज्ञानवान होती. किन्त नहीं विद्यमान हो रहीं भूत, भविष्यत् कालकी पर्यायोंको अथवा अनादि, अनन्त, अन्वित द्रव्योंको वह सर्वज्ञ नहीं जान पाता है। क्योंकि द्रव्यतस्य तो मूलमें ही नहीं हैं। और भत. भविष्यत कालकी पर्यायं ज्ञानके अञ्यवहित पूर्वकालमें विद्यमान नहीं हैं, जिससे कि वे ब्रानकी करंपत्तिमें कारण बन सकें । जो ज्ञानका कारण नहीं है, वह ज्ञानका विषय भी नहीं होता है। श्वतः वर्तमान काळ या अन्यविद्त पूर्व समयकी पर्यायोंको ही सर्वह जान पाता है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धोंका कहना भी निराकृत हो जाता है। क्योंकि उमालामी महाराजने सत्रमें " पर्यायेषु " इस प्रकार बहुबचनान्तपदका प्रयोग किया है। अतः तीनों काठ सम्बन्धी प्रयोगों क्षेत्रछज्ञानकी प्रवृत्ति है । पूर्वकाछवर्ती पर्यायोंका समूळ चूछ नाश नहीं हो जाता है । किन्तु एक द्रव्यकी काळत्रयवर्त्ती पर्यायोंने गंगाकी भाराओंके समान अन्वय जुंड रहा प्रतीत होता है। तथा अनादिसे अनन्तकाळतक वर्त रहा निखदन्य भी वस्तुभूत पदार्थ है। पर्याये कर्याचित मिन हैं. और दृब्य कर्यचित् अभिन है। जिस प्रकार सर्वथा भेदरूप अथवा अभेदरूप तत्त्व बांश्तविक नहीं वन सकता है । इसको हम पहिले प्रकरणोंमें कह चुके हैं। मालासक्त्य वस्तुमें मणिका ( हाने ) तो पर्यायोंके समान हैं । और पिरोपे हुये डोरेके समान द्रन्य अंश है। पर्याय और द्रव्य इन दोनों अंशोंका समुत्राय गंशी बस्तु है । केवळज्ञान सम्पूर्ण पदार्थीको जानता है ।

#### तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यतां । कीटसंज्ञापरिज्ञानं तस्य नात्रोपयुज्यते ॥ ६ ॥ इत्येतच व्यवच्छित्रं सर्वशद्धप्रयोगतः । तदेकस्याप्यविज्ञाने काक्ष्मणं शिष्यशासनं ॥ ७ ॥

बहु वचनान्त द्रव्य और पर्याय इन दो पदोंकी सफलताको दिखाकर अब सर्व शहकी पदसीर्तिको समझाते हैं । किसीका हठ है कि मोक्षके उपयोगी अनुष्ठान करने योग्य कुछ जीव भीर पुद्रठ अथवा बन्य, बन्यकारण, मोक्ष, मोक्षकारण आदि पदार्थीमें ही इस सर्वज्ञका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तिस कारण यही विचार छो कि कतिपय उपयोगी पदार्थीका ही ज्ञान सर्वज्ञको है। इस प्रकरणमें सम्पूर्ण कीट, पर्तन या कुड़े, करकट श्रादिक नाम निर्देश और उन कीडे कुढ़े आदि निस्तार पदार्थीका परिज्ञान करना उस सर्वज्ञको उपयोगी नहीं है । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यह किसीका कहना सूत्रोक्त सर्व शद्धके प्रयोगसे खण्डित हो जाता है । क्योंकि उन सम्पर्ण पदार्थीमेंसे किसी एक भी कीडे, कचडेका, विशेषज्ञान न होनेपर भट्टा परिपूर्ण रूपसे शिष्योंके प्रति निर्दोष शिक्षा देना कहां बन सकेगा ? अर्थात् -प्रायः प्रत्येक जीव पूर्वजन्मोंमें कीट. पतंग, पर्यायोंको धारण कर चुके हैं। कोई कोई जीव सविष्यमें मी अनेक बार कीडे पतंगे होबेंगे। अतः मूत, मिवण, वर्तमानकाळके भवोंको जाननेवाळे सर्वज्ञको कीडोंका ज्ञान करना भी आवस्यक है। तथैव मूत, मविष्यमें शरीररूर होनेकी योग्यता रखनेवाडे या नाना पौद्रछिक पदार्थ स्वरूप हो चुके. होनेवाळे कचरेका ज्ञान भी अनिवार्य है । दूसरी बात यह है कि वस्तुके स्वमावमें आवश्य-कता अपेक्षणीय नहीं है । दर्पण अपने सन्मुख आये हुये छोटे, बडे मूर्ख, पण्डित, मळ, मूत्र, आदि सबका प्रतिबिम्न के केता है। जो छोटी मूर्च बस्तु हमें बाहर नहीं दीखती है। उसका प्रतिबिम्न मी नहीं दीखता है। किन्तु छोटे पदार्थका भी प्रतिविन्द दर्पणमें पड गया है। सूर्य सम्पूर्ण रूप-वान परार्थीका प्रकाश कर देता है। यहा उपयोगी अनुपयोगीका प्रश्न उठाना उचित नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानका स्त्रमाव भी त्रिकोक, त्रिकाळवत्ती सम्पूर्ण पदार्थीको प्रकाश करनेका है। अतः सर्वत (आत्मार्थे) इच्छाके निना ही यात्रत निशद प्रत्यक्ष कर छेते हैं । वस्तुन: निचारा जाय तो संसारके सभी पदार्थ अपेक्षाकृत उपयोगी और अनुग्योगी हो जाते हैं । टोडीके बाठ डङ्की रखाने वाळे मनुष्य या सिक्खोंके उपयोगी हैं। किन्तु डहुाँको नहीं चाहनेवाळे पुरुषके ळिए वे ही वाळ भारभूत अनुपयोगी बन रहे हैं। कूडा, कचडा भी खातके लिये वडा उपयोगी है। घर्षे पडा हुआ सूडा तो रोमका उत्पादक है। बात यह है कि ज्ञानका स्वमाव जानना है। चक्कुद्वारा इम मेच्य, अमेच्य, शत्रु, भित्र, आवस्यक, अनावस्यक, चीटी, मक्ली, आदि सभी पदार्थीको पोग्यता मिळ जानेपर देख केते हैं। नहीं चाहे हुए या अनुषयोगी पदार्थीको मी देख छेना पहता है। कमी

कमी तो मनोभिछापासे नहीं स्मरण करने योग्य छुणित या मयंकर अथवा इष्ट हो रहे मृत या नियुक्त प्रार्थोंका पूनः पुनः स्मरण आता रहता है। क्या करें, अभी सभी दाह्य पदार्थोंको जला देती है। अफ्रक ( मोडल ) की भी मस्म हो जाती है। इव होने योग्य पदार्थोंको जल आई कर देता है। वह हानि, लाम, पर आवश्यक, अनावश्यकका विचार नहीं करता है। इसी प्रकार केवलज्ञान भी विचार करनेवाला ज्ञान नहीं है। स्वपरप्रकाश स्वभावद्वारा सम्पूर्ण अनन्तानन्त पदार्थोंको युगपद जानता रहता है।

हेयोपादेयतस्वस्य साभ्युपायस्य वेदकं । सर्वज्ञताभितं नेष्टं तज्ज्ञानं सर्वगोत्रसम् ॥ ८ ॥ उपेञ्जगीयतस्वस्य हेयादिभिरतंत्रहात् । न ज्ञानं न पुनस्तेषां न ज्ञानेऽपीति केचन ॥ ९ ॥

कोई छोकिक विद्वान् कह रहे हैं कि सर्वज्ञानको प्राप्त हो जुक्ता मी विज्ञान केवळ उपायोंसे सिहत हैय और उपादेय तत्त्रोंका हो ज्ञान करनेवाळा माना गया है। वह ज्ञान सम्पूर्ण अनन्तानन्त परायों हो विवय करनेवाळा इट नहीं किया गया है। अर्थात्—हेय तत्त्र संसार और उसके उपाय आस्वतत्त्र, वन्वतत्त्र तथा उपादान करने योग्य मोक्ष और उसके उपाय संवर, निर्जरा तत्त्रोंका अथवा इमी प्रकारके अन्य कारीवान करने योग्य मोक्ष और उसके उपाय संवर, निर्जरा तत्त्रोंका अथवा इमी प्रकारके अन्य कारीवान पता है। प्रमाणका फर्क कहते हुये आप जैनोंने देयका हान, उपादेय अर्थोका उपादान और उभेक्षणीय परायोंकी उपेक्षा कर छेना माना है। तत्त्रज्ञार उपेक्षा करने योग्य कींडा, कूडा आदि, जीन, पुद्रक, आदि तत्त्रोंका हेय आदिकोंकर के संप्रह नहीं हो सकता है। अतः उन उपेक्षा करने योग्य परायोंका किर सर्वज्ञको ज्ञान नहीं होता है। उन वहुमाग अनन्तानन्त उदासीन परायोंका कान नहीं होनेपर भी ज्ञान नहीं हुजा ऐमा नहीं सपक्षा जाता है। अतः आवश्यक हो रहे सम्पूर्ण हैय उपादेय तत्त्रोंको जान छेनसे अतिशय उक्ति अनुसार उसकी सर्वज्ञ कह देते हैं। जैसे कि राजनीतिक गृह विषयोंको ही जाननेवाले विद्वान्को स्तृति करता हुजा पुरुष " सर्वज्ञ" ऐसा वखान देता है। इस प्रकार कूनमण्डकके समान अन्यवुद्धिको धारनेवाले आधुनिक जडवादी विद्वानोंके समान काई विद्वान् एह रहे हैं।

#### तदसद्वीतरागाणामुपेक्षत्वेन निश्चयात् । सर्वार्थानां कृतार्थत्वात्तेषां कचिदवृत्तितः ॥ १० ॥

अब अन्वार्थ कहते हैं कि मीमासकोंका वह कहना सत्यार्थ नहीं है। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ आरमाओंकी दृष्टिमें सम्पूर्ण पदार्थीका उपेक्षाके विषयपने करके निश्चय हो रहा है। अर्थात्— त्रिकाल, त्रिज्ञेकवर्ती पदार्थों को युगपत् जाननेवाले सर्वज्ञ वीतराग देव किसी पदार्थमें रागी नहीं होने के कारण उनका उपादान नहीं करते हैं। और किसी भी पदार्थमें देव नहीं रखने के कारण उनका खाग नहीं करते हैं। किन्तु सर्वज्ञ आत्माओं के सन्दर्भ पदार्थों वे उपेक्षाभाव है। तभी तो स्वामी श्री समन्तमग्राचार्यने "आत्मीमाझा " में लिखा है कि " उपेक्षा फलमाधस्य रोवस्यादानहानथीः। पूर्वा वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे " केवलज्ञानका फल उपेक्षा करना है। शेष चारज्ञान और तीन कुज्ञानोंका फल अपने विवयों ने उपादान बुद्धि और त्याग बुद्धि करा देना है। उपेक्षा भी फल है। हा, अज्ञानोंका नाश तो सभी झानों में हो जाता है। पदार्थों की जिहासा और उपादिस्ता होनेपर देवी, रागी, जीवोंकी पदार्थों स्वाग और प्रहणके लिये निकृत्ति, प्रकृतियां होती हैं। किन्तु वे केवलज्ञानी सर्वज्ञ तो कृतकस्य हो चुके हैं। अतः उनकी किसी भी पदार्थमें हान, उपादान करनेके लिये निकृत्ति या प्रकृति नहीं होती हैं। अतः उपायसहित कातिपय हैय और उपारेय तक्षोंको ही जाननेवाला सर्वज्ञ है। यह मीमावकोंका कथन करना प्रशंसनीय नहीं है। उनकी दिवेस सभी पदार्थ उपेक्षणीय हैं, वे सबको एकसा समान स्वयसे जानते रहते हैं।

विनेयापेक्षया हेयमुपादेयं च किंचन । सोपायं यदितेऽप्याहुस्तदोपेक्ष्यं न विद्यते ॥ ११ ॥ निःश्रेयसं परं ताबदुपेयं सम्मतं सताम् । हेयं जन्मजरामृत्युकाणं संसरणं सदा ॥ १२ ॥ अनयोः कारणं तस्याद्यद्वयत्त्र विद्यते । पारंपर्येण साक्षाच वस्तूपेक्ष्यं ततः किम्रु ॥ १३ ॥

यदि वे मीमांत्रक लोग यों कहें कि तर्मज्ञकी दृष्टिमें मले ही कोई पदार्थ ह्रेय और उपादेय नहीं होने, किन्तु उपदेश प्राप्त करने योग्य निनयशाली शिष्योंकी लोहात कोई खानने योग्य पदार्थ तो हेय हो जानेगा और शिष्योंकी दृष्टिसे प्रहण करने योग्य कोई कोई पदार्थ उपादेय पदार्थ तो हेय हो जानेगा और शिष्योंकी दृष्टिसे प्रहण करने योग्य कोई कोई पदार्थ उपादेय वन जायगा। उन हेय, उपादेय पदार्थोंकी उपाय भी जगत्में प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार जी वो वे मीमांत्रक कह रहे हैं, अब हुप जैन कहते हैं कि तब तो यानी रागी, हेवी, शिष्योंकी अवेक्षा करके ही यदि हैय, उपादेय, तक्ष्योंका जानना सर्वज्ञके लिये आवश्यक बताया जायगा तो जगत्में कोई उपेक्षा (रागहेय नहीं करने योग्य) का विषय कोई पदार्थ नहीं ठहरता है। देखिये, परमात्म अवस्थास्परूप उक्कष्ट गोक्ष तो सज्जन पुरुवोंके यहा उपादान करने योग्य मले प्रकार मानी गयी है। और सर्वदा ही जन्म, बुढापा, ग्रस्य, रोग आदिक वावाओंसे विहा हुआ यह संकार तो

विद्वानोंकी सम्मतिमें हेय भास रहा है। तथा मोक्ष कीर संसार इन दोनोंके कारण मी प्रसिद्ध हो रहे ने संनर, निर्नरा, या मिध्याज्ञान, कवाय, योग, खी, पुत्र, धन, गृह, आदिक पदार्थ है, मोक्ष, संसार, और उनके कारण इन तीन जातिके पदार्थोंसे मिन्न कोई भी पदार्थ वरम्पराकरके अथवा साक्षात रूपसे हेय और उपादेय कहा जाय ' जगत्के सम्पूर्ण भी पदार्थ वरम्पराकरके अथवा साक्षात रूपसे हेय और उपादेय कर्लोंमें गर्भित हो जाते हैं। तिस कारणसे तुम मीमीसक बताओं कि मठा कौन वस्तु उपेक्षणीय कही जाय ! संसारमें अनन्त विनययुक्त जीव हैं, जो कि आपक्षी परिमावासे ' विनय ' कहे जा सकते हैं। साक्षात् या परम्परासे सभी पदार्थ उनकी अपेक्षासे व्याज्य या उपादेय हो रहे हैं। अतः कीडा, कृहा, आदि पदार्थ भी डाक्टरों या किसानों और सेठोंको प्राह्म या व्याज्य पदार्थ वन रहे हैं। अतः मीमांसकके सर्गक्को भी उक्त पदार्थोंका ज्ञान करना कावस्यक पढ गया। जगत्के सम्पूर्ण पदार्थोंको जान चुकनेपर ही सर्वक्षपना निरवध ठहर सकता है। अन्यया नहीं।

द्वेषो हान्मुपादानं रागस्तद्द्वयवर्जनं । ख्यातोपेक्षेति हेयाद्या भावास्तद्विषयादिमे ॥ १४ ॥ इति मोहाभिभृतानां व्यवस्था परिकल्पते । हेयत्वादिव्यवस्थानासम्भवात्कुत्रचित्तव ॥ १५ ॥

पदार्थों में देष करना ही उनका हानि (स्थाग) करना है और पदार्थों में राग करना ही उनका उपादान है। तथा उन राग, देष दोनों को वर्जना उपेक्षा कही जाती है। इस प्रकार हेय, उपादेय, उपेक्षणीय, प्रकारके मान जगत्में प्रहिद्ध हैं। उन भारमीय परिणाम हो रहे राग, देष, उपेक्षाओं के विषय पड जाने से ये पदार्थ भी हेय जादिक वखाने जाते हैं। इस प्रकार मोहमस्त जीवों की न्यवस्था चारों और से काल्पित कर जी गयी है। तदनुसार तुग मीमांसकों के यहा किसी भी एक विवक्षित पदार्थमें हेयपन आदिक्षी न्यवस्था करना असम्भव है।

हातुं योग्यं मुमुक्षूणां हेयतत्त्वं न्यवस्थितं । उपादातुं पुनर्योग्यमुपादेयमितीयते ॥ १६ ॥ उपेक्ष्यन्तु पुनः मर्वमुपादेयस्य कारणम् । सर्वोपेक्षास्वभावत्वाचारित्रस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

वस्तुतः सिद्धान्त इस प्रकार है कि मोक्षको चाहनेवाले भन्य जीवेंकि त्याग करने योग्य पदार्थ तो हेयतस्त्र है और मुमुक्षुओंके प्रहण करने योग्य पदार्थ फिर उपादेयपनकरके न्यवस्थित हो रहे हैं | इस प्रकार प्रतिति की जा रही है | किन्तु फिर जीवन्मुक्त हो जानेपर सम्पूर्ण भी पदार्थ उपेक्षा करने योष्ट्रय हो जाते हैं। उपादेय और हैयके कारण भी उपेक्षा करने योग्य हैं। क्योंकि महान् कात्वावाठ सर्वक्र तदासक हो रहा चारित्र गुण तो सम्पूर्ण पदार्थीमें उपेक्षा करना स्वभावकों किय हुये हैं। भावार्थ—महात्मा सर्वज्ञदेवका चारित्र गुण सम्पूर्ण पदार्थीमें उपेक्षा करना स्वभावकों किय हुये हैं। भावार्थ—महात्मा सर्वज्ञदेवका चारित्र गुण सम्पूर्ण पदार्थीमें उपेक्षित हो रहा है। चारित्रमोहनीयक्षमेका नाश हो जानेसे राग, हेव, रित, अरित माव नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। महात्मा हो रहा चारित्र गुण सवकी उपेक्षा स्वरूप हैं। यदि मीमांसकोंके कथन अनुसार सर्वज्ञमें उपेक्षणीय तस्वोंका ज्ञान नहीं माना जायगा तो वह अज ही रहेगा। एक मी अर्थ नहीं जान पावेगा। यथार्थमें विचारा जाय तो उपेक्षणीय पदार्थका ही परिपूर्ण ज्ञान हो सक्ता है। हेय और उपादेयके ज्ञान करनेमें तो त्रुटियां रह जाती है। माता अपने काले बांके छोकरेको बहुत सुंदर जान जेती है। राजुके पदार्थ अच्छे मी भन्ने ढंगसे नहीं जाने जाते हैं। कूंवडी अपने खटे वेरोंको भी अच्छा बताती है। किन्तु बडे विद्वान अपनेको छोटा ही कहते हैं। राजदेष पूर्ण हो रहे छौकिक गुणदोषोंकी ज्यवस्थाके अधीन सम्यग्रान नहीं है।

### तत्त्वश्रद्धानसंज्ञानगोचरत्वं यथा दथत् । तद्भाव्यमानमाम्नातममोचमघघातिभिः ॥ १८ ॥

तस्त्रायोंका श्रद्धानरूप सम्पर्दर्शन और सम्परक्षानके विषयपनेको धारण कर रहे थे पदार्थे यदि यथायोग्य वस्तु अनुसार भावना ( चारित्र ) द्वारा भावे जांय तो ज्ञानावरण आदि पापकर्मोका नाश करनेवाळे ज्ञानी जीवोद्धारा अव्धर्थ माने गये हैं । अर्थात् — सम्पर्दर्शन और सम्पर्धानके विषय हो जाय तो सभी पदार्थ उपादेय होते हुये मुक्तिके कारण हो जाते हैं । इस अपेक्षासे हेथ पदार्थीके लिये कोई स्थान नहीं रहता है । सम्परज्ञानद्वारा जाने गये उपाय या हेयतस्त्र भी उपादेय हैं । तभी तो तस्त्रार्थस्त्रकी स्तुति या पूजा करनेवाळोंके लिये एकेंद्रिय, नयुंसक, नारकी, बन्यहेषु, आर्तरीहम्यान, आदि निकृष्ट विषयोंके प्रतिपादक " पृथिन्यतेजोवायुवनस्पत्यः स्थावराः, नारकस्पमूर्च्छने नयुंसकानि, भिथ्यादर्शनाविरातिप्रमादकवाययोगा वन्धहेतवः, कार्तममनोज्ञस्य, इत्यादि अनेक स्त्र मी उपादेय होकर अर्थ चढाने योग्य हो रहे हैं ।

# मिथ्याद्वज्ञोधचारित्रगोचरत्वेन भावितम् ।

## ि सर्वं हेयस्य तत्त्वस्य संसारस्यैव कारणं ॥ १९ ॥

तथा निध्यादर्शन, निध्याज्ञान और निध्याचारित्रके विषयपने करके भावना किये गये सभी पर्दार्थ हेय हैं और हेयतरत्र संसारके ही कारण हैं। अर्थात्—इस अपेक्षासे सभी पदार्थ हेय होगये। उपादेयोंके किये स्थान अवशिष्ट नहीं रहता है। विध्याज्ञानसे जाने हुये उपायतस्य भी हेय हैं। यहांतक कि सम्यग्ज्ञानके विषय हो रहे भी देवदर्शन, जिनपूजन, बारह भावनायें, छेदीपस्थापना,

घर्म्यच्यान, क्षपकश्रेणी, आदि कतिपय पदार्घ ऊपर २ के गुणस्थानोंमें हेय होते जाते हैं। मुक्त अवस्थामें सामायिक शुक्रस्थान, संवर और निर्जरा मी सर्वथा छोड दिये जाते हैं।

### तदवस्यं परिज्ञेयं तत्त्वार्थमनुशासता । विनेयानिति बोद्धव्यं धर्मवत्सकलं जगत ॥ २० ॥

तिस कारण विनीत शिष्योंके प्रति तत्त्राधींकी शिक्षा देनेवाळे सर्वज्ञ करके सम्पूर्ण पदार्थ अवस्य ही चारों ओरसे जान ळेने योग्य हैं। इस प्रकार धर्मके प्रधान उपदेष्टाको उचित है कि वह धर्म, अधर्मके समान सम्पूर्ण जगत्को साक्षाच् जान छेने। अधीच्—प्रभक्तो जाने और सर्व पदार्थीको जाने। तभी शिष्योंके प्रति निर्दोष शिक्षण हो सक्षाना अन्यथा नहीं। सर्व इद्धारा तो पीछे भी अन्नाय चळ सक्षती है। अन्य आम्नाय अनुमार तत्त्रोंका निःसंशय निर्णय नहीं हो पाता है।

#### धर्मादन्यत्परिज्ञातं विषक्रष्टमरोषतः । येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञत्वनिषेधनम् ॥ २१ ॥

जिस महासाने वर्भके अतिरिक्त जन्य स्त्रभावन्यवृहित परमाणु आदिक और देशन्यवृहित सुमेठ आदिक, तथा कालन्यवृहित समचन्द आदिक विग्रज्ञृष्ट परायोंको शेषरिहत्यनेसे परिपूर्ण जान लिया है, उस पुठ्यके धर्मके हातायनका निषेच करना मला कैसे सम्मवता है! मावार्थ— धर्मके सिवाय अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको जो जानता है, वह धर्मको भी अवस्य जान लेगा। धर्मसे भी सूक्ष्म पदार्थोतकको जाननेवाले विद्यान करके धर्म जाननेसे बच नहीं सकता है। अतः सर्वक्षके लिये धर्मक्रपनेका निषेध करना भीगांसकोंको उचित नहीं है।

### सर्वानतींद्रियान् वेत्ति साक्षाद्धर्ममतीन्द्रियम् । प्रमातेति (प्रमाता न) वदन्न्यायमतिकामति केवलं ॥ २२ ॥

प्रमाणज्ञान करनेवाला भारमा सम्पूर्ण अतीन्द्रिय पदार्थीको प्रव्यक्षरूपसे जानता है। क्षेत्रक अतीन्द्रिय पुण्य, पायरूप धर्म, अन्नभिको साक्षात् नहीं जानता है। धर्म चोदनेव प्रमाण अविकार कि निर्णयज्ञान करनेमें वेदनाक्य ही प्रमाण हैं। इस प्रकार कह रहा मीमांसक न्यायमार्गका केवल आतिक्रमण कर रहा है। जब कि न्यायकी सामर्थ्यसे उत्कृष्ट ज्ञानका स्वमान सम्पूर्ण पदार्थीका जानना सिद्ध हो चुका है, तो फिर वह ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थीमेंसे केवल धर्मको क्यों छोड देगा कि लखे और स्थल सभी स्थानों में में वर्षते हैं। कंगाल, धनपति, सबके यहां सूर्य प्रकाश करता है। वस्तुका वैसा स्वभाव सिद्ध हो जानेपर पुन: पक्षपात नहीं चलता है।

यथैव हि हेयोपादेयतत्त्वं साभ्धुपायं स वेत्ति न पुनः सर्वकीटसंख्यादिकामिति सदन्त्यायमतिकामित केवळं तरसंवेदने सर्वसंवेदनस्य न्यायमासत्वात् । तथा धर्मादन्यान- तीन्द्रियानसर्वानयीन्वजानन्निष धर्म साम्रान्न स वैत्तीति वद्त्ववि तत्साम्नात्करणे धर्मस्य लाम्नात्करणियाः पदार्थाः पत्यमा साम्रान्तरणिति वद्त्ववि तत्साम्नात्करणे धर्मस्य लाम्नात्करणिति वद्याः पत्यमाः पत्यमाः पत्यमाः पत्रमान्य सम्बन्धाः पत्यमान्य सम्बन्धाः पत्यमान्य सम्बन्धाः पत्रमान्य सम्बन्धाः पत्रमान्य सम्बन्धाः प्रमाण्यादयो देशकालस्य मानविषक्तः इति न्यायस्य सुन्धविद्यात्वात् ।

जिस ही प्रकार यों कई रहा मीनांसक केवल त्यायमार्गका उर्लचन कर देता है कि उपाय सिंहत क्षेत्रक होय और उपादेयको ही वह सर्वज्ञ जानता है। किन्तु किर सम्पूर्ण कीहे, कूडे, और उनकी निनती नाप, तोळ आदिकोंको वह सर्वज्ञ नहीं जानता है। आचार्य फछते हैं कि यह गीमासर्वोक्ता सर्वया (सरासर ) अन्याय है । क्योंकि उन उपारेयसहित हेय उगादेय तत्त्रोंके मछे प्रकार जान केनेपर सम्प्री परार्थीका अच्छा जान केना अपने आप न्यायक्षे प्राप्त हो जाता है। तिसी प्रकार यों कह रहा मीनावक भी न्यायमार्थको उद्धेयना है कि धर्मसे लितिरिक अन्य सम्प्रण नतींदिय पदार्योक्तो विशेषकाते जानता हुआ भी वह संश्रेह वर्षको साक्षात रूपसे नहीं जान पाता है । यह मीनांत्रतींका अन्याय क्यों है ? इसका प्रकार उत्तर यही है कि उन सन्वर्ण अनीन्द्रय पदा-धींके प्रायक्ष कर छेनेपर धर्मका प्रायक्ष कर छेना तो स्वतः सिद्ध हो जाता है । बहिरंग इन्द्रियोंके विषय नहीं हो सक्तनेकी अपेक्षासे धर्म और अन्य अतीन्दिय पदार्थीमें कोई मिनजातीयपना नहीं है । पुण्य, पाप, परमाणु, आकाश आदिक प्रार्थ समान जातिके हैं। जिस ज्ञानी जीवकी जिस जाति-वाळे पदार्थी हा प्रत्यक्ष होगया है. उस झानोसी प्रतिबंध आवरणोंके दूर हो जानेपर उस जातिवाळे भग्य पदार्थीका मी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैने कि पौद्रक्रिक घटके समान जातियां होरहे भनलके च सुरन्दिय द्वारा प्रयक्त हो जाने गर वहां विद्यान हो रहे घटका भी च सुरन्दिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार विवाहमें पहे हुये किसी सर्वक्रके ज्ञान द्वारा धर्मके सजातीय परमाण सुनेह. रामचंद्र आदिक स्त्रमावित्रकृष्ट, देशवित्रकृष्ट, काळवित्रकृष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इन्द्रिय जन्य-ज्ञानप्राह्य बन्य पदार्थीका प्रत्यक्ष तो अमीष्ट ही है । इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेत्, आदि याच अन्यवनाले अनुमान स्वरूप न्यायकी सके प्रकार व्यवस्था हो चुकी है ।

ततो नेदं छत्तं मीपांसकस्य । "धर्मक्षर्यनिषेत्रस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्वि-जानंस्तु पुरुषः केन वार्यते " इति । न स्वनशीरणानादरः । तत्सर्वभन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यत इति । तत्र नो नाहितरामादरः ।

तिस कारण मीमांतकोंका यह कहना सभीचीन नहीं है कि सर्वक्रका निषेध- करते समय केंचक धर्मके ज्ञातापनका निषेध करना ही तो यहां उपयोगी हो रहा है। अन्य सभी पदार्थोंको मले ही यह सर्वह जाने ऐसे सर्वक्रका किन विद्वान्करके निवारण किया जा रहा है। अर्थात्— भीमांतकोंका कहना है यि अलीन्दिय धर्मका द्वान तो वेदवान्योंद्वारा ही होता है। धर्मसे अतिरिक्त

अतीदिय पदार्थोंको मठे ही वह सर्वज्ञ जान छे, हमारी कोई क्षति नहीं है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार भीमासकोंने सर्वज्ञके निषेधके छिये वक्त उक्ति द्वारा निय प्रयत्न किया है। दूसरोंके अप-शक्तनके छिये अपनी आंखको फोड छेनेके समान यह मीमासकोंका घृणास्त्रद व्यवहार है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मीमासकोंके उक्त कथनसे यह मी प्रतीत होता है कि सर्वज्ञको न माननेमें मीमासक जब निन्दा या तिरस्कार नहीं समझते हैं, और सर्वज्ञका अनादर भी नहीं करते हैं। न्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि अन्य सभी पदार्थोंको विशेषरूपसे जान रहा वह पुरुष विशेष सर्वज्ञ तो विसीकरके भी नहीं निषेधा जा रहा है, इस कारण हम जैनसिद्धान्तिओंका उस मीमासक प्रति अधिक अधर नहीं है। अपरीत —पर्मके अतिरिक्त सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष तो मीमासक मानता नहीं है। अपरीय बचे धर्मके प्रत्यक्ष करछेनेकी सिद्धि सुरुमतासे करायी जासकती है।

परमार्थतस्तु न कथमपि पुरुषस्पातीद्वियार्थद्रश्चनातिश्चयः सम्भाव्यते सातिश्चया-नामपि प्रज्ञाभेषाभिः स्तोकस्तोकान्तरस्वेनैय दर्शनात् । तदुक्तं " येऽपि सातिश्चया दृष्टाः प्रज्ञाभेषादिभिनेशः । स्तोकस्तोकान्तरस्वेन नस्वतीद्विय(ज्ञान)दर्शनात् ॥ " इति कश्चित्तं जित विज्ञानस्य परमपकपैगमनसाधनसाह ।

सर्वज्ञको नहीं माननेवाटा कोई विद्वान् कह रहा है कि परमार्थरूपसे देखा जाय तब तो इस अल्पन्न पुरुषके अर्तीदिय अर्थीके विराद प्रत्यक्ष कर छेनेका अतिराय (चमस्कार) कैसे भी नहीं सम्मनता है। जो भी कोई पुरुष विचारशाहिनी बुद्धि या धारणायुक्त बुद्धि सथना नवनव उन्मेष-शालिनी प्रतिमा बुद्धिकरके अतिशय सहित हो रहे हैं, उनके मी छोटे या उससे भी छोटे पदार्थीका ज्ञान कर छेनेसे ही विशेष चमस्कार दीखता है । वे इन्द्रियोंके अविषयको नहीं जान सकते हैं । सो ही इमारे यहा "मीमानास्त्रीकवार्तिक" में कहा जा चुका है कि जो मी कोई निद्वान् प्रज्ञा, मेवा, प्रेक्षा, आदि विशेषद्वानों करके चमस्कारसिद्धत देखे गये हैं, ने मी छोटा और सबसे छोटा आदिक इन्द्रिय गोचर पदार्थोके जाननेसे ही वैसे शन्य विद्वानोंमें बढे चढे हुये समझे जाते हैं । किन्तु अतीन्द्रिय पदार्थोके दर्शनसे वे चप्रश्कारयुक्त नहीं हैं। असम्भव पदार्थीको कर देनेमें चक्रवर्ती, अइमिन्द्र, जिनेन्द्र किसीको भी प्रशंसापत्र अद्यापि नहीं मिळा है, जब कि वे अखिवपाणके समान किये ही नहीं जासकते हैं। बडा भारी भी विद्वान पुरुष सजातियोंका अतिकामण नहीं करता हुआ ही अन्य मनुष्योंसे चमत्कार धार सकता है। उपनेत्र ( चश्मा ) या दुरवीनकी सहायतासे चक्कुद्रारा छोटे या दूरवर्ती पदार्थीकी ही देखा जा सकता है। परमाणुको नहीं देखा जा सकता है। तया अच्छी आंखोंबाळा पुरुष बूरवर्ती परार्थीकी गन्च या स्पर्शको आलोंसे नहीं जान सकता है। बडा भारी वैयाकरण मी विद्वान् ज्योतिष शास्त्रके स्ट्रम रहस्योंको नहीं जान सकता है। इसी प्रकार सर्वक्र मी इन्द्रियोंके अगोचर पदार्योका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है। हा, अगेरुवेय आगमसे अतीन्त्रिय पदार्यीको

मले ही जानलेने, इस प्रकार कोई मीमांसक कह रहा है। उसके प्रति वाचार्य महाराज श्री विद्यानन्द स्वामी विज्ञानके परम प्रकर्षपर्यन्तगमनके साधन (हेतु) को स्पष्ट कहते हैं, सो सुनो।

#### ज्ञानं प्रकर्षमायाति परमं किचदात्मिन । तारतम्याधिरूढत्वादाकारो परिमाणवत् ॥ २३ ॥

किसी एक आसामें निर्दोष उत्पन्न हो रहा ज्ञान (पक्ष ) सबसे बडे उत्कर्षको प्राप्त हो जाता है, (साध्य )। ज्ञानका बढना और उससे अधिक बढना तथा उससे मी अधिक बढना, इस प्रकार तरतमपने करके आरूढ होनेसे (हेतु ) जैसे कि आकाशमें परिमाण (अन्वयद्यान्त )। अर्थात्—घट, पट, गृह, प्राप्त, नगर, पर्वत, सपुद्र, आदिमें परिमाणकी तारतम्यसे बुद्धि होते होते अनन्त आकाशमें परम महापरिमाण परमप्रकर्षको प्राप्त हो रहा माना जाता है, इसी प्रकार गमार, किसान, छात्र, पण्डित, साक्षी, आचार्य, गणवर, आदि विद्वानोंमें ज्ञानबृद्धिका तारतम्य देखा जाता है। अन्तमें जाकर छोक अओकको जाननेवाळे सर्वब्रदेवमें वह सबसे बढा ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार सर्वव्रक्षे ज्ञानकी सिद्धि हो जाती है।

तारतम्याथिरुढत्वमसंशयमाप्तत्वं तद्विज्ञानस्य सिध्यत् किचिदात्मिन परममकर्षमाप्ति साधयति, तया तस्य व्याप्तत्वात्परिमाणवदाकाशे ।

उस किसी विवक्षित आत्माके विज्ञानका तरतमरूपसे आरूडपना संशयरिहत प्राप्त होता हुआ सिद्धे हो रहा है। वह पक्षमें वर्त रहा सिद्ध हेतु किसी आत्मारूप पक्षमें परम प्रकर्षको प्राप्त हो जाना रूप साध्यको साध देता ही है। क्योंकि उस वृद्धिके तरतमपनेको प्राप्त हो रहे हेतुकी उस परमप्रकर्ष प्राप्तिके साथ व्याप्ति वन चुकी है। जैसे कि आकाशमें परम प्रकर्षको प्राप्त हुआ परिमाण यह दृशन्त प्रसिद्ध हो रहा है। मीमांसकोंने भी परिमाणकी उत्कृष्ट वृद्धि आकाशमें मानी है। उसी सदृशकानको वृद्धि सर्वकों मान केनी चाहिये।

#### अत्र यद्यक्षविज्ञानं तस्य साध्यं प्रभाष्यते । सिद्धसाधनमेतत्स्यात्परस्याप्येवमिष्टितः ॥ २४ ॥

यहां कोई मीमिसक जैनोंके उक्त हेतुपर कटाक्ष करते हैं कि पूर्वोक्त अनुमानमें जैनोंने ज्ञानको पक्ष बनाया है। उसपर हम मीमीसकोंका यह कहना है कि ज्ञानपरसे यदि इन्द्रियोसे जन्य विज्ञान छिया जायमा और उस इन्द्रियजन्य ज्ञानकी परमप्रकर्ष प्राप्तिको साध्य बनाकर अच्छे प्रकार वखाना जायमा तब तो यह जैनोंके उत्तर सिद्धसाधनदोष होगा। क्योंकि दूसरोंके यहां यानी हम मीमीसकोंके यहां भी इस प्रकार इष्ट किया गया है कि स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्क, श्रोत्र, और मन इन्द्रियोकी विषय प्रहण करनेमें यथायोग्य उस्कर्षता बढते बढते परम अवस्थाको

पडुँच जाती है। चीटो, स्हर, गीध आदिके प्रयक्षोंते भी अधिक अतिशयधारी जीबोंके प्रयक्ष प्रतिद्ध हो रहे हैं। यंत्र द्वारा हजारों कोस द्वाके शह सुने जा सकते हैं। अभ्यास अनुसार मानसङ्गन भी बढता जाता है।

#### लिङ्गागमादिविज्ञानं ज्ञानसामन्यमेव वा । तथा साध्यं वदंस्तेन दोपं परिहरेत्ऋथम् ॥ २५ ॥

मीमांनक ही सह रहे हैं कि यि जानपदिसे ज्ञापकिंगजन्य अनुमानज्ञान या अपमाज्ञान, अर्था जिल्ला आदि शिक्षान पकड़े जायेगे अथना जैने द्वारा सामान्यरूपसे चाहें कोई मी विश्वान लिया जायमा, तो भी इन अनुमान आदि ज्ञानरूप पश्चमें तिस प्रकार परमप्रकर्ष प्राप्तिरूप साध्यकों कह रहा जैन विद्वान् मी तिस मिद्ध साधनकारके हो रहे दोपको मला कैसे निवारण कर सकेगा है अर्थात्—अनुमान ज्ञान बढ़ते बढ़ने भी काल्यायन आदिकोंका सबसे बढ़ा हुआ अनुमान हम भीमी सक स्वेक्षार करते हैं। मनु, जैमिनिको बढ़ा हुआ आगमका प्रकृष्ट ज्ञान भी हम अभीष्ट करते हैं। अतः गीध, गरुर, स्हर, चिंटी आदिक जीन चहु, कर्ण, प्राण इन्द्रियोद्धारा जैसे इन्द्रियजन्य आनोंकी ही प्रकर्भताको प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार कात्यापन, जैमिनि कादिक विद्वान भी स्वित्ययका अतिक्रमण नहीं करते हुए अनुमान, आगम दोनोंकी प्रकर्भताको प्राप्त कर रहे हैं। अन्य सामान्य ज्ञानोकों भी छोकमें यधार्थान्य प्रकर्भताचे देखी जा रही हैं। अतः किर भी जैनोंके कर्य सिद्धसाधन दोव तैसाका तैसा ही अर्यस्थत रहा।

अक्रमं करणातीतं यदि ज्ञानं परिस्फुटम् । धर्मीष्येत तदा पश्चस्याप्रसिद्धविशेष्यता ॥ २६ ॥ स्वरूपासिद्धता हेतोराश्रयासिद्धतापि च । तन्नेतत्साधनं सम्यगिति केचित्प्रवादिनः ॥ २७ ॥

मीमांनक ही कहे जा रहे हैं कि पक्ष किये गये ज्ञानपदसे यदि क्रमसहित यागी युगपत् ही सम्पूर्ण पदार्थोंको जाननेवाळा और इन्द्रियोंकी कारणतासे अतिकान्त हो रहा ऐसा परिपूर्ण विश्वरज्ञान धर्म इष्ट किया जायगा, तब तो पक्षका अप्रसिद्धविशेष्यता नामका दोष होगा। विश्वरज्ञान धर्म इष्ट किया जायगा, तब तो पक्षका अप्रसिद्धविशेष्यता नामका दोष होगा। विश्वरज्ञान धर्म और करणातीत परिपूर्ण विश्वर इन तीन विशेष्यासिद्ध है। और उक्त प्रकार विशेष्यमूनज्ञान आजतक भी प्रसिद्ध नहीं है। अतः हेतु विशेष्यासिद्ध है। और उक्त प्रकार विशेष्यमूनज्ञान आजतक भी प्रसिद्ध नहीं है। अतः हेतु विशेष्यासिद्ध है। और उक्त प्रकार है। साननेवर आप जैनोंद्वारा कहा गया तरतप्रमावसे आकान्तपना हेतु सो स्वद्धपतिद्ध हैत्वाभास है। स्वांकि वह हेतु वैसे पद्धमें वर्त रहा नहीं देखा जा रहा है। तथा तारतम्यसे आरुद्धपति वह हेतु वैसे पद्धमें वर्त रहा नहीं देखा जा रहा है। तथा तारतम्यसे आरुद्धपति सुवांकि इन्द्रियोंकी सहायता विना ही हो रहा और युगपत् सबको

परिस्कुट जाननेवाळा कोई ज्ञान ही जगत्में प्रसिद्ध नहीं है। तिम कारण आईतोंका तारतम्यसे अधिक्द्धवना यह ज्ञापकहेतु समीचीन नहीं है। इस प्रकार कोई मीमांसक विद्वान् अपने मनमें बढे वनसे हुये कह रहे हैं।

अत्र प्रचक्ष्महे ज्ञानसामान्यं धर्मि नापरम् । सर्वार्धगोचरत्त्रेन प्रकर्षं पर्गं व्रजेत् ॥ २८ ॥ इति साध्यमनिच्छन्तं भूतादिविषयं परं । चोदनाज्ञानमन्यद्वा वाहिनं प्रति नास्तिकम् ॥ २९ ॥

उक्त चार वार्तिकों द्वारा कह दिये गये दोवोंके निराकरणार्ध श्री विद्यानन्द स्त्रामी उत्तर देते हैं कि अन इन प्रकरणों हम जैन सावान्यशानको पश्च मछे प्रकार कहते हैं। कोई दूसरा हिन्दियहान, अनुनानहान, आनम या परिवृण्कान, वृशेक्त अनुनानमें पक्ष नहीं कहा गया है। वह सामण्यशान बढते बढते सम्पूर्ण अधीको विषय कर छेनेवने करके उरक्रष्टताके पर्यन्त प्रकर्षको प्राप्त हो जाशेगा। इन प्रकार साध्य बनाया जा रहा है। जो चार्वाक नास्तिकवादी विद्यान् वेदयानयोंसे उरवज हुये झानको सून, सविष्य कालवर्ती, दूरवर्ती, या स्त्रमानविष्ठकृष्ट पदार्घीको विषय करनेवाङा नहीं मानका है, तथा अन्य मी दूनरे ज्ञानोंको सून आदि पदार्थीको विषय करनेवाङा नहीं चाहता है, उस नास्तिकवादीके प्रति हम जैनोने तेईसन्नी वार्तिक द्वारा पूर्ण झानको सिद्ध करनेवाङा अनुमानप्रमाण कहा था। अतः हमारा हेतु समीचीन निर्दोष है।

### न सिद्धसाध्यतैत्रं स्थान्नाप्रसिद्धविशेष्यता । पक्षस्य नापि दोषोयं कचित् सत्यं प्रसिद्धता ॥ ३० ॥

इस प्रकार झानसामान्यको पक्ष बनाकर और सम्पूर्ण अधीको विषय कर छेनेपनके परम प्रकर्ष प्राप्त हो जानेको साध्य बनाकर अनुमान कर छेनेपर सिद्धमाध्यता दोष नहीं आसा है। क्योंकि मीमीसकोंके यहां हमारा कहा गया साध्य प्रसिद्ध नहीं है। अतः सिद्धसाधन दोष नहीं आता है। हम इन्दियजन्य झानको पक्ष नहीं बना रहे हैं। एवं पक्षका अप्रसिद्ध विशेष्यता नामका यह दोष मी यहा नहीं आता है। क्योंकि परिमाणके समान झान भी उत्तरीत्तर बढता हुआ दिख है। सम्राज्यनकानमें या चक्षुदारा किये गये बट, पट, पुस्तक, आदि अनेक पदार्थीको एक झानमें कराहिन गुगपत् अनेक पदार्थीको प्रतिमास हो जाता है। उत्तर्भ बढते बढते कोई साधा सम्राण कोक अलोकके पदार्थीको भी गुगपत् विशव जान सकता है, कोई बाधा नहीं जाती है। योगीजनोंको इन्दियोंसे अतिकान्त विषयका भी ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है। जीवोंमें

अनेक भावनाज्ञान, प्रतिमाज्ञान (प्रातिम ) हो रहे हैं । हम जैनोंके द्वारा कहा गया हेतु स्वरूपा-विद्ध और आश्रयाविद्ध भी नहीं है । क्योंकि आत्मामें सत्यार्थरूपसे तिस प्रकारका ज्ञान प्रविद्ध है । अतः पक्ष विचारा विद्ध होता हुआ प्रकृत हेतुका आधार हो जाता है ।

पक्षेषि प्रवादिनः स हेतुः किचित्पद्धितः। न हात्राक्षविज्ञानं परमं प्रकर्षे यातीति साध्यते नापि छिङ्गागमादिविज्ञानं येन सिद्धसाध्यता नाप पक्षस्य दोषो दुःपरिहारः स्यात्। परस्यापीन्द्रियज्ञाने छिङ्गादिज्ञाने च परममकर्षगमनस्पेष्टत्वात्। नाष्यक्रमं करणा-सीतं परिस्फुटं ज्ञानं तथा साध्यते यतस्तस्यैव धर्मिणोसिद्धरमिद्धविकोष्यता स्वरूपा सिद्धश्च हेतुर्थिमिणोसिद्धौ तद्धर्मस्य साधनस्यासम्भवादाश्रयासिद्धश्च मवेत ।

अपनी मण्डलीमें बढियावादी पण्डित बन रहे मीमांसकके यहां वह हेत पक्षमें भी कहीं अच्छा दिखळा दिया गया है। वेदशालदारा या न्यातिज्ञानते सम्पूर्ण पदार्थोंको विषय कर छेना मीमास-कोंने भी माना है । केवळ विशदपनेका विवाद रह गया है । हम जैनोंद्वारा यहां प्रकरणमें इन्द्रिय-जन्यज्ञान परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं साधी जा रही है। और हेतुजन्य क्षान या आगम, ज्यातिज्ञान, आदि विद्वानीकी परमप्रकर्षता भी नहीं साथी जा रही है. जिससे कि सिद्धसाधन नामका दोव कठिनतासे दूर किया जा सके, या पक्षका सिद्धसाधन दोव कठिनतासे हटाया जाय । भावार्थ — असुनिज्ञानको पक्ष बना छेनेपर सिद्धसायन दोष अवस्य छाग्र रहेगा । क्योंकि दूनरे मीमांतक या नास्तिक विद्वानोंके यहां मी इन्द्रियझानमें और अनुपान आदि झानोंमें परम प्रकर्षतक प्राप्त हो जाना इष्ट किया गया है। पिसेको पीसनेके समान उन ज्ञानोंकी प्रकर्ष प्राप्तिको साधना सिद्धका ही साधन करना है। तथा इस जैन ऋगरहित, अर्तीन्दिय, परिपूर्ण, विशदहान मी तिस प्रकार परमप्रकर्ष गमनको कण्ठोक नहीं साथ रहे हैं, जिससे कि उस धर्मी (पक्षा) की ही अभिद्धि हो जानेसे पक्षका अपिसद्ध निशेष्यपना दोष कम बैठे। अर्थात--उक्त तीन उपाधियोंसे युक्त हो रहा ज्ञानस्वरूप विशेष्य अभीतक प्रसिद्ध नहीं हुआ है। ऐसी दशामें ज्ञान सामान्यको पक्ष कर छेनेपर मीमांतक जन अप्रसिद्धविशेष्यता दोषको हमारे ऊपर नहीं उठा सकते 🖁 । तथा तैसे परिपूर्ण ज्ञानकी पुनः परमप्रकर्षपनेकी प्राप्ति तो फिर होती नहीं है, जिससे कि पक्षमें हेतुको न रहनेपर हमारा तारतन्यसे अधिरूढपना हेतु स्वरूपासिद्ध हो जावे। जब कि हम जैन परिपूर्ण ज्ञानको पक्ष कोटिनें ही नहीं डाल रहे हैं, तो फिर हेतु स्वरूणसिद्ध कैसे हो सकता है श्बीर तेसे धर्मी ज्ञानकी सिद्धि नहीं हो चुकनेपर उस असम्भूत पक्षमें वर्त रहे हेतुस्त्ररूप धर्मका अक्षम्मव हो जानेसे हमारा हेतु आश्रयासिद्ध हेलामास हो जाता, यानी तैसे अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञानको इम पक्ष नहीं बना रहे हैं। अतः इमारा हेतु आश्रयासिद्ध नहीं है। ज्ञानसामान्य तो सिद्ध ही है।

किं तर्हि ज्ञानसामान्यं धर्मि १ न च तस्य सर्वार्थगोचरत्वेन परममकर्षमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता भूतादिविषयं चोदनाज्ञानमन्नुमानादिज्ञानं वा मक्रष्टमिषच्छन्तं वादिनं नास्तिकं प्रति प्रयोगात्।

तो तुमने पक्षकोटिमें कीनसा ज्ञान प्रहण किया है इस प्रकार जिज्ञासा करनेपर हम जैन यह उत्तर कहेंगे कि ज्ञानसामान्यको हम यहा पक्ष बनाते हैं। उस सामान्य ज्ञानको सम्पूर्ण अयोंका विषयीपने करके परमप्रकर्षकों प्राप्तिकों सामान्यरूपसे साध्य करनेपर सिद्ध साध्यता दोष नहीं आता है। क्योंकि विधि टिङ्नत वेदवाक्यों द्वारा हुये आगमज्ञान अथवा अनुमान, तर्क आदि ज्ञानोंके प्रकर्पपर्यन्त गमन हो जानेपर भी भूत, मविष्यत्त आदि पदार्थोंको विषय कर छेना नहीं चाहनेवाछे नास्तिकश्रदीके प्रति हम जैनोंने पूर्वेक अनुमानका प्रयोग किया था। यानी नास्तिकोंके यहा सम्पूर्ण अयोंको विषय करनेवाछा ज्ञान सिद्ध नहीं था। जैनोंने तेईसभी वार्तिकके अनुमान द्वारा असिद्ध साध्यको सिद्ध कर दिया है। सिद्धसाध्यता दोष तो तब उठाया जा सकता था, जब कि नास्तिकोंके यहा सिद्ध हो रहे साध्यको ही हम जैन हेतु द्वारा साधते होते। प्रतिवादीके यहा असिद्ध हो रहे पदार्थको हम साध्यकोटिमें छाते है। अतः सिद्धसाधन दोष हमारे जपर नहीं छगता है।

मीमांसकं प्रति तत्पयोगे सिद्धसाधनमेव भूताद्यश्चेपार्थमीचरस्य चोदनाज्ञानस्य परमप्रकर्षमाप्तस्य तेनाभ्युपगतत्वादिति चेन्न, तं प्रति प्रत्यक्षसामान्यस्य धर्मिन्वात्तस्य तेन सर्वार्थिविषयत्वेनात्यन्तपक्रष्टस्यानभ्युषगमात् ।

सन्मुल बैठे हुये पण्डित कह रहे हैं कि हम मीमांसकों प्रांत उस अनुमानका प्रयोग करने पर तो सिद्धसाधन दोष है ही। पानी हम मीमांसक तुन जैनों के उपर सिद्धसाधन दोष उठा सकते हैं। क्योंकि '' चोदना हि मूर्न भवन्तं भिवध्यन्तं विप्रकृष्टिमिध्यं जातीयकमध्मवगमयितुमळं पुरुष्क विशेषान् '' वेदवाक्यों से उपल हुआ ज्ञान अभ्यास बढाते बढाते परमप्रकर्षको प्राप्त होकर मूत, भविष्यत् आदि सम्पूर्ण पदार्थोको विषय कर छेता है। इस प्रकार हम मीमासकोने स्वीकृत किया है। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो न कहना। क्योंकि उस मीमासकोने स्वीकृत किया है। सामान्यको हमने पत्र कोटिनें प्रकृण किया है। मीमांसक जन आगमज्ञानसे मळे ही सापूर्ण या कितिय अर्तीदियं परार्थोको जान छेना अपीष्ट कर छे, किन्तु मीमासकोने प्रत्यक्ष झानदारा समी पदार्थोको विषय कर छेना नहीं माना है। अतः जैन छोग '' हमारे छहां सिद्ध हो रहे पदार्थको ही साध रहे हैं ', इस प्रकारका सिद्ध साधन दोष मीमांसक हमारे उत्पर नहीं उठा सकते हैं। हम जैनोने मीमासकोने यहां आसिद्ध हो रहे पदार्थको ही साधा है। क्योंकि उस मीमांसकने उसी प्रत्यक्ष झानकी सम्पूर्ण अर्थाके विषय कर छेनेपन करके आस्वन्त प्रकृष्टियनकी प्राप्तिको स्वीकार नहीं किया है।

न चैत्रममसिद्धविशेष्यादिदोषः पसादेः सन्भवति केवळं मीमांसकान्त्रति यदैतत्सा-घनं तदा प्रत्यक्षं विशदं सङ्गाद्यर्थविषयं साधयत्येवानवद्यत्वात् ।

इस प्रकार सामान्यज्ञान या सामान्य प्रत्यक्षको पक्ष करछेनेपर पक्ष, साध्य, प्रतिज्ञा, आदिक अप्रसिद्धविशेष्यता, अप्रसिद्धविशेषणता, स्वरूरासिद्धि, आश्रयासिद्धि, आदिक दोष नहीं सम्मवते हैं। केवछ मीमासक विद्वानोंके सम्मुख ही जब यह हेतु प्रयुक्त किया जायमा तब तो कोई प्रत्यक्षज्ञान (पक्ष) अतीव विशद होता हुआ स्ट्रम, व्यवहित, आदि पदार्थोंको विषय कर रहा (साध्य) साधा जारहा ही है। क्योंकि हेतुरोषोंसे रिहत होनेके कारण हमारा हेतु निर्दोष है। अथवा निर्दोष होनेके कारण (हेतु) किसी आस्मामें हो रहा विशिष्ठप्रत्यक्ष (पक्ष) समी स्ट्रम आदिक अर्थोंको सुगरत विषय करछेता है। साध्य)। यह हमने पूर्व अनुमानसे साध्य किया है।

यदा त नास्तिकं पति सर्वार्थगोचरं ज्ञानसामान्यं साध्यते तदा तस्य करणक्रमञ्यव-धानातिवर्तित्वं स्पष्टत्वं च कथं सिध्यति इत्याह ।

कोई पूंछता है कि शाप जैनोंका अनुमान गीमांसकोंके प्रति तो ठीक बैठ गया और नािस्तिकोंके प्रति मी झान सामान्यको पक्ष बनाकर सम्पूर्ण अधीका विशद जानना सामा जा सकता है। किन्तु आप जैन जब नास्तिकाादियोंके प्रति झान सामान्यको सापूर्ण अधीका विषय करनेवाला सामते हैं, तर उस सम्पूर्ण अधीक झानको इन्द्रियोंके क्रमपूर्वक वर्त्तनेते हुये व्यवधानका उल्लंघन ( सुगपत् ) करलेनापन और स्पष्टपना मला केसे छिद्ध हो जाता है! बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य गूर्गे समाधान कहते हैं, सो छनिये।

तच सर्वार्थविज्ञानं पुनः सावरणं मतं ।
अदृष्टस्वाद्यथा चक्षुस्तिमिरादिभिराद्यतं ॥ ३१ ॥
ज्ञानस्यावरणं याति प्रक्षयं परमं कचित् ।
प्रकृष्यमाणहानित्वाद्धेमादौ स्यामिकादिवत् ॥ ३२ ॥
ततोऽनावरणं स्पष्टं विष्रकृष्टार्थमोचरं ।
सिद्धमकमविज्ञानमकलंकं महीयसाम् ॥ ३३ ॥ -

स्वभावसे ही सम्पूर्ण अधींको जाननेवाला वह विज्ञान फिर (पक्ष ) आवरणोंसे सिहत हो रहा (साध्य ) माना जा जुका है। दृष्टल्य सम्पूर्ण पदार्थीका प्रस्नक्ष कर लेना नहीं होनेसे (हेतु) जैसे कि रामारा, रसोंध, कामळ जादि दोषोंसे कका हुआ नेत्र (अन्वयदृष्टान्त )। अर्थाच्—संसारी जीवोंकी चेतना शक्ति के जपर आवरण और दोष आ गये हैं। अतः यह हान इन्द्रियोंके क्रमसे वर्तमेपर स्थवधान युक्त हो जाता है। अविदाद हो जाता है। हां, आवरणोंके सर्वया दूर हो जानेपर

वह सर्वह झान किन्ही इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रखता हुआ युगपत् सम्पूर्ण अधीको स्पष्ट जान छेता है। आवरणोंका स्वय पूर्ण रूपसे किसी आत्मामें हो जाता है। इसके किये अनुमान बनाते हैं कि किसी न किसी आत्मार्ने ज्ञानका आवरण (पक्ष ) उत्कृष्ट रूपसे प्रकृष्ट क्ष्यको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि खर्ण आदिमें फालिम, किह, आदिकी वढ रही हानि किसी सौ टंचके सोनेमें प्रकृष्ट-पनको प्राप्त हो जाती है। भावार्थ-तेजाव या अग्निपे तपानेपर स्वर्णके किट, काळिमा आदि मावरणोंकी हानि कुरदनकी अवस्पामें परम प्रकर्षताको प्राप्त हो जाती है। उसीके समान प्रवेशीविद्वान्, विशारद् विचक्षण, मेधाबी, आचार्य आदि पुरुषोंमें ज्ञानके आवरणोंकी झानि वढ रही है। बढते बढते वह हानि सर्वज्ञदेवमें परमप्रकर्षको प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः त्रिचारा जाय तो ज्ञान उपाधियोसे रहित वस्तु है । ज्ञानका शुद्ध कार्य जान छेना है । घटका ज्ञान पटका ज्ञान ये ज्ञानके निशेषण औपाधिक हैं। जैसे कि देवदत्तके स्वाभित्वमें वर्त रहा रुपया देवदत्तका कहा जाता है। यदि देवदत्त जिनदत्तमे रुरपा देकर बख मोठ के केंने तो वह रुपया जिनदत्तका हो जाता है । जिनदत्त यदि इन्द्रश्तिने तम रुग्येका अन नोठ के के तो वह रुपया इन्द्रदत्तका हो जाता है । यथार्थ रूपमें विचारा जाय तो वह रुपया अपने खरूरमें सोने चादी या तांबेंका होता हुआ अपने ही निज स्वरूपमें अवस्थित हो रहा है। यह किसी व्यक्तिविशेषका नियत नहीं है । इसी प्रकार झानका अर्थ फोनक जान केना है। झान स्वष्ठ पदार्थ हैं। अतः आवरणके दूर होने अनुसार वह पदार्थीका प्रतिमास कर केता है। झान जाति सम्पूर्ण जीवोंके झानकी एकसी है। छहार, सनार व्यापारी, किलान, मंत्रज्ञ, वैयाकरण, सिद्धान्तज्ञ, नैयायिक, रसोईया, मछ, वैज्ञानिक, वैद्य, ष्योतियी, रसायनवेत्ता, मिल्ली, अञ्चपरीक्षक, आचार शासको जाननेवाळा, राजनीतिङ, युद्धविद्या-विशास्त, आदि विद्वानोंके अनेक प्रकारका ज्ञान प्रकट हो रहा है। कोई कोई मनुष्य तो चार चार, दशदश कठानों भीर ननेक थियाओं में क़शक हो रहा देखा जाता है। अतः सिद्ध होता है कि जैसे आप्रि सम्पूर्ण दाह्य पदार्थीको जङा सकती है, वैसे ही ज्ञान सम्पूर्ण हेर्योको जान सकता है। वर्तमानमें संसारी जीवोंका झान आवरणसहित होनेके कारण ही सबको नहीं जान सकत है। यखतः उस ज्ञानमें सम्पूर्ण पदार्थीको जाननेकी शक्ति विद्यमान है। उपनाक खेतकी मिट्टी बीज, जरू आदिके निमित्त मिछानेपर गेंहू, चना, इक्षुदण्ड, इठ, फङ, पत्ते, आदिक अनेक पर्नायोंको चार सकती है। इसी प्रकार प्रतिबन्धकोंके दूर हो जानेपर झान आखिल पदार्थीको जान ळेता है। तिस सारणसे सिद्ध हुआ कि स्वमाय विप्रकृष्ट परमाणु, सार्मणवर्गणाएँ आदि तथा देश विव्रकृष्ट फारुविव्रकृष्ट सुपेरु रामचन्द्र आहिक और भी सम्पूर्ण पदार्थोको विषय फरनेवाटा जो महान् पुरुरोंका झान है, यह ज्ञानायरणकर्मके पटलोंसे रहित है, अतीव विशद है, अपसे नहीं होता हुना सबको सुगपत् जान रहा है। तथा अझान, राग, देव, आदि कलंकोंसे रहित है।

कारण सम्पूर्ण अर्थोको जाननेवाटा ज्ञान इन्द्रियोंके कमसे हुये व्यवचानको उद्घंघन करनेवाटा और विश्वद सिद्ध कर दिया जा चुका है।

यत एवमतीन्द्रियार्थपरिच्छेदनसमर्थे मत्यक्षमसर्वज्ञवादिनं मति सिद्धम् ।

जिस ही कारणसे सर्वज्ञको नहीं माननेवाळे मीमासक, नास्तिक, आदिक वादियोंके प्रांति अतीन्द्रिय अर्थोको साक्षात् युगपत् जाननेकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहा प्रसक्षज्ञान सिद्ध करा दिया गया है | इस पंक्तिके '' यतः '' का अन्वय अप्रिम वार्तिकमें पडे हुये '' ततः '' शद्भके साथ कमा केना चाहिये |

ततः सातिशया दृष्टाः प्रज्ञामेधादिभिर्नराः । भूताद्यशेषविज्ञानभाजश्रेचोदनावलात् ॥ ३४ ॥ किन्न क्षीणावृतिः सूक्ष्मानशीन्द्रष्टुं क्षमः स्फुटं। मन्दज्ञानानतिकामन्नातिशेते परान्नरान् ॥ ३५ ॥

तिस ही कारणसे आगामी कालके परिणामको विचारनेवाली बुद्धि प्रज्ञा और धारणा मामक संस्कारको धारनेवाली बुद्धि मेघा तथा प्रतिमा प्रेक्षा आदिकोंकरके चमस्कार सिहत देखे जा रहे मनुष्य इस ज्ञानका प्रकर्ष बढाते हुये मृत, मविष्यत् विप्रकृष्ट आदिक सम्पूर्ण पदार्थोंके विकानको धारनेवाले बन सकते हैं, कोई बाधक नहीं है। जब कि आप मीमांसक वेदवाक्योंकी सामर्थ्यसे भूत आदि पदार्थोंका ज्ञान हो जाना इष्ट करते हो तो जिस मनुष्यके ज्ञानावरण कर्मोंका क्षय हो जुका है, वह पुरुष सूक्ष्म, व्यविद्धित आदि अर्थोंको विश्वदरूपसे देखनेके लिये क्यों नहीं समर्थ हो जावेगा और मन्दज्ञानवाले दूसरे मनुष्योंका आतिकमण करता हुआ उन मनुष्योंसे अधिक चमस्कारको धारण करनेवाला क्यों नहीं हो जावेगा अर्थात्—ज्ञानावरणोंका क्षय करनेवाला मनुष्य सूक्ष्म आदिक अर्थोंको अवश्य विशद जान लेता है और अन्य अल्य ज्ञानियोंसे अधिक चमस्कारक हो जाता है। भावार्थ—जो मीमासकोंने यह कहा या कि '' येपि सातिश्चाय दृष्टा प्रज्ञा मेवादिमिर्नराः। स्तोकस्तो कान्तरत्वेन नत्वतीन्त्रियदर्शनात् ॥ प्राज्ञोपि हि नरः सूक्ष्मानर्थान् दृष्टुं क्षमोपि सन खजातीरनित-क्रामकृतिकेत पराकरान् '' उसके अनुसार हो सर्वप्रकृति सिद्धि हो जाती है। वेदके द्वारा मृत, मविष्यत् आदि पदार्थोंका ज्ञान मीमांसकोंने जब मान लिया है, तो प्रतिबन्धक कर्मोंके दूर हो जानेपर मृत आदिका विशद ज्ञान भी हो सकता है। सकता है। अविश्वद्धानियोंसे विशवद्धानी चमस्कृतिको लिये हुये हैं।

यदि परैरभ्यथायि । "दशहस्तान्तरं न्योम्नि यो नामोत्प्छत्य गच्छति। न योजन-मसौ गंतुं शक्तोभ्यासभतैरिषि " इत्यादि । तदिष न युक्तमित्याह । दूसरे विद्वान् मीमासकोंने अपने आगममें यदि यों कहा था कि जो जीव आकाशमें उछळ कर दश हाथका अन्तर लेकर चळा जा सकता है, वह सेकडों अम्यास करके भी एक योजनतक जानेके लिये समर्थ नहीं है, इत्यादिक मीमासकोंका वह कथन भी युक्तिपूर्ण नहीं, इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्टकर कहते हैं, सो सुनिये !

> लंघनादिकदृष्टान्तः स्वभावात्र विलंघने । नाविर्भावे स्वभावस्य प्रतिषेधः कुतश्चन ॥ ३६ ॥ स्वाभाविकी गतिर्न स्यात्पक्षीणाशेषकर्मणः । क्षणादुर्द्धं जगच्चूडामणौ च्योम्नि महीयसि ॥ ३७ ॥ वीर्यान्तरायविच्छेदविशेषवशतोपरा । बहुधा केन वार्येत नियतं च्योमलंघना ॥ ३८ ॥

उछजना, क्रना, उछंपना, आदिक दशन्त तो खमावसे ही बहुत दूर तक उछंपन करने-वाळे पदार्थमें उपयोगी नहीं है। दूरतक उत्तर चळे जाना आदि खमावके प्रकट हो जानेपर किसी भी प्रकारसे असंख्यों योजनतक उछक जाने तकका निषेध नहीं होता है। जैसे कि पक्ष-रहित भी विशिष्ट नातिका सर्प बहुत दूर ऊंचा उछळ जाता है। अग्निकी प्वाळा या घुआं कोशों तक ऊपर चळा जाता है। मारी पाषाण छाखों फोस नीचे तक गिर जाता है। बायु छाखों कोस तक तिरछी चर्का जाती है। इसी प्रकार जीव या पुद्रव्यका ऊर्ध्वगति स्वमाव प्रकट हो जानेपर एक योजन तो क्या अर्थेष्य योजनीतक उछक जाना प्रतीत हो जाता है। यदि ऐसा नहीं माना जायमा तो बढे मारी छोकाकाशमें उत्पर जगत्के चूढामणि स्वरूप तनुवातवछयमें सम्पूर्ण कर्मीका क्षय करचुके सिद्ध भगवान्की एक समय करके स्वभावसे होनेवाळी गति नहीं हो सकती थी। भावार्थ-सम्पूर्ण आठ कर्मोंका सय कर मुक्तात्मा यहां कर्मभूमिसे सात राज् उत्पर सिद्ध छोव में एक ही समयमें उछळ कर जा पहुंचते हैं। एक राज्में असंख्याते योजन होते हैं। विक्रिया ऋदिवाले मनुष्य एक दो योजन तो क्या संख्यात योजनोंतक और वैमानिक देव शरीरसहित भी असंख्य योजनोंतम उछळ जाते हैं। अतः एक योजनतक उछळनेका असम्भव दिखळाना मीमांतर्कोका प्रशस्त नहीं है। आत्माके वार्यग्राणका प्रतिबन्ध करनेवाळे वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशमिवशेष या क्षयके वशसे और मी बहुत प्रकार की गीतयां होना मळा किसके द्वारा निवेधा जा सकता है श्विर्थात-नहीं। एक कोस, सौ ूँकोस, फोटि योजन, एक राजू, सात राजू इस प्रकारकी नियतरूपसे आकारोकी उद्धंबनेवाठी गतियां प्रमाणसिद्ध है। अतः मीमसकोंका दृष्टान्त विषम होता हुआ अपने ही पक्षका घातक है । अखन्त मूर्ख पुरुष मी गुरुक्तपासे या विशिष्ट अयोपशम हो जानेसे ज्याकरण, ज्योतिष, न्याय, साहिस, मंत्रशास आदि विवयों में एक ही पारहस्या बन जाता है। झानकी सीमा सम्पूर्ण त्रिकोक, त्रिकाळवर्ती पदार्योको जान ठेने तक है। केवळझान तो अनन्त मी ठोक अकोक या काळ होते तो उनको मी जान सकता था। कार्यकारण मावका मंग कर अतिशय होते हुये हम जैनोंको इष्ट नहीं हैं। एक्ससे मनुष्पकी उत्पत्ति या चक्षु इन्दिय द्वारा शहका सुन ठेना इत्यादि प्रकारके अतिशयोंको हम जैन नहीं मानते हैं। चक्रवर्ती, इन्द्र, ऋदिधारी मुनि, श्रीअरहन्तदेव मी असम्मव कार्योको नहीं कर सकते हैं। प्रतिबन्धकोंके छम जानेपर अपना कार्य कार्यिक चारित्र ये सब आस्माके खामाविक गुण हैं। प्रतिबन्धकोंके छम जानेपर अपना कार्य नहीं कर सकते थे, और प्रतिबन्धकोंके सर्वया क्षय हो जानेपर इच्छा और प्रयम्बके विना ही सूर्यके समान विकाशको प्राप्त हुये अपने स्वामाविक कार्यमें संख्य हो जाते हैं।

ततो यदुपहसनमकारि भट्टेन । " वैरुक्तं केवल्रज्ञानिमन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सक्ष्माती-तादिविषयं सक्तं जीवस्य तैरदः " इति, तदिप परिहृतिमित्याह ।

तिस कारण मीमासक कुमारिक भट्टने जो इम जैनोंका उपहास किया था कि जिन जैनोंने इन्द्रिय, मन, हेतु, सादश्य, पद आदिकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळे जीवके सूक्ष्म, मूत, भविष्यत् आदि पदार्थीको विषय करनेवाला केवलज्ञान कहा है, इन जैनोंने वह तस्व बहुत बादिया कहा । अर्थात्—सूक्ष आदिक पदार्थोंके जाननेका बोझ जीवोंपर धर दिया है। कहीं जलका बिन्द्र मी समुद्र हो सकता है । इस प्रकार भट्ट महाशयका वह उपहास वचन भी खण्डित कर दिया गया है। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य आप्रियमार्तिक द्वारा कहते हैं। जीवके स्वभावका प्रकट हो जाना कोई बोझ नहीं है. प्रायत वही आभागार है। एक जबकी बूंदके स्कन्ध विखर जांय तो कई समुद्र बन सकते हैं, खसके दाने बरावर पुद्रक स्कन्य मचल जांय तो छाखों कोसोंतक फैलकर उपदव मचा देता है। एक इंच टम्बे चीडे आकाशमें सैकडों महलोंके बनानेमें उपयोगी होय इतनी मिट्टी समासकती है। विद्वान मी इस वातको स्त्रीकार करता है। जैन सिद्धान्त तो '' सुन्त्राणुक्वाणदाण्दरिहं '' इन सिद्धान्तको कहता चला आरहा है। आकाशके परमाणु बरावर एक प्रदेशमें अनन्त अणु और अनन्त स्कन्य आ सकते हैं। पानीसे मरे हुये पात्रमें भी थोडे न्रेकी स्यान मिळ जाता है । उटनीके द्यसे भरे हुवे पात्रमें मधु मिळादेनेपर मी फैळता नहीं है । रहस्य यह है कि सर्वड़के ज्ञानका उपहास करना अपना ही उपहास कराना है। अल्पान. ज्यातिहान. आगम, इनसे सर्वका अविशद ज्ञान तो माना ही जारहा है । फिर खीणकर्मा सर्वेश्वके सर्वका विशद-बान हो जाय इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ! कुछ मी नहीं ।

#### ततः समन्ततश्रक्षरिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । निःशेषद्रन्यपर्यायविषयं केवलं स्थितं ॥ ३९ ॥

तिस कारणसे यह व्यवस्थित होगया कि चारों ओरसे चक्षु इन्द्रिय, मन, ज्ञापकहेतु, अर्थापति, उत्थापक अर्थ, वेदवाक्य आदिककी नहीं अपेक्षा रखनेवाळे आवरणरहित जीवके सम्पूर्ण द्रव्य और सम्पूर्ण पर्यायोंको विषय करनेवाळा केवळबान प्रकट हो जाता है। केवळबानके सद्भावमें वाधा देनेवाळ प्रमाणोंका असम्बव है।

तदेवं प्रमाणतः सिद्धे केवछज्ञाने सकलक्ष्ववाद्यविषये युक्तं तस्य विषयपरूपणं मितज्ञानादिवत्।

तिस कारण सम्पूर्ण कुचोध करनेवाळे वादियोंकी समझमें नहीं आरहे केवळझानकी प्रमाणोंसे इस प्रकार सिद्धि हो चुक्कनेपर उस केवळझानके मतिझान आदिके समान विषयका क्रमप्राप्त निरूपण करना श्री उमास्त्रामी महाराजको युक्त हो है। यहातक प्रकृत सूत्रकी उपपत्ति करदी गयी है।

## इस सूत्रका सारांश।

इस सूत्रके प्रकरणोंकी संक्षेपसे सूची इस प्रकार है कि प्रथम ही बार ज्ञानोंके विषयका निरूपण कर चुकनेपर अभग्राप्त केवळज्ञानके विषयको नियत करनेके लिये सूत्रका निरूपण करना आवरपक प्रतीत हुआ है, सकल क्षेत्रोंमें वहीं बैठे बैठे ब्रितिक्रिया करानेकी अपेक्षा न्यापनेवाले क्षेत्रब्ज्ञानको पूर्ण प्रकरणों में साधा जा चुका कहकर अनेक द्रव्य और अनेक पर्यार्थीके सद्भावका स्मरण कराया है। तभी तो श्री उमालामी महाराजने द्रव्य और पर्यायोंमें बहुवचनान्त प्रयोग किया है। केवळ उपयोगमें आ रहे या संसार और मोक्षतत्त्वके ज्ञानमें उपयोगी बन रहे थोडेसे पदार्थीको ही जान छेने मात्रसे सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इस तत्त्वका अच्छा विचार किया है। हेय और उपादेय कतिपय तर्खोंको जान छेनेसे भी सर्वेक्षपना इष्ट नहीं है। इस प्रकरणमें अपेक्षाओंसे सभी पदार्थोंका हेयपना या उपादेयपना अथवा उपेक्षा करने योग्यपना भळे प्रकार साधा है। सिदान्त यह है कि जगत्के सम्पूर्ण पदार्थीको जान छेनेपर ही सर्वज्ञता बन सकती है। एक मी पदार्थके छूट जानेपर अल्पक्रता समझी जावेगी । धर्मसे अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण पदार्थीको जाननेवाटा धर्मको अवस्य जान जावेगा । ज्ञानका स्त्रमात्र सम्पूर्ण पदार्थीको जाननेका है । ऐसी दशामें धर्म रोष नहीं रह सकता है। विचारताओं पुरुषोंको नीतिमार्गका उद्धंघन नहीं करना चाहिये। यहां मीमांसकोंके साथ बहुत अच्छा विचार कर सर्वज्ञसिद्धि की है। अनुमान बनाकर ज्ञानके परमप्रकर्ष पर्यन्त गमनको समीचीन हेतुसे साध दिया है। मीमांसकोंके द्वारा उठाये गये कुचोद्योंका अच्छे ढंगसे निवारण कर दिया है। नास्तिक और मीमासकके प्रति न्यारी न्यारी प्रतिज्ञा कर सिद्ध

साधन आदि दोषोंको हटाते हुये प्रत्यकारने अल्पन्न जीवांके ज्ञानका आवरणसे दका हुआ बताया है। आवरणोंकी सर्वया हानि हो जानेपर ज्ञान अपने स्वभाय अनुमार युगपल सम्पूर्ण पदार्थोंका विरादप्रत्यक्ष कर छेता है। विप्रकृष्ट अर्थोंको जाननेवाला ज्ञान इन्द्रियोंकी सहायताको नहीं चाहता है। कमसे होनेवाला भी नहीं है। यही अकलंक मार्ग है। भीमांतकोंके कटाक्षोंका उन्होंकी यक्तियोंसे निवारण हो जाता है। इस प्रकरणमें भीमांतकोंकी युक्तियोंको कुपुक्ति बताकर आचार्योंने अपने पक्षको पुष्ट किया है। क्ष्मण्डकताको उडाकर समुद्र राजहंस समान आचार्योंने मीमांतकोंके हारा किये गये उपहासका गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया है। परिशेषमें सम्पूर्ण द्वय और पर्यायोंको विषय करनेवाले केवलक्कानको साध कर प्रकृत स्त्रद्वारा उसके विषयका निरूपण करना उपयोगी बताकर स्त्रार्थका उपसंहार कर दिया है। ऐसा केवलक्कान जयवन्त रहे।

श्रीमन्तोईन्तआप्तास्त्रिद्शपतिनुता वीक्ष्य निर्दोषष्ट्रचाद् । यस्पाद्धस्तस्यमुक्ताफकिपव युगपद्द्रव्यपर्यायसार्थान् ॥ हानोपाद्दयुपेक्षा फलमभिलपतो मुक्तिपार्गे शशामुः । स्तप्बज्ञानेषमु भव्यान्स किल विजयते केवलज्ञानभानुः ॥ १ ॥

ज्ञानके प्रकरणमें टब्बिस्वरूप झानोंके सङ्गावको निरूपण करनेके टिये श्री उमास्वामी महाराजके सुखलरूप उदयाचळसे सूर्यसूत्रका उदय होता है।

### एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः ॥ ३० ॥

एक आध्मामें एक ही समयमें एकको आदि छेकर आग्यस्यरूप झान चारतक हो सकते हैं। किसी भी आध्माकी एकसे भी कम झान पाये जानेकी यानी कुछ भी झान नहीं रहनेकी कोई अवस्था नहीं है। अर्थात्—चाहे त्रिप्रह गतिमें आध्मा होय, अथ्या स्ट्रम निगोदियाके श्रारीरमें होय, उसके कोई न कोई एक झान तो अवस्य होगा। तथा एक समयमें चार झानोंसे अधिक छन्धिस्वरूप झान नहीं हो सकते हैं। यथायोग्य विभाग कर चार झानोंतकको सम्भावना है।

#### कान्प्रतीदं सूत्रमित्यावेदयति ।

श्री उमास्त्रामी महाराज किन प्रवादियोंके प्रति इस " एकादीनि आदि सूत्रको कह रहे हैं। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तरस्वरूप निवेदन करते हैं, सो धुनिये।

> एकत्रात्मनि विज्ञानमेकमेवैकदेति ये । मन्यन्ते तान्प्रति प्राह् युगपञ्ज्ञानसम्भवम् ॥ १ ॥

जो नैयायिक आदिक विद्वान् एक समय एक आत्मामें एक दी विज्ञान होता है, इस प्रकार मान रहे हैं, उन विद्वानोंके प्रति एक समयमें संमवनेवाके ज्ञानोंको समझानेके लिये श्री उमास्वामी महाराज बढिया सूत्र कह रहे हैं। अर्थात्—एक समयमें एक आत्माके एक दी ज्ञान नहीं होता है। किंतु योग्यतास्वरूप चार झानतक पाये जा सकते हैं। जैनदर्शनके आतिरिक्त लियस्वरूप झानोंकी अन्य मतोंमें चर्चा हो नहीं है। वे तो उपयोग आत्मक ज्ञानपर ही तुले हुये हैं।

अत्रैकशब्दस्य माथम्यवचनत्वात्प्राधान्यवचनत्वाद्वा क्रचिदात्मिन झानं एकं प्रथमं प्रधानं वा संख्यावचनत्वादेकसंख्यं वा वक्तव्यं।

" एक " इस शब्दके संख्या, असहाय, प्रधान, प्रथम, भिन्न आदिक कई अर्थ हैं। किन्तु इस सूत्रों एक शब्दका अर्थ प्रधम अधवा प्रधान विवक्षित है। संख्येयमें प्रवर्त रहे एक शब्दके द्वारा प्रधमपनेका कथन करना होनेसे किसी एक आत्मामें एक यानी प्रधमज्ञान मितज्ञान अधवा एक यानी प्रधान ज्ञान केवळज्ञान हो सकता है। अथवा एक शब्दहारा संख्याका कथन हो जानेसे एक संख्यावाळा ज्ञान कह सकते हो। एक शब्दका अर्थ संख्या हो जानेपर उस एक ज्ञानका निर्णय नहीं हो सकता है। अतः व्याख्यान से विशेष अर्थका निर्णय करना होगा।

#### तच किं दे च ज्ञाने किं युगपदेकत्र त्रीणि चत्वारि वा ज्ञानानि कानीत्याह।

शिष्य कहता है कि एकसे छेकर चारतक ज्ञान हो जाते हैं, यह हम समझे। किन्तु वह एक ज्ञान कीनसा है ? और युगवत् होनेवाछे दो ज्ञान कीनसे हैं ! तथा एक ही समय एक आरमार्ने होनेवाछे तीन ज्ञान कीनसे हैं ! अयवा एक ही समयमें एक आत्माके होनेवाछे वे चार ज्ञान कीनसे हैं ! इस प्रकार प्रश्न होनेपर श्रीविद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

### प्राच्यमेकं मतिज्ञानं श्रुतभेदानपेक्षया । प्रधानं केवलं वा स्यादेकत्र युगपन्नरि ॥ २ ॥

'' प्रथम '' इस अर्थको कहनेवाळे एक शब्दकी विवक्षा करनेपर एक आसामें ग्रुगपत् पिहेला मितिहान एक होगा। यहा सम्भव रहे, श्रुतज्ञानके भेदोंकी अपेक्षा नहीं की गयी है। भावार्थ— यथिप मितिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों अविनामानी हैं। एक इन्द्रियवाळे जीवके मी दोनों ज्ञान विद्याना हैं। किन्तु एक शब्दका प्रथम अर्थ विवक्षित होनेपर विद्यमान हो रहे श्रुतविशे- बोंकी अपेक्षा नहीं करके एक ही मितिज्ञानका सद्भाव कह दिया गया है। श्रुतज्ञानका विशेष संज्ञी पंचेंद्रिय जीवके शब्दजन्य वाच्य अर्थका ज्ञान होनेपर माना गया है। अतः खाते, पीते, छूते, स्ंवते, देखते हुए जीवके एक मितिज्ञान ही हो रहा वियक्षित किया है। अथवा जुळ अस्वरस हो

जानेके कारण एक शब्दका अर्थ " प्रधान " ऐना करना अन्छा दीखता है। अतः युगपत् एक जीवमें प्रधान ज्ञान केवळज्ञान हो सकेगा।

#### द्वेभा मतिश्चते स्यातां ते चावभियुते काचित् । मनःपर्ययज्ञाने वा त्रीणि येन युते तथा ॥ ३ ॥

एक आत्मामें एक समय दो प्रकारके ज्ञान मित और श्रुत हो सकेंगे और अवधिसे युक्त हो रहे, वे दोनों ज्ञान किसी आत्मामें युगपत् हो जाते हैं। तथा किसी आत्मामें मनःपर्यय ज्ञानके हो जानेपर उन दोनोंको मिलाकर तीन ज्ञान युगपत् हो जाते हैं। अर्थात्—मित, श्रुत, अवधि, या मित, श्रुत, मनःपर्यय, ये तीन ज्ञान युगपत् सम्मय जाते हैं। अर्था जिस अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके द्वय करके सिहत वे मित, श्रुत हो जाते हैं। अर्था वे तीम ज्ञान यदि मनःपर्ययज्ञानमें युक्त हो जाय तो मित, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, इस प्रकार चार ज्ञान एक ही समयमें किसी एक जीवके सम्भव जाते हैं। पांचों ज्ञान युगपत् नहीं हो सकते हैं, असम्भव है।

प्रथमं मतिज्ञानं क्षचिदात्मिमे श्रुतभेदस्य तत्र सतोऽप्यपरिपूर्णत्वेनानपेक्षणात् प्रधानं केवळमेतेनैकसंख्यावाच्यप्येकशक्रो व्याख्यातः स्वयमिष्टस्यैकस्य परिग्रहात् । पंचानाम-न्यतमस्यानिष्टस्यासम्भवात् ।

अकेळे मन:पर्वयज्ञानका सद्गाव असम्भव होनेके कारण इष्ट नहीं किया गया है। '' व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादछक्षणं ''—व्याख्यान कर देनेसे शिष्योंकी विशेष व्युत्पत्ति हो जाती है। केवक सन्देह उठा देनेसे छक्षण खोटा नहीं हो जाता है।

कचित्पुनक्कें मितिश्रुते कचित्ते वावधियुते मनःपर्यययुते चेति त्रीणि ज्ञानानि संभवन्ति । कचित्ते एवावधिमनःपर्ययद्वयेन युते चत्वारि ज्ञानानि भवन्ति । पंचै-कस्मिन्न भवन्तीत्याह ।

किसी एक वात्मामें यदि दो ज्ञान होंय तो फिर मितज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो हो सकते हैं। मितज्ञानके साथ अविध या मनःपर्ययको मिठाकर अथवा श्रुतज्ञानके साथ अविध या मनःपर्ययको मिठाकर अथवा श्रुतज्ञानके साथ अविध या मनःपर्ययको मिठाकर दो ज्ञान नहीं हो सकते हैं। अविधज्ञान और मनःपर्ययज्ञान केवळ ये दो ज्ञान भी नहीं सम्मवते हैं। क्योंकि मितज्ञानके साथ दूसरा ज्ञान श्रुतज्ञानके साथ दूसरा ज्ञान मितज्ञान ही हो सकता है। तथा अविध्यान या मनःपर्ययज्ञानके साथमें मितज्ञान और श्रुतज्ञान अवस्य होंगे, जैसे कि चक्षु इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमके साथ रसना इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमके साथ रसना इन्द्रियावरणका क्षयोपशम अवस्थावी है। मेळे ही उसका कार्य नहीं होवे। किसी एक विवक्षित आत्मामें वे मित, श्रुत, दोनों ज्ञान यदि अविधि युक्त होजावे या मनःपर्ययसे सिहत होजावें तो युगपत् एक आत्मामें तीन ज्ञान सम्भव जाते हैं तथा किसी एक आत्मामें वे मित और श्रुत दोनों ही ज्ञान यदि अविधि और मनःपर्यय इन दोनोंसे युक्त हो जावें तो युगपत् चारों ज्ञान एक आत्मामें सम्भव जाते हैं। एक आत्मामें युगपत् पाचों ज्ञान नहीं हो पाते हैं। इस रहस्यको श्रीविधानन्द आचार्य स्पष्टकर कहते हैं।

### आचतुभ्यं इति व्याप्तवाद्याद्यचनतः पुनः । पंचैकत्र न विद्यन्ते ज्ञानान्येतानि जातुचित् ॥ ४ ॥

" आड़ " इस निपातका अर्थ मर्यादा, अभिविधि आदि कई हैं। आचतुर्थः यहां आड़् का अर्थ अभिविधि है। मर्यादामें तो उस कण्ठोक्तको छोड दिया जाता है। और अमिविधिमें उस कथित पदार्थका भी प्रहण कर लिया जाता है। जैसे कि यहा सूत्रमें चारका भी प्रहण कर लिया गया है। आचतुर्भ्यः यहां ज्यात अर्थको कहनेवाले आड़ शब्दका कथन कर देनेसे फिर यह सिद्धान्त प्राप्त हो जाता है कि एक आधामें मित, श्रुत, अत्रिष्ठ, मनःपर्थय, केवल्डान ये पाचों झानों युगपत् कभी भी नहीं विद्यमान रहते हैं। क्योंकि ज्ञानावरणका क्षय हो जानेपर आस्मामें सर्वदा केवल्डान ही प्रकाशता रहता है। अतः देशवाती प्रकृतियोंके उदय होनेपर सम्भव रहे चार झानोंका क्षायिक ज्ञानके समयमें सद्भाव नहीं है।

क्षायोपश्चिमकञ्जानः सहमावविरोधात्क्षायि रुस्पेत्युक्तं पंचानामेकत्रासहभवनमन्यत्र । आगरणोंकी क्षयोपशम अवस्था हो जानेपर सम्मवनेवाछे चार ज्ञानोंके साथ आवरणोंके क्षय होनेपर उत्पन्त होनेपाले फेपलझानका साथ साथ विद्यमान रहना विरुद्ध है। इस प्रकार एक आस्मार्मे

पचि इनिका साथ सम्मवना नहीं, इस बातको इस अन्य पहिले प्रकरणोर्मे स्पष्टरूपसे कह

चुके हैं। अधना अन्य सिद्धान्तप्रन्थों में यों उक्त है।

### भाज्यानि पविभागेन स्थाप्यानीति निबुद्धचतां। एकादीन्येकदैकत्रानुपयोगानि नान्यथा ॥ ५ ॥

इस सुत्रमें कहे गये '' भाजवानि '' राहका अर्थ ''.प्रकरणप्राप्त विमाग करके स्थापन करने योग्य हैं " इस प्रकार समझनेना चाहिये। एक समयमें एक आत्मामें एकको आदि छेकरके चार ज्ञानतक जो सम्मवते हुये वताये गये हैं, वे अनुपयोग आत्मक हैं। अन्य प्रकारसे यानी ववयोगस्त्ररूप पूरी पर्यायको धार रहे नहीं हैं। अर्धात्-छिन्धस्त्ररूप ज्ञान तो दो, तीन, चार, तक हो सकते हैं। अभाव या विद्युद्धियां कितनी हीं छाद छी जाय तो बोझ नहीं बढता है। किन्तु उपयोगस्वरूप ज्ञानतो एक समयमें एक ही होना, क्योंकि उपयोग पर्याय है। चेतना गुणका एक समयमें एक दी पर्याय हो सकती है । हां, श्वयोपज्ञम तो स्वच्छताविशेष हैं। वे एक समयमें कई हो सकते हैं। जैसे कि स्वष्ट मीतमें मिट्टी, स्यादी, धूआं, कूडा, आदिके पृथक् कर देनेपर कई प्रकारकी स्वच्छताएं रह सकती हैं। किन्तु मींतमें चित्र एक ही प्रकार किखा जा सकता है । " एकस्मित्र द्वालुपयोगी " एक समय एक आसामें दो उपयोग नहीं सम्भव हो सकते हैं ।

सोपयोगस्यानेकस्य ज्ञानस्यकत्र यौगपद्यवचने हि सिद्धान्तविरोधः सूत्रकारस्य न पुनरन्नुपयोगस्य सह द्वाबुपयोगौ न स्त इति वचनात्।

एक आत्मामें उपयोगसहित अनेक ज्ञानोंका युगपद हो जाना यदि कथन करते तो सूत्रकार श्री उमाखामी महाराजको स्याद्वादिसद्दान्तसे विरोध होता । किन्तु फिर अनुवयोग (कव्च) स्त्ररूप अनेक झानोंका एक ही काळमें एक आत्माके कथन करनेपर तो कोई सिद्धान्तसे विरोध नहीं साता है। क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं, ऐसा आकर प्रन्योंमें वचन कहा हुआ है। " दंसणपुन्त्रं णाणं इदुपरथाणं ण दोण्हि उपयोगा जुनवं '' क्रग्नस्य जीवोंके बारह उपयोगोंमेंसे या इनके उत्तरभेद सेकडों उपयोगोंमेंसे एक समयमें एक ही उपयोग हो सकता है। यद्यपि केवळी भगवान्के एक समयमें केवळझान और केवळदर्शन ये दो उपयोग मान किये हैं। " जम्हा केविकणाहे जुगवं तदो दोवि " वह केविक्हानावरण और केविक्दर्शनावरण कर्मीके क्षय हो जानेके फारण कथम कर दिया जाता है। केवळकान अधिक प्रकाशमान पदार्थ है। अतः केवळी आरमाके चेतना गुणकी केवळझानस्वरूप पर्याय सर्वदा होती रहती है। सम्पूर्ण पदार्थीकी सत्ताका आळोचन करनेवाळा अनन्तदर्शन उसी झानमें अन्तर्भावित हो जाता है। एक गुण एक समयमें दो पर्यायोको नहीं बार सकता है। अतः क्षयोपशमजन्य लिक्सस्वरूप झान एकसे लेकर चार तक हो सकते हैं। किन्तु उपयोगस्वरूप पर्यायसे परिणत हो रहा झान एक समयमें एक ही होगा, न्यून अधिक नहीं।

#### सोएयोगयोर्झानयोः सद प्रतिषेधादिति निवेदयन्ति ।

उपयोगसहित हो रहे दो ज्ञानोंके साथ साथ हो जानेका निवेघ है। इस रहस्यको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्त्तिकद्वारा सबके सन्तुख निवेदन करते हैं।

#### क्षायोपशमिकं ज्ञानं सोपयोगं क्रमादिति । नार्थस्य व्याहतिः काचित्कमज्ञानाभिधायिनः ॥ ६ ॥

श्वानावरण कारीके क्षयोपशमसे उद्यक्त हुये झान यदि उपयोगसिहत उपजेंगे तो ऋमसे ही उपजेंगे। ऐसा कहनेंगे ऋमसे झानोंकी उत्यित्तिका कथन करनेवाले र्याद्वादी विद्वानके यहां कोई अर्थका व्याचात नहीं होता है। अर्थात — वद्ध आत्मामें देशवाती प्रकृतियोंके उदयकी अवस्था उपयोगस्वरूप झान या दर्शनकी एक ही पर्याय एक समयमें हो सकती है। हां, झानावरण, दर्शनावरणके क्षय हो जानेपर अबद्ध आत्मामें मले ही दो पर्याय हो जानेका व्ययदेश हो जाय तो कोई क्षति नहीं है। संसारी जीव ऋमसे दृष्टा, झाता, हैं। और केवली अगवान् युगपत् दृष्टा, झाता हैं।

निरुपयोगस्यानेकस्य ज्ञानस्य सहभाववचनसामध्यति सोपयोगस्य क्रम-भावः क्षायोपश्रमिकस्पेत्युक्तं भवति । तथा च नार्थस्य हानिः क्रमसाविज्ञानावबोध-कस्य सम्भान्यते ।

उपयोग आत्मक नहीं ऐसे धनेक ज्ञानोंके एक साथ हो जानेके कथनकी सामर्थ्यसे यह बात अर्थापितद्वारा कह दो जाती है कि उपयोगसिहत हो रहे क्षायोपशिमक ज्ञानोंका कम कमसे ही उत्पाद होता है। और तिस प्रकार होनेपर कमसे होनेवाले क्ञानोंको समझानेवाले स्याद्वादवादीके यहां किसी प्रयोजनकी हानि नहीं सम्मवती- है। अर्थात् अल्पज्ञानी ज्ञाताओंके क्षायोपशिमक क्ञानोंके कमसे उत्पन्न हो जानेमें किसी अर्थकी हानि नहीं हो पाती है। प्रस्पुत चेतना गुणकी वर्तना अनुसार ठीक पर्याय होनेका सिद्धान्त अक्षुण्ण बना रहता है।

#### अत्रापराक्तमनूच निराक्ववेनाह ।

यहां प्रकरणमें दूसरे बादियोंके चेष्टित करनेका अनुवाद कर पुनः उसको निराकरण करते दुवे श्री विचानन्द स्वाभी स्पष्ट भाषण कहते हैं।

> नोपयोगों सह स्यातामित्यार्याः ख्यापयन्ति ये। दर्शनज्ञानरूपों तो न तु ज्ञानात्मकाविति ॥ ७॥ ज्ञानानां सहभावाय तेपामेतद्विरुद्ध्यते। क्रमभावि च यज्ज्ञानिभिति युक्तं ततो न तत्॥ ८॥

श्री समन्तमद्र आचार्य दो उपयोगोंका साथ साथ टीना नहीं भानते हैं। यहां कहे गये कि एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं, इस सिद्धान्तयाक्यका जो आर्य विद्धान् यह अर्थ चलानते हैं कि दर्शन और झानस्वरूप वे दो उपयोग साथ नहीं होते हैं, किंतु झानस्वरूप दो उपयोगोंके साथ हो जानेका निषेध नहीं हैं। अर्थात्—एक झानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग ये दो उपयोग साथ नहीं हो सकते हैं। किन्तु मिलझान और श्रुतझान अथवा चाक्षुप्रस्रक्ष और रसना इन्द्रियजन्य प्रसक्ष ऐने दो आदिक कई ज्ञान तो एक कालमें हो सकते हैं। इस प्रकार उनके कहनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि उन आयोंके यहा कई उपयोग आवक झानोंका सहमाय कथन करनेके क्रिये इस सिद्धान्तवाक्यसे विरोध पढ़ता है कि "कमभावि च यण्जानं स्याद्धादनयसंस्कृतम् "श्री सगन्तमद्र स्वामीने आतमीमीसामें कहा है कि स्वयोपशमसे जन्य जो झान स्याद्धादन्यायसे संस्कारयुक्त हो रहे कम क्रमसे होते हैं, वे नी प्रमाण हैं। तिस कारण इस प्रकार वह कई झानोंका सहमाय कथन करना युक्तिपूर्ण नहीं है। तत्त्व यही है कि रूप, रस आदि गुणोंका एक सपयमें नीला, पीला, खहा, मीठा, आदिकमेंसे जैसे कोई एक ही परिणाम होता है, उसी प्रकार चैतन्यगुणका एक समयमें उपयोगस्वरूप एक ही परिणाम होगा।

यदापि " क्रमभावि च यज्ज्ञानिमिति " समन्तभद्रस्वामिवचनमन्यथा न्याचक्षते विरोधपरिहारार्थे तदापि दोपग्रद्धावयति ।

विरोध दोषका परिहार करनेके छिये जब कभी वे विद्वान् कमसे होनेवाळे जो झान हैं, से प्रमाण हैं, इस प्रकार श्रो समन्तभद्र स्वामीके वचनोंका दूसरे प्रकारोंसे यों वक्ष्यमाण व्याख्यान करते हैं, तब भी उनके उत्तर श्रीविद्यासन्दी आचार्य दोषोंको उठाते हैं।

> शद्धसंसृष्टविज्ञानापेक्षया वचनं तथा । यसादुक्तं तदेवायैः स्याद्वादनयसंस्थितम् ॥ ९॥

### इति व्यावक्षते ये तु तेषां मत्यादिवेदनं । प्रमाणं तत्र नेष्टं स्थात्ततः सूत्रस्य बाधनम् ॥ १० ॥

वे विद्वान आसमीमांसाके वाक्यका अर्थ यों वखानते हैं कि जिस कारणसे श्री समन्तमद्राचार्यने शद्धके साथ संवर्गको प्राप्त हो रहे विज्ञानकी अपेक्षासे तिस प्रकारका वचन कहा है, तमी तो जन आचार्योको ज्ञानका स्यादादनीतिसे भले प्रकार स्थित हो जाना कहना पढा । अर्थात्—जिन ज्ञानोंमें शहरी योजना हो जाती है, जैसे कि किसी आपके कहनेसे किसी देशमें धान्यकी लखिका ज्ञान किया तथा उसके शहों हारा वहांके पुरुषोंमें सदाचारमें प्रवृत्ति श्वात कर छी. विद्वानोंका सद्भाव समझ लिया. इसादिक ऐसे शहसंसर्गीज्ञान तो श्रोताको क्रमसे ही होवेंगे। ऐसा अर्थ करनेपर ही "स्यादादनयमंस्कृतम्" यह पद भी ठीक संगत हो जाता है। नैनोंने राह्नसंतर्गोज्ञानको स्यादादनीतिसे संस्कृत कर श्रुतज्ञान मान छिया है । स्याद्वाद नीति श्रतज्ञानमें ही तो करूनी है। किंतु शब्दकी योजनासे रहित हो रहे बहुमाग श्रृतज्ञान और सभी मीते, अवधि और मनःपर्यय ये ज्ञान तो कई एक साथ हो सकते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार आप्तनीमानाके वाक्यका जो बिहान बगल्यान कर रहे हैं. उनके यहा मतिहान. अवधिकान, मनःपर्ययज्ञान और शब्दका संसर्ग नहीं रखनेवाका बहुमाग श्रतज्ञान, ये ज्ञान तो प्रमाण नहीं अभीष्ट हो संकेंगे और तैसा हो जानेसे सूत्रकारके पांचों ज्ञानोंको प्रमाण कहनेवाळे सूत्रकी बाधा उपस्थित हो जायगी। अर्थात्-सम्पूर्ण प्रमाणोंका नियम करनेवाळी श्री समन्तभद्र महोदयकी कारिकाके पर्वार्यका अर्थ केवलज्ञानका प्रमाणपना किया जा रहा है। सो तो ठीक है। किन्तु कारिकाके उत्तराईसे यदि शब्दसंसर्गी श्रुतज्ञानका ही प्रमाणपना कह दिया जायगा तो शेष मति आदिक ज्ञानीका प्रमाणपना न्यवस्थित नहीं हो सकेगा और ऐसी दशामें '' मतिश्रतावधिमनः पर्यय-केपळानि ज्ञानं '' इस श्री उमास्त्रामी महाराजके प्रमाणप्रतिपादक सूत्रते श्री समन्तमद स्वामीकी कारिकाका विरोध ठन जायगा । ऐसे परस्पर विरोधको तो कोई भी भळा मानुष इष्ट नहीं करेगा ।

" तस्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपरसर्वभासन " मित्यनेन केवळस्य " क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृत " भित्यनेन च श्रुतस्यागमस्य प्रमाणान्तरवचनमिति व्याख्याने मितिज्ञानस्याप्रधिमनःपर्यययोध नात्र प्रमाणत्वम्रक्तं स्यात् । तथा च " मितिश्रुतावधिमनः-पर्ययकेवळानि ज्ञानं " " तत्प्रमाणे " इति ज्ञानपंचकस्य प्रमाणद्वयख्पत्वप्रतिपादकम्रज्ञेण वाधनं गसच्येत ।

'' तत्त्रज्ञानं प्रमाणंते '' यह देवागम रनोत्रक्षी कारिका है। इसका अर्थ यों है कि हे जिनेंद्र! तुन्दारे यहां तत्त्रोंका यथार्थज्ञान ही प्रमाण माना गया है। तिन प्रमाण ज्ञानोंमें प्रधान ज्ञान केवळ झान है, जो सन्पूर्ण पदायोंका युगपत् साक्षात् प्रतिमास कर देता है। और जो झान कर से होनेवाले हैं, ने भी तरवझानस्वरूप होते हुये प्रमाण हैं। स्याहादनातिसे संस्कृत होता हुआ अतझान भी प्रमाण है। अथवा '' स्याहादनयसंस्कृतं '' यह विशेषण सभी तरवझानों लगा केना चाहिये। ससमंगी प्रक्षिया सर्वत्र युक्तम है। यहां उक्त कारिकाले पूर्वाधिसे केवळ झानका प्रमाणपना बखानते हुये वे विहान् कारिकाले '' क्षममाधि च यवझानं स्याहादनयसंस्कृतं '' इस उत्तराईकरके केवळ आगमस्वरूप अतझानको दूसरे प्रमाणपनेका वचन है, ऐसा कहते हैं। किन्तु ऐसा व्याख्यान करनेपर इस कारिकामें मतिझान और देशप्रयक्षास्वरूप अवधिझान, मनःपर्यय झानोंका प्रमाणपना यहां नहीं कहा गया समझा जायगा और तिस प्रकार केवळझान और अतझान इन दो झानोंका ही प्रमाणयना श्री सनन्तनस्वामोकी कारिकाहारा व्यवस्थित हो जानेपर तत्वाधिसूत्रकारहारा कहे गये मतिझान, श्रवहान, अवधिझान, मनःपर्ययझान और केवळझान ये पांच झान प्रमाण हैं। तथा वे झान प्रयस्थ और परोक्ष इन दो प्रमाण स्वरूप हैं। इस प्रकार पांचों झानोंको दो प्रमाणस्वरूपपना प्रतियहन करनेवाळ सूत्रोंकरके बाधा हो जानेका प्रसंग प्राप्त हो जावेगा।

यदा तु मत्यादिक्षानचतुष्टयं क्रमभावि केवलं च युगपत्सर्वभासि मनाणं स्याद्धादेन ममाणेन सक्तलादीश्वेना नयीश्व विकलादेशिभिः संस्कृतं सक्तलविमतिपत्तिनिराकरणद्वारे-णागतिमति व्याख्यायते तदा सत्रवाधा परिहता भवत्येव ।

किन्तु जब श्री समन्तमद्रस्वामीकी कारिकाका अर्थ यों किया जायगा कि '' ऋगक्रम है होने वाले मति, श्रुत आदिक चारों ज्ञान और एक ही समयमें सब पदार्थोंकी प्रकाशतेवाला केवलज्ञान प्रमाण हैं। वस्तुके सकल अंशोंका कथन करनेवाले स्वाहाद प्रमाणकरके और वस्तुके विकल अंशोंका कथन करनेवाले नयोंकरके वह तस्वज्ञान संस्कृत हो रहा है। अथना प्रमाण तो सकला-देशी वानपसे संस्कृत है और द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक दो नये विचारी विकलादेशी वावयोंकरके संस्कार प्राप्त हैं। बौद्ध मीनांसक आदि करके उठाये गये सम्पूर्ण विवादोंका निराकरण करते करते उक्त द्वार या प्रकारसे यह सिद्धान्त प्राप्त होगया। इस प्रकार कारिकाका व्याल्यान किया जायगा, तब तो सुत्रसे आयी हुयी वाधाका परिहार हो ही जाता है।

नतु परव्याख्यानेऽपि न सूत्रवाधा ऋगभावि चेति च शब्दान्मतिशानस्याविधानः-पर्ययोख्न संग्रहादित्यत्र दोषमाह ।

पिर भी दूसरे विद्वान् अपने गिरगये पक्षका पुनः अवधारण करते हैं कि दूसरे विद्वान्के द्वारा व्याख्यान करनेपर भी कारिकाकी सूत्रते बाधा यों नहीं आती है कि '' क्रममि च '' यों कारिकामें पढे हुये च शब्द करके मतिज्ञानका और अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानका संग्रह हो जाता है। ऐसी दशार्ष श्री समन्तमद्रस्थामीकी कारिकाद्वारा भी पांचों ज्ञानोंको प्रमाणपना प्राप्त हो जाता

है। इस प्रकार उनके कहनेपर भी श्री विद्यानन्दी आचार्य यहां आ रहे दोवोंको स्पष्ट कर कहते हैं, सो सुनिये।

### चशब्दात्संग्रहात्तस्य तद्विरोधो न चेत्कथम् । तस्याक्रमेण जन्मेति रुभ्यते वचनाद्विना ॥ ११ ॥

च शद्ध करके मित आदि ज्ञानोंका संप्रहारों जानेसे उस कारिकाके वाक्यका उस सूत्रसे विरोध नहीं होता है, यदि यों कहोगे ? तो बताओं कि उन मित आदि हानोंकी अफ्रमसे उत्पत्ति हो जाती है, यह तुम्हारा सिद्धान्त कण्ठोक वचनके विना मका कैसे प्राप्त हो सकता है ? वर्षात्—च शद्धसे मित आदिकका संप्रह तो हो जायगा, किन्तु तुमको अमीष्ट हो रहा हानोंका एक साथ होना मका कैसे विना कहे ही कारिकासे निकल सकता है ? श्री समन्तमद्र आचार्यने '' क्रमभावि '' शद्ध तो कहा है । किन्तु अक्रमभावि शद्ध नहीं कहा है, अतः तुम्हारा व्याख्यान ठीक नहीं है ।

कमभावि खाद्वादनयसंस्कृतं च श्रद्धान्मत्यादिह्यानं कमभाविति न व्याख्यायते यतत्तस्याकमभावित्वं वचनाद्विना न कभ्येत । कि तिर्हे स्याद्वादनयसंस्कृतं । यसु श्रुत-ह्यानं कमभावि चशद्धादकमभावि च मत्यादिह्यानिमिति व्याख्यानं कियते सूत्रवाधा-परिहारस्येवं मसिद्धेरिति चेत्, नैनिमिति वचनात् स्वत्रान्मत्यादिह्यानमकमभाविमकाश्चना-द्विना खब्धुमशक्तेः ।

परवादी कहता है कि इम कमसे होनेवाछे तथा स्याद्वादनयसे संस्कृत हो रहे श्रुतज्ञान और च शद्धसे संगृहीत कमपूर्वक होनेवाछे मित आदि ज्ञान प्रमाण हैं, ऐसा व्याख्यान नहीं करते हैं, जिसमें कि जैनोंका क्षायोपश्मिक ज्ञानोंके क्रमभावीपनका मन्तव्य तो सिद्ध हो जाय और इस्पर वादियोद्वाग माना गया उन मित शादिक ज्ञानोंका अक्रमसे हो जानापन विचारा वचनके विना प्राप्त नहीं हो सके । तो इम कारिकाका कैसा व्याख्यान करते हैं देसका उत्तर यह है कि जो ज्ञान स्याद्वादवाक्य और नय वाक्योंसे संस्कार प्राप्त हो रहा श्रुतज्ञान है, वह तो क्रमसे ही होनेवाछ है । क्योंकि शद्धांकी योजना क्रमसे ही होती है । अतः शद्धसंयुक्त श्रुतज्ञान तो क्रममावि है । और च शद्धकरके छिये गये अक्रमसे हो होती है । अतः शद्धसंयुक्त श्रुतज्ञान तो क्रममावि है । और च शद्धकरके छिये गये अक्रमसे होनेवाछ मित आदि ज्ञान मी प्रमाण हैं । इस प्रकार खामीजीकी कारिकाका व्याख्यान किया जाता है । ऐसा ढंग बनानेपर श्री उमास्वामी महाराजके स्त्रसे आवेवाछी वाषाके परिहारकी प्रसिद्धि हो जाती है । इस प्रकार परवादियोंके कहनेपर जाचार्य महाराज कहते हैं कि यों तो नहीं कहना । क्योंकि मित आदिक ज्ञान क्रक्रमसे यानी एक साथ भी कई हो जाते हैं । इस तस्वकी प्रकाशनेवाके स्त्रवचन या कारिका वचनके

विना ही वह तुम्हारा अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता है। हां, इसके विपरीत "एकदा न द्वानुवयोगी" यह वचन जागरूक हो रहा है। दर्शन, अवप्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिद्धान, तर्क ये उपयोग क्रमसे ही होते हैं। मुरमुरी कचौडी खाने पर भी पांची इन्द्रियोंसे जन्य ज्ञान क्रमसे ही होते हैं। मित आदिक कई ज्ञानोंका एक साथ उपजना विरुद्ध है।

नजु बहादिस्त्रं मतिज्ञानयौगपयमतिपादकं तावदस्तीति शंकासुपदर्श मत्याचरे ।

परवादी विद्यान् अपने पक्षको पुष्ट करनेके लिये आमंत्रण देता है कि कई मित क्वानोंके युगपत् हो जानेपनका प्रतिपादन करनेवाला "वहुबहुविधक्षिप्रा" इत्यादि सूत्र तो विद्यमान है ही । इस प्रकारकी आशंकाको दिखला कर श्री विद्यानन्द आचार्य उस शंकाका प्रत्याक्यान करते हैं।

> बह्वाचनप्रहादीनामुपदेशात्सहोद्भवः । ज्ञानानामिति चेन्नैवं सूत्रार्थानवबोधतः ॥ १२ ॥ बहुष्वर्थेषु तन्नैकोवप्रहादिरितीष्यते । तथा च न बहूनि स्युः सहज्ञानानि जातुनित् ॥ १३ ॥

कथमेवमिदं स्त्रमनेकस्य ज्ञानस्यैकत्र सहभावं मकाश्चयत्रं विरुध्यते इति चेदुच्यते ।

शंकाकार कहता है कि यों कहनेपर तो यानी एक समयमें एक ही झानका सद्भाव माननेपर तो एक आत्मामें एक समय अनेकज्ञानोंके साथ साथ हो जानेको प्रकाश रहा यह " एकादानि भाष्यानि " इत्यादि सूत्र मळा क्यों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ? अर्थात् -एक समयमें एक ही ज्ञान मान चुकनेपर पुनः इस सूत्र द्वारा एक साथ चार ज्ञानीतकका उपदेश देना विरुद्ध पढेगा । जैनोंके मतका इस सूत्रसे विशोध ठन जायगा । इस प्रकार कटाक्ष करनेपर तो श्रीविधानन्द आचार्यको यों समाधान कहना पडता है, सो सुनिये ।

## शक्यर्पणात्तु तद्भावः सहेति न विरुध्यते । कथंचिदक्रमोद्भृतिः स्याद्वादन्यायवेदिनाम् ॥ १४ ॥

ज्ञानकी छन्धिस्वरूप शक्तियोंकी विवक्षा करनेसे तो इस सूत्र द्वारा दो, तीन, चार ज्ञानोंका सहभाव कथन कर देना विरुद्ध नहीं पडता है। क्योंकि स्यादादिसद्धान्तकी नीतिको जाननेवाळे विद्वानोंके यहां कथांचित् यानीं किसी क्षयोपशमकी अपेक्षासे कई द्वानोंका अक्रमसे उपजना अविरुद्ध हैं। जैसे कि सिद्धान्त, न्याय, ज्याकरण, साहित्यको जाननेवाटा विद्वान् सोते समय या खाते, पीते, खेळते समय मी उक्त विषयोंकी व्युत्पत्तिसे सिंहत है। किन्तु पढाते समय या व्याख्यान करते समय एक ही विषयके ज्ञानसे उपयुक्त हो रहा है। अतः मति आदिक झानोंमें १ स्यात् ऋमः २ स्यात् अक्रमः ३ स्यात् उमयं ४ स्यात् अवक्तव्यं ५ स्यात् क्रम-अवक्तव्यं ६ स्यात् अक्रम-अवक्तव्यं ७ स्यात् ऋगअऋग-अवक्तव्यं यह सतमंगी प्रक्रिया लगा लेना । खेतकी विवक्षित मही मलें ही सैकडों इजारो प्रकार वनस्पातिस्वरूप परिणमन कर सकती है, किन्तु वर्तमान समयमें गेहूं, ज्वार, बाजरी आदिमेंसे किसी एकरूप ही परिणत हो रही है ।

क्षायोपश्चमिकज्ञानानां हि स्वावरणक्षयोपश्चमयौगपद्यशक्तः सहभावोऽस्त्येकत्रात्मिन योग इति कथञ्चिदक्रमोत्पत्तिर्न विरुध्यते सूत्रोक्ता स्याद्वादन्यायविदां । सर्वथा सहभावा-सहभावयोरनभ्युपगमाच्च न प्रतीतिविरोधः ज्ञक्त्यात्मनैव हि सहभावो नोपयुक्तात्मना **चप्युक्तात्पना वाऽसहभावो न शन्त्यात्मनापीति प्रतीतिसिद्धं**।

कारण कि क्षायोपशमिक चार ज्ञानोंकी अपने अपने आवरण करनेवाळे ज्ञानावरण कर्मोंके क्षयोपरामका युगपत्पने करके हुयी राक्तिका सहमाव एक आत्मामें विद्यमान है। किन्तु उपयोग आत्मक कई झानोंका सहमाव नहीं है। इस प्रकार उन ज्ञानोंकी इस सूत्रमें कही गयी अक्रमसे त्तनित तो स्पादाद न्यायको जाननेवाळे विद्वोंके यहा विरुद्ध नहीं होती है। शक्ति और उपयोगकी अपेक्षा इस सूत्रका और '' एकदा न द्वासुषयोगी '' इस आकर वाक्यका कोई विरोध नहीं पडता है। इम जैकोंने सभी प्रकार हानोंके सहमान और सभी प्रकारोंसे ज्ञानोंके असहमावको स्वीकार नहीं किया है। अतः प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतिओंसे विरोध नहीं आता है। इस शक्तिस्वरूपकरके ही झानोंका सहभाव मानते हैं। उपयुक्तस्वरूप करके कई झानोंका सहमाव एक समयमें नहीं मानते हैं अपवा उपयुक्तस्वरूप करके ही झानोंका असहमाव ( क्रयमाव ) है। शक्ति स्वरूपकरेक मी असहमाव होय यों नहीं है। यह सिद्धान्त प्रतीतियोंसे सिद्ध हो रहा है।

#### सहोषयुक्तात्मनापि रूपादिशानपंचकमादुर्भावसुपयन्तं मत्याह ।

जो बादी विद्वान् उपयुक्तपन स्वरूपकरके भी रूप, रस आदिके पीच झानोंकी एक साथ उप्पत्तिको स्वीकार कर रहा है, उसके प्रति अनुवाद करते हुये आचार्य महाराज सिद्धान्त वचनको कहते हैं।

शब्कुलीभक्षणादौ तु रसादिज्ञानपंचकम् ।
सक्रदेव तथा तत्र प्रतितिरिति यो वदेत् ॥ १५ ॥
तस्य तत्स्मृतयः किन्न सह स्युरविशेषतः।
तत्र तादृक्षसंवित्तेः कदाचित्कस्यचित्कचित् ॥ १६ ॥
सर्वस्य सर्वदात्वे तद्रसादिज्ञानपंचकम् ।
सहोपजायते नैव स्मृतिवत्तत्क्रमेक्षणात् ॥ १७ ॥

सुरीसुरी ( खस्ता ) कचौडी, पापड, महोवेका पान आदिके मक्षण, स्ंचने, छूने आदिमें हुये उस गन्ध आदिके पाचों झानोंका एक ही समयमें तिस प्रकार वहां होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपयोगस्वर्र्ष्य भी अनेक ज्ञान एक समयमें हो सकते हैं। अव आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार जो कोई विद्वान् कहेगा, उस विद्वान् के यहा उन पाचों झानोंकी स्मृतियां विशेषता रहित होनेसे एक साथ क्यों नहीं हो जाती हैं। अर्थात् जब कि अनुमत्र एक साथ पांच हो गये हैं, तो समृतिया भी एक साथ पांच हो जानी चाहिये। अनुभवके अनुसार समृतियां हुआ करती हैं। स्याद्वादिसद्वान्ती हम एक साथ वर्ड ज्ञान हो जानेको माननेवाले नुमसे पूंछते हैं कि किसी कालमें किसी एक व्यक्तिको कहीं भी हो गयी तिस प्रकार एक समयमें हुये अनेक झानोंकी सिम्बितिसे वहां कचौडी मक्षण आदिमें उस रसादिके पांच झानोंक एक साथ उपजनेकी व्यवस्था करते हो! अयया सदा सम्पूर्ण व्यक्तियोंके सभी ऐसे स्थळोंपर हो रहीं तिस प्रकार सिम्बित्तिओंसे पांचों झानोंका साथ हो जाना स्वीकार करते हो! बताओ। प्रथमपक्ष अनुसार किसीको कहीं कभी तैसा झान कर छेनेसे तो यचार्थ व्यवस्था नहीं बनती है। मिध्याहान हारा अमवश कहीं कभी किसी उद्भान्त पुरुषको प्रायः ऐसी सिम्बितिया होजाया करती है, जो कि उत्तरकालमें क्रियेत हो जाती हैं। हां,

हितीय पक्षका प्रहण करना प्रशस्त है। किन्तु सभी व्यक्तियोंको सदा ऐसे सभी स्थलोंपर रस आदिकोंके वे पांच झान एक साय उपन रहे नहीं जाने जाते हैं। जैसे कचीडी भक्षण कर जुकने-पर पीछे रूप, रस आदिकी स्मृतियां क्रमसे ही होती हैं। इस प्रकार उन रूप आदिके पांच ज्ञानोंका भी क्रमसे उपनता देखा जाता है। अर्थात्—उत्तम कचीडी सम्बन्धी रूप, गम्ब, स्पर्श, शह, रस, इनके पांच ज्ञान क्रमसे होते हैं। शीघ शीघ प्रवृत्ति हो जानेसे संस्कारवश आतुर प्राणी युगपत्पनेका कोरा अभिमान करकेता है।

# क्रमजन्म कचिद् दृष्ट्वा स्मृतीनामनुमीयते । सर्वत्र क्रमभावित्वं यद्यन्यत्रापि तत्समं ॥ १८ ॥

पूर्वपक्षी कहता है कि हम रूप आदिके ब्रानोंकी तो एक साथ उत्पत्तिको मान छेते हैं। किंगु उनकी स्मृतियां क्रमसे ही होती हुयी मान छी जाती हैं। क्योंकि किसी भी दृष्टान्तमें स्मृतियोंका क्रमसे हो रहे जन्मको देख करके सभी स्थळोंपर स्मृतिओंके क्रमसे होनेपनका अनुपान कर किया जाता है। इसपर आचार्य महाराज कहते हैं कि यदि इस प्रकार स्मृतिओंका क्रममावी माना जायगा तब तो सभी रूप आदिक पांच अन्य ब्रानोंमें भी वह क्रमसे उत्पन होनापन समान है। स्मृति और अनुभवेंके क्रमसे उत्पन होनापन समान

# पंचभिन्यंवधानं तु शष्कुलीभक्षणादिषु । रसादिवेदनेषु स्थाद्यथा तद्वत्स्मृतिष्वपि ॥ १९ ॥

जिस प्रकार पापड मक्षण, पान चवाना आदिके पीछे काळमें हुयी उनकी स्पृतिओं में पांच या बीचके चार व्यवधायकोंकरके व्यवधान पड जाता है, उन्होंके समान कचीडीमक्षण, पानक (ठंडाई) पान आदिकामें हुये रस, गन्ध आदिके ज्ञानोंमें भी तो पांचों करके व्यवधान पड जायगा। पांच अंगुिळ शोंमें देशोंके पांच या चार व्यवधान होनेपर भी जैसे पांचपना है, झानोंमें भी काळ कृत पांच व्यवधान पड जानेसे ही पाचजानपना व्यवस्थित है। विषयोंकी अपेक्षा ज्ञानोंकी संख्या वैसी नियत नहीं है, जैसी कि मिन समयोंमें हो रहीं न्यारी परिणतियों द्वारा झानोंकी संख्या नियत हो जाती है।

# लघुकृतेर्न विच्छेदः स्मृतीनामुपलक्ष्यते । यथा तथैव रूपादिज्ञानानामिति मन्यताम् ॥ २० ॥

वेगपूर्वेक घूनते हुये चक्क समान शीव्र शीव्र ळाववसे प्रवृत्ति हो जानेके कारण स्पृतियोंका मध्यवर्ती अन्तराळ जिस प्रकार नहीं दीख पाता है, तिस ही प्रकार कचीडी मक्षण आदिमें रूप, रस आदिके पांच ज्ञानोंका ज्यवधान नहीं दील रहा है, इस वातको मान छो। अर्थात्— स्पृतियोंके समान झानोंमें भी मध्यवतीं अन्तराळ पड रहा है। पांचो ज्ञान एक सार्थ नहीं हुये हैं, कामसे ही उपजते हैं।

> असंख्यातैः क्षणैः पद्मपत्रद्वितयभेदनम् । विन्छित्रं सक्तदाभाति येषां भ्रान्तेः कृतश्रन ॥ २१ ॥ \* पंचषैः समयेस्तेषां किन्न रूपादिवेदनम् । विन्छिन्नमपि भातीहाविन्छिन्नमिव विभ्रमात् ॥ २२ ॥

जो कोई थिद्दान् पाचसी कमळके पत्तोंकी दो दो पत्तोंसे जडी हुयी गृङ्गीके सूची द्वारा भेद करनेको असंख्यात समयों करके व्यवदित हो रहा स्वीकार करते हैं, किन्तु किसी कारणसे मान्तिवश उन्हों जिन वादियोंके यहां पद्म पत्रोंका भिदना एक समयमें हो रहा दीख रहा है. उन विद्वानोंके यहां रूप, रस आदिका ज्ञान पाच समयों करके व्यवहित हो रहा भी क्यों नहीं विशेष भ्रमते अध्यवहित सरीखा हो रहा दीख जाता माना जायगा ! मानार्थ-सौ कपळके पत्रोंको छेदनेमें तो जो विद्वान निन्यानवे समयोंका न्यवधान मानते हैं. उनकी रूप आदिके जानोंने बीचका व्यवनान मानना अनिवार्य होगा । वस्ततः जैनसिद्धात अनुसार विचारा जाय तो सी पत्र क्या करोड़ों तर ऊपर एक्खे हुये पत्रोंको एक ही समयमें सुई या बन्द्रक की गोढ़ी व्यादिसे लेटा जा सकता है। एक समयमें सेकडों योजनतक पदार्थीकी गति मानी गयी है। हां, पूर्व अपरपना अवश्य है। एक ही समयमें पहिले कारके पत्तेका मेदना है। पश्चात् नाचिके पत्तेका छिदना हो जाता है । किन्त रूप आदिके ज्ञान तो पूरा एक एक समय वेर ठेंगे । तब कहीं पांच ज्ञान न्यूनसे न्यून पांच समयोंने होंगे । स्यूक दृष्टिवाळे जीवोंके तो कचौडी खाते समय भी हुआ एक एक ज्ञान असंख्यात सपयोंको चेर केता है। अतः प्रतिवादियोद्दारा स्वीकार किये गये "कमळपत्रशतकें: " द्रष्टान्तकी सामध्येते रूप आदि ज्ञानोंका विष्केद, साध दिया गया है। कातिपय आप्रहियोंकी विपरीत बुद्धिको तो देखो कि एक एक समयमें भी भिदनेवाले कमलपत्रोंने तो कई समय कमते मानते हैं। किन्तु रूप आदिके ज्ञानोंमें नहीं, आखर्य है!

> + व्यवसायात्मकं चक्षुर्ज्ञानं गवि यदा तदा । मतङ्गजविकल्पोऽपीत्यनयोः सक्रुदुद्भवः ॥ २३ ॥

<sup>\*</sup> पंचराः इति पाठातरं वर्तते, 🕂 निर्विकल्पात्मकं इति पाठांतरं विद्यते.

ज्ञानद्वयसकुज्जन्मनिषेधं हन्ति चेन्न वै । तयोरपि सहैवोपयुक्तयोरस्ति वेदनम् ॥ २४ ॥ यदोपयुज्यते ह्यात्मा मतङ्गजनिकल्पने । तदा लोचनविज्ञानं गवि मन्दोपयोगहृत् ॥ २५ ॥

यहांपर बौद्ध कहते हैं कि जिस ही समय सन्मुख हो रही गौमें चक्षु इन्द्रिय नन्य निर्विकल्पक स्वरूप प्रश्नक्षज्ञान हो रहा है, उसी समय हाथीका विकल्पज्ञान भी हो रहा है। इस प्रकार इन दो ज्ञानोंका साथ उत्पन्न हो जाना तो जैनहारा माने गये दो ज्ञानोंकी एक समयमें उत्पत्तिके निषेधको मष्ट कर देता है। इस प्रकार प्रतिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि उपयोगको प्राप्त हो रहे उन गोदर्शन और गजविकल्प दोनों भी ज्ञानोंका एक साथ ही अनुमव कथमपि नहीं हो रहा है। जिस समय आसा हाथीका विकल्पज्ञान करनेमें उपयुक्त हो रही है, उस समय गौमें हुआ नेत्रजन्य ज्ञान तो मन्द उपयोगी होता हुआ नष्ट हो चुका है। अतः निर्विकल्पक और सिवकल्पक होनों ज्ञान कमसे ही उपजते हैं, ऐसा निश्चयसे समझलो।

तथा तत्रोपयुक्तस्य मतङ्गजविकल्पने । प्रतीयन्ति स्वयं सन्तो भावयन्तो विशेषतः ॥ २६ ॥ समोपयुक्तता तत्र कस्यचित्प्रतिभाति या । साशुसंचरणाद्धान्तेगोंकुञ्जरविकल्पवत् ॥ २७ ॥

और जिस समय आत्मा गीके चाक्षुपप्रत्यक्ष करनेमें उपयोगी हो रहा है, उस समय हाथी का विकल्पज्ञान करनेमें मन्द करते हुए अपने उपयोगका उपसंहार कर रहा है। विशेषक्रपोंसे भावना कर रहे सज्जन विद्वान् इस तत्वक्षी स्वयं प्रतीति कर रहे हैं। किसी किसी स्वयं चुहिवाळे पुरुवको उन दोनों ज्ञानोंमें समान काल ही उपयुक्तपना जो प्रतिमास रहा है, वह तो शीष्ट्र शीष्ट्र ज्ञानोंका संचार हो जानेके वश होगयी आन्तिसे देखा गया है। जैसे कि गौका विकल्पज्ञान और हाणीका विकल्पज्ञान। यद्यपि ये दो विकल्पज्ञान कमसे हो रहे हैं, किर भी शीष्ट्र शीष्ट्र आगे पीछे हो जानेसे अमत्रश एक कालमें हो रहे समझ किए जाते हैं। जन कि दो विकल्प ज्ञानोंका कमसे होना आप बौद्ध स्वीकार करते हैं, तो उसी प्रकार दो निर्विकल्प सविकल्प ज्ञानोंका अथवा कई निर्विकल्पक होनोंका उत्पाद भी कमसे ही होगा, एक साथ नहीं।

नन्वश्वकल्पनाकाले गोदृष्टेः सविकल्पताम् । कथमेवं प्रसाध्येत कचित्स्याद्वाद्वेदिभिः॥ २८॥

## संस्कारस्मृतिहेतुर्या गोदृष्टिः सविकल्पिका । सान्यथा क्षणभंगादिदृष्टिवन्न तथा भवेत् ॥ २९ ॥

बौद्धजन अपने पक्षका अवधारण करते हुये कुचीब उठाते हैं कि उक्त प्रकारसे एक समय में एक ही ज्ञान मान छेनेपर जैनोंके प्रति हम बौद्ध पूंछते हैं कि इस प्रकार घोडेका विकल्पक झान करते समय गौके दर्शनकी सिवल्पकताकों स्पाद्धादिसद्धाल्तको जाननेवाछे विद्वानों करके मछा कहीं किस प्रकार साथा जावेगा ? बताओ। अन्यथा यानीं गोदर्शनको उसी समय यदि सिवकल्पक नहीं माना जायगा तो क्षणिकत्व, स्वर्गप्रापणशक्ति, आदिके दर्शनों समान वह गोदर्शन भी सिवकल्पक हो रहा, तिस प्रकार संस्कारोंद्वारा स्मृतिका कारण नहीं हो सक्ष्मा। अर्थात् वस्तुन्त क्षणिकत्वका झान तो निर्विकल्पक दर्शनसे ही हो जुका था। किर भी नित्यत्वके समारोहको दूर करनेके छिये सस्वहेतुद्वारा पदार्थोंके क्षणिकत्वको अनुमानसे साथ दिया जाता है। बौद्धोंके यहां वास्तिवक पदार्थोंका प्रसक्ष ज्ञान ही होना माना गया है। इक्ष प्रकार दानकर्ता पुरुषकी स्वर्गप्रापणशक्तिका निर्विकल्पक दर्शन हो जाता है। क्षणिकत्व आदिके दर्शनोंका सिवकल्पकपना नहीं होनेके कारण पीछे जनकी स्मृतिया नहीं हो पाती हैं। यदि जैन जन गोदर्शनके समय अन्रका सविकल्पक ज्ञान नहीं मानेंगे तो पद्यात् गौका स्मरण नहीं हो सक्षेगा। हां, दोनोंके एक साथ मानलेनेपर तो गोदर्शनमें अन्यविकल्यक सास सिवकल्पना शा जाता है। और वह संस्कार जमाता हुआ पीछे कालमें होनेवाली स्मृतिका कारण हो जाता। अतः हम बौद्धोंके मन्तव्य अनुतार दर्शन, ज्ञान और विकल्प झान दोनोंका योगपद बन सकता है।

इत्याश्रयोपयोगायाः सिवकत्पत्वसाधनं । नेत्रालोचनमात्रस्य नाप्रमाणात्मनः सदा ॥ ३० ॥ गोदर्शनोपयोगेन सहभावः कथं न तु । तद्विज्ञानोपयोगस्य नार्थन्याघातकृत्तदा ॥ ३१ ॥

अभी बौद्ध ही कहे जा रहे हैं कि इस प्रकार अश्वविकल्पके आश्रय हो रही उपयोग-श्वरूप गोटिष्ट (निर्विकल्पज्ञान) को सिवकल्पकपना साधना ठीक है। अप्रमाणस्वरूप हो रहे नेश्रजन्य केपक आलोचन मात्र (दर्शन) को सर्वदा सिवकल्पकपना नहीं साधा जाता है। अतः उस उपयोग आस्पक सिविकल्पक विज्ञानका गोदर्शनस्वरूप उपयोगके साथ तो एक कार्लमें सद्भाव क्यों नहीं होगा र यानी दोनों ज्ञान एक साथ रह सकते हैं, उस समय अर्थके व्याघातको

# इत्यचोद्यं दशस्तत्रानुपयुक्तत्वसिद्धितः । पुंसो विकल्पविज्ञानं प्रत्येवं प्रणिधानतः ॥ ३२ ॥ सोपयोगं पुनश्रक्षर्दर्शनं प्रथमं ततः । चक्षुर्ज्ञीनं श्रुतं तस्मात्तत्रार्थेऽन्यत्र च ऋमात् ॥ ३३ ॥

अब आचार्य कहते हैं कि उक्त चार वार्तिकोंद्वारा किया गया बौदोंका चोष समीचीन नहीं है। क्योंकि अखका विकल्पज्ञान करते समय वहा गोदर्शनके अनुपयुक्तपनेकी सिद्धि हो रही है। क्योंकि अखका विकल्पज्ञान करनेके प्रति ही एकाप्र मनोन्यापार उग रहा है। आस्माके उपयोग कमसे ही होते हैं। पिहके उपयोगसिहत चक्षुः इन्द्रियजन्य दर्शन होता है। वह पदार्थोंकी सत्ताका सामान्य आलोकन कर लेता है। उसके पीछे चक्षुः इन्द्रियजन्य मितज्ञान होता है जो कि रूप, आकृति और घट आदिकी विकल्पना (न्यवसाय) करता हुआ उनको विशेषरूपसे जान केता है। उसके मी पीछे उस अर्थमें या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य पदार्थों के अपसे प्रतज्ञान होता है। किचित् चक्षुः दर्शन, चक्षुष अवप्रद, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क, और अनुमान ये उपयोग कमसे अनेक क्षणोंमें उपजते हैं, आत्माका एक समयमें एक ही और उपयोग उम सकता है।

## प्रादुर्भवत्करोत्याशुवृत्या सह जनौ धियं । यथादम्ज्ञानयोर्नृणामिति सिद्धान्तनिश्चयः ॥ ३४ ॥

जीनोंके जिस प्रकार निराकार दर्शन और साकारज्ञान ये उपयोग क्रमसे ही होते हैं, किन्तु शीव्र ही दोनोंकी वृत्ति हो जानेसे स्थूच्छुद्धि पुरुषोंके यहां एक साथ उत्पन्न हो जानेसे वृद्धिको प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार गोदर्शन और अश्विकल्प या चाक्षुष मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये भी उपयोग क्रमसे ही होते हैं। किन्तु शीव्र पीछे वर्त जानेसे एक साथ दोनोंकी उत्पत्ति हो जानेमें बुद्धिको प्रकट कर देते हैं। यह निर्णीत सिद्धान्त है। भावार्थ—छद्मस्थ जीनोंके उपयोग क्रमसे हो होनेंगे, लिब्धक्सप मर्छे ही एक साथ चार ज्ञान, तीन दर्शनतक हो जांय, प्रभेदोंकी अपेक्षा सेकडों क्षयोगशम्हत्य विद्याद्वियां एक साथ हो सकती हैं।

जननं जिन्तिति नायिमगन्तो यतो जितिति प्रसज्यते कि तिहैं, श्रीणादिकहकारोऽत्र क्रियते बहुळवचनात् । उणादयो बहुळं च सन्तीति वचनात् इकारादयोऽप्यनुक्ताः कर्ष-व्या एवति सिखं जिनिति उक्त कारिकामें कहा गया जिन शब्द तो " जनी प्रादुर्मावे " घातुसे मावमें इ प्रायय कर बनाया गया है। उपज जाना जिन कहलाता है। यह जिन " शब्द इक् प्रायय अन्तमें कर नहीं बनाया गया है। जिससे कि इन् माग "टि" का लोप होकर "जि" इस प्रकार रूप बन जानेका प्रसंग प्राप्त होता। तो "जिन " यहां कौन प्रत्यय किया गया है है इसका उत्तर यह है कि यहां उणादि प्रत्ययों में कहा गया इकार प्रत्यय किया जाता है। " उणादयों बहुलं" यहां बहुल शब्द के कथनसे शब्दिक उपयोगी अनेक प्रत्यय कर लिये जाते हैं। उण्, किरच्, उ, ई, रु, इत्यादिक बहुतसे प्रत्यय हैं, ऐसा वैयाकरणने कहा है। अतः स्त्रोंमें कण्डोक्त नहीं कहे गये मी इकार आदिक प्रत्यय घातुओंसे कर केने ही चाहिये। इस प्रकार " जिन: " यह शब्द सिद्ध हो जाता है।

तत्र जनौ सहिषयं करोत्याशुद्वत्या चक्षुद्वानं तच्छूतक्षानं च क्रमात्यादुर्भनदिष कथं-चिदिति हि सिद्धान्तविनिश्रयो न पुनः सह क्षायोपशिमकदर्शनक्षाने सोपयोगे मितिश्रुतक्षाने वा येन सूत्राविरोधो न भवेत् । न चैतावता परमतिसिद्धिस्तत्र सर्वथा क्रमभाविक्षान-व्यवस्थितेरिह कथंचित्तथाभिशानात् ।

उत उत्पत्तिमें कथंचित् कामसे प्रकट हो रहे भी चल्लुइन्द्रियजन्य झान और श्रुतझान ये दोनों झान चक्रम्रमण समान शीम् शृति हो जानेसे साथ उत्पन हुये की बुद्धिको करदेते हैं। इस प्रकार जैनसिद्धान्तका विशेष रूपसे निश्चय हो रहा है। किन्तु फिर आवरणोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुये उपयोगात्मक दर्शन और झान अथवा उपयोगसिहत मतिझान और श्रुतझान एक साथ नहीं होते हैं, जिससे कि श्री समन्तमद स्वामीकी कारिकाका श्री उमास्वामीके द्वारा कहे गये सूत्रके साथ अविरोध नहीं होता। अर्थात्—दोनों आचार्योंके वाक्य अविरुद्ध हैं। और भी एक बात है कि इतना कह देनेसे बौद, नैयायिक, आदि दूसरे मतोंकी सिद्धि नहीं हो जाती है। क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार कमसे होनेवाले ज्ञानोंकी ज्यवस्था की है। और यहां स्याद्वाद सिद्धान्तमें किसी किसी अपेक्षासे तिस प्रकार कमसे और अक्रमसे उपयोगोंका उपजना कहा गया है। अतः अनु-प्योगात्मकझान एक आत्मामें एकको आदि लेकर चार तक होजाते हैं। यह सिद्धान्त ज्यवस्थित हुआ।

# इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रमें प्रकरण इस प्रकार हैं कि एक समयमें एक आत्मामें एक ही विद्वानको माननेवाछे पिछतों के प्रति सम्मवने योग्य झानोंकी संख्याके निर्णयार्थ सूत्र कहना अवश्य बताकर एक शहका अर्थ करते हुये उन उद्देश्य दछके ज्ञानोंका नाम उल्लेख किया है। एक साथ पांच झान कैसे भी मही हो सकते हैं। माण्य शहका अर्थ कर उपयोगसिहत ज्ञानोंके सहमावका एकान्त निषेष

किया है | छमस्य जीवोंके एक समयमें दो उपयोग नहीं हो पाते हैं । इसपर बहुत अच्छा विचार चळाया है | अमिनन्तमद्र आचार्यकी कारिका श्री उमाखामी महाराजके स्त्रोंके अनुसार है । क्षीयोपश्चिम ज्ञान कमसे ही होते हैं । ज्ञानोंकी शिक्तयां एक साथ चार अथवा उत्तर मेदोंकी अपेक्षा इससे मी अधिक संख्यातक ठहर जाती हैं । कुरकुरी, कचौडी, पापर आदि खानेमें क्रमसे ही पाच ज्ञान होते हैं । अन्यया उनकी स्पृतिया कमसे नहीं हो पाती । आगे पीछे शिष्र शिष्ठ शिष्ठ

एकादीन्याचत्वारि स्युः शक्त्यात्मानि व्यक्त्या(त्वे)त्मैकं । भक्तव्यानि ज्ञानान्यद्भैकस्मिङ्जीवे विज्ञैर्ज्ञेयं ॥ १ ॥

समीचीन पाचों ज्ञानोंका वर्णन करते समय सम्भवने योग्य मिथ्या ज्ञानोंके निरूपण करनेके छिपे श्री उमास्त्रामी महाराजके मुखनिषयसे सूत्रसूर्यका उदय होता है।

# मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान ये विपरीत भी हो जाते हैं । अर्थात्—व्यक्त मिध्याल या अव्यक्त मिध्यात्वके साथ एकार्थसमवाय हो जानेसे अथवा दूषित कारणोंसे उत्पत्ति हो जानेपर उक्त तीन ज्ञान मिथ्याज्ञान बन जाते हैं ।

#### कस्याः धुनराश्चंकाया निष्टुत्त्यर्थे कस्यिचद्वा सिध्द्यर्थिमदं सूत्रमित्याह ।

प्रश्न कर्ता पृंछता है कि फिर कौनसी आशंकाकी निवृत्तिके छिये अथवा किस नन्य, भन्य अर्थकी सिद्धिके छिये यह ''मितिश्रुतावधयो विपर्ययक्ष '' सूत्र रचा गया है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

अथ ज्ञानानि पंचापि व्याख्यातानि प्रपंचतः । किं सम्योव मिथ्या वा सर्वाण्यपि कदाचन ॥ १ ॥ कानिचिद्वा तथा पुंसो मिथ्यारांकानिवृत्तये । स्वेष्टपक्षप्रसिद्धवर्थं मतीत्याद्याह संप्रति ॥ २ ॥

अब नवीन प्रकरणके अनुसार यह कहा जाता है कि विस्तारसे पांचों मी हानोंका व्याख्यान किया जा चुका है। उसमें किसीका इस प्रकार शंकारूप विचार है कि क्या सभी झान कभी कभी सभीचीन ही अथवा मिथ्या भी हो जाते हैं ! या आस्माक पांचोंमेंसे कितने ही झान तिस प्रकार समीचीन और मिथ्याझान हो जाते हैं ! इस प्रकार मिथ्या आशंकार्गोकी निष्ठतिके लिये और अपने इष्ट सिद्धान्तपक्षकी सिद्धिके लिये औउमास्त्रामी महाराज अवसर अनुसार इस समय ''मतिश्रुतावधयो'' हस्यादि सूत्रको स्पष्ट कहते हैं !

#### पूर्वपदावधारणेन सूत्रं व्याचष्टे।

मति, श्रुत, अवधिद्वान ही विपरीत हो जाते हैं, यों पहिले बहेरय वाल्यके साथ ''एवकार'' लगाकर अवधारण किया गया है। किन्तु माति, श्रुत, और अवधि ये तीन ज्ञान मिध्याज्ञान ही हैं, इस प्रकार विवेयदलके साथ एवकार लगानेसे हम जैनोंका इष्ट सिद्धान्त विगढ जाता है। क्योंकि सम्यग्रहिष्ट जीवोंमें हो रहे मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान सम्यग्ज्ञान मी हैं। अतः उत्तरवर्ती अवधारणको लोडकर पूर्वपदके साथ एवकार लगाकर अवधारण करके श्रीविधानन्दस्वामी इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं।

मत्यादयः समारूपातास्त एवेत्यवधारणात् । संगृह्यते कदाचित्र मनःपर्ययकेवले ॥ ३ ॥ नियमेन तयोः सम्यग्भावनिर्णयतः सदा । मिथ्यात्वकारणाभावाद्विशुद्धात्मनि सम्भवात् ॥ ४ ॥

वे मित आदिक ज्ञान ही मिथ्याज्ञानरूप करके मछे प्रकार आम्नाय अनुसार कहे गये हैं। इस प्रकार पूर्व अवधारण करनेसे मनःपर्ययज्ञान और केवळ्ज्ञान कमी मी विपर्यय ज्ञान करके संगृहीत नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उन मनःपर्ययज्ञान और केवळ्ज्ञानमें सदा ही नियमकरके समी-चीन भावका निर्णय हो रहा है। ये दो ज्ञान विशेषरूपसे ग्रुद्ध हो रहे आत्मामें उपजते हैं। अतः इनको मिथ्यापनके सम्पादनका कोई कारण नहीं है। अतः आदिके तीन ज्ञान मिथ्याञ्चान मी हो असते हैं। और अन्त्रके हो ज्ञान समीचीन ही हैं।

## दृष्टिचारित्रमोहस्य क्षये वोपरामेऽपि वा । मनःपर्ययविज्ञानं भवन्मिथ्या न युज्यते ॥ ५ ॥

दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय या उपराम अथवा खयोपशमके मी होनेपर हो रहा मनःपर्यय ज्ञान कैसे भी निध्या नहीं हो सकता है। भावार्य—सम्यर्दर्शन और सम्यग्वारित्रके सहमानी मनःपर्यय ज्ञानको मिध्यापना युक्त नहीं है। छठवेंसे छेकर बारहवें गुणस्थानतक मनःपर्यय ज्ञान होना सम्यवता है। जिस समय मुनिमहाराजके मनःपर्ययद्वान है, उस समय प्रयमोपशम या दितीयोपशम सम्यवस्य, क्षायिकसम्यवस्य, क्षायोपशमिक सम्यवस्य, इन तीन सम्यक्तोंमेंसे कोई एक सम्यवस्य अवस्य है। तथा छठवें, सातवें गुणस्थानोंमें क्षायोपशमिक चारित्र पाया जाता है। इसके वागे उपशमचारित्र तथा क्षायिक चारित्र है। अतः ज्ञानोंको मिध्या करनेवाछे कारणोंका सहवास नहीं होनेसे मनःपर्ययज्ञान समीचीन ही है, मिध्या नहीं, यह युक्तिपूर्ण सिद्धान्त है।

# सर्ववातिक्षयेऽत्यन्तं केवलं प्रभवत्कथम् । मिथ्या सम्भाव्यते जातु विद्युद्धि परमां दधत् ॥ ६ ॥

ह्मानावरण कमोकी सर्वमातिप्रकृतियों के अध्यन्त क्षय हो जानेपर उत्पन्न हो रहा केवळज्ञान तो कदाचित् भी मछा कैसे मिथ्यारूप सम्भव सकता है ! जब कि वह केवळज्ञान उत्कृष्ट विश्चिदिको घारण कर रहा है । दर्शन और चारित्रमें दोष छग जानेपर ही ज्ञानों में भिथ्यापन प्राप्त हो जाता है किन्तु दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय और ज्ञानावरण प्रकृतियों के सर्वया क्षय हो जानेपर उत्पन्न हो रहा केवळ्ञान तो काळत्रथमें भी विपर्यय नहीं हो सकता है । अध्यन्त क्षयमें अध्यन्तका अर्थ तो वर्तमानमें एक वर्गणाका भी नहीं रहना और भविष्यमें उन कर्मीका किंचित् भी नहीं स्वना है ।

## मतिश्रुताविभज्ञानत्रयं तु स्यात्कदाचन । मिथ्येति ते च निर्दिष्टा विपर्यय इहाङ्गिनाम् ॥ ७ ॥

जीवोंके मति, श्रुत, अवधि, ये तीन ज्ञान तो कभी कभी मिथ्या हो जाते हैं। इस कारण वे मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान इस प्रकरणमें विवर्थय इस प्रकार कह दिये हैं।

> स च सामान्यतो मिथ्याज्ञानमत्रोपवर्ण्यते । संशयादिविकल्पानां त्रयाणां संगृहीतये ॥ ८ ॥

वह भिपर्यय तो यहां सामान्यरूपसे समी भिथ्याज्ञानों खरूप होता हुआ भिथ्याज्ञानके संशय, विवर्थय, अनन्यवसाय इन तीन भेदोंके संग्रह करनेके छिये श्रीउमाखामी महाराज द्वारा निरूपा गया है। अर्थात् " विपर्थयः " यह जातिमें एक वचन हैं। अतः मिथ्याज्ञानके तीनों विश्लेपोंका संग्रह हो जाता है।

## समुचिनोति चस्तेषां सम्यक्त्वं व्यावहारिकम् । मुख्यं च तदनुक्तौ तु तेषां मिथ्यात्वमेव हि ॥ ९ ॥

च अन्ययके समुचय, अन्वाचय, इतरेतरयोग, समाहार, ये कतिवय अर्थ हैं। यहा " च " निपातका अर्थ समुचय है। जैसे कि बम्हचर्य बतको पाछो और ससबतको पाछो " बम्हचर्य सञ्जन्न धारय "। अतः वह च शद्ध उन मति, श्रुत, अवधिज्ञानोंके न्यवहारमें प्रतीत हो रहे सम्यकानेका और मुख्य समीचीनपनेका समुचय (एकत्रीकरण) कर छेता है। परस्परमें नहीं अपेक्षा रख रहे अनेकोंका एकमें अन्वय कर देना समुचय है। किन्तु सूत्रमें च शहके नहीं कथन करनेपर तो उन तीनों ज्ञानोंका नियमसे पिध्यापना ही विधान किया जाता, जो कि इष्ट नहीं है। क्षर्यात्—सम्परदृष्टि जीनोंके हो रहे ज्ञान सभी सम्परहान कहे जाते हैं। ज्ञानकी सभीचीनताका सम्पादक अन्तरंगकारण सम्परदर्शन है। अतः चौथे गुणस्थानसे ठेकर बारहर्वे गुणस्थान तकके जीवोंमें कामक, चाकचन्य, तिमिर, आदि दोषोंके वशसे हुये मिध्याज्ञान मी सन्यग्ज्ञान माने जाते हैं। तथा पहिले और दूसरे गुणस्थानवाले जीवोंके निर्दोष चक्ष गादिसे दृये समीचीनज्ञान मी अन्तरंगकारण भिष्यात्वके साहचर्यसे भिष्याज्ञान कहे जाते हैं। यह अन्तरंगकारण सम्यग्दर्शनके अनुसार क्वानोंके सम्यक्षनकी व्यवस्था हुयी तभी तो मनःपर्यय और फेवळज्ञान काळत्रयमें मी मिध्या नहीं हो पाते हैं। हा, इन्द्रियोंकी निर्दोषता मनकी निराकुळता और निद्रा, स्वप्न, शोक, मय, काम, आदि दोषोंसे रहित आत्मा इयादि कारणोंसे छोकप्रसिद्ध समीचीन न्यवहारमें ज्ञानका सम्यक्षना जो निर्णीत हो रहा है, तदनुसार पहिले गुणस्थानके झानमें समीचीनता पायी जाती है। और चौथे, छठे गुजस्थानवर्ती विद्वान् या मुनियोंके भी कामछ वात, तिमिर, स्यानगृद्धि, **अ**ज्ञान, आदि कारणोंसे व्यावहारिक मिध्याज्ञान सम्मवते हैं । इस सूत्रमें उपात्त किये गये च शद्ध करके व्यवहारसम्बन्धी और मुख्य सम्बक्षना भी तीनों ज्ञानोंमें कह दिया जाता है।

### ते विपर्यय एवेति सूत्रे चेन्नावधार्यते । चराद्वमन्तरेणापि सदा सम्यक्त्वमत्त्वतः ॥ १० ॥

" वे तीनों ज्ञान विपर्यय ही हैं " इस प्रकार विधेयदळमें एवकार छगाकर अवधारण नहीं किया जाय, जो कि हम जैनोंको इष्ट है। तब तो सूत्रमें कहे हुये " च " शहके विना मी सर्वदा उन तीनों ज्ञानोंको सम्यक्त सहितपना सुक्रमतासे प्राप्त हो जाता है। मावार्थ—उत्तर दक्षें यदि एवकार नहीं क्याया जाय तब तो " च " के बिना भी तीनों ज्ञानोंका समीचीनपना ज्ञात हो जाता है। क्योंकि पूर्व अवधारणसे तो मनःपर्यय और केवळज्ञानका मिथ्यापन निषेधा गया था। मति, श्रुत, अवधि, ज्ञानोंका समीचीनपना तो नहीं निषद्ध किया गया है।

## मिथ्याज्ञानविशेषः स्यादिसम्बक्षे विपर्ययः । संशयाज्ञानभेदस्य चशब्देन समुचयः ॥ ११ ॥

तो इस पक्षमें स्त्रका च शब्द व्यर्थ पढा । क्योंकि "च" शब्दहारा किये गये कार्यको उत्तर अवधारणके निषेत्रसे ही साथ किया गया है। अतः स्त्रोक्त विवर्धय शब्दका अर्थ सामान्य मिथ्याद्वान नहीं करना, किन्तु विवर्धका अर्थ मिथ्याझानोंका विशेष मेद म्रान्तिस्वरूप विवर्धय केना, जिसका कि कक्षण " विवरीतैककोटिनिश्चयो विवर्धयः " वहां वर्त रहे पदार्थसे सर्वथा विपरीत ही पदार्थकी एक कोटिका निश्चय करना है। अत्र च शब्द करके मिथ्याझानके अन्य शेष बचे हुये संशय और क्यान इन दो मेदोंका समुच्चय कर केना चाहिये। इस ढंगसे च शब्द सार्थक है।

अत्र मतिश्रुतावधीनापिवशेषेण संशयविषयीसानध्यवसायरूपत्वसक्तौ यथापतीति तद्दर्शनार्थमादः।

यहां प्रकरणमें स्त्रके सामान्य अर्थ अनुसार मति, श्रुत, अविध इन तीनों झानोंको विशेषता रिहत होकरके संशय, विपर्यय, खनच्यवसायरूप विपर्ययपनेका प्रसंग आता है । अर्थात्—तीनोंमें से प्रत्येकज्ञानमें भिष्याज्ञानके तीनों मेद सम्मवनेका प्रसंग आवेगा । किन्तु वह तो सिद्धान्तियोंको अमीष्ट नहीं है । अतः प्रतीति अनुसार जिस जिस ज्ञानमें विपर्ययज्ञानके जो दो, तीन आदि मेद सम्मवते हैं, उनको दिख्ळानेके छिये श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा कथन करते हैं ।

तत्र त्रिधापि मिथ्यात्वं मतिज्ञाने प्रतीयते । श्रुते च द्विविधं बोध्यमवधौ संशयाद्विना ॥ १२ ॥ तस्येन्द्रियमनोहेतुसमुद्भृतिनियामतः । इन्द्रियानिन्द्रियाजन्यस्वभावश्राविधः स्मृतः ॥ १३ ॥

तिन तीनों ज्ञानोंमेसे मितज्ञान और श्रुतज्ञानमें तो तीनों भी प्रकारका मिथ्यापना प्रतीत हो रहा है। तथा अवधिज्ञानमें संशयके विना विपर्यय-और अनध्यवसायस्वरूप दो प्रकार मिथ्यापना जाना जा रहा है। कारण कि वह मितज्ञान तो नियमसे इन्द्रिय और मन इन कारणोंसे मळे प्रकार उत्पन्न हो रहा है। और श्रुतद्वान मनको निमित्त मानकर उपजता है। अतः इनकी परतंत्रतासे हुये दोनों झानों में तीनों प्रकारके मिट्यापन हो जाते हैं। संशयका कारण तो इन्द्रिय और अनिन्द्रियसे उपजनेपर ही चिटित होता है। किन्तु अवधिज्ञानका स्वभाव इन्द्रिय और अनिन्द्रियोंसे नहीं उरपन होना होकर केवळ ख्रियोपशमकी अवेक्षा रखनेवाळे आत्मासे ही उपज जाना है। ऐसा प्रमेय आर्प आन्नाय अनुसार स्मरण हो रहा चळा आ रहा है।

मतौ श्रुते च त्रिविषं भिथ्यात्वं बोद्धव्यं मतेरिन्द्रियानिन्द्रियनिभिक्तकत्वनियमात् । श्रुतस्यानिन्द्रियनिभिक्तकत्वनियमात् द्विविधमवर्षो संग्रयाद्विना विपर्ययानध्यवसायावित्यर्थः।

उक्त दो कारिकाओं का विवरण इस प्रकार है कि मितजान और श्रुतज्ञानमें तीनों प्रकारका मिट्याल समझ छेना चाहिये । क्योंकि मितज्ञानके निमित्तकारण इन्द्रिय और ध्वानिन्द्रिय हैं, ऐसा नियम है। तथा श्रुतज्ञानका निमित्तकारण नियमसे मन माना गया है। किन्तु अविज्ञानमें संशयके विना दो प्रकारका मिट्यापन जान छेना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि अविधिज्ञानमें विपर्यय कीर अनन्यवसाय ये दो मिट्यापन सम्मवते हैं।

कृतः संग्रयादिन्द्रियानिन्द्रियानन्यस्वभावः प्रोक्तः । संग्रयो हि चिन्नताप्रतिपत्तिः, किमयं स्थाणु किं वा पुरुष इति । स च सामान्यनत्यन्नाद्विशेषानत्यन्नाद्वभयविशेषस्मर्यणात् प्रजायते । दूरस्ये च वस्तुनि इन्द्रियेण सामान्यत्य सिन्नकृष्टे सामान्यनत्यन्नत्वं विशेषानत्यन्नत्वं च दृष्टं मनसा च पूर्वातुभूततदुभयविशेषस्मरणेन, न चावध्युत्पचौ क्वि-दिन्द्रियव्यापारोऽस्ति मनोव्यापारो वा स्वावरणक्षयोपश्यविशेषात्मना सामान्यविशेषान्मनो वस्तुनः स्वविषयस्य तेन ग्रहणात् । ततो न संश्वात्माविशेः ।

अवधिश्वानमें संशयके विना दो ही मिध्यापन क्यों होते हैं है इसका उत्तर इन्द्रिय और अनिन्द्रियसे नहीं उत्पन्न होना स्वमाव ही बिडिया कहा गया है । कारण कि चळायमान प्रतिपित्तका होना संशय है । जैसे कि कुछ अंभेरा होनापर दूरवर्षी ऊंचे कुछ भोटे पदार्थमें क्या यह ठूंट है है अथवा क्या यह मनुष्य है । इस प्रकार एक वस्तुमें विरुद्ध अनेक कोटियोंको स्पर्शनेवाला झान संशय कहा जाता है । तथा वह संशय ज्ञान विचारा सामान्य धर्मोका प्रत्यक्ष हो जानेसे और विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष हो जानेसे और विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष हो जानेसे और इस काता है । अथवा वह संशय ज्ञान विचारा सामान्य धर्मोका प्रत्यक्ष हो जानेसे और विशेष धर्मोका प्रत्यक्ष नहीं होनेसे, किन्तु उन दोनों विशेष धर्मोका स्मरण हो जानेसे अच्छा उरम्ब हुजा करता है । अन्य दर्शनकारोंने मी संशयज्ञानकी उत्यित इसी ढंगसे बतायी है । '' सामान्य-प्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्वमयविशेषामृतेश्च संशयः ''। दूर देशमें स्थित हो रहे वस्तुके इन्द्रियोंकरके सामान्यक्रयक्ष यथायोग्य संनिक्षयुक्त (योग्यदेश अवस्थिति) हो जानेपर सामान्य धर्मोका प्रत्यक्ष कर छेना और विशेषधर्मोका प्रत्यक्ष नहीं होना देखा गया है । पिहले अनुमवे जा चुके उन दोनों तीनों आदि वस्तुओंके विशेष धर्मोका मन इन्द्रियहारा स्मरण करके स्मरणझान उपज जाता है,

तव संशय होता है। अतः संशयके कारण भिक जानेपर मित और श्रुतमें तो संशय नामके भिश्याज्ञानका भेद सम्मव हो जाता है। किन्तु अवधिज्ञानकी उत्पत्ति होनेमें (किसी भी विषयमें) हुन्दियोंका व्यापार अथवा मनका व्यापार नहीं देखा गया है, जिससे कि सामान्यका प्रत्यक्ष होता हुआ और विशेषका प्रत्यक्ष नहीं होता हुआ, किन्तु विशेषके स्मरण करके संशयज्ञान होना वहां अविधि विषयमें वन बैठता। वस्तुतः अपनेको ढकनेवाळे अवधिज्ञानावरणकर्मके स्मयोपशमिवशेष सक्त्य उस अवधिज्ञान करके अपने विषय मृत सामान्य विशेष धर्मआत्मक वस्तुका प्रहण होता है। यानी अवधिज्ञान अपने विषय मृत सामान्य विशेष धर्मआत्मक वस्तुका प्रहण होता है। यानी अवधिज्ञान संशयसक्त्य नहीं माना गया है। अवधिज्ञान या विमृङ्गज्ञान अतीव स्पष्ट है। अतः उसके विषयमें संशय होना असम्भव है।

विपर्ययातमा त पिथ्यात्वोदयाद्विपरीतवस्तुस्वभावश्रद्धानसहभावातसम्बोध्यते ।

किन्तु मिध्यात्वक्षमेके उदयसे वस्तुस्वमावके विपरीत श्रद्धान स्वरूप हुये मिध्यादर्शनके साथ रहता हो जानेसे अवधिक्षान विगर्ययस्वरूप तो सम्बोधा जाता है। अर्थात् कोकमें प्रसिद्ध है कि मद्यविक्षेताकी द्कानपर द्वको पीनेवाटा मी पुरुष हीनदृष्टिसे देखा जाता है। जिस आस्मामें मिध्यादर्शन हो रहा है उसमें हुआ अवधिक्षान भी विभंग होकर विपरीत ज्ञान कहा जाता है।

तयानध्यवसायात्माप्याञ्च जपयोगसंहरणाहिज्ञानान्तरोपयोगाह्रस्छत्तृणस्पर्धवदु-त्पाद्यते । दृहोपयोगावस्थायां तु नावधिरनध्यवसायात्मापि ।

तिसी प्रकार शीव अपने उपयोगका संकोच करनेते या दूसरे विज्ञानमें उपयोगके चले जानेसे चलते हुये पुरुषके तृण छू जानेपर हुये अनन्यवसाय ज्ञानके समान अवधिज्ञान भी अनन्यवसायस्वरूप उपजा लिया जाता है। हां, ज्ञेय विषयमें इट रूपसे लगे हुये उपयोगकी अवस्थामें तो अवधिज्ञान अनन्यवसायस्वरूप मी नहीं होता है। उस दशामें केवल एक विषयेंय मेद ही घटेगा।

कथमेवावित्थितोऽविधिरिति चेत्, कदाचिद्युगमनात्कदाचिद्दनतुगमनात्कदाचिद्द-र्थमानत्वात्कदाचिद्धीयमानत्वाचथा विद्युद्धिविपरिवर्षमानादवस्थितोविधिरेकेन हृपेणाव-स्यानात्र पुनरहढोपयोगत्वात्त्वस्वभावपरावर्चनेऽपि, तस्य तथा तथा हढोपयोगत्वाविरोधात् ।

कोई पूंछता है कि इस प्रकार खनध्यवसायदशामें दृढ उपयोग नहीं होनेके कारण महा अवधिकान कैसे अवस्थित समझा जायगा ! यानी उक्त दशामें शवधिकानके छह मेदोंमेंसे पांचवा भेद अवस्थित तो नहीं अवस्थित हो पाता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पश्च होनेपर उत्तर यह समझना कि कमी कमी दूसरे देश या दूसरे मध्में अनुगमन करनेसे और कमी नहीं अनुगमन करनेसे और कदाचित् वर्धमान होनेसे, कमी कमी हीयमान हो जानेसे, तिस प्रकार विद्युद्धियोंके विभिन्न परिवर्तन हो जानेसे अवधिज्ञान अनवस्थित हो रहा मी एकरूप करके अवस्थान हो जानेसे अवस्थित माना जाता है। हा, फिर टढ उपयोगपना न होनेके कारण स्वमावका परिवर्तन होते हुये मी अवस्थितपना नहीं है। उस अवधिज्ञानको तिस तिस प्रकार अनुगामी होना, अननुगामी होना, बढना, घटना, होनेपर मी टढ उपयोगपनेका कोई विरोध नहीं है। अतः विपर्यय या अनम्यवसायकी अवस्थामें मी अवस्थित नामका पांचर्षा मेद अवधिज्ञानमें घटित हो जाता है।

#### कुतः पुनस्त्रिष्वेव बोधेषु भिथ्यात्वमित्याह ।

कोई शिष्य जिज्ञासा करता है कि फिर यह बताओं कि तीनों ही ब्रानोंमें मिथ्यापना किस कारणसे हो जाता है ! ऐसी जाननेकी इच्छा होनेपर श्री विद्यानन्दस्वामी वार्तिक दारा परिमापित अर्थको कहते हैं।

# मिथ्यात्वं त्रिषु बोधेषु दृष्टिमोहोदयाद्भवेत् । तेषां सामान्यतस्तेन सहभावाविरोधतः ॥ १४ ॥

मित, श्रुत, अवधि, इन तीनों झानोंमें मिथ्यापना दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे सम्मवजाता है। क्योंकि सामान्यरूपसे उन तीनों झानोंका उस मिथ्यावके साथ सद्धाव पाये जानेका कोई विरोध नहीं है। मावार्थ — पण्डितका कारणवश पूर्व होजाना, धनीका निर्धन वन जाना, नीरोग जीवका रोगी हो जाना, इत्यादि प्रयोग ठोकमें प्रसिद्ध हैं। यह कथन सामान्य अपेक्षा सत्य है। यानी जिस मनुष्यको हम आजन्म सामान्यरूपसे पण्डित मान चुके थे, वह मध्यमें ही किसी तीव असदाचार, उन्मत्तता, शोक, बहुतीचिन्ता, कुप्रमाव, मन्त्र अनुष्ठान आदि कारणोंसे मूर्व वन गया। ऐसी दशामें पण्डितको मूर्वपनका विश्वान कर दिया जाता है। विशेषरूपसे विचारनेपर तो जब मूर्व है, तब पण्डित नहीं है, और जब पण्डित या तब मूर्व नहीं या। अतः उक्त प्रयोग नहीं वनता है। ऐसे ही सेठ निर्धन होगया, नीरोगी रोगी होगया, कुर्कान अकुर्जन होगया, सबळ निर्वळ होगया, अथवा रागी वीतराग हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है इत्यादि स्थळोंपर भी छगा छेना। बात यह है कि प्रकृत सूत्र अनुसार सामान्यरूपसे उदिष्ट किये गये तीन झानोंमें विपर्ययपनेका विवान करना चाहिये, विशेषरूपसे नहीं।

# यदा मत्यादयः पुंसस्तदा न स्याद्विपर्ययः । स यदा ते तदा न स्युरित्येतेन निराकृतम् ॥ १५ ॥

कोई एकान्तवादी विद्वान निश्चयनयकी कथनों के समान यों वखान रहा है कि जिस समय आत्माओं के मति, अत, अवधि, झान हैं ( जो कि समीचीम होते हुए सम्यक्दिष्टियों के ही पाये जाते हैं ) उस समय कोई मी विपर्ययहान नहीं होगा । और जिस समय आस्मामें वह विवर्षय हान है, उस समय वे मित, श्रुन, अविश्व, ज्ञान कोई न होंगे। इस प्रकार एकान्तवादियोंका कथन भी इस उक्त कथनसे खिण्डत कर दिया गया है, ऐसा समझ छो। भावार्थ-विथ्या और समीचीन समी येदोंमें सामान्यरूपसे सम्भवनेवाळे मिति, श्रुत, और अविश्व, यहां उद्देश्यर्ळमें रक्ले गये हैं। उनमें विपर्ययपनका विधान सानन्द किया जा सकता है।

# विशेषापेक्षया होषा न विपर्ययरूपता । मत्यज्ञानादिसंज्ञेषु तेषु तस्याः प्रसिद्धितः ॥ १६ ॥

विशेषकी अपेक्षा करके विचारा जाय तब तो इन मित, श्रुन, अवधिझानों, का विपर्ययस्वरू-प्यना नहीं है। क्योंकि मित अज्ञान, श्रुत अझान, विभंग झान, इस प्रकारकी विशेष संज्ञावाळे उन झानोंमें उम विपर्यय स्वरूपताकी प्रसिद्धि हो रही है। अर्थात्—जैसे कि एवं भूतनयसे विचारनेपर रोगी ही रोगी हुआ है। नीरोग पुरुष रोगी नहीं है। उसीके समान कुमितिज्ञान ही विपर्ययस्वरूप है। सम्यग्दिशके हो रहा मितिज्ञान तो विपरीत नहीं है। इस प्रकार सूत्रके अर्थका सामान्य और विशेषरूपसे व्याख्यान कर छेना चाहिये।

सम्पन्त्वावस्थायामेव पतिश्रुतावधयो व्यपदिवयन्ते पिथ्यात्वावस्थायां तेषां मत्यक्षान-व्यपदेशात् । ततो न विशेषरूपत्या ते विपर्यय इति व्याख्यायते येन सहानवस्थान्नक्षणो विरोधः स्यात् । किं तिर्हे सम्पग्सिथ्यापत्यादिव्यक्तिगतमत्यादितामान्यापेक्षया ते विपर्यय इति निश्चीयते पिथ्यात्वेन सहभावाविरोधात्त्रथा मत्यादीनां ।

सम्यादर्शन गुणके प्रकट हो जानेवर सम्यक्त अवस्थामें ही हो रहे वे ज्ञान मित्रझान, श्रुतझान, अवधिझान खल्ल कहे जा रहे हैं। निध्यात्वकर्मके उदय होनेवर भिध्यात्व अवस्थामें तो उन ज्ञानोंका कुनित्रज्ञान, जुयुतझान, और विभेगज्ञान रूपे विश्ववद्यार किया जाता है। तिस कारणिस विशेषरूपयने करके वे मित आदिक ज्ञान विपर्ययस्थरूप हैं। इस प्रकार ज्याद्यान नहीं किया जाता है, जिससे कि शीत, उष्णके समान "साथ नहीं ठहरना " इस उक्षणवाद्या निरोध हो जाता। अर्थात्—" मितश्रुतावधयो विपर्ययक्ष " इस स्वामें पडे हुथे मित, श्रुत, अविद् , ये सद्ध सम्याझानोंका उद्देश कर विपर्ययनेका विधान करना विरुद्ध पहला है। अतः विशेषरूप करके उन मित आदिक झानोंको नहीं पक्षडना तो किर किस प्रकार ज्याद्यान करना ! इसका उत्तर यों है कि समीचीन मितशन और मिथ्या मित्रझान या सभीचीन श्रुतझान और मिथ्या श्रुतझान आदिक अनेक व्यक्तियों प्राप्त हो रहे मित्रज्ञन, आदिक अनेक व्यक्तियों प्राप्त हो रहे मित्रज्ञन, आदिक, अविदे गये वे झान विषर्ययस्वरूप

रानके अमाणिक्यपनेको करनेके छिपे राइगृह, गूर्ल, मीटनीकी कुटी, हिन्दी, यस, आदिक पदार्थ समर्थ नहीं हैं। क्योंकि उन आप्नि आदिक या गृह आदिकको सुवर्ण या माणिक्यके विपरिणाम करानेके निमित्त होता है। इससे आचार्य महाराजका यह अभिप्राय ध्वनित होता है कि जो पदार्थ सोने या माणिक्यको अन्यथा कर सकते हैं, उनके हारा सोना या माणिक मी राख या चूना हो जाता है। हां, आकाश आदि शुद्धक्योंका अन्ययामाव किसीके बल, झूते, नहीं हो पाता है। किन्तु भिट्यादर्शन परिणामसे युक्त हो रहा आत्मा तो अपने आश्रयमें वर्स रहे मिल, अन, आदि बानोंको निवर्यय स्वरूपपनेको प्राप्त करा देता है। क्योंकि उस मिथ्यादि आत्माको तीन ज्ञानोंकी तिस प्रकार कुझानरूप परिणित करानेमें प्रेरक निमित्तवना प्राप्त हैं। असे कि कड़ने गूरेकी धूनहित हो रही कड़नी धूनी अपने आश्रय प्राप्त हो रहे दूधको कड़ने रस सिहतवनेसे परिणित करादेती है। इस कारण भिध्यादर्शनका सहभाव होजानेपर मी मिति आदिक बानोंके समीचीनपनेका परित्याग हो जाना शंका करने योग्य नहीं है। तुष्छ पुरुषके अन्य गुण मी तुष्छ हो जाते हैं। गम्मीर नहीं रहते हैं। एक गुण या दोष दूसरे गुण या दोषोंपर अयश्य प्रमाव डाळता है। प्रकाण्ड निद्वान यदि पूर्ण सदाचारी मी हैं तो वह परमपूर्ण है।

#### परिणामित्वमात्मनोऽसिद्धमिति चेदत्रोच्यते ।

कोई एकान्ती कहता है कि आत्मामें यदि कुमतिज्ञान है, तो सुमतिज्ञान किर नहीं हो सकेगा और यदि आत्मामें सुमतिज्ञान है तो किर आत्मा कुमतिज्ञानरूप विपरिणति नहीं कर सकता है। क्योंकि आत्मा कूटस्य निख है। परिवर्तन करनेवाटे परिणामोंसे सहितपना तो आत्माके अपिस है। इस प्रकार किसी प्रतिवादीके कहनेपर इस प्रकरणमें श्री विधानन्द आचार्य द्वारा समा-धान कहा जाता है। उसको सावधान होकर सुनिये।

> न चेदं परिणामित्वमात्मनो न प्रसाधितम् । सर्वस्यापरिणामित्वे सत्त्वस्यैव विरोधतः ॥ २१ ॥ व यतो विपर्ययो न स्यात्परिणामः कदाचन । मत्यादिवेदनाकारपरिणामनिवृत्तितः ॥ २२ ॥

आत्माका यह परिणामीयना हमने पूर्व प्रकरणोंमें मळे प्रकार साथा नहीं है, यह नहीं समझना | यानी आत्मा परिणामी है, इसको हम अच्छी युक्तियोंसे साथ चुके हैं | जैनसिखान्त अनुसार समी पदार्थ परिणामी हैं | सम्पूर्ण पदार्थोको या सममें एक भी वस्तुको यदि अपरिणाभीयना माना जायमा, तो उसकी जगत्में सत्ता रहनेका ही विशेष हो जायमा | क्योंकि परिणामीयनसे सत्त्व व्यास हो रहा है | व्यापक परिणामीयनके रहने

पर ही व्याप्य सन्त्र ठहर सकता है । सम्पूर्ण पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रीव्यसे शोभायमान हैं । पूर्व आकारोंका त्याग, उत्तर आकारोंका प्रहण और ध्रुविधितित्त्र परिणाम सर्वत्र सर्वदा देखे जाते हैं । अतः आत्मा कृटस्य नहीं है । जिससे कि कदाचित भी मित आदिक झानोंके आकारबाडे परिणामोंकी निवृत्ति हो जानेसे आत्माको विपर्ययस्य पर्यायं नहीं हो पाती । अर्थात् परिणामी आत्माको भिध्यात्मका उदय हो जानेपर मति, श्रुत, आदिक झानोंको आकारस्वस्य परिणामोंकी निवृत्ति हो जानेसे कुमित आदिक विपर्यय झान प्रवर्त जाते हैं । ज्ञानपना या चेतनपना स्थित रहता है । अतः परिणामी आत्माको विपर्यय झानोंका हो जाना सम्मव जाता है ।

# इस सूत्रका सारांश ।

इस सूत्रमें कथन किये गये प्रकरणोंका ऋन इस प्रकार है कि प्रथम ही पांच झानोपयोग और चार दर्शनोपयोग इनमेंसे कतियय ज्ञानोपयोंगोंका विपर्ययपना बतळानेके छिये सत्रका प्रारम्भ करना आवस्यक समझकर तीन ही ब्रानोंको विपर्ययपना साधकर मिथ्या शंकाओंकी निवास कर दी है। सूत्रमें पूर्वपदके साथ अवधारण कमाना अन्छ। बताया है। मन:पर्वय और क्षेत्रकन्नान समीचीन ही होते हैं। क्योंकि पहिने और दूसरे ही गुणस्थानोंमें सम्भवनेवाने दर्शनमोहनीय और पांचवें गुणस्थानतक पाये जा रहे चारित्रमोहनीय कर्मीके विशेष शक्तिशाली सर्धकाँके उदयका उनके साथ सहसाव नहीं है। इसके आगे " च " राज्यकी सार्थकता दो ढंगोंसे बताई गयी है। किस ज्ञानमें कितने मिट्यापन सम्मव जाते हैं इसका प्रचोध कराया है । अवधिज्ञानमें विपर्यय और अनन्यवसायको योग्यतासे साथ दिया है। माते कइनेसे छमतिज्ञानका प्रहण होता है। ऐसी दशामें वह सुमीत तो काळत्रयमें मी विषयंय नहीं हो सकता है। इस कटाक्षका विद्वतापूर्वक निराकरण कर दिया है। दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकर्म आत्माके अन्य कतिपय गुणींपर अपना प्रमाव डाक केते हैं। कोई अस्तिव, वस्तुत्व आदि गुणोंकी ह्यानि वे कर्म कुछ नहीं कर -सकते हैं। कडवी तस्वी दूवके रसका विपरिणाम कर देती हैं। किन्तु दूवकी शुक्छता या पतला-पनको बाधा नहीं पहुंचाती है। हां, पीळारंग या दही इनको भी ठेस पहुंचा देता है। आमाके सम्यर्द्शन गुणका त्रिमात्र परिणाम हो जानेपर मति, श्रुत, अवधि झानोंका विपर्ययपना प्रसिद्ध हो जाता है, इस रहस्यको दृष्टान्तोंसे पुष्ट किया है । कूटस्थ आत्माका निराकरण कर प्रत्यक्ष आदि प्रनाणोंसे आत्माका परिणामीयन पूर्व प्रकरणोंमें साधा जा चुका कह दिया है। संक्षारमें रहनेवाळे अनन्तानन्त जीव तो मिथ्यादृष्टि अवस्थामें मिथ्याज्ञानोंसे बिरे हुये हैं ही । हां, वर्तमानकाळको अवेक्षा अर्तक्यात जीवोंको भी सम्पन्दर्शन हो चुकनेपर पुनः मिध्याल या अनन्ता-तुबन्धीके उदय हो जानेसे यथायोग्य तीन झान विवर्ययस्त्ररूप हो जाते हैं। अर्धपुद्रव्यपिवर्तन

काछ सम्बन्धी ऐसे अनेकानेक जीव हैं । इन प्रकार मति आदिक तीन झानोंका कदाचित् कारणवश विपर्ययपना युक्तियोंसे साधदिया है ।

सुदृष्टिमोहाद्यकपायपाकान् पतिश्रुतावध्युपळव्धयः स्युः । सदोपहेतोश्र विपर्ययश्र पयो ययेश्वाक्रगतं कटूचं ॥ १ ॥

कोकन्यवहारकी प्रसिद्धि अनुसार मिच्यादृष्टियोंके और सम्वग्दृष्टियोंके ज्ञानोंमें जब कोई विशेष अन्तर नहीं दीखता है तो किर क्या कारण है कि मिच्याद्द्र्शनके साह्चर्यमात्रसे मिच्या-दृष्टियोंका घटज्ञान विपर्ययज्ञान कहा जाय और सम्यग्दृष्टियोंका घटज्ञान विपर्ययज्ञान कहा जाय और सम्यग्दृष्टियोंका घटज्ञान विपर्ययज्ञान कहा जाय है इस प्रकार कटाक्ष उपस्थित होनेपर श्री उमास्नामी महाराज हेतु और दृष्टान्त द्वारा प्रकृत अर्थको पुष्ट करनेके लिये स्वकीय मुखाअसे सूत्र—आसार वर्षाते हैं।

# सदसतोरविशेषाद्यहच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥३२॥

विद्यमान हो रहे और अविद्यमान हो रहे अथीकी अथवा प्रशंसनीय और अप्रशंसनीय अर्थोकी अविशेषता करके यहच्छापूर्वक उपछ्छिय हो जानेसे उन्मच पुरुषके समान जाननेवाले मिच्यादृष्टिके विपर्ययज्ञान हो जाते हैं। अर्थात्—उन्मच पुरुष जैसे गौमें गाय है, ऐसा निर्णय करलेता है और कदाचित् गौको घोडा भी जानलेता है, माताको कमी श्री और कदाचित् माता भी कह देता है, उसी प्रकार मिध्यादृष्टि जीव सत्त और असत् पदार्थमें कोई विशेषता नहीं रखता हुवा चाहे जैसा मनमानी झान उठाता रहता है। अतः उसका घटमें घटको जाननेवाला भी झान विपर्यय ज्ञान ही है।

#### किं क्विंशिदं सूत्रं ज्वीतीति शंकायामाह ।

कोई गौरव दोषसे उरनेवाला शंकाकार कहता है कि किस नवीन अर्थका विधान करते हुये श्री उमास्वामी महाराज '' सदसतोः '' इत्यादि सूत्रको प्रस्पष्ट कह रहे हैं । ऐसी शंका होनेपर तार्किकशिरोमणि श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा समाधान कहते हैं ।

> समानोर्थपरिच्छेदः सदृष्ट्यर्थपरिच्छिदा । क्कतो विज्ञायते त्रेधा मिथ्यादृष्टेर्विपर्ययः ॥ १ ॥ इत्यत्र ज्ञापकं हेतुं सदृष्टान्तं प्रदर्शयन् । सदित्याद्याह संश्लेपाद्विशेषप्रतिपत्तये ॥ २ ॥

जब कि सम्यादिष्टि आत्माके अर्थोकी परिष्ठित्तिके समान ही मिथ्यादिष्टि आत्माके मी अर्थोका परिष्ठिद होता है, तो फिर कैसे विशेषरूपसे जाना जाय कि मिथ्यादिष्टिके तीन प्रकारका विपर्ययज्ञान हो रहा है। इस प्रकार यहा प्रकरणमें जिज्ञासा होनेपर दृष्टान्तसिहत ज्ञापक हेतुको बढिया दिखळाते हुये श्री उमास्वामी महाराज संक्षेपसे मिथ्याज्ञानोंकी विशेषताको समझानेके किये " सदसतोरिवशेषाद " इत्यादि स्त्रको कहते हैं।

(पिथ्याद्येरप्यर्थपरिच्छेदः सदृष्टचर्यपरिच्छेदेन समानोत्तुभूयते तत्कृतोऽसी त्रेघा विपर्यय इत्यारेकायां सत्यां सनिदर्शनं ज्ञापकं हेतुमनेनोपदर्शयति ।

मिध्यादृष्टिका भी अर्थपरिज्ञान करना जब सम्यग्दृष्टिके हुई अर्थपरिष्छित्तिके समान होता हुआ अनुमना जा रहा है, तो फिर कैसे निर्णात किया जाय कि वह विपर्ययस्वरूप मिध्याझान तीन प्रकारका होता है। इस प्रकार किसी भद्रपुरुवकी आशंका होनेपर उदाहरणसहित झापक हेतुको श्री उनास्त्रामी महाराज इस सूत्रकाके दिखलाते हैं। व्याप्य हेतुसे साध्यकी सिद्धि सुलमतासे हो जाती है। यदि दृष्टान्त मिळ जाय तब तो बाळक मी समझ जाते हैं। परीक्षकोंका तो कहना ही क्या है।

#### के पुनरत्र सदसती कथ तयोरविशेषः का च यहच्छोपळिब्धिरित्याह ।

कोई पूंछता है कि यहां सूत्रमें कहे गये फिर सत् और असत् क्या पदार्थ हैं ? और उन दोनोंका विशेषतारहितवना क्या है ? तथा यदच्छा उपलब्धि मला क्या पदार्थ है ? इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिकोंद्वारा उत्तर कहते हैं।

> अत्रोत्पादव्ययभ्रोव्ययुक्तं सदिति वक्ष्यति । ततोऽन्यदसदित्येतत्सामध्यीदवसीयते॥ ३॥ अविशेषस्तयोः सद्धिरविवेको विधीयते । -सांकर्यतो हि तद्धित्तिस्तथा वैयतिकर्यंतः॥ ४॥

्ह्स सूत्रमें कहे गये सत् इस राह्नका अर्थ तो उत्पाद, व्यय और घ्रोव्यसे युक्त हो रहापन है। इस बातको लयं मूळ प्रत्यकार पांचरें अध्यायमें स्वष्टरूपसे कह देवेंगे। उस सत्से अन्य पदार्थ यहां असत् कहा जाता है। विना कहे ही यह तत्त्र इन व्याख्यात सत्की सामर्थ्यसे निर्णीत कर लिया जाता है। उन सत्, असत्, दोनोंका जो पृथक् भाव नहीं करना है, वह सज्जन पुरुषों करके अविशेष किया गया कहा जाता है। अथवा विद्यमान हो रहे पदार्थोंके साथ सत् और असत्ना पृथम्माव नहीं करना अविशेष करना अविशेष करना अविशेष करना अविशेष करना अविशेष करना अविशेष करा जाता है। सिस प्रकार उस पदार्थकी सत्

पनेके संकरपनेसे अथवा व्यतिकरपनेसे इति कर छेना मिथ्या झानोंसे साध्य कार्य है। सत्में सत् और असत् दोनोंके धर्मोका एक साध आरोप देना संकरदोष है। परस्परेंम एक दूसरेके अस्मता-भावका समानाधिकरण धारनेवाले पदार्थोका एक अर्थमें समावेश हो जाना साकर्य है। तथा सत्के धर्मोका असत्में चला जाना इस प्रकार परस्परमें विषयोंका गमन हो जाना व्यतिकर है। विपर्ययझानी जीव संकरपन और व्यतिकरपन दोनोंसे गुक्त सत् असत् पदार्थोंको जान बैठते हैं। जनका ठीक, ठीक, विवेक नहीं कर पाते हैं।

### प्रतिपत्तिरभिप्रायमात्रं यदनिबन्धनं । सा यदच्छा तया वित्तिरुपलब्धिः कथंचन ॥ ५ ॥

तीसरा प्रश्न '' यहच्छा उपछ्छि '' के विषयमें है, उसका उत्तर यह है कि सामान्यरूपसे अमीष्ट आमिप्रायको कारण मानकर जो ज्ञान होता है, वह प्रतिपत्ति है। और जिस कारण उस अमिप्राय (समीचीन इच्छा) को कारण नहीं मानकर मनमानी वह परणित तो यहच्छा है। उस यहच्छाकरके किसी मी प्रकार ज्ञारि हो जाना उपछ्छिप कही गयी है।

#### किमत्र साध्यमित्याइ।

कोई जिज्ञासु पूंछता है कि इस सूत्रमें श्री उमाखामी महाराजने '' सदसतोः अविशेषासा यहच्छोपट क्ये: '' ऐसा हेतु बनाकर और उन्मत्तको दृष्टान्त बनाकर अनुमान प्रयोग बनाया है किन्तु यह बताओं कि इस प्रयोगमें साध्य या प्रतिज्ञावाक्य क्या है 'इस प्रकार आकांक्षा होनेपर श्री विद्यानन्द स्त्रामी उत्तर कहते हैं।

### मत्यादयोऽत्र वर्त्तन्ते ते विषर्यय इत्यपि । हेतोर्यथोदितादत्र साध्यते सदसत्त्वयोः ॥ ६ ॥

यहां सूत्रका अर्थ करनेपर पूर्वसूत्रमें कहे गये वे मित आदिक तीन झान अनुवर्तन कर िये जाते हैं। और '' वे विपर्यय हैं। '' यह मी अनुवृत्ति कर ठेनी चाहिये। अतः यथायोग्य कहे गये '' सत् और असत्की अविशेषतासे यदच्छा उपक्रिच '' इस हेतु द्वारा यहा मित आदिकमें सत्यमें और असत्यनेका विपर्यय साधकर जान किया जाता है। प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण ठीक ठीक बन जानेसे पूर्वसूत्रमें कहे गये साध्यक्षी अच्छे ढंगसे सिद्धि हो जाती है।

तेनैतदुक्तं भवति विध्याद्दष्टेर्मतिश्चतावधयो विषययः सदसतोर्विशेषेण यद्दच्छे । प्रसन्येसन्यत्तरमेनेति ।

तिस कारण इस संदर्भमें छाये गये वाक्योंद्वारा यों कह दिया गया समझा जाता है कि भिष्यादृष्टिके हो रहे मतिज्ञान अत्रवान अवधिज्ञान (पक्ष ) विषयेय हैं (साध्य )। सत् और असत की विशेषता रहित करके यों ही चाहे जैसी उपलब्धि हो जानेसे (हेत ) मदसे उत्मत्त हो रहे प्रस्के समान ( अन्ययद्द्यान्त ) इस प्रकार अनुमानवाक्य बना किया गया है ।

समानेऽप्यर्थपरिच्छेदे कस्यचिद्धिपर्ययसिद्धि दृष्टान्ते साध्यसापनयोग्धिक्षि प्रदर्शयस्त्राह ।

सम्पर्दाष्ट और मिध्यादाष्ट्र जीवोंके उत्पन द्वया अर्थपरिन्छित्तिके समान होनेपर भी दोनों मेंसे किसी ही एक निध्यादृष्टिके ही विवर्षय ज्ञानकी सिद्धि है । किन्तु सम्यग्दृष्टिका ज्ञान निध्याद्वान नहीं है । इस तरवकी सिद्धिको दृष्टांतमें साध्य और साधनकी व्यातिका प्रदर्शन करा रहे श्री विद्याः मन्द आचार्य विशदरूपसे कहते हैं।

> स्वर्णे स्वर्णमिति ज्ञानमस्वर्णे स्वर्णमित्यपि । स्वर्णे वा स्वर्णमित्येवसुन्भत्तस्य कदाचन ॥ ७ ॥ विपर्ययो यथा लोके तद्यहच्छोपलब्धितः । विशेषाभावतस्तद्धन्मिथ्यादृष्टेर्वटादिषु ॥ ८ ॥

उन्मच पुरुवको कभी कभी छुवर्ण पदार्थमें " सुत्रर्ण है " इस प्रकार ज्ञान हो जाता है। बीर कमी झुत्रर्गराहित (शून्य) मही, पीतळ आदिमें यह सोना है, भी ज्ञान हो नाता है। अयवा कमी सुवर्णमें देल, जोहा, आदि असुवर्णरूप इस प्रकार ज्ञान हो जाता है। तिस कारण जिस प्रकार छोकमें यदण्छा उपकवित्र हो जानेसे विपर्ययद्वान हो रहा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार निध्यादृष्टि जीव में घट, पट, आदि पदार्थीमें विशेषतारहित करके यहच्छा उपछिन्वसे मिध्याज्ञान हो जाता है।

# सर्वत्राहार्ये एव विषयेया सहज एवेखेकान्तन्यवच्छेदेन तदुभयं स्वीक्कविन्नाह ।

सभी स्थळोंपर बाहार्थ्य ही विपर्थयज्ञान होता है, ऐसा कोई एकान्तवादी कह रहे हैं ॥ प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोंसे बाधा उपस्थित हो जानेपर भी भक्तिन्हा या आप्रहबश निपरीत ( उल्टा ) ही समझते रहना आहार्थ्य मिथ्याज्ञान है । जैसे कि गृशीत मिथ्यादृष्टि जीव आसत्य उपदेशोंद्वारा विवरीत अमिनिवेश कर हेता है। तथा कोई एकान्तवादी यों कहते हैं कि समी स्थळोंपर सहज ही विपर्वयञ्चान होता है। उपदेशके विना ही अन्तरंग कारणोंसे विच्यावासनायश जी विषयिय ज्ञान लज्ञानी जीवोंके हो रहा है, वह सहज है। इस प्रकार एकान्सोंका व्यवस्थेद करके उन दोनों प्रवारको निपर्यय क्षानोंको स्वीकार करते हुए श्री निधानन्य जाचार्य समझाकर कहते हैं 🥣 स चाहायों विनिर्दिष्टः सहजश्च विपर्ययः । प्राच्यस्तत्र श्रुताज्ञानं मिथ्यासमयसाधितम् ॥ ९ ॥ मत्यज्ञानं विभङ्गश्च सहजः संप्रतीयते । परोपदेशनिर्मुक्तेः श्रुताज्ञानं च किंचन ॥ १० ॥

यह विपर्थय ज्ञान आहार्य्य और सहज दोनों प्रकारका विशेषरूपसे कथन किया गया हमें इट है। अमिप्राय वही होय और शब्द न्यारे न्यारे होय, ऐसे विषयमें शालार्थ करना व्यर्थ है। उन दोनें पिहला कहा गया आहार्य विपर्यय तो मिध्याशालोंकरके साध्य किया गया, कुश्रुत ज्ञान स्वरूप है। तथा कुनितझान और विमंग झान तो सहज विपर्यय हो रहे मले प्रकार झाने जा रहे हैं। हां, परोपदेशका रहितपना हो जानेसे कोई कोई कुश्रुतज्ञान मी सहजविपर्यय हो जाता है। मावार्य—सम्यर्शन जिस प्रकार निर्संग और अधिगमसे जन्य हुआ दो प्रकारका माना है, उसी प्रकार विपर्ययझान मी दो प्रकारका है। आहार्य्य नामका मेद तो परोपदेशजन्य कुश्रुत झानेंम ही घटित होता है। और सहजविपर्यय नामका मेद मित, श्रुत, अवधि इन सीनों झानोंमें सम्मव जाता है।

चक्षुरादिमतिपूर्वकं श्रुताझानमपरोपदेशत्वात्सहजं मत्यक्षानिवभङ्गज्ञानवत् । श्रोत्रमः तिपूर्वकं तु परोपदेशापेक्षत्वादाहार्ये मत्येयं ।

चक्षु आदिक यानी नेत्र, स्पर्शन, रसना, प्राण इन चार इन्द्रियोंसे जन्य मित्रहानको पूर्ववर्ती कारण मानकर उपजा हुवा कुश्रुन ज्ञान तो परोपदेशपूर्वकपना नहीं होनेके कारण सहजविपर्यय है। जैसे कि कुमित्रज्ञान और विमंगज्ञान सहज मिध्याज्ञान है। किन्तु श्रोत्र इन्द्रियजन्य मितज्ञानको पूर्ववर्तीकारण मानकर उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान तो परोपदेशकी अपेक्षा हो जानेसे आहार्थ्य विपर्ययज्ञान समझ केना चाहिये। मानस मितज्ञानपूर्वक हुआ कुश्रुतज्ञान मी सहजविपर्ययमें परिगणित होगा।

तत्र सति विषये श्रुताहानमाहार्यविपर्ययमादर्शयति ।

तिन विपर्ययज्ञानोंमें विषयके विधमान होनेपर हुये कुश्रुतङ्गानस्यरूप आहार्य्य विपर्ययको हर्पणके समान प्रन्थकार वार्तिकोंद्वारा दिखळाते हैं।

सति स्वरूपतोऽशेष ग्रून्यवादो विपर्ययः । श्राह्मश्राहकभावादौ संविदद्वैतवर्णनम् ।। ११ ॥

# चित्राद्वैतप्रवादश्च पुंशब्दाद्वैतवर्णनम् । बाह्यार्थेषु च भिन्नेषु विज्ञानाण्ड (नांश) प्रकल्पनं ॥ १२ ॥

अपने अपने स्वरूपसे सत्भूत पदार्थोंके विद्यमान रहनेपर अथवा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, मार्वोसे पदार्थोंके विद्यमान होनेपर सूत्यवादी विद्यान् द्वारा सम्पूर्ण पदार्थीका निषेष कर देना यह सूत्यवाद नामका विपर्यय है। क्योंकि पदार्थोंके विद्यमान होनेपर भी उनका निषेष कर रहा है। तथा ज्ञेय पदार्थ और ज्ञापकज्ञान पदार्थ इनमें प्राह्यप्राहकमाव होते हुए या आश्रय—आश्रयीभृत पदार्थोंमें आधार आध्य माव होते हुए अथवा अनेक पदार्थोंमें कार्यकारणमाव आदि सम्बन्ध होनेपर भी ज्ञानका ही अदैन कहते जाना यह विज्ञानादैतवादों बौद्धोंका विपर्यय है। क्योंकि प्राह्मप्राहकमाव आदि दैन पदार्थोंके होते हुए भी उनका निषेच कर दिया है। तथा नाना प्रकार बहिरंग पदार्थोंके विद्यमान होनेपर भी चित्र आकारवाले ज्ञानके अदेत माननेका प्रवाद भी बौद्धोंका एक विपर्यय है। इसी प्रकार दैतके होनेपर भी त्रज्ञवादियों द्वारा प्रह्मादैतका वर्णन करना अथवा वैयाकरणों द्वारा शद्वादेत स्वीकार करना भी आहार्य कुश्चन्द्रान है। तथा मिन्न मिन स्थूल, कालानतरस्थायी, बहिरंग अवयवी पदार्थोंके होते सन्ते भी क्षणिक, अवयव, अणुस्वरूप, विज्ञानके अंशोंकी कल्पना करते चले जाना विज्ञानादैतवादी बौद्धोंका विपर्यय है। ये सब सत् पदार्थोंने असत्को कल्प रहे हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्को ब्रह्माण्ड या विज्ञानाण्डमें तदात्मक रखना उचित नहीं है।

## बहिरन्तश्च वस्तृना सादृश्ये वैसदृश्यवाक् । वैसदृश्ये च सादृश्येकान्तवादावलम्बनम् ॥ १३ ॥

तथा घट, पट, वर्ल, पुस्तक, आदि बिहरंग पदार्थ झौर आस्मा, ज्ञान, सुख, दुःख इच्छा आदि अन्तरंग वस्तुओं के कथंचित् सादश्य होनेपर भी सर्वथा विळसण्यनेका कथन करना यह विशेषके ही एकान्तको कहनेत्राले बौद्धोंका विपर्ययज्ञान है। एवं दूवरा बिहरंग और अन्तरंग पदार्थोंका कथंचित् वैळक्षण्य होनेपर भी ' वे सर्वथा सदश ही हैं '' इस प्रकार सामान्य एकान्त- वादका अवकन्त्र लेकर पक्ष पक्ष पक्ष रहना सदश एकान्तवादी विद्धान्का विपर्यय है।

## द्रव्ये पर्यायमात्रस्य पर्याये द्रव्यकल्पना । तदुद्रयात्मनि तद्भेदवादो वाच्यत्ववागिष ॥ १४ ॥

अतीत, अनागत, वर्तमान, पर्यायोंमें अन्वित होकर व्यापनेवाळे निस्पद्वव्योंके होते हुए भी क्षेत्रक पर्यायोंकी ही कल्पना करना अथवा पर्यायोंके होते सन्ते केवल द्रव्योंको ही कल्पना करना साध देनेसे उस अन्ययी द्रव्यकों सत्ता सिद्ध हो चुकी है। तथा इसके प्रतिपक्षमें दूसरा विवर्षय यों है कि पर्यायोंके वास्तविक होनेपर मी केवल द्रव्यमात्रकी स्थिति वखाननेसे उन पर्यायोंका असस्व कहना किसी दूसरे एकान्तवादीका विपर्यय (मिथ्याटेक) है। वयोंकि स्थाससे कोश मिन है। कोशसे कुश्रूल मिन्न है। पिहले ज्ञानसे दुसरा ज्ञान न्यारा है, इत्यादिक अवधित हो रहे मेद- ज्ञानसे उन पर्यायोंके सदाबको साध दिया गया है।

द्रव्यपर्यायात्मनि वस्तुनि सति तदसत्त्वाभिधानं परस्पराभिन्नद्रव्यपर्यायवादाश्रय-णादन्येपां तस्य प्रमाणतो व्यवस्थापनात् ।

द्रव्य और पर्यायोंसे तदात्मक हो रही वस्तुके सद्भाव होनेपर मी फिर परस्परमें मिन हो रहे द्रव्य और पर्यायके पक्षपरिम्रहका आसरा छेनेसे उस द्रव्यपर्यायोंके साथ वस्तुके तदात्मक हो रहे-पनका असरव कहना तो वादी अन्य नैयायिक या वैशेषिकोंका विपर्ययक्कान है। क्योंकि उस द्रव्य स्नीर पर्यायोंके साथ तदात्मक हो रही वस्तुकी प्रमाणोंसे व्यवस्था कराई जा चुकी है।

तत्त्वान्यत्वाभ्यामवाच्यत्ववादाल्णस्यनाद्वा तत्र विपर्ययः । सित भौज्ये तदसन्वकथ-नमुत्पाद्ज्ययमात्रांगीकरणात्केपांचिद्विपर्ययः कयंचित्सर्वस्य नित्यत्वसाधनात् । उत्पाद्ज्य-ययोश्य सतोस्वदसत्त्वाभिनिवेशः शास्त्रतैकान्ताश्रयणादन्येपां विपर्ययः । सर्वस्य कथंचिदु त्पाद्ज्ययात्मनः साधनादेवं मतिवस्तुसत्वेऽसत्त्ववचनं विपर्ययः मपंचतो बुध्यतां ।

अथवा बौद्ध जनोंका ऐसा विचार है कि सम्पूर्ण पदार्थ अवकार हैं। सन्तान और सन्तानि-योंका सत्पना और अन्यपना धर्म अवाष्य है। जैसे कि सस्व, एकरव, आदिक सम्पूर्ण धर्म सत् असत्, उभय, अनुमय इन चार कोटियोंद्वारा विचार करनेपर अनिभरणाध्य हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि उस वस्तुका कथांचित् शब्दद्वारा वाष्यपना सिद्ध हो चुकनेपर भी वहां तरव, अन्यस्य करके अवाष्यपनेके सिद्धान्तवादका आलम्बन कर छेनेसे अवक्तव्यका कथन करना सौगतोंका विपर्यय ज्ञान है। तथा संपूर्णपदार्थोंका कथांचित् शुवपना होते सन्ते भी केवल उत्पाद और व्ययके स्वीकार कर छेनेसे उस धुवपनका असरव कहते रहना किन्ही बौद्धोंके यहा मिथ्याज्ञान हो रहा है। क्योंकि कयांचित् यानी द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे सम्पूर्ण पदार्थोंका नित्यपना साध दिया गया है। पदार्थोंकी उत्पत्ति और विनाशके होते सन्ते भी इसके विपरीत अन्य सौक्योंके यहां भी यह मिथ्या-क्वान फैल रहा है, जो कि सर्वया नित्य एकान्तका आश्रय कर छेनेसे उन उत्पाद और व्ययके असद्भावका आग्रह कर छेना यह साल्योंका मिथ्याज्ञान है। कारण कि सम्पूर्ण पदार्थोंके पर्यायोंकी अपेक्षासे कथंचित् उत्पाद, व्यय, आत्मक स्वमावकी सिद्धि कर दी गयी है। इसी प्रकार अन्य मी प्रियेक वस्तुके या उनके प्रवीत सिद्ध धर्मोंके सद्भाव होनेपर भी असहव कह देना मिथ्याज्ञान है। इस प्रकार कुश्रुतज्ञानरूप विपर्ययको विस्तारसे समझ छेना चाहिये । प्रन्थका विस्तार हो जानेसे अनेक विपर्ययोको यहां नहीं किखा गया है ।

जीवे सित तदसत्त्वचनं चार्वाकस्य विषय्यस्तत्सत्त्वस्य प्रमाणतः साधनात् । अजीवे तदसत्त्वचनं ब्रह्मवादिनो विषय्यः । आस्रवे तदसत्त्वचनं च वौद्धचार्वाकस्यैवं संवरे, निर्जरायां, मोक्षे च तदसत्त्वचनं याज्ञिकस्य विषययः । पूर्वमेव जीववदजीवादीनां प्रमाणतः मरूपणात् ।

ज्ञान, मुख आदि गुणोंके साथ तन्मय हो रहे जीव पदार्थके सस्य होनेपर फिर उस जीवका असद्भाव कहना चार्त्राकके यहां हो रहा विपर्ययज्ञान है । क्योंकि उस जीवकी सत्ताको प्रमाणोंसे साथा जा जुका है। तथा घट, पट, पुस्तक आदि अजीव पदार्थीके सद्भाव होनेपर उन अजीव पदार्थीका असर्व कहते जाना प्रसादितवादीका विपर्यय ज्ञान है और आस्ववतत्त्वके होनेपर उस आस्ववका असर्व कहते चर्छे जाना बौद्ध और चार्वाकोंकी बुद्धिमें विपर्यय हो रहा है। इसी प्रकार संवर, निर्जरा और मोस तत्वके होनेपर भी उनका असर्व निरूपण करना यक्षको चाहनेवाछे मीमांसकोंका विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि पूर्व प्रकरणोंमें ही जीवतत्त्वके समान अजीव, आस्व, आदि-कोंका प्रमाणोंसे निरूपण किया जा जुका है।

विशेषतः संसारिणि मुक्ते च जीवे सति तदसत्त्ववचनं विपर्थयः । जीवे पुद्रछे धर्मेऽधर्मे नमिस काळे च सति तदसत्त्ववचनं ।

सामान्य रूपसे जीवतरवको नहीं माननेपर चार्याकके हो रहा विपर्ययज्ञान है । िक न्तु जीवके मेद, प्रभेदरूपसे संतारी जीवों या मुक्त जीवोंको विद्यमान होनेपर मी उन संतारी जीवोंका या मुक्त जीवोंका असरव कहना एकान्तवादियोंका विपर्यय है । मस्करी मतवादी मुक्त जीवका मोक्षसे पुनः आगमन मानते हैं । कोई वादी मुक्त जीवोंको संतारी जीवोंसे न्यारा नहीं मानते हैं । अईतवादी तो नाना संतारी जीवोंको ही स्वीकार नहीं करते हैं । " ब्रह्मैव सत्यमिख न हि किंचिदिस्त " । इसी प्रकार जीव, पुद्रुरु, धर्म, अधर्म, आकारा, और काल, इन विशेष हन्योंके होनेपर पुनः उनका असरव कहना विपर्ययज्ञान है । अथवा सामान्यरूपसे अजीवको मान छेनेपर मी विशेषरूपसे पुद्रुरु, धर्म, अधर्म, आकारा, कालके होते हुये मी उन विशेष अजीव तस्वोंका असरव कहना किन्हीं वादियोंके विपर्ययज्ञान हो रहा है।

ृ तत्र पुण्यासवे पापासवे च पुण्यवन्धे पापवन्धे च देशसंबरे सर्वसंवरे च यथाकाळं विजिरायापीपकामिकानिकरायां च आईन्त्यगोक्षे सिखत्वयोक्षे च सति तदसस्ववचनं कस्य-चिद्विपर्थयस्तत्सस्वस्य पुरस्तात् प्रमाणतः साधनात् । उन अजीव आदि पदार्थों विशेषस्त्यते पुण्यालय और पायालयके होते सन्ते तथा पुण्य बन्ध और पाययम्ब होते होते हुये एवं एकदेश संवर और सर्वदेशतः संवरके होते सन्ते भी तथा यथायोग्य अपने नियत कालमें हो रही निर्जरा और भिन्यमें उदय आनेवाले कभीको बलाकारसे वर्तमान उपकाममें लाकर की गयी निर्जरा, इन तत्योंके होनेपर भी एवं तेरहवें, चौदहवेंमें गुणस्थानमें तीर्थकर प्रकृतिकी उदय अवस्थामें जीवन्यकत्तमक अर्द्धन्तपनास्वरूप मोक्षतस्व और अहकामें से संवर्ष स्वीत्य सिह्म किसी एक चार्वक्रयादीको विपर्ययक्षन हो रहा है। मिट्याक्षानके अनुसार हो ऐसे तत्य विपर्यत रूपने कथा किसी एक चार्वक्रयादीको विपर्ययक्षन हो रहा है। मिट्याक्षानके अनुसार हो ऐसे तत्य विपर्यत रूपने कथा किसी जा सकते हैं। हो, यह विपर्यवक्षान क्यों है! इसका उत्तर इतना ही पर्यात है कि उन पुण्य स्वय खादि तत्वोंकी सत्ताका पिहले प्रकरणोंने प्रमाणों हारा साधन किया जा चुका है।

एवं तदा भेदेषु प्रमाणसिद्धेषु तत्सत्म् तदसन्ववचनं विपर्ययो बहुधावबोद्धव्यः परीक्षाक्षमधिपणिरित्यकं विचारेण ।

इसी प्रकार उन जीन आदिकोंके मेदप्रमेदरूप अनेक तत्त्रोंके प्रगाणोंसे सिद्ध हो चुक्तनेपर उनका सद्भाव होते सन्ते भी पुनः मिध्याखवश उनका असत्य कथन करना, इस ढंगके बहुत प्रकारके थिपर्ययक्षान उन पुरुषोंके द्वारा समझ छेना चाहिये, जिनकी बुद्धि तत्त्व और तत्त्रामासोंकी परीक्षा करनेमें समर्थ है। संक्षेपले कहनेवाछे इस प्रकरणमें मिध्यापनके अवान्तर असंख्य मेदोंको कहांतक गिनाया जाय | इस कारण विपर्ययनको थिचारसे इतने ही करके प्रा पछो | बुद्धिमानोंके प्रति आहार्य कुस्नुतके कतियय मेदोंका उपछक्षणसे निदर्शन कर दिवा गया है |

### - पररूपादितोशेषे वस्तुन्यसति सर्वथा । सत्त्ववादः समाम्नातः पराहार्यो विपर्ययः ॥ १६ ॥

स्वक्ष्यचतुष्टयसे पदार्थीका सद्भाव होनेपर उनका असम कहना ऐसा " तद्रिति तद्रभाव-प्रकारकहानं विपर्ययः" तो कह दिया है । अब " तद्रभाववित तस्रकारकज्ञानं विपर्ययः" इसको कहते हैं । परक्ष्य यानी परकीय साव, द्रव्य, क्षेत्र आदिसे संपूर्ण पदार्थीके असद्भाव होनेपर उनका सर्वया सद्भाव मानते जाना दुसरा आहार्व्य विपर्यय में प्रकार ऋषि आम्नायसे माना हुआ चक्का आ रहा है । माधार्थ—जैसे कि जळपर्याय हो जानेपर उस पुद्रककी अग्निपर्याय उस समय नहीं है, फिर भी " रार्व दर्धत्र विद्यते अनुसार किसीको चोरी या व्यक्तिमारका दोव नहीं क्याना साख्योंका विपर्ययञ्चान है । इस विपर्यय अनुसार किसीको चोरी या व्यक्तिमारका दोव नहीं क्याना माहिये । जब कि सभी कियां या वस्तुपें पूर्वजन्मोंने सब जीगोंकी हो जुकी है । मोजन या पेन पंदार्थमें रक्त, मात्त, मरू, मूत्र, आदि मानी पर्यायें यदि विद्यमान हैं तो किसी भी पदार्थका खाना पिना नहीं हो सकेगा। नदी अन्यवस्था गय जायगी एवं संसारी जीवोंकी वर्तमानमें मुक्त अवस्था नहीं होते हुए भी नीवको सर्वदा मुक्त मानते हुए प्रकृतिको ही संसार होना कहना कापिछोंका विपर्यय है।

पररूपद्रव्यक्षेत्रकालतः सर्ववस्त्वसन्तत्र कात्स्मितः सन्ववचनमाष्टार्यो विपर्ययः । सन्वकान्तावकम्बनात्कस्यचित्मत्येतव्यः । प्रमाणतस्तथा सर्वस्यासन्वसिद्धः ।

स्ति न्यारे अन्य पदार्थोंके दृत्य, क्षेत्र, काल भागोंकी अपेक्षासे सम्पूर्ण वस्तुएं असत् हैं। घटके देश, देशांश, गुण, और गुणांशोंकी अपेक्षा पट विध्यान नहीं है। आरमाके स्वचतुष्टयकी अपेक्षासे बट पदार्थ असत् है। किर भी वहां परिपूर्ण रूपसे विध्यान पनेक्षा कथन करना दूनरा जाहार्य विपर्ययक्षान है। '' संग्रें सत् '' सम्पूर्ण पदार्थोंकी सबेत्र सत्ताने एकान्त पक्षका अवस्थ्य केनेसे किसी एक ब्रह्माद्वेतवादी या सदेकान्तवादी पण्डितके यहां हो रहा उक्त विपर्ययक्षान समझ छेना जाहिये। वर्षोंकि प्रमाण कानोंसे तिस प्रकार सम्पूर्ण पदार्योक्षा सबेत्र नहीं विद्यानपना विद्ध है। अर्थात् जास्मा घटल रूपकर के विद्यान नहीं है। और आकाश आस्पर्यनेकर के कहीं भी नहीं वर्ष रहा है। परकीय रूपोंकर के किसी भी पदार्थकी कहीं भी सत्ता नहीं है।

#### देशतोऽसतोऽसति सन्धविषर्ययसुपदर्शयति ।

परकीय चतुष्टयसे सम्पूर्ण बस्तुओं के असत् होनेपर परिपूर्णरूपसे सस्य कथन करनेयाछे आहार्य ज्ञानको अभी कह चुके हैं। अब एक देशसे असत् पदार्थका अविद्यमान पदार्थसे विद्यमान पत्रार्थसे विद्यमान पत्रार्थसे विद्यमान पत्रार्थसे विद्यमान प्रत्यकार दिख्छाते हैं।

## सत्यसत्त्वविपर्यासाद् वैपरीत्येन कीर्तितात्। प्रतीयमानकः सर्वोऽसति सत्त्वविपर्ययः॥ १७॥

पिहें ग्यारहवीं कारिका द्वारा सत् पदार्थमें असत्पनेका विपर्वयज्ञान बताया जा जुका है। उस कहें गये विपर्वयज्ञानसे विपरीतपनेकरके प्रतीत किया जारहा यह असत् पदार्थमें सत्पनेकों कहनेवाजा सभी विपर्वयज्ञान है। मावार्थ—ग्यारहवीं वार्तिकसे पन्द्रहवीं वार्तिकसक पिहें सत्पे असत्कों कहनेवाजा विपर्वयज्ञान कहा जा जुका है। किन्तु असत्में पूर्णरूपसे या एक देशसे सत्पनेको जाननेवाजा विपर्वयज्ञान पूर्वोक्तसे विपरीत (विभिन्न) है। सत्को असत् कहनेवाजी परिवर्व प्रविद्याकों विपरीत (जिसका) है। सत्को असत् कहनेवाजी परिवर्व परिवर्व प्रविद्याको विपरीत (जिसका) सर् प्रहां असत्को सत् कहनेवाजी प्रक्रियामें सभी परिवर्व कर सकते हो।

सति प्राह्मप्राहकभावादी संविदद्वैताद्यालक्वनेन तदसन्ववचनकक्षणाद्विपर्यपात्पूर्वी-क्ताद्विपरीतत्वेनासति प्रतीत्यारूढे प्राह्मप्राहकभावादी सीत्रान्तिकाद्युपवर्णिते सन्ववचनं विपर्यया प्रपंचतोऽववोद्धन्यः।

माद्यमाहकसाब, कार्यकारणमाव, स्थाय्यस्थापकमाव, स्वस्थ्यू माव, सामान्यविशेषमाव, कादिक धर्मोके होनेपर भी सम्वेदन अहेत, ब्रह्म अहेत, ब्रह्म अहेत, आदिका पक्ष प्रहण कर छेनेसे उन प्राध्यप्राहकभाव आदिका असचाको कथन करना इस प्रकार एक्षणयां पूर्वमें कहे गये विपर्यय ज्ञानसे यह निम्निक्छित आहार्य ज्ञान विपरीत हो करके प्रतिह्र है । सीन्नान्तिक, बौद्ध, नैयायिक, सीम्निस्क, जैन सादि विदानोंकरके कथन किये गये ग्राह्मप्राहक्षमाव, कार्यकारणमाव, बाच्यवाचक माव, आदि धर्मोके प्रतीतिमें आरुट नहीं होते सन्ते भी पुनः उनकी सचाका कथन करना निपर्ययहान है । यह परमतकी अपेक्षा कथन है । अहेत्यादियोंके शालोंमें असत्को सत् कहनेवाले ज्ञान विपर्ययह्मपते माने गये हैं । अन्य मी दृष्टान्त देकर विस्तारसे असत्में सत्को जाननेवाले ज्ञान विपर्ययह्मपते माने गये हैं । अन्य मी दृष्टान्त देकर विस्तारसे असत्में एर्णिसे और एक्षदेशसे सरवाद कमाकर हृहान बना केने चाहिये । सम्पूर्ण पदार्थ सर्वधा नित्य नहीं हैं । सनको अपमे शालों द्वारा सर्वधा नित्य कहे जाना तथा आस्माका आकाशके समान परम महापरिमाण नहीं होते हुये भी इनको सर्वत्र व्यापक कहनेवाले शालोंपर श्रदान कर पैसा जानना आदि विपर्ययद्वान हैं । सुदेव सुगुरुके नहीं होते हुये भी कुदेव और कुगुरुमें सुदेव सुगुरुपनेका निश्चय कर बैठना श्रुतविपर्यय है ।

एवमाहार्ये श्रुतविपर्यवसुपद्र्ये श्रुतसंशयं श्रुतानध्यवसायं चाहार्ये दर्शयति ।

इस प्रकार उक्त प्रन्यद्वारां श्रुतज्ञानके आहार्य हो रहे विपर्ययस्वरूप मिथ्याज्ञानको दिखका-कर अब श्रुतज्ञानके आहार्यसंशयको और श्रुतश्चानके यो ही मन चठे होनेवाठे आहार्य अनम्यव-सायको श्री विद्यानश्य आचार्य दिखळाते हैं, सो सुनिये । "बाधकाळीनोरपंत्रेण्डाजन्यं ज्ञानमाहार्य" ।

सित त्रिविष्रकृष्टार्थे संशयः श्रुतिगोचरे । केषांचिद्दृश्यमानेऽपि तत्त्वोपष्ठववादिनाम् ॥ १८ ॥ तथानध्यवसायोऽपि केषांचित्सर्ववेदिनि । तत्त्वे सर्वत्र वाग्गोचराहार्यो ह्यवगम्यताम् ॥ १९ ॥

देश, काल, स्वमाव इन तीनसे व्यवदित हो रहे अर्थके शास्त्रद्वारा विषय किये जानेपर अथवा किन्हीं अतीन्त्रियदर्शी विद्वानीकी आत्मामें प्रत्यक्षज्ञानके विषय किये जानेपर त्रिविप्रकृष्ट पदान

थींका सद्भाव होते हर भी बौद्धवादियोंके यहां उन त्रिविप्रकृष्ट अयीमें जो संशय ज्ञान हो रहा है. वह बाहार्य संशयकानरूप ख़तकान है । तथा किन्दी तस्वोपप्रववादी विद्वानोंके यहा प्रत्यक्ष ज्ञानहारा देखे जा रहे प्रध्नी, जल, आदि पदार्थीमें भी तत्त्रोंके उपप्रत्न ( अन्यवस्थित ) बादका आपह जम जानेसे शालोंद्वारा संशयद्वान करा दिया जाता है। अर्थात्-बीद्ध विद्वान् त्रिविप्रकृष्ट पदार्थोंके सद्भाव का निर्णय नहीं करते हैं । तथा अपने शास्त्रोंद्वारा सुमेरु, स्त्रयम्मूरमण, राम, रावण, परमाणु, आकाश. आदि पदार्थीका सर्वेषा निवेध भी नहीं करते हैं । अदृष्ट पदार्थीमें एकान्तरूपसे संशय बानको करा रहे हैं. " एकांतनिर्णयात् वरं संशयः " । हार जाता, अपमान हो जाता, अनुत्तीर्ण होना, इत्यादिक कार्योमें एकांतनिर्णयसे संशय बना रहना कहीं अच्छा है ", इस नीतिके अनु-सार संरापवादी बीद्धोंने विविधक्कष्ट अर्थमें भवने शास्त्रोंके अनुसार संराय ज्ञान कर किया है । और तस्त्रोपप्रववादियोंने स्वकीयशास्त्रजन्य मिथ्यावासनादारां प्रत्यक्ष योग्य पदार्थीमें भी संशयद्वान ठान किया है। तिसी प्रकार किन्हीं विद्वानोंके यहां सर्वत तत्त्वके विषयों संशयज्ञान और अनध्यवसाय ज्ञान भी हो रहा है। !! भर्वज्ञ है या नहीं " इस विषयका अभीतक उनकी शालोंमें संशय रखना, ही जादिष्ट किया है। कोई कोई तो सर्वज्ञका अज्ञानसरीखा अन्ध्यवसायज्ञान होना अपने शास्त्रों में मान बैठे हैं । नास्तिकवादी या विभ्रमेकान्तवादी तो सभी तत्त्वोंने अन्यवसाय नामका मिथ्याज्ञान, किये बैठे हैं। उक्त कहे गये सभी श्रुनज्ञानके संज्ञय, विषयेय, अनस्यवसायोंमें वचनके द्वारा विषय-हो रहा । आहार्यज्ञान कहा गया है, यह समझ छेना चाहिये । क्योंकि चक्का या शास्त्र ही शब्दों द्वारा महे जाने योग्य श्रुतज्ञानको मिथ्याङ्गानियोंके प्रति चलाकर उपदिष्ट कर सकता है। लिखित या उक्त वर्चनोंके विना बाबाकाठमें हुई इंच्छाते उत्पन्न होनेत्राळा आहार्यज्ञान बन नहीं सकता है। -

श्रुतिषये देशकालस्वभाविषक्रहेडथे संग्रयः सीगतानामहत्र्यसंश्येकान्तदादाव-कम्मनादाहार्योऽवसेयः। पृथिवपादी हत्रयमोतऽपि संग्रयः केषांचित्तरत्रोपष्ठवतादावष्टंभात्। सर्वत्रेदिनि पुनः संग्रयोऽनध्यवनायश्च केषांचिद्धिपर्यपवादाहार्योऽवगम्पताम् सर्वज्ञामात्रः-बादाबलेपात्सर्वत्र वा तस्त्रे केषांचिद्दन्योऽनध्यवसायः। संग्रयविषय्यवत् "तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नास्त्रौ मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं। धर्मस्य तस्त्रं निहिदं गुहायां महाजनो येन-गतः सपन्थाः " इति प्रलापमात्राश्रयणात्। तथा प्रलापिनां स्वोक्तापितष्ठानात् तत्पतिष्ठाने षा तथा वचनविरोधादिस्युक्तपायं।

सर्वज्ञोत्त श्रुतद्वारा निषय किये गथे देशन्यविद्यत, काळन्यविद्यत, और स्वमायन्यविद्यत अयोमें बौद अनोको अदस्य हो रहे पदार्थमें संशय होनेके एकान्तवादका पद्म प्रहण कर छेनेसे आहार्थ श्रुतसंशय हो रहा समझ छेना बाहिये। तथा परिदश्यमान भी पृथ्वी खादि तस्त्रोमें किन्हीं किन्हीं विद्यानीके यहा तस्त्रोपयहन्त्रवादका कदाप्रह हो जानेसे संशयकान यन बैठता है। किर प्रमाण सिद्ध सर्वज्ञमें किन्हीं भीगांसकों के एकदेशी पण्डितोंके यहा सर्वज्ञामानको कहनेवाछे पक्षका गाठ छेप

हो जानेसे बिपर्यय झानके समान संशय जीर अनस्पनताय अझार भी आहार्य हो रहे जान छेने चाहिये । अथवा " सर्ववेदिनि तस्वे " का अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर श्रानके द्वारा जाने जा रहे सम्पूर्ण तस्य इस प्रकार अर्थ करनेपर यों ज्याख्यान कर छेना कि सम्पूर्ग जीन, पहुन आदि तस्त्रोंके प्रमाणसिद्ध होनेपर क्षिन्हीं कीकायतिक या तीन मिध्यादृष्टिके यहां इस वदयमाण कोरे प्रकार (बक्रबाट) का मात्र आसरा है हेनेसे संशय और विपर्श्यके समान अन्य अनच्यवसाय ज्ञान भी सम्पूर्ण तरवोंके विषयमें उपन जाता है। वह मूर्त अवार्भिक, नास्तिक, जनोंका निरर्थक वचन इस प्रकार है कि लर्फशाल या अनुमान कोई सञ्चन्धित नहीं है, जिससे कि तर्शिका निर्णय किया जाय। निरयन अनिरयपन आदिके समर्थन करनेके छिये दिये गये कापिक, बौद्ध आदिके अनुमानीका परस्वरमें विरोध है। वेदकी श्रुतियां भी परस्वरिकद हिंसा, अहिंसा, सर्वन्न, सर्वन्नामान, विधि, नियोग, भावना आदि विभिन्न अर्थीको कह रहीं हैं। कोई बौद्ध ( खुद्ध ) कणाद, कविक, अथवा जिनेन्द्र आदिक ऐसा मुनि नहीं हुआ, जिसके कि वचन प्रमाण मान किये जांग। वर्मका तस्त्र अंबेरी गुफामें छिपा हुआ रखा है। अतः बढे बढे महान् पुरुष जिस मार्गसे जा चुके हैं वही मार्ग है। महाभारत प्रत्यमें चेदन्यासकीने '' कः पन्याः '' इस प्रकार राक्षरके जल पी छेनेकी शर्तमें प्रश्न कालेवर विधिष्ठिरके द्वारा " तकों अपिष्ठ: " यह स्क्रीक कहवाया है। चार्वाक सिद्धान्त बतासार तिस प्रकार प्रजाप करनेवाजों के यहां अपने द्वारा कड़े गये तस्वकी भी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। अवन किर भी अपने अभीष्ट हो रहे उन पृथ्वी. आदिक दृश्य तस्त्रोंको ही मानना परलेक. आरमा, पुण्य, पाप, आदिको नहीं मानना इस सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा करोगे जो कि तक, शास्त्र ( जूर्पति सूत्र ) जुरूपति, जीकिक धर्म, जीकप्रतिद्वन्याप्तिके मान केनेपर ही प्रष्ठ होता है। तक तो तिस प्रकारके तर्कनिचेत्र, शास्त्रनिषेष, आसमुनिनिषेष, और धर्मकी प्रकारता. इस अपने बचनका विरोध हो आयगा, इस बातको इस प्रायः अनेफ बार कह चुके हैं। यहां पह महना है कि नास्तिकवादकी स्रोर सकारेवारे उक्त प्रकापमानका अनवस्व केकर कोई कोई प्ररूप. जीव, अजीव, खर्म, पुण्य, पाप, तपस्या, मोझ, आदि तरशेमें लाहार्य श्रुत अनध्यवसाय नामक कुजानको चलाका उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे कि आहार्यसंशय और निर्ययस्वरूप कुलुतहान प्रसिद्ध है।

#### सम्प्रति मतिहानविपर्ययसहजमावेदयति ।

श्रुत अज्ञानके बळारकारले चळाकर इच्छापूर्वक होनेवाळे विवर्षय, संशय, और अनन्यव-' सायको उदाहरणपूर्वक दिखाकर अब वर्तमानमें मतिज्ञानके परीपदेश विना ही स्वतः होनेवाळे सहज विवर्षयका स्पष्टज्ञान आचार्य महाराज कराते हैं, सो समझियेगा ।

> बह्वाचवग्रहाद्यष्टनत्वारिंशत्सु वितिषु । कुतश्चिन्मतिभेदेषु सहजः स्याद्विपर्ययः ॥ २० ॥

बहु, अबहु आदि बारह विषयमेदोंको जाननेदाले अवमह, ईहा, आदि चार हानोंकी अविक्षास हुयी अदतालीस मतिहानकी मेदस्वरूप बुद्धियोंमें किसी श्री कारणसे निसर्गजन्य विपर्यय ज्ञान हो जाता है। जैसे कि आंखके पलकमें थोडी अंगुली गाढकर देखनेसे एक चन्द्रमाके दो चन्द्रमा दोखने लग जाते हैं। देश हथेलीयर चनाके बराबर गोलीको रखकर सीचे हायकी तर्जनीयर मध्यमा अंगुलीको चढाकर दोनों अंगुलियोंक पोटराओंके अप्रमागसे गोलीको छुमानेपर स्पार्शन प्रयक्षहारा एक गोलीकी दो गोलियों जानी जाती हैं। चाकचक्य, कामल, अमीके वश होकर नेत्रों द्वारा सीपमें चांदीका ज्ञान, शुक्ल पदार्थको पीला समझना, स्थिर पदार्थोका चूमते हुये दर्शन होना आदिक सहज कुमतिज्ञान हैं। परोपदेशके अतिरिक्त अन्य कारणोंसे उपज जाना ''निसर्गज'' कहलाता है। यों कारणके विना तो कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। सहज और आहार्य शब्द अन्य दर्शनोंमें प्रसिद्ध है।

# स्मृतावननुभूतार्थे स्मृतिसाधर्म्यसाधनः । संज्ञायामेकताज्ञानं सादृत्ये स्थूलदर्शिनः ॥ २१ ॥

स्त्रकारने स्मृति, प्रश्नमिक्कान, जिन्ता (व्याप्तिक्कान) और खार्थानुमान भी मिलिक्कानके प्रकार बतलाये हैं। खतः स्मृति लादिकांका भी सहज विवर्धयतान इस प्रकार समझ लेना कि पिढिके कालों नहीं खनुभव किये जा चुके खर्यमें स्मरण किये गये वदार्थके समानधर्मपनेको कारण मानकर स्मृति हो जाना, स्मरणज्ञानका सहजिवपर्यय है। जैसे कि अनुभव किये गये देवदचके समान धर्मवाके होनेके कारण जिनदत्तमें देवदचकी स्मृति कर बैठना सहज कुस्मृतिक्कान है। बीर संकारकल्प प्रश्नमिक्कानमें यों समिक्काये कि स्थूक्टिश्वाले पुरुषको सहराता होनेपर एकताका ज्ञान हो जाना प्रश्नमिक्कानका सहजिवपर्यय है। जैसे कि समान आकृतिवाले दो माक्ष्योंमें इन्द्रदत्तके सहरा जिनचन्द्रमें '' यह वही इन्द्रदत्त है '' इस प्रकार एकत्व प्रश्नमिक्कान हो जाता है, यह एकत्वप्रश्निक्कानका सहजिवपर्यय है।

### तयैकत्वेऽपि सादश्यविज्ञानं कस्यनिद्भवेत् । स विवंवादतः सिद्धश्रितायां लिङ्गलिङ्गिनोः ॥ २२ ॥

तथा एकपना होते हुये मी किसी मिथ्याहानी जीवके सहरापनेको जाननेवाल। प्रसिनिद्धान हो। जाय वह साहश्यप्रयमिद्धानका विपर्यय है। जैसे कि उसी इन्द्रहत्तको इन्द्रहत्तके सहरा जिनकन्द्र समझ ठेना। यो छान्तिहान हो जानेके अनेक कारण हैं। उनके हारा उक्त विपर्ययक्षान उपज जाते हैं। तथा साधन और साध्यक्षे सम्बन्धने बाधासहितपन या निष्करूप्रवृत्तिका जनकपन क्रय विसम्बाद हो। जानेसे तर्बद्धानमें वह विपर्ययहान हो जाना प्रसिद्ध है। जैसे कि गर्ममें स्थित हो।

बौद्ध नैयायिक आदि प्रतिवादियोंके यहां हेतु द्वारा शद्धका विनश्चरपना साध्य करनेमें बोळे गये अञ्चलकपन, प्रशिभश्चायमानपन जादिक हेतु असिद्धपनेको प्राप्त हो जाते हैं! अर्थात्—शब्दके विनश्चरपनकी अपेक्षा कर (ल्यव् छोपे पण्डमी) प्रयुक्त किये गये अङ्कलकपन आदि हेतु तो प्रतिवादियोंके असिद्ध हेत्यामास हैं। शब्दमें निर्म्यपना सिद्ध करनेके छिये बौद्धोंके प्रति यदि अङ्कलकपन हेतु कहा जायमा, तो बौद्ध उस हेतुको स्वरूपासिद्ध ठहरा देवेंगे।

## जैनस्य सर्वथैकान्तधूमवत्वादयोऽग्रिषु । साध्येषु हेतवोऽसिद्धा पर्वतादो तथामितः ॥ २९ ॥

पर्वत, महानस आदि पक्षोंने लिप्नयोंके साध्य करनेपर सर्वया एकान्तरूपते घूमसिहतपन सर्वया वच्यासिहतपन आदिक हेतु तो जैनोंके यदां असिद्ध हैरनामास हो जाते हैं। स्योंकि पर्वत सभी अवयरोंने एकान्तरूपसे घूमबाला नहीं है। सच पूलो तो अलंद रेखावाला घूम तो पर्वतके कपर आकाशों है। तथा घूमके अतिरिक्त अन्य तुग, तरु, पर्यर भी पर्वतमें विद्यमान हैं। जतः जैनोंके प्रति कहा गया सर्वथा घूमवस्त्र हेतुस्वरूपासिद्ध हेरनामास है। तथा पर्वतमें अपितेहतुसे ही अपित्रो साध्य करनेपर स्वरूपासिद्ध हेरनामास है। साध्यसम होनेसे हेतुका अविनामावी स्वक्षीयरूप असिद्ध हो रहा है। जत्र अप्रि नामक साध्य असिद्ध है तो उसका पक्षमें ठहरना भी असिद्ध है।

### शन्दादौ चाक्षुपत्वादिरुभयासिद्ध इष्यते । निःशेषोऽपि यथा शून्यब्रह्माद्वैतप्रवादिनोः ॥ ३० ॥

शब्द, रस आदि पक्षमें अनित्यपनको साध्यं करनेपर दिये गये चक्क इन्द्रियद्वारा प्राद्य होना या नासिका इन्द्रियकरको विषय हो जाना इस्पादिक हेतु तो वादी, प्रतिवादी दोनोंके यहां असिद हैत्वामास माने गये हैं। जैसे कि शून्यवादी और ब्रह्मा अदैतवादी दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहा सभी हेतु दोनोंकी अपेक्षासे असिद्ध है। अर्थाच—चाहे शून्यवादी अपने अमीष्ट मसको सिद्ध करनेके किए ब्रह्म अदैतवादियोंके प्रति कोई भी हेतु प्रयुक्त करें, ब्रह्म अदैतवादी शून्यवादीके उत्तर असिद्ध हैत्वामास दोष उठा देवेंगे। तथा शून्यवादी भी ब्रह्म अदैतवादीके हेतुको असिद्ध ठहरा देवेंगे। एक ही हेतु दोनोंके मत अनुसार स्वरूपासिद्ध हो जावेगा।

### वाद्यसिद्धौ प्रसिद्धौ च तत्र साध्यप्रसाधने । समर्थनविद्दीनः स्यादसिद्धः प्रतिवादिनः ॥ ३१ ॥

उस प्रकरणमें साध्यको भळे प्रकार साधनेमें प्रसिद्ध हो जानेपर भी यदि हेतुवयोक्ता बादीके हारा जित हेतुकी सिद्धि नहीं हुई है तो !' हेतो: खसाध्येन व्याप्तिं प्रसाध्य पक्षे हितप्रदर्शनं समर्थनं " हेतुकी साध्यके साथ न्याप्तिको अन्यभिचार युक्त साधकर पश्चमें वृत्ति दिखकादेनारूप समर्थन करके विरिहत होता हुआ वह हेतु प्रतिवादी विद्वान्के यहा अपिद्ध हेत्वामास समझा जायगा। अतः वादीको उचित है कि प्रतिवादीके सन्मुख अपने इष्ट हेतुका समर्थन करें । इस प्रकार कई ढंगसे स्वरूपासिद्ध हेत्वामासोंका यहां प्रतिपादन किया है। विशेषज्ञ विद्वान प्रन्थको शुद्ध करते हुथे अधिक प्रमेयकी इप्ति कर टेवें। " न हि सर्वः सर्ववित्"।

> हेतोर्यस्याश्रयो न स्यात् आश्रयासिद्ध एव सः । स्वसाध्येनाविनाभावाभावादगमको मतः ॥ ३२ ॥ प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वे संवादित्वादयो यथा । श्रून्योपष्ठवराद्वाद्यद्वेतवादावलम्बिनां ॥ ३३ ॥

अब आश्रयासिद्धको कहते हैं कि जिस अनुपानमें पडे हुये हेतुका आधार ही सिद्ध नहीं होने यह हैतु आश्रयासिद्ध हेत्यामास होगा । अपने साध्यक्ष साथ अन्यधानुपपत्ति नहीं होनेके कारण यह हेतु अपने साध्यको नहीं समझानेवाला माना गया है । जैसे कि शून्य, तस्त्रोपष्ट्रव, श्रद्ध अदैत, श्राद्ध के पक्ष परिश्रहका अवलम्म करनेवाले विद्वानोंके यहा प्रत्यक्ष, अनुमान आदिको प्रमाणपना साधनेपर सम्पादीपन, प्रदृत्तिजनकपन, आदिक हेतु आश्रयासिद्ध हो जाते हैं । मानार्थ—नैयायिक या मीमांसक विद्वान् यदि शून्यवादी वादिके प्रति प्रत्यक्ष आदिकों प्रमाणताको सम्बादीपन हेतु दे साधेमे तो उनके सम्बादित्य हेतुपर शून्यवादीद्वारा अप्रयासिद्ध हेत्वामासपनेका उपाल्म्म दे दिया जायगा । 'पक्षे पक्षतावण्डेदकस्य मात्र आश्रयासिद्धः' । आश्रयासिद्धका वर्णन हो चुका, अब संदिन्धासिद्धको कहते हैं।

संदेहविषयः सर्वः संदिग्धासिद्ध उच्यते । यथागमप्रमाणत्वे रुद्रोक्तत्वादिरास्थितः ॥ ३८ ॥

संदेहका विषय जो हेतु है, वह समी संदिग्वासिद्ध हेत्वामास कहा जाता है। जैसे कि आगमको प्रमाणपना साधनेमें दिये गथे रुद्रके द्वारा कहा गयापन, बुद्धके द्वारा कहा गयापन, इत्यादिक हेतु संदिग्वासिद्धपने करके न्यवस्थित हो रहे हैं। क्योंकि प्रतिवादीके यहां आगमका रद्ध करके कहा गयापन और रद्दोक्तपनका प्रमाणपनके साथ अविनामान ये निर्णात नहीं है, संदिग्ध है। अत एव असिद्ध है। '' पक्षाशक्षोत्तहेत्वमावसंशयविषयत्वं संदिग्वासिद्धिः ''।

सन्नपज्ञायमानोऽत्राज्ञातासिद्धो विभाव्यते । सौगतादेर्यथा सर्वः सत्त्वादिः स्वेष्टसाधने ॥ ३५ ॥ न निर्विकल्पकाध्यक्षादास्तिहेतोर्विनिश्चयः । तत्पृष्ठजाद्विकल्पाचावस्तुगोत्रस्तः क सः ॥ ३६ ॥ अनुमानान्तराद्धेतुनिश्चये चानवस्थितिः । परापरानुमानाना पूर्वपूर्वत्र वृत्तितः ॥ ३७ ॥

सदिग्वासिद्धः कह तर अब चीये ाज्ञातासिद्धको कहते हैं। यदि देतु वियमान हो रहा है। फिर भी प्रतिवादोंके हारा यदि नहीं जाना जा रहा है, ऐसे प्रकाणमें यह हेतु अज्ञातासिह होवामास निर्णास किया जाता है। जैसे कि बीद आदि विहानोंके हारा अपने समीष्ट हो रहे साणाकाय आदिक साय्यको माधनेमें प्रयुक्त किये गये सरन, पिच्छेवाय, आदिक सभी हैता जातानित हेरामास है। अपना सीमतको अनेकामे वे हेतु सभी हे नामास है। क्योंकि निर्मिक्त प्रस्ति ते हेत्रका विशेषरूपसे निषय होता नहीं है। बीदोंके यहा प्रस्ति होने किया हिसको निषय कितको विशेषरूपसे निषय होता नहीं है। बीदोंके यहा प्रस्ति हारा किया हिसको निषय कितको निषय नहीं हो सकता है। व्योक्ति विकानकान वस्तुमून अर्थको विषय नहीं कर पाता है। ऐसी दशामें बीद प्रतिवादियोंको मठा नैयायिकोके सरव शाहि हेतुओंका वह निषयं कहीं हो । होते विशेष करने शाहि हेतुओंका निषयं करनेके किये कराने होते । होते किया सामा जावेगा तो बीद व्यवस्था होय उठा देवेंगे। होते व्यासि प्रहणके लिये अयवा अनुमानमें पहे हुये हेतुओंका निषयं करनेके किये उत्तरोंकर होनेवाले अनेक अनुमानोंकी पूर्व पूर्वके हेतुओंका जाननेमें वारावाहिनो प्रवृत्ति होवेगी, यह अनवस्था दोष हुआ। जतः नित हेतुको प्रतिवादी नहीं जान सफता है वह वादीके उपर अज्ञातालिद है। वामावका उद्धावन कर देता है। न्याय कहता है कि हेतुका ज्ञान तो प्रतिवादीको अवस्थ कर। दिया जाया। "प्रवृत्ति होवेतुविवयक्षशामाओऽश्रातिसिद्धे: "।

## ज्ञानं ज्ञानान्तराध्यक्षं वदत्तोनेन दर्शितः । सर्वो हेतुरविज्ञातोऽनवस्थानाविशेषतः ॥ ३८ ॥

नेपायिक कहते हैं '' आत्मसमनेतानन्तरडानप्राद्यमर्थ झानं '' आत्मामें समझय सबस्यसे उत्पन हुये अञ्चयदित उत्तर कालवर्ती झानके द्वारा पूर्वद्वागवर्ती अर्थ झानको जानलिया जाता है। '' झानं झानानन्तरपेशं प्रमेयत्यात् घटवत् ''। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार पूर्वज्ञानका अध्य झानके द्वारा प्रस्थक्ष हो जाना कहनेवाले नेयायिकका हेतु भी अझातसिद है, यह इस उक्त कथन करके दिखला दिया गया है। क्योंकि पक्षमें पटे हुये झानको जाननेके लिये और हेतुस्वक्ष्य झान प्रमेयको जाननेके छिये स्वयं वही झान तो समर्थ नहीं है। शन्य झानोंकी कल्पना करते करते उसी इकार नैयायिकोंके यहां श्रनवस्था दोष शाता है। कोई शन्तर नहीं है।

## अर्थापत्तिपरिच्छेद्यं परोक्षं ज्ञानमाहताः । सर्वं येतेऽप्यनेनोक्ता स्वाज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ३९ ॥

मीमांसक जन प्रत्यक्ष हो रही झातता करके करणझावको अर्थापित द्वारा जानते हैं। मीमांसकोंके यहां करण जात्मक प्रमाण झान परीक्ष सादर माना गया है। जतः अर्थापित द्वारा जानने योग्य परीक्ष झानका जो आदर किये हुये बैठे हैं, ये भीमासक भी इस उक्त कथन करके होष युक्तका प्रतिपादन करनेवाले कह दिये गये हैं। उन नेयायिक सीर मीमांसकोंके हारा झानको जाननेके लिये दिये गये हेतु तो स्वयं उनके ही द्वारा झात नहीं हैं। मला प्रतिवादीको क्या झात होंगें! अतः परिण्डेवयन या झातता लादिक हेतु जझातासिद्ध हैत्वामास हैं।

### प्रत्यक्षं तु फलज्ञानमात्मानं वा स्वसंविद्य । प्राद्यपा करणज्ञानं व्यर्थं तेषां निवेदितं ॥ ४० ॥

जिन प्रभाकर मीगांवकों है यहां फरुज़ान तो प्रत्यक्ष माना गया है, और प्रमितिकों करण होरहे प्रमाणज्ञानको परोक्ष मानिवा है, अवशा जिन मह मीगांवकों के यहा प्रमिति कर्ता आस्माका तो स्वसन्वेदन प्रत्यक्ष हो जाना इष्ट किया है, और प्रमाणज्ञानको परोक्ष माना है, उन मीगांवकों यहां प्रमाल पूर्वमें करणज्ञानका व्यर्थ हो निवेदन किया गया है। क्योंकि परोक्ष करणज्ञानको विना मी अर्थका प्रस्नक हो नाना प्रसन्ध हो रहे आत्मा या फरुज़ानको वन जाता है। यदि करणको विना मी अर्थका प्रसन्ध हो नाना प्रसन्ध हो रहे आत्मा या फरुज़ानको मध्यमें करणज्ञान करोगे तन तो आस्मा या फरुज़ानको प्रसन्ध कराने मी न्यारा करणज्ञान मानना पडेगा। किन्तु मीगांवकोंने करणको विना मी उक्त प्रसन्ध होते हुये मान किये हैं। सब अर्थकी प्रभिति करनेमें सी परोक्ष करणज्ञान मानना व्यर्थ ही यहता है। अतः परोक्षज्ञानको सिद्धि करनेमें दिये गये देतु भी अज्ञाताविद्ध हैरामाम हैं।

## प्रधानपरिणामत्वादचेतनियतिरितम् । ज्ञानं येस्ते क्यं न स्युरज्ञातासिद्धहेतवः ॥ ४१ ॥

किये मत अनुपायियोंने आस्ताका स्त्रमान चैतन्य मात्रा है और बुद्धिको जब प्रकृतिका विवर्त इष्ट किया है, ऐसी दशामें साल्योंने अनुपान " हानमचेतनं प्रवातपरिणामित्वात् घटनत् " कहा है। अर्थात्—द्वान (पस्त्र) अवेतन है (साध्य) सत्त्रगुण स्त्रोगुण और तमोग्रणकी सान्य अपस्याक्त प्रश्विक्षा परिणाम दोनेसे (देतु) जैसे कि घट ( जन्यपद्यान्त )। इस प्रकार किन कापिजोंने प्रयान परिणामिय, उराधिकार अन्दि वेतु दिये दें थे देतु मना अज्ञातानिद वेतामास क्यों नहीं हो जायेंगे! किन, मोमोनक, नेपायिक, आहि कोई मी प्रतिपादी निजार जानको प्रयानको परिणाम या उत्तिसराक्षी अर्थ नावको माय व्याप्तिको नदी जान जुका है। वेतुको जाने विना साध्यको छुक्ते नदी हो सकती है। इस प्रकार असित वेत्नामासके चार मेदोंका निक्षण कर दिया गया है।

### प्रतिज्ञार्थेकदेशस्तु स्वरूपासिद्ध एव नः । शद्धो नाशी विनाशित्वादित्यादि साध्यसन्निभः ॥ ४२ ॥

वो देत प्रिम्हार्थका एकदेश होता हुआ शिक्ष हो रहा है। अर्थात्—पक्ष छीर साध्यक्षे प्रवनको प्रतिज्ञा कहते हैं। नियमतमे पूर्वकाळकक प्रतिज्ञा असिद रहतो है। यदि कोई असिद्ध प्रतिज्ञा कि नियम् का अपेक्ष एकदेश प्रतिज्ञा कि नियम् का अपेक्ष एकदेश प्रतिज्ञा कि नियम् का अपेक्ष एकदेश असिद्ध हो जाता है। यद दोप तो हम स्वाह्य दिगोंके यहां स्वरूपासिद्ध ही कहा जाता है। किया पर कोई नियन देखामास नहीं है। यत्रके मामान्यको धर्मी वनाकर और विशेषको हेत बना छेवे पर वह सदेतु माना गया है हो। यत्रके मामान्यको धर्मी वनाकर और विशेषको हेत बना छेवे पर वह सदेतु माना गया है हो। यत्रको नाशी निवाशित्राचल " जानं प्रमाणं प्रमाणं वा (पक्ष ) प्रमाण है (सार्य), कोक्ति निनाशशील है (हेतु)। ज्ञान (पक्ष ) प्रमाण है (सार्य) प्रमाण है (सार्य), कोक्ति निनाशशील है (हेतु)। ज्ञान (पक्ष ) प्रमाण है (सार्य) प्रमाण है (सार्य) प्रमाण है (सार्य) प्रमाण है ति सार्योक्ष है वा कि स्वरूपासिद्ध में ही सार्या है है वा कि सार्या है वा कि सार्या सार्या है वा कि सार्या सार्या है । वा कि सार्या नाशील है । वा सार्या नाशील है । वा हे तुर्या प्रमाणिक है । वा कि सार्या नाशील है । वा कि सार्या नाशील है । वा हे तुर्या प्रमाणिक है । वा कि सार्या नाशील है । वा हे तुर्या प्रमाणिक है । वा कि सार्या नाशील है । वा कि सार्या नाशील है । वा कि सार्या नाशील है । वा कि सार्या के हि वा को है । वा विहास का कि सार्या के सार्या नाशील है । वा विहास वार्य है । व

यस्साध्यविपरीताथों व्यभिचारी सुनिश्चितः । स विरुद्धोऽववोद्धव्यस्तथैवेष्टविचातकृत् ॥ ४३ ॥ सत्त्वादिः क्षणिकत्वादौ यथा स्याद्घादविद्धिषा । अनेकान्तात्मकत्वस्य नियमात्तेन साधनात् ॥ ४४ ॥ जो हेतु या साध्यसे विपरीत अर्थके साय व्याप्तिको रखता है, वह विरुद्ध हेरवामास समझता भाहिये। तिस हो प्रकार विरुद्ध के साथ व्याप्त होनेके कारण वह हेतु इष्ट साध्यका विद्यात कर देता है। जेले कि स्पादादका विशेष देष करनेवाळ बौद्धोंके द्वारा क्षणिकपन, असाधारणपन आदिको साधनेमें प्रयुक्त किये गये स्वस्त प्रमेयत्व आदिक हेतु विरुद्ध हैं। क्योंकि उन सस्त्र आदि होता है। क्षतः क्षमीष्ट साध्य अतित्यस्त्य या सामान्य विशेषस्त्र अनेक धर्म आत्मकपनेकी सिद्धि होता है। अतः अमीष्ट साध्य हो रहे सर्वया क्षाणिकपनके विपरीत क्षयंचित् क्षाणिकपनके साथ व्याप्ति रखने बाका होनेसे सस्त्रशेतु विरुद्ध है। विरुद्ध हेतु प्राय: व्यक्तिचार दोषवाळे भी मळे प्रकार निश्चित हो रहे हैं। व्यक्तिचार और विरुद्धका माईचारका नाता है। विषक्षमें रहना व्यक्तिचार है। साध्यसे विपरीतके साथ-व्यक्ति रखनेवाळा विरुद्ध है। अतः अनेक स्थलेंपर इन दोनों हेखामासोंका साफर्य हो जाता है।

सामर्थ्यं चक्षुरादीनां संहतत्वं प्रसाधयेत् । परस्य परिणामित्वं तथेतीष्टविद्यातकृत् ॥ ४५ ॥ अनुस्यूतमनीषादिसामान्यादीनि साधयेत् । अनुस्यूतमनीषादिसामान्यादीनि साधयेत् । तेषां द्रव्यविवर्त्तत्वमेवभिष्टविद्यातकृत् ॥ ४६ ॥ विरुद्धान्न च भिन्नोऽसौ स्वयभिष्टाद्विपर्यये । सामर्थ्यस्याविशेषेण भेदवादिप्रसंगतः ॥ ४७ ॥

पक्षु, रसना आदि इन्द्रियोंका संहतवना हेतु उनकी सामर्थ्यको मले प्रकार छिद्ध कर देवेगा, इस प्रकार काविकोंद्वारा मानी गर्यों ग्यारह इन्द्रियोंका टहरूवसे मिळ जाना आरमाकी सामर्थ्यको सामता है, यह ठीक है। इन्द्रियों जो कार्य कर रही हैं वह आरमाकी सामर्थिसे कर रही हैं। किन्तु ऐसी दशों में दूसरे ताह्योंकी आरमका परिणामीयन मी सिन्ध हो जावेगा । किन्तु साह्योंने आरमाको क्रूटस्य माना है। अतः तिस प्रकार अनुमान करनेपर वह हेतु सांख्योंके इष्ट हो रहे क्रूटस्य-पनका किवात कर देता है। तथा अन्ययरूपसे ओत पोत हो रहीं बुद्धि आदिके सामान्य चेतनपन आदिकों मी वह सहतवना हेतु साध देवेगा। वे बुद्धि, सुख आदिक स्वमाव आत्मद्वव्यके ही पर्याय हैं। अतः सांख्योंके इष्ट सिद्धान्तका विवात करनेयाटा वह हेतु हुआ। तिस कारण स्वयं सांख्यको इष्ट हो रहे साध्यसे विपर्ययको साधनेमें अभिनुख हो रहा वह हेतु विरुद्धश्वामाससे मिल नहीं है। जिस पदार्थको सामर्थ्यको परिवर्तन होता रहता है, वह पदार्थ परिणामी है। सामर्थ्य और सामर्थ्यवान्में कोई विशेषता नहीं है। यदि शक्ति और शक्तिमान्में मेद माना जायगा तो क्षाप साख्योंको

जाता है। यह जैनोंकी व्ययस्था है। भावार्थ— भेशीपिकोंने अनैकान्तिक हैखामासके साधारण, अनुपसंदारी, ये तीन भेद किये हैं। जो देतु सपक्ष कार विवक्षमें वर्त जाता है, वह साधारण है तथा जो सपक्ष और विवक्षमें वर्त जाता है, वह साधारण है तथा जो सपक्ष और विवक्ष देवामास है। जिसका अमान नहीं हो सके ऐसे केपछान्ययी पदार्थकों पश्च बनाकर जो देतु दिया जाता है, वह अनुपसंदारी है। प्रकरणों यह कहना है कि जनाधारण नामका हैलामास कोई नहीं है। विपक्षमें हैतुका नहीं रहना तो अन्छा ही है। हो, सपक्षमें यदि हेतु नहीं रहना है तो कोई क्षांति नहीं है, अन्वयहण्यन्तके विना भी सद्धेतु हो सकते हैं। तभी तो नन्य नैयायिकोंने इसको हैत्वामास नहीं माना है। इन कथन करके सम्पूर्ण यस्तुओंमें परिणागीपनको साध्य करनेपर दिये गये प्रमेयस्व, सस्य आदिक हेतु मी कोई अनुसंदारी हेत्याभास नहीं हैं। उनका भी समीचीन हेतु या अनैकान्तिक हेत्याभासमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह निर्णातस्वप्ये व्याख्यान कर दिया गया समझ केता चाहिये। प्रत्यकी आदिमें कही गयी साववीं वार्त्विक भाष्यमें '' असाधारण '' का विचार हता दिया है। साध्यको साथ अविनामाव सम्बन्ध हो जाना ही सहेतुका प्राण है।

पक्षत्रितयहानिस्तु यस्यानैकान्तिको मतः । केवलव्यितिरेकादिस्तस्यानैकान्तिकः कयं ॥ ५७ ॥ व्यक्तात्मनां हि भेदानां परिमाणादिसाधनम् । एककारणपूर्वत्वे केवलव्यितिरेकि वः ॥ ५८ ॥ कारणत्रयपूर्वत्वात्कार्येणानन्वयागते । पुरुषेर्व्यभिचारीष्टं प्रधानपुरुषेरिष ॥ ५९ ॥

जिस दार्शनिकके यहा पक्ष, सपक्ष, विषक्ष इन तीनों ही पक्षोमें देतुको हानि यानी नहीं वर्तना अनेकान्तिकका छक्षण माना गया है, उस दार्शनिकके यहां केषळ्यतिरेक या केषळान्यको घारनेवाछे कोई कोई हेतु अनेकान्तिक केसे हो सकेंगे किपिक मत अनुपायियोंने " मेदानां परिमाणात् समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेखा । कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य " इस कारिका हारा महत्त्वत्व, अहंकार, पांच तन्यात्रायें, ग्यारह इन्हियां और पांचमृत इन व्यक्तखरूप पदाणीका प्रकृतिस्वरूप एककारणसे अभिव्यव्यपना सायनेपर दिये गये मेदानां परिमाण, मेदानां समन्वय, आदिक हेतु कहे हैं । अर्थात्—महत् आदिक व्यक्त (पक्ष) एक ही कारणको पूर्ववर्ती मानकर प्रकृत हुये हैं, (साध्य) परिमितपना होनेसे (हेतु ) । यहां हेतुका समनाये, असमनाये, निभित्त, इन कीप कारणोंकरके पूर्वकृतना होनेसे कार्यके साय अन्वयरहितपना प्राप्त हो जानेपर वे हेतु

तुम्हारे यहा केवळव्यतिरेकी माने गये हैं। किन्तु पुरुषकरके तथा प्रकृति और आत्मा करके भी वे हेतु स्वभिचारी इष्ट किये गये हैं। अतः अनैकान्तिकका पूर्वीक छक्षण ठीक नहीं है।

> विना सपक्षसत्त्वेन गमकं यस्य साधनम् । अन्यथानुपपन्नत्वात्तस्य साधारणो मतः ॥ ६० ॥ साध्ये च तदभावे च वर्त्तमानो विनिश्चितः । संशीत्यात्रान्तदेहो वा हेतुः कात्स्न्येंकदेशतः ॥ ६१ ॥

सपक्ष यानी अन्वयदष्टान्तमें विद्यमान रहनेके विना मी हेतु जिस स्याद्वादीके यहां मात्र अन्ययानुविवित्त नामका गुण होनेसे साध्यका ज्ञापक मानक्रिया गया है, उसके यहां साध्यके होनेपर और विविद्यमें उस साध्यका अमाव होनेपर वर्तमान हो रहा हेतु साधारण नामका हेत्वामास विशेष स्पत्ते मिश्चित किया गया है। अधवा पक्षमें साध्यके रहनेपर रहनेपर एक्नेवाळा और साध्यामावयाळे विविद्यमें पूर्णस्त्रपे या एक देशसे वर्तनेके संशय करके विरे हुये शरीरवाळा हेतु साधारण (संदिग्यन्यिमचारी) है।

तत्र कात्स्न्येंन निर्णीतस्तावत्साध्याविपश्चयोः । यथा द्रव्यं नभः सत्त्वादित्यादिः कश्चिदीरितः ॥ ६२ ॥

वन साधारण हेत्वामासके भेदों मेंसे पहिन्ना साध्यवान् पक्ष और साध्यामाववान् भिपक्षमें पूर्ण करपेसे निर्णात होकर वर्त रहा कोई हेतु तो यों कहा गया है कि निर्मात होता (पक्ष) द्रन्य है (साध्य), सत्पना होनेसे (हेतु)। इस अनुपानमें दिया गया सहत्र हेतु अपने पक्ष आकाशमें वर्तता है और विपक्ष गुग या कर्षमें भी वर्त रहा है अधना शन्द (पक्ष) अनिस्य है (साध्य), प्रमेपपना होनेसे (हेतु) इस्पादि हेतु विपक्षमें पूर्णस्त्यमें वर्तते हुए निश्चित व्यभियाशी हैं।

विश्ववेदीश्वरः सर्वजगत्कर्तृत्वसिद्धितः । इति संश्रयतस्तत्राविनाभावस्य संशयात् ॥ ६३ ॥ सति हाशेषवेदित्वे संदिग्धा विश्वकर्तृता । तदभावे च तन्नायं गमको न्यायवेदिनाम् ॥ ६४ ॥

ईसर ( पक्ष ) सर्वज्ञ हे ( साध्य ), सम्पूर्ण जगत्के कर्त्तापनकी सिद्धि होनेसे ( हेतु ) । इस प्रकार शतुमानका अध्या आग्रय करनेवालेके यहां उस हेतुमें अविनामायका संशय हो जामेसे 20 यह हेतु संदिग्ध व्यभिचारी है। क्योंकि सर्वझपना होते हुये और उस सर्वज्ञानके समाव होनेपर सम्भव रहा यह विश्वकर्त्वापन ईश्वरमें संदिग्ब है। तिस कारण नैयायिकोंका यह हेतु अपने साध्यका झापक नहीं है। त्रिपक्षमें सम्पूर्ण रूपसे हेतुका नहीं वर्तना संदिग्ध है।

# नित्यो ध्वनिरमूर्त्तत्वादिति स्यादेकदेशतः । स्थितस्तयोर्विनिर्दिष्टपरोऽपीदक्तदा तु कः ॥ ६५ ॥

शहू (पक्ष ) नित्य है (साध्य ), शमूर्त्तपना होनेसे (हेतु )। यह हेतु एकदेशसे निपक्षमें वर्तनेके कारण निश्चित व्यभिचारी है। अर्यात्—िविपक्षके एकदेश हो रहे अनित्य हुछ, दुःख, किया, आदिमें अमूर्त्त व हेतु वर्त रहा है। और विपक्षके वहुदेश घट, पट, आग्ने, आदिमें हेतु नहीं वर्त रहा है। अतः विपक्षके एकदेश वृत्तिपनसे व्यवस्थित हो रहा है। इसी प्रकार उन एकदेश निर्णात और एकदेश संदिग्धमें दूतरा एकदेश संदिग्ध मी तब तो कोई हेतु विशेषरूपसे कहा दिया गया है। जैसे कि गुण अनित्य है अमूर्त होनेसे, यहां विपक्षके एकदेशमें हेतुकी वृत्तिता संदिग्ध है।

यत्रार्थे साधयेदेको धर्म हेतुर्विवक्षितम् । तत्रान्यस्तद्विरुद्धं चेद्विरुद्धया व्यभिचार्यसौ ॥ ६६ ॥ इति केचित्तदयुक्तमनेकान्तस्य युक्तितः । सम्यग्धेतुत्वनिणीतेर्नित्यानित्यत्वहेतुवत् ॥ ६७ ॥ सर्वथेकान्तवादे तु हेत्वाभासोऽयमिष्यते ।

जिस अर्थमें एक हेतु तो विवक्षा किये गये धर्मका साधन करावे और दूसरा हेतु वहां हो जस साध्यसे विरुद्ध अर्थको साधे तो वह हेतु विरुद्ध वनके साध व्यभिचारी है, इस प्रकार कोई कह रहे हैं। उनका वह कहना युक्तिरहित हैं। क्योंकि सभीचीन युक्तियोंसे निरयपन और अनिस्यपनको साधनेवाछे हेतुओंके समान उन अनेक धर्माको साधनेवाछे हेतुओंका मी समीचीन हेतुपनेकरके निर्णय हो रहा है। हां, सभी प्रकारोंसे एक ही धर्मका आग्रह करके एकान्तयाद स्त्रीकार कर जेनेपर तो यह अविद्यान विरोधी धर्मको साधनेवाछा हेतु हेखामास माना गया है। जैसे कि "विष्याहिष्ट जीव झानपान है, क्योंकि चेतनायुणका भिष्या उपयोगस्य परिणाम विद्यान है।" " तया मिध्याहिष्ट जीव ज्ञानरहित है। मोक्ष उपयोगी तत्त्वकान नहीं होनेसे", यहां स्याहाद सिद्धान्त अनुसार दोनों हेतु समीचीन हैं। हां, एकान्तवादियोंके मतमें दूसरा हेतु समीचीन नहीं है।

सर्वगत्वे परस्मिश्र जातेः स्यापितहेतुवत् ॥ ६८ ॥ स च सत्प्रतिपक्षोऽत्रकेश्रिदुक्तः परैः पुनः । अनैकान्तिक एवेति ततो नास्य विभिन्नता ॥ ६९ ॥ स्वेष्टधर्मविहीनत्वे हेतुनान्येन साधिते । साध्याभावे प्रयुक्तस्य हेतोर्नाभावनिश्रयः ॥ ७० ॥ धर्मिणीति स्वयं साध्यासाध्ययोर्चृत्तिसंश्रयात् । नानैकान्तिकता बाध्या तस्य तहक्षणान्वयात् ॥ ७१ ॥

सत्तास्वरूपर जाति अथवा द्रव्यस्य, गुणस्य, घटस्य, आदि अपर जाति (सामान्य) का सर्व क्यावकवना अधवा अवर यानी अन्यापकवना साध्य करनेपर प्रसिद्ध करा दिये गये हेताओंके समान बह हेत किन्हीं वैशेषिकोंने अपने यहां सह्मतिपक्ष कहा है। '' साब्यामायसाधकं हैत्वन्तरं यस्य स सम्प्रातिपक्षः " । मावार्थ--सामान्य (पक्ष ) न्यापक है (साध्य ), सर्वत्र न्यक्तियोंमें अन्वित होनेसे (हेतु ), जैसे आंकाश ( दृष्टान्त ) । इस अनुमान द्वारा जातिको न्यापक सिद्ध किया जाता है। तथा सामान्य (पक्ष ) अन्यापक है (साध्य ) क्योंकि अन्तराखमें नहीं दीखता हुआ प्रति व्यक्तिमें न्यारा न्यारा प्रतीत हो रहा है (हेतु ) जैसे कि घट व्यक्ति ( इष्टान्त ) यहां वैशेषिकोंने दूसरा हेतु सत्प्रतिपक्ष माना है किर अन्य दार्शनिकोंने उसको अनैकान्तिक ही कहा है तिस कारण हम स्याद्वादियोंके यहां भी वह अनैकान्तिक ही है। अनैकान्तिक हेखामाससे इस सःप्रति पक्षका कोई विशेष मेद नहीं है। दूसरे हेतु करके अपने अमीष्ट साध्य धर्मसे रहितपना साधा जानेपर साध्यवाळे धर्मीमें साध्यके लमावको साधनेमें प्रयक्त किये गये हेतुके अभावका निश्चय नहीं हैं। क्योंकि स्वयं वादीने साध्य और साध्यामावके होनेपर हेत्रके प्रतिका समीचीन आश्रय छे रक्खा है। इस कारण उस सत्प्रतिपक्ष कहन्त्रानेवाने हेत्को अनैकान्तिक हेरवामासवना बाध। मरने योग्य नहीं है । क्योंकि उस अनैकान्तिकका उद्याग वहां अन्वयस्त्रपसे घटित हो जाता है पर्वत (पक्ष ) बहिमान हे (साध्य ) धूम होनेसे (हेतु )। तथा दूसरा अनुमान यों है कि पर्वतमें बहिका अभाव है। पाषा गका विकार होनेसे, यहां पाषाणमयस्व हेतु सत्प्रतिपक्ष साना गया है । किन्तु वह विपक्षमें वर्तनेके कारण अनेकान्तिक हेन्वामास है । इसी प्रकार जातिको व्यास्कपना विद करनेवाण देतु स्यादादियोंके यहां अनेकान्तिक हेत्वामास है। वैशेषिकोंकी ओरसे जातिका लब्यापकपना साधनेवाळा हेंसु कुछ देरके छिये अनेकान्तिक कहा जा सकता है। सस्प्रतिपक्षको मछग हेस्वामास माननेकी आवश्यकता नहीं है ।

यः स्वपक्षविपक्षान्यतरवादः स्वनादिषु । नित्यत्वे भंगुरत्वे वा प्रोक्तः प्रकरणे समः ॥ ७२ ॥ सोऽप्यनैकान्तिकान्नान्य इत्यनेनैव कीर्तितम् । स्वसाध्येऽसति सम्भृतिः संशयांशाविशेषतः ॥ ७३ ॥

शह, बट, लादिकोमें नित्यपना अथवा क्षणिकपना साधनेपर जो स्वप्क और विवक्षमें से किसी मी एकमें ठहरनेका बाद प्रकरणसन कहा गया है, यह मी अनेकान्तिक से मिन नहीं है। इस प्रकार सिद्धान्त भी उक्त प्रन्य करके ही कह दिया गया है। अर्थात्—" यसात् प्रकरण जिल्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसनः " जिस हेत्रसे साध्यवान् और साध्यामाववान्के प्रकरणकी जिञ्जादा हो जाय वह निर्णय करनेके जिये प्रयुक्त किया गया हेत्र प्रकरणसन कहा जाता है। शब्दको निर्वयना साधनेमें मीमीसकोंकि कोरसे प्रकरणसन हेरवामास है। और शब्दका अनिर्वयना साधनेमें नैयायिकोंकर दिया गया क्रतकल हेत्र तो मीमीसकोंकी ओरसे प्रकरणसन कहा जाता है। किन्तु यह प्रकरणसम अनेकान्तिक हेल्ला-माससे न्यारा नहीं है। अर्थस्य भेद होनेसे हेरवामासकी कोई न्यारी जाति नहीं हो जाती है। अपने साध्यके नहीं होनेपर विद्यमान रहना यह निश्चित न्यमिचार कीर संश्यांशकरण व्यमिचारका यहां मी सद्भव है। किसी अंशमें विश्वेषता नहीं है।

कालात्ययापदिष्टोऽपि साध्ये मानेन बाधितें । यः प्रयुज्येत हेतुः स्यात्स नो नैकान्तिकोऽपरः ॥ ७४ ॥ साध्याभावे प्रवृत्तो हि प्रमाणैः क्कृत्रचित्स्वयम् । साध्ये हेतुर्न निणीतो विपक्षविनिवर्त्तनः ॥ ७५ ॥

जो हेतु प्रमाणद्वारा साध्यके वाधित हो जानेपर प्रयुक्त किया जाता है, वह काकार्ययाप-दिष्ट हेतु भी हमारे यहां दूसरे प्रकारका अनेकान्तिक हेत्वामास माना गया है । बाधित हेत्वामास कोई त्यारा नहीं है । बिह्न शीतक है, कृतक होनेसे, यहा कृतकत्व हेतु व्यभिचारी है । कहीं कहीं तो स्वयं प्रमाणोंकरके साध्यका अभाव जान छेनेपर पूनः वह हेतु प्रवृत्त हुआ है और कहीं साध्यके होनेपर हेतुका निर्णय हो चुका है । किन्तु विपक्षसे निवृत्त हो रहे हेतुका निर्णय नहीं है । बस, इतमा ही बाधित और अनेकान्तिकमें थोडासा अन्तर है ।

# विपक्षे बाधके वृत्ति समीचीनो यथोच्यते । साधके सति किन्न स्यात्तदाभासस्तथैव सः ॥ ७६ ॥

े विपक्षमें बाधकप्रमाणके प्रवृत्त हो जानेपर जैसे कोई मी हेतु समीचीन हेतु कहा जाता है, तिस ही प्रकार विपक्षमें साधकप्रमाणके होनेपर वह हेतु हेत्वामास क्यों नहीं हो जावेगा !

> साध्याभावे प्रवृत्तेन किं प्रमाणेन बाध्यते । हेतुः किं वा तदेतेनेत्यत्र संशीतिसम्भवः ॥ ७७ ॥ साध्यस्याभाव एवायं प्रवृत्त इति निश्चये । विरुद्धो हेतुरुद्धान्योऽतीतकालो न चापरः ॥ ७८ ॥

साध्यका अभाव होनेपर प्रवृत्त हो रहे प्रमाण करके क्या यह हेतु बाघा जारहा है श अथवा क्या इस हेतु करके वह प्रमाण बाघा जारहा है श स्वार यहां संदाय होना सम्भवता होय ऐसी दशामें वह संदिग्धव्यभिचारी है । हा, साध्यके नहीं होनेपर किन्तु साध्यका अभाव होनेपर ही यह हेतु प्रवर्ता है, इस प्रकार निश्चय हो जानेपर तो विरुद्धहेखाभासका उद्भावन करना चाहिये। अतः व्यभिचारी या विरुद्धसे मिल कोई काळातीत ( वाधित ) नामका हेत्यामास नहीं है, जो कि '' काळात्ययायदिष्टः काळातीतः '' कहा जाय।

### प्रमाणवाधनं नाम दोषः पक्षस्य वस्तुतः । क तस्य हेतुभिस्राणोऽनुत्पन्नेन ततो हतः ॥ ७९ ॥

वस्तुतः विचारा जाय तो साध्यका लक्षण इष्ट, अवाधित और असिद्ध किया गया है। अतः साध्यवान् पक्षका दोष प्रमाणवाधा नायका हो सकता है। हेतुके दोषोंमें वाधितकी गणना करना उचित नहीं है। उस कालाल्यपापिष्टका हेतुओं करके मला रक्षण कहां हो सकता है! तिस कारण हेतुओं उत्पन नहीं होनेसे वैशेषिकोंका सिद्धान्त नष्ट हो जाता है। अर्थात्—साध्यका यह दोष हेतुमें उत्पन हो नहीं हो सकता है।

सिद्धे साध्ये प्रवृत्तोऽत्रािकिंचित्कर इतीरितः । कैश्रिद्धेतुर्न संचिंत्यः स्याद्धादनयशास्त्रिभिः ॥ ८० ॥ गृहीतप्रहणात्तस्याप्रमाणत्वं यदीष्यते । स्मृत्यादेरप्रमाणत्वप्रसंगः केन वार्यते ॥ ८१ ॥

### संवादित्वात्प्रमाणत्वं स्मृत्यादेश्चेत्कथं तु तैः । सिद्धेथें वर्तमानस्य हेतोः संवादिता न ते ॥ ८२ ॥

सायके सिद्ध हो चुकनेवर प्रवर्त हो रहा हेतु वार्किचित्कर है, इस प्रकार किन्ही विद्वानोंने निरूपण किया है। जैसे कि शद्ध (पक्ष) कर्ण इन्द्रियसे झुना जाता है (साध्य), शद्धपना होनेसे (.हेतु), यहा शद्धका स्रावणपना प्रयमसे ही वालगोपालों में प्रसिद्ध है। अतः शद्धक हेतु कुछ मी नहीं करनेवाला अकिंचित्कर हेत्वामास मानलिया है। अब श्री विद्यानद बाचार्य कहते हैं कि स्पाद्धरनीतिको धारकर शोमाको प्राप्त हो रहे विद्वानोंकर के अकिंचित्करको हेतुका दोप नहीं विचारना चाहिये। जबिक प्रतिप्रदीकी ओरसे असिद्ध हो रहे धर्मको साध्य माना जाता है, ऐसी दशामें हेतुका दोप अकिंचित्कर नहीं हो सकता है। या तो वह साध्यका दोप है, अथवा सद्धेतु ही है। सदितुके जन्य अनुमान तो प्रमाण होता है। यदि कोई विद्वान यों कहे कि गृहीतका ही जस हेतु हारा प्रहण हो जानेसे तस हेतु या अनुमानको अप्रमाणपना इप्ट किया जायमा, तब तो हम कहते हैं कि यों तो गृहीतका पाही होनेसे स्मृति, सम्रा, तर्क, आदिको मी अप्रमाणपनेका प्रसंग हो जाना मक्षा किसके द्वारा रोका जा सकता है। यदि सक्ष्य कियाजनकाय या वाधारहितपन स्वरूप संवादे चुक्त होनेके कारण स्मृति आदिकको प्रमाणपना कहोगे तो जन प्रमाणोंकरके सिद्ध हो रहे अर्थमें प्रवर्त रहे हेतुका भला तुन्हारे यहां सम्बादीयन क्यों नहीं माना जायमा। ऐसी दशामें पूर्व प्रमाणसे जाने हुये श्रावणपनेकी शहर हेतुने पुष्टि की है। अतः वह पूर्व ज्ञानका सम्बादक है। अकिंचिकर हेरवामास नहीं।

प्रयोजनिवशेषस्य सद्भावान्मानता यदि । तदाल्पज्ञानिवज्ञानं हेतोः किं न प्रयोजनम् ॥ ८३ ॥ प्रमाणसंप्रवस्त्वेवं स्वयभिष्टो विरुध्यते । सिद्धे कुतश्चनार्थेन्यप्रमाणस्याफलस्वतः ॥ ८४ ॥

विशेष प्रयोजनका सद्भाव होनेसे यदि स्मृति, प्रत्यमिश्वान आदिको प्रमाणपना कहोंगे तब तो स्वरूपज्ञानपाले जीवोंको शहमें श्रायणपने शाहिका निशेष झान हो जाना हेतुका प्रयोजन क्यों नहीं मान दिया जाये है दूसरी बात यह है कि अकिंचित्करको पृथक् हे लाभात माननेवाले निहान हम जैनोंके एकदेशी हैं। उन्होंने एक अर्थमें विशेष, विशेषांशको जाननेवाले अनेक प्रमाणोंका प्रयत्ते बानारूप प्रमाणसंभ्रत स्वयं इष्ट किया है। यदि वे गृद्धीतको प्रहण करनेसे भयभीत होंगे तो इस प्रकार उनके यहां इष्ट किये गये प्रमाणसंभ्रका विशेष प्राप्त होता है। यानी वे प्रमाणसंभ्रक

महीं मान सकेंगे। क्योंकि किसी मी एक प्रमाणसे अर्थके प्रसिद्ध हो चुक्तनेपर अन्य प्रमाणींका स्पर्धपना प्राप्त होता है।

> मानेनैकेन सिद्धेथें प्रमाणांतरवर्तने । यानवस्थोच्यते सापि नाकांक्षाक्षयतः स्थितेः ॥ ८५ ॥ सरागप्रतिपत्तृणां स्वादृष्टवशतः कवित् । स्यादाकांक्षाक्षयः कालदेशादेः स्वनिमित्ततः ॥ ८६ ॥

यदि जैनोंके एकदेशी यों कहें कि एक प्रमाणकरके पदार्थके सिद्ध हो जानेपर पुनरपि यदि अन्य प्रमाणोंकी प्रवृत्ति मानी जायगी तो अनवस्था दोष होगा । दूनरे, तीसरे, चौथे, आदि प्रमाणोंके प्रवर्तनेकी जिज्ञासा बढ़ती ही चळी जायगी । इसके उत्तरमें श्री विधानन्द आचार्य फहते हैं कि तुमने जो अनवस्था दोष कहा है, वह भी धाकांश्वाओंका क्षय हो जानेसे नहीं आता है। यह व्यवस्थित सिद्धान्त है। जबतक वाकांक्षा बढती जायमी तबतक प्रभागोंको उठाते जायेंगे । निराक्षांख होनेपर प्रमाता वहीं अवस्थित हो जावेगा । रागसहित या हष्टासहित प्रतिपत्ताजनोंको अपने अदृष्टके वशसे कहीं दो, चार, छः, कोटि चलकर आकांक्षाका क्षय हो जायना । अर्थात-जैसे आयन्त प्रिय पदार्थके वियोग हो जानेपर उसकी समृतियां हमकी सताती रहती हैं। पश्चाद हमारे सुख दुःखोंके भीग अनुकृत पुण्यपार्वोक्तरके वे स्मृतियां प्रायः नष्ट हो जाती हैं। यदि ने स्पृतियां या आफांक्षायें नष्ट नहीं होय तो जीवित रहना या अन्य कार्योंको करना ही अति कठिन होजाय । बडे अच्छे कारण मिळ जाते हैं. जिससे कि वे सटिति विकीन हो जाती हैं, तथैन अन्योंको जानना है अथवा अन्य छुख दुःखोंको भी भोगना है, आदिके फारण हो रहे स्वकीय अदृष्टते एक ही ज्ञेयमें वढ रही जिज्ञासाओंका नाश कर दिया जाता है। तथा कहीं कहीं अपनी आकाक्षाक्षयके निमित्तकारण काछ, देश, त्रिषयांतर संचार विस्मारकपदार्थ सेवन, मनकी अनेकाप्रता, प्रकृति ( मस्ताना आदत ) आदिकसे मी आकाक्षाका क्षय हो जाता है। कर्त्वादी नेयायिक तो बढती हृयी आकांका या अनवस्थाका क्षय करते रहना इस कार्यको दयाछ ईमरके हाथ सोंप देते हैं। किन्तु कृतकृत्य मुक्तसे यह कार्य कराना अनेक दोपास्पद है।

> वीतरागाः पुनः स्वार्थान् वेदनैरपरापरैः । प्रतिक्षणं प्रवर्तते सदोपेक्षापरायणाः ॥ ८७ ॥

आक्राक्षाका क्षय हो जानेसे रागी ज्ञाताओंकों तो अब अनवस्था हो नहीं सकती है। हो, किर उत्तर उत्तर काळमें होनेवाले ज्ञानोंकरके स्व और अर्थीको जान रहे पीतराग पुरुष तो सर्वदा

विषेक्षा भारनेमें तत्पर हो रहे संते प्रतिक्षण प्रवृत्ति कर रहे हैं। अर्यात्-वीतराग मुनि या सर्वश्वके कहीं किसी पदार्थमें आफांक्षा तो नहीं है । उनके ज्ञानका साक्षात् फळ अज्ञाननिवृत्ति और परम्पराफक तो विषयोंमें रागदेवकी नहीं परिणित होनास्त्य उपेक्षा मात्र है। सर्वहका ज्ञान गृहीत-प्राही नहीं है। क्योंकि सर्वक्रको सभी पदार्थ अपने अपने धर्मोंसे सहित होकर मासते हैं। जो पदार्थ मिविष्यकालमें होनेवाले हैं, उनको इस समय मार्शापनसे अर्थात्-मिविष्यमें उपजने बाळे हैं. इस प्रकार जानेगा, नर्तमानरूपसे या मृतरूपसे उनको नहीं जानेगा । हा. मिषण पदार्थोंका उत्पत्त्पमानता धर्म अन जाना जा रहा है । उत्पत्तता धर्म इस समय नहीं जाना जा रहा है । किन्त वह उत्पन्नता उनकी भवितन्यरूपकरके जान की गयी है । हो चुकेपनसे नहीं जानी गयी है। तथा उत्तर कालोंने यह सर्वज उन धर्मोंके विपरीतपनेसे पदार्थीको जान रहा है। उस समयके वर्तमान पदार्थीको इस समय हो चुकेपनसे जान रहा है और उस समयके मविष्य पदार्थीको वर्तमान रूपसे जान रहा है । मृत पदार्थीको चिरतरभूत, चिरतमभूतपनेसे जान रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक भूत, वर्तमान, भविष्य, क्षणोंकी विशिष्टताओंके जाटसे वस्तु जकड रही हैं। जिस समय जिस धर्मसे विशिष्ट वस्तु होगी, सर्वज्ञके ज्ञानमें वह उसी प्रकार प्रतिमासेगी, दूसरे प्रकारोंसे नहीं | देश, काछ, आदिकी विशिष्टता तो पदार्थोंके साथ तदात्मक हो रही है । स्यारी नहीं हो सकती है। अतः देश, काळ, आदिकी विशिष्टताओंसे सहित पदार्थोंको प्रतिक्षण नवीन नवीन दंगसे जान रहा सर्वश्वका ज्ञान कथमपि गृहीतपाही नहीं है। श्री प्रभावन्द स्वामीने प्रमेयकमळमार्तण्ड प्रन्यमें ऐसा ही समझाया है। इस तस्त्रके विशेष जिश्चास विद्रान् वहा डेबकर परिवास करें।

प्रमाणसंद्रवे चैवमदोषे प्रत्युपस्थिते ।
गृहीतप्रहणात् क स्यात् केवलस्याप्रमाणता ॥ ८८ ॥
ततः सर्वप्रमाणानामपूर्वार्थत्वं सन्नयैः ।
स्यादिकंचित्करो हेत्वाभासो नैवान्यथार्पणात् ॥ ८९ ॥

इस प्रकार प्रतिवादी जैनोंके द्वारा एक मी अर्थमें धर्मीकी अपेक्षा विशेष, विशेषशोंको जाननेवाळे बहुत प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनास्वरूप प्रमाणसंप्रविक इस रातिसे दोषरित होकर उपस्थित करनेपर भटा केवच्झानकी गृहीत प्रहण करनेसे अप्रमाणता कहां हो सकेगी तिस कारणसे श्रेष्ठ नयों करके सम्पूर्ण प्रमाणोंके अपूर्व अर्थका प्राहीपना सिद्ध हो चुका है। अतः अर्किचिरकर नामका कोई मी हेरनामास नहीं हो सकता है। अर्थात्—शद्भको पहिळे जानते हुये भी अब उसका कर्ण इन्त्रियसे ग्रहण होना अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। ऐसी दशामें

अनुमान या हेत कुछ कार्यको करनेवाका कहा जा सकता है। किसी भी पुरुषके प्रतिदिन होनेवाळे ब्रानोंमेंसे बहुसाग ज्ञान तो जानी हुई पस्तके विशेषाशोंको ही अधिकतर जानते रहते हैं। हां, बहुत थोड़े ज्ञान नवीन नवीन वस्तुओंको जान पाते हैं। बड़े बड़े कार्यकर्ता ज्ञिल्पकर्मा या वैद्वानिकोंका भी बद्धमाग समय प्रारब्ध कार्यके विशेषांशोंके बनानेमें ही व्यतीत होता है। सर्वधा नवीन कार्योंके प्रारम्भ करनेके अवसर बहुत थोडे मिळते हैं। यह नियम सभी कार्योंमें प्रायः घटित हो जाता है । अतः अर्किचित्कर नामका हेत्वामास नहीं मानना चाहिये, एक विवक्षासे विचारा जाय तब सो वह प्रत्यत अन्यया यानी असद्वेतजोंसे भिन्न प्रकारका समीचीन हेतु है । उसमें हेतुका कोई भी दोष नहीं सम्भवता है।

### तत्रापि केवलज्ञानं नाप्रमाणं प्रसन्यते । साद्यपर्यवसानस्य तस्यापूर्वार्थतास्थितेः ॥ ९० ॥

अपूर्व अर्थको जाननेवाळे उन ज्ञानोंमें केवळज्ञानके अप्रमाण होनेका प्रसंग नहीं आता है। क्योंकि झानावरण कर्मके क्षयसे विवक्षित कालमें उपने सादि और अनन्तकालतक टहरनेवाले उस क्षेत्रच्छानको अपूर्व अर्थका प्राहकपना व्यवस्थित हो चुन्ना है । मात्रार्थ-विशेषणोंकी अत्यव्य परावृत्ति हो जानेसे उनको जाननेवाले ज्ञानमें अपूर्वार्थता आ जाती है। योडा विचारो तो सही कि संसारमें अपूर्व अर्थ कौन समझे जाते हैं । समी द्रव्य पूर्वार्थ है । किन्तु फिर भी सौन्दर्य, अधिक धनवता, प्रतिमा, विकक्षण तपस्या, अञ्चत वीर्य, विशेष चमत्कार आदि धर्मीको धार छेनेसे यथार्थ अपूर्व अर्थ मान छिये जाते हैं। सूक्ष विचार करनेपर अत्यन्त छोटे अंशको मी नवीन धारनेपर पदार्थमें अपूर्वार्थता जा जाती है। जितनी जहां अपूर्वार्थता सम्मवती है, उसपर सन्तोष करना चाहिये। अन्यथा मक्ष्य अमक्ष्य विचार पतित्रतापन अचीर्य आदिक छीकच्यवहार सभी भ्रष्ट हो जायेंगे।

## प्रादुर्भूतिक्षणादूर्धं परिणामित्वविच्युतिः । केवलस्यैकरूपत्वादिति चोद्यं न युक्तिमत् ॥ ९१ ॥ परापरेण कालेन संबंधातपरिणामि च। सम्बन्धिपरिणामित्वे ज्ञातृत्वे नैकमेव हि ॥ ९२ ॥

कोई कुतर्क उठा रहा है कि अपनी उत्पत्ति होनेके क्षणसे उत्पर उत्तरकालमें केवलज्ञानका परिणाभीपना विशेषरूपेण च्युत हो जाता है। क्योंकि केवळज्ञान तो सदा एकरूप ही बना रहेगा। जिन त्रिळोक, त्रिकाळवर्ती पदार्थीको आज जान रहा है, उन ही को धर्वदा जानता रहेगा। तत्पाद, विनाश श्रीर धुवतारूप परिणामसे सिद्दतपना केवळज्ञानमें नहीं घटता है। अब आचार्य फहते हैं कि इस प्रकार किलीकी वितर्कणा करना तो युक्तिसहित नहीं है। क्योंकि उत्तर उत्तरवर्षीं फालके साथ सम्बन्ध हो जानेसे उत्पाद और व्ययस्त्य परिणाम घटित हो जाते हैं। फेबल्झानकी पूर्व समयवर्त्ती पर्यायका नाश हो जाता है। और उत्तरकालमें नवीन पर्यायकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार सम्बन्धिशिए और परिणामसहितपना हो जुकनेपर केवल्झानी झातापन करके नियमसे वह एक ही है, यह धुवता है। अतः परिणामीपन च्युत नहीं हुआ। प्रतिष्ठित रहा।

### एवं न्याख्यातिनःशेषहेत्वाभाससमुद्भवं । ज्ञानं स्वार्थानुमाभासं मिथ्यादृष्टेर्विपर्ययः ॥ ९३ ॥ सर्वमेव विजानीयात् सम्यग्दृष्टेः शुभावहं ।

इस प्रकार न्याल्यान किये जा चुके सम्पूर्ण हेस्वामासोंसे-उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वार्यानुमानकृष मतिश्चानका आमास है । मिध्याद्याष्ट जीवके अनुमानका आमास नामक विषयंयज्ञान हो जाता है । हां, सम्परदृष्टि जीवके समीचीन हेतुओंसे उत्पन्न हुए सभी ज्ञान प्रमाणकृष्य होते हुये कल्याणकारी हैं, यह बढिया समझ जेना चाहिये ।

यथा श्रुतज्ञाने दिपयीसस्तद्धत्संग्रयोऽनध्यवसायश्च कचिदाहार्यः मदश्चितस्तथावग्र-हादिस्वार्थोद्धमानपर्यन्तमतिज्ञानभेदेषु मतिपादितविपर्यासनत्संग्रयोनध्यवसायश्च मति-पत्तव्यः । सामान्यतो विपर्ययग्रव्देन मिध्याज्ञानसामान्यस्याभिधानात् ।

जिस प्रकार श्रुतज्ञानमें आहार्य विपर्यास ग्यारहवीं वार्तिकते सत्रहवीं तक कहा या उसीके समान श्रुतज्ञानमें आहार्य संशय बौर आहार्य अन्यवसाय, भी कहीं कहीं हो रहा अठारहवीं जन्नीसवीं वार्तिकहारा मछे प्रकार दिख्छा दिया है। उसी प्रकार अवश्वहको आदि केकर स्वाधीनुमान पर्यंत मितज्ञानको भेदों में भी बीसवीं कारिकासे प्रारम्भ कर तिरानक्षेत्रों कारिकातक कहे गये विपर्यासके समान संशय और अन्ध्यवसाय भी कचित् होते हुये समझ छेने चाहिये। क्योंकि सूत्रमें सामान्यरूपसे कहे गये विपर्यय शह करके सभी मिथ्याज्ञानोंका सामान्यपनेसे कयन हो जाता है। अवग्रह, अर्थात हा, यह बात कही जा चुकी है कि आहार्यविपर्यय तो श्रुतज्ञानोंमें ही होते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मित, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, स्वार्यानुमान, इन मितज्ञानोंमें सहज विपर्ययरूप संग्रम, आन्ति, अन्ध्यवसाय होते हैं। क्योंकि गृहीत मिध्यादर्शनके समान जान बूसकर विपरीत जान केना ऐसे मिध्यादिश्योंके आहार्यविपर्यय तो कुशुतज्ञानोंमें ही सम्भवते हैं। हिंसा, चोरी, व्यभिचारको बुरा जानते हुये भी कुगुरु या मिध्याशास्त्रोंके उपदेश हारा महा समझने कम साते हैं। मिध्यास्त, कवाय, मिध्यासंकार, इन्द्रियकोलुपता, आदि कारणों जे जीगेंकी प्रवृत्ति स्वर्ययञ्चानोंको ओर श्रुक जाती है। अतः श्रुतज्ञानके भाहार्य और सहज दोनों विपर्यय होते हैं

तथा मतिज्ञानके सहज ही विपर्यय हो सकते हैं। एक बात यहां यह भी समझनेकी है कि हेतुकी साध्यके साथ अमेद विवक्षा करनेपर हेतुसे उत्पन हुआ साध्यज्ञान तो मतिज्ञानरूप अनुमान है। और हेतुसे साध्यका अर्थान्तरभाव होनेपर हेतुसे हुआ साध्यज्ञान श्रुतज्ञानरूप अनुमान है। स्वार्थानु-मानको मतिज्ञान और परार्थानुमानको श्रुतज्ञानस्वरूप भी कह सकते हैं।

#### संमति बाक्यार्थज्ञानविषर्ययमाहार्थे दर्शयमाह।

अब इस समय श्रुतज्ञानके विशेष हो रहे वाक्यार्थज्ञानके आहार्यविषय्यको दिखळाते हुये प्रत्यकार कहते हैं। अर्थात्—गच्छेत्, पचेत्, यजेत्, इत्यादिक विधि®ङ् अन्तवाळे वाक्योंके अर्थको जाननेमें मीमांसक, अद्देतवादी, या सौगत आदिकोंको जो चळाकर विषय्यज्ञान हो रहा है, उसका प्रदर्शन करते हैं।

नियोगो भावनैकांताद्धात्वयों विधिरेव च । यंत्रारूढादि चार्थोन्यापोहो वा वचसो यदा ॥ ९४ ॥ कैश्रिन्मन्येत तज्ज्ञानं श्रुताभं वेदनं तदा । तथा वाक्यार्थीनणींतेर्विधातुं दुःशकत्वतः ॥ ९५ ॥

किन्हीं प्रमाक्तर मीमांसकों करके विधि किङ् इकाशन्त वाक्योंका अर्थ नियोग माना जाता है। जीर किन्हीं मह, मीमांसकों करके वाक्यका अर्थ एकान्त रूपसे मावना मानी जा रही है। तथा किन्हीं बद्या देतवादियों करके सत्तामात्र शुद्ध धात्यर्थ विधिको ही विधि हिङ्गत , बाक्यका अर्थ स्वीकार किया जाता है। अर्थना बौद्धों करके वचनका अर्थ अन्यापोह इष्ट किया जाता है। प्रमाकरोंने नियोगके यंत्रकृढ पुरुष आदिक ग्यारह मेद माने हैं। यहां हमें यह कहना है कि उन प्रमाकर, कुनारिक मह, ब्रह्मादैतवादी, आदि पण्डितोंकरके जिस समय स्वकीय मत अनुसार उन वाक्योंका ज्ञान हो रहा है, उस समय वह ज्ञान, कुनुतज्ञान या शुतज्ञानामास है। क्योंकि जैसा व वाक्यका अर्थ व्यान रहे हैं, उस प्रकार वाक्य अर्थके निर्णयको विधान करनेके लिये उनकी अशक्यता है। अर्थात्—िनियोग, मावना आदिको वाक्यका अर्थ कैसे भी कठिनतासे वे निर्णय नहीं कर सकते हैं।

कः पुनर्यं नियोगो नाम नियुक्तोहमनेन वाक्येनेति निरवश्चेषो योगो नियोगस्तश्र मनामप्ययोगार्यकायाः संभवाभावात् ।

यह प्रभाकर मीमांतकों द्वारा माना गया नियोग नामका यद्या क्या पदार्थ है ! इस प्रकार जिज्ञाला होनेपर उनके मत अनुतार उत्तर दिया जाता है कि मैं इस वाक्य करके अमुक कर्म करनेमें नियुक्त हो गया हूं। इस प्रकार " नि " यानी निरवशेष तथा " योग " यानी मन वचन काप और आस्ताको एकापता होकर प्रवृत्ति हो जाना नियोग है। नियुक्त किये गये व्यक्तिका नियोग्य कर्ममें परिपूर्ण योग छग रहा है। उसमें अर्थस्य भी योग नहीं उपनेकी आशंकाकी सम्मावना नहीं है। मानार्थ — जैसे कि स्वामिमक सेवक या गुरुमक शिष्यके प्रति स्वामी या गुरु विवक्षित कार्यको करनेकी आज्ञा दे देते हैं कि तुम दिखीसे बादामें केते खाना अथवा तुम शाकटायन व्याकरण पढ़ो तो वे भद्रजीय उन कार्योमें परिपूर्ण रूपसे नियुक्त हो जाते हैं। कार्य होनेतक उनको बैठते, उठते, सोते, जागते कल नहीं पहती है। सदा उसी कार्यमें परिपूर्ण योग उगा रहता है। इसी प्रकार प्रभाकर पण्डित " यजेत" इत्यादिक वाक्योंको अवणकर नियोगसे आकायत हो जाते हैं। प्रसन्न, विवाह, प्रतिष्ठा आदिक अवसरपर नाई आदि नियोगी पुरुष अपने कर्तव्यको पूरा करते हैं। तमी तो उनके नेग (नियोग) का परितोष दिया जाता है।

स चानेकथा, केषांचिछिकादिमत्यपार्थः ग्रुद्धोऽन्यनिरपेक्षः कार्यरूपो नियोग इति मतम् ।

लीर यह नियोग तो अनेक प्रकारका है। मीशीसकोंके प्रभाकर, मह, मुरारि ये तीन मेद हैं। प्रामाकरोंको भी अनेक शाखायें हैं। अतः किन्हीं प्रामाकरोंको यहां यजेत, धिनुयात, आदिमें पहे हुये छिट् प्रथय (त) और गण्छतु, यजताम आदिमें पहे हुये छीट्वस्य अथवा यहत्ये, श्रोतत्यं, आदिमें पहे हुये तन्य प्रस्यका अर्थ तो अन्य घाष्यं, स्त्रर्गकाम, आत्मा, आदिकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ शुद्ध कार्यस्वरूप ही नियोग है। इस प्रकारका मत है। उनका प्रन्य वचन इस प्रकार है से सुनो।

प्रत्ययायों नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयते । कार्यरूपश्च तेनात्र शुद्धं कार्यमसौ मतः ॥ ९६ ॥ विशेषणं तु यतस्य किंचिदन्यत्प्रतीयते । प्रत्ययायों न तद्यक्तः धात्वर्थः स्वर्गकामवत् ॥ ९७ ॥ प्रेरकत्वं तु यतस्य विशेषणमिहेष्यते । तस्याप्रत्ययवाच्यत्वात् शुद्धे कार्ये नियोगता ॥ ९८ ॥

जिस कारणसे कि प्रस्पोंका अर्थ शुद्ध कार्यस्थरूप नियोग प्रतीत हो रहा है, तिस कारण यहां वह नियोग शुद्धकार्यस्वरूप माना गया है। उस नियोगका जो कुछ मी अन्य विशेषण प्रतीत हो रहा है, वह छिड़ आदि प्रययोंका अर्थ माना जाय यह तो युक्तिपूर्ण नहीं है। जैसे कि यजि, पिच, आदि घातुओं के अर्थ शुद्ध याग, पाक हैं। स्वर्गकी अभिकाषा रखनेबाटा या तृतिकी कामना करनेवाटा तो घात्वर्थ नहीं है। हां, उस नियोगका विशेषण जो प्रेरकपना यहां माना गया है, वह तो प्रत्ययोंका वाष्य अर्थ नहीं है। इस कारण श्रुद्ध कार्यमें नियोगपना अमीष्ट किया गया है। यह पहिला प्रकार हुआ।

#### परेषां शुद्धा घेरणा नियोग इत्याशयः।

दूसरे मीमासकोंका यह आशय है कि शुद्धप्रेरणा करना ही नियोग है। वह नियोग प्रत्ययका अर्थ है। अनेक जन जो यह मान बैठे हैं कि जाति, ज्यक्ति, लिङ्क तो जिस प्रकृतिसे प्रत्यय किया जाय उस प्रकृतिसे अर्थ कहे जाते हैं। और संख्या, कारक ये प्रत्ययक्के अर्थ हैं। इस मन्तज्यकी अर्थका शुद्धप्रेरणाको प्रत्ययका अर्थ मानना चाहिये, वह प्रेरणा जिस धार्क्यके साथ लग जायेगी, उस क्रियामें नियुक्तजन प्रवृत्ति करता रहेगा। हमारे प्रन्थोंमें शुद्ध प्रेरणाको प्रत्ययका अर्थ इस स्टोकदारा कहा है, सो सुनलो।

### प्रेरणैव नियोगोत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते । नाप्रेरितो यतः कश्चित्रियुक्तं स्वं प्रबुध्यते ।। ९९ ॥

यहां कर्मकाण्डके प्रकरणमें सर्वत्र ग्रुद्ध प्रेरणारूप नियोग ही वाक्यद्वारा जाना जा रहा है। जिस कारणसे कि प्रेरणारहित होता हुआ कोई मी प्राणी अपनेको नियुक्त नहीं समझ रहा है। जब कि नियुक्त और प्रेरित समानार्थक हैं तो नियोगका अर्थ शुद्ध प्रेरणा अर्थापित्तेसे ज्ञात कर छिया जाता है। यह दूसरा नियोग है।

#### मेरणासहितं फार्य नियोग इति केचिन्मन्यंते।

कोई प्रमाक्तर मतातुयायी भीमांसक प्रेरणासे सहित हो रहा कार्य ही नियोग है । इस प्रकार मान रहे हैं। उनका प्रत्यवाक्य यों है कि—

# ममेदं कार्यमित्येवं ज्ञातं पूर्वं यदा अवेत् । स्वसिद्धंये प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तन्न सिद्ध्यति ॥ १०० ॥

यह मेरा कर्तन्य कार्य है, इस प्रकार जब पहिन्ने ज्ञात हो जावेगा तभी तो वह मान्य अपने वाक्य अर्थ यक्षकर्मकी सिद्धि करानेके लिये श्रोता पुरुषका प्रेरक हो सकेगा। अन्यथा यानी मेरा यह कर्तन्य है, इस प्रकार ज्ञान नहीं होनेपर वह वाक्य प्रेरक सिद्ध नहीं होता है। अतः अकेन्नी प्रेरणा या शुद्धकार्य नियोग नहीं है। किन्तु प्रेरणासे सिह्स हुआ कार्य नियोग है। यह तीसरा प्रकार हुआ।

# कार्यसहिता भेरणा नियोग इत्यपरे ।

स्पर सीगीतक कहते हैं कि कार्यसे सिंहत हो रही प्रेरणा नियोग है। अर्थात्—पिहें वितीय पक्षमें कार्यको प्रधानता थी, अब प्रेरणाकी मुख्यता है। दाक्सिहत रोटी, रोटीसिहत दाळ या गुरुसे सिंहत शिष्य और शिष्यसे सिंहत गुरु, इनमें जो विशेषणिवशेष्य माव ळगाकर प्रधानता खीर अप्रधानता हो जाती है, उसी प्रकार यहां भी विशेषणको गीण और उससे सिंहत हो रहें विशेष्यको सुख्य जान ळेना चाहिये। प्रत्योंमें ळिखा है कि:—

# प्रेर्यते पुरुषो नैव कार्येणेह विना कचित्। तत्तश्च प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कार्यसंगता ॥ १०१ ॥

. इस नगत्में कोई भी पुरुष कर्तव्यवनेको जाने विना किसी भी कार्य करनेमें प्रेरित हो रहा नहीं पाया जाता है। तिस कारणसे कार्यसे सहित हो रही प्रेरणा ही यहां अच्छा नियोग कही गयी है, यह नियोगका चतुर्थ प्रकार है।

#### कार्यस्येवोपचारता शवर्तकत्वं नियोग इत्यन्ये।

अब फोई अन्य मीमीसक यों कह रहे हैं कि उपचारसे कार्यका ही प्रवर्तकपना नियोग है। अपित्—नेदनानयको जो मुख्य प्रेरकपना हैं, वह यागरूक्त कार्यमें उपचरित हो जाता है। जैसे कि त्रिकोकसारके श्रदेय प्रमेयको त्रिकोकसारके पदनेमें छात्रके किये प्रेरकपना है। किन्तु सुन्दर जिली हुई त्रिकोकसारको विजित पुस्तकमें उपचारसे प्रेरकपना कह दिया जाता है। अतः उपचारसे कार्य ही प्रवर्तक है, यहा पांचवां नियोग है।

### प्रेरणाविषयः कार्यं न तु तत्प्रेरकं स्वतः । ज्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥ १०२ ॥

वहीं प्रत्योंने छिला है कि वेदवाक्यजन्य यागानुकूछ व्यापारकरूप प्रेरणा है । यह करता, पूजन करना आदि कार्य उस प्रेरणाके कर्तव्य विषय हैं। यह कार्य स्वयं अपने आपने याधका प्रेरक नहीं है। किन्तु प्रभाजके व्यापारका उपचार प्रमेयमें कर दिया जाता है। कर्तव्य कार्य यदि अभिक प्रिप होता है तो आतवचन (जो कि कत्तुत: उस प्रिय कार्यकों करानेमें प्रेरणा कर रहा है) को छोडकर कार्यमें हो प्रवर्तकपनेके गीत गाये जाते हैं।

#### कार्यप्रेरणयोः संबधो नियोग इत्यपरे ।

यागरूप कार्य और प्रेरणाका सम्बन्ध हो जाना नियोग है, यो इतर भीमांसक कह रहे हैं ! इनका प्रसाणक्चन यह है कि:---

### प्रेरणा हि विना कार्यं प्रेरिका नैव कस्यचित् । कार्यप्रेरणयोयोंगो नियोगस्तेन सम्मतः ॥ १०३ ॥

जिस कारणसे कि प्रेरणा विचारी कार्यके विना किसी मी पुरुषको प्रेरणा करानेवाळी नहीं होती है, तिस कारण कार्य और प्रेरणाका सम्बन्ध हो जाना ही नियोग सम्मत किया गया है। यह छठवां नियोग हैं।

#### तत्सप्रुदायो नियोग इति चापरे ।

उन कार्य और प्रेरणाका समुद्राय हो जाना नियोग है। इस प्रकार कोई न्यारे मीमांसक कह रहे हैं, लिखा है कि---

### परस्पराविनाभूतं द्वयमेतस्त्रतीयते । नियोगः समुदायोस्मात्कार्यप्रेरणयोर्भतः ॥ १०४ ॥

परस्परमें अविनामानको प्राप्त होकर मिले हुये कार्य और प्रेरणा दोनों ही एकमएक प्रतीत हो रहे हैं। इस कारण कार्य और प्रेरणाका समुदाय यहा नियोग माना गया है, यह सातनां ढंग है।

#### तदुभयस्वभावनिर्धुक्तो नियोग इति चान्ये ।

उन कार्य और प्रेरणा दोनों स्त्रमार्वोसे त्रिनिर्भुक्त हो रहा नियोग है, इस प्रकार कोई सम्य विद्यान कह रहे हैं।

# सिद्धमेकं यतो ब्रह्मगतमाम्नायतः सदा । सिद्धत्वेन च तत्कार्यं पेरकं कुत एव तत् ॥ १०५॥

जिस कारणसे कि वेदवाक्योंद्वारा सदा जाना जा रहा, एक ब्रह्मतरव प्रसिद्ध हो रहा है, कर्मकाण्डके प्रतिपादक वाक्योंमें भी कार्य और प्रेरणा की नहीं अपेक्षा करके परमात्माका प्रकाश हो रहा है, जब कि परमात्मा अनादिकाल से सिद्ध है, इस कारण वह किसीका कार्य है। महा प्रेरक तो वह कैसे भी नहीं हो सकता है। अतः कार्य और प्रेरणा इन दोनों स्थमावांसे रहित नियोग है। नियोगका यह आठवा विवान है।

#### यंत्रारुढो नियोग इति कश्चित् ।

यंत्रमें आरूढ होनेके समान याग आदि कार्यमें आरूढ हो जाना नियोग है। इस प्रकार कोई मीमांसक कह रहा है।

## कामी यत्रैव यः कश्चित्रियोगे सति तत्र सः । विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवर्तते ॥ १०६ ॥

जो भी कोई भी जीव जिस ही स्वर्ग आदि विषयमें तीव अभिज्ञावा रखनेवाला होता है, बह जीव उस कार्यके करनेमें नियोग हो जानेपर अपनेको याग आदि विषयोंमें आरूड मान रहा प्रवर्त हो जाता है। मावार्थ-जैसे झूळा, मसीनका घोडा आदि यंत्रींपर आरूड हो रहा पुरुष तैसे मावोंसे रंगा हुआ प्रवर्त रहा है। उसी प्रकार जिसको जिस विषयको आसिक ( छगन ) छग रही है, यह जीव उस ही कार्यमें अपनेको रंगा हुआ मानकर प्रवृत्ति करता है। यह नववां विधान है।

#### भोग्यरूपो नियोग इत्यपरः।

कार्य करचुकनेपर मिविष्यमें जो मोग्यस्वरूप हो जाता है, वही वाक्यका अर्थ नियोग है, ऐसा कोई अन्य कह रहा है। किखा भी है कि:---

ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते ।

ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तयेंच व्यवस्थितम् ॥ १०७ ॥

स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तुर्यत्र भवेदयं ।

भोग्यं तदेव विज्ञेयं तदेवं स्वं निरुव्यते ॥ १०८ ॥

साध्यरूपत्या येन ममेदिमिति गम्यते ।

तत्प्रसाध्येन रूपेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥ १०९ ॥

सिद्धरूपं हि यद्भोग्यं न नियोगः स तावता ।

साध्यत्वेनेह भोग्यस्य प्रेरकत्वान्नियोगता ॥ ११० ॥

किसी उपयोगी यानयको छुनकर मुझे यह भोग्य है, इस प्रकार भोग्यस्वरूपको प्रताित हो जाती है। जैसे कि अपराधीको कठोर कारागृहवासको आजाके वचन छुनकर मोग्यस्वरूपको प्रतिति हो जाती है। ऐसे ही वेदवानयों दारा आत्माको स्वकीय भोग्यस्वरूपको प्रतिति हो जाती है। उस मोग्यस्वरूपमें मेरेपने करके जो विज्ञान हो रहा है, वह भोका आत्मामें ही व्यवस्थित हो रहा है। भोका आत्मामें की व्यवस्थित हो रहा है। भोका आत्माका जिस विषयमें स्वामीपने करके यह अमिप्राय (सामिमान) हो रहा है, अर्थात्—जिसका वह स्वामी है, वही पदार्थ भोग्य समझना चाहिये। यथार्थमें देखा जाय तो वह आत्माका स्वरूप ही इस प्रकार स्व शहके द्वारा वाच्य किया जाता है। आत्मा अपने स्वमार्थोका आत्माका स्वरूप ही इस प्रकार स्व शहके द्वारा वाच्य किया जाता है। आत्मा अपने स्वमार्थोका

भोक्ता है | जैन छोग मी मानते हैं मेरे द्वारा यह कार्य साध्य है | इस प्रकार साधने योग्य स्वरूपसे जिस पुरुषकरके यह जान किया जाता है, वह अच्छे प्रकार साध्यस्प करके निजरवस्त्य मोग्य कह दिया जाता है | जो जात्माका स्वरूप सिद्ध हो चुका भोग्य है, तितने मात्रसे यह नियोग नहीं है | क्योंकि मविध्यमें साधने योग्यपनेकरके यहां मोग्यकी व्यवस्था है, जो स्वरूप मविध्यमें मोगने योग्य होगा | अतः प्रेरकपनेसे मोग्यको नियोगपना इष्ट किया है | अर्थात्— मविध्यमें करने योग्य होगा | अतः प्रेरकपनेसे मोग्यको स्वरूप मोग्य है | अतः मोग्यस्वरूप नियोग है, यह दसवां प्रकार नियोगका है |

पुरुष एव नियोग इत्यन्यः।

आत्मा ही नियोग है, इस प्रकार कोई अन्य प्रमाकर कह रहा है। प्रन्यका वचन यह है:---

ममेदं कार्यमित्येवं मन्यते पुरुषः सदा । पुंसः कार्यविशिष्टत्वं नियोगः स्यादबाधितः ॥ १११ ॥ कार्यस्य सिद्धौ जाताया तद्युक्तः पुरुषस्तदा । भवेत्साधित इत्येवं पुमान् वाक्यार्थं उच्यते ॥ ११२ ॥

यह मेरा कार्य है, इस प्रकार आत्मा सर्वदा मानता रहता है। इस कारण पुरुषका कार्यसे विशिष्टपना ही वावाओंसे रहित हो रहा नियोग है। यह नियोग विधि लिक्कका वाध्य अर्थ है। कार्यकी सिद्धि हो चुक्तनेपर उस समय कार्यसे युक्त हो रहा पुरुष साथा गया समझा जाता है। इस कारण कार्ययुक्त पुरुष ही यों वाक्यका अर्थ कहा गया है। नियोगका यह ग्यारहवां सेद है।

सोऽयमेकाद्श्विकरुपौ नियोग एव वाक्यार्थ इत्येकांतो विपर्ययः प्रभाकरस्य तस्य सर्वस्यात्येकादशभेदस्य प्रत्येकं प्रमाणाद्यष्टविकरुपानतिक्रपात् । यदुक्तम् ।

सो यह पूर्वोक्त प्रकार ग्यारह भेदनाका नियोग ही नाल्यका अर्थ है। इस प्रकार प्रमाक-रोंका एकात्मक्रपसे आप्रह फरना निरा निययंय ज्ञान है। न्योंकि उन ग्यारहों भी भेदनाके सभी नियोगोंका प्रत्येक्तमे प्रमाण, प्रभेय आदि आठ विकल्शों करके अतिक्रमण नहीं हो सकता है। अर्थाल्—ग्यारहों नी नियोगोंमें प्रत्येकका प्रमाण, प्रभेय आदि विकल्प उठाकर विचार किया जायगा तो वे ठीक ठीक रूपसे व्यवस्थित नहीं हो सकेंगे, ओ ही रिनिग्रत नामक विद्वानोंने कहा है।

प्रमाणं किं नियोगः स्यात्प्रमेयमथवा पुनः । उभयेन विहीनो वा द्वयह्रपोथवा पुनः ॥ ११३ ॥

# शब्दव्यापाररूपो वा व्यापारः पुरुषस्य वा । द्वयव्यापाररूपो वा द्वयाव्यापार एव वा ॥ ११४॥

प्रमाकरों के प्रति भट्ट मत अनुयायी पूंछते हैं कि तुम्हारा माना हुआ वह नियोग क्या प्रमाणरूप होगा श्या प्रमेयस्वरूप होगा । अयवा क्या किर दोनों प्रमाण प्रमेयोंसे रहित होगा ! अयवा क्या पुनः प्रमाणप्रमेय दोनों स्वरूप होगा ! अथवा क्या शह को व्यापारस्वरूप होगा ! अथवा क्या शह कोर पुरुष दोनोंका निष्ठा हुआ व्यापार स्वरूप होगा ! अथवा क्या शह और पुरुष दोनोंका निष्ठा हुआ व्यापार स्वरूप होगा ! अथवा क्या शह और पुरुषके व्यापारोंसे रहित हो उस नियोगका स्वरूप होगा ! इस क्या करा कहो !

तत्रैकादशभेदोपि नियोगो यदि प्रमाणं तदा विधिरेव नाक्यार्थ इति वेदांतवादप्रवेशः प्रभाकरस्य स्यात् प्रमाणस्य चिदात्मकत्वात्, चिदात्मनः प्रतिभासमात्रत्वात्तस्य च
परव्रद्यस्वात् । प्रतिभासमात्राद्धि पृथिविधिः कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत् प्रेरकत्या
वचनादिवत् । कर्मकरणसाधनतया च हि तत्मतीतौ कार्यतामेरकताप्रत्ययो युक्तो नान्यया ।
किं तिहैं, द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि श्रवणादवस्यांतरिवळक्षणेन पेरितोहिमिति जाताक्त्तेनाकारेण स्वयमात्मैव प्रतिभाति स एव विधिरिति
वेदांतवादिभिराभिधानात्।

यहां श्री विद्यानन्द आचार्य नियोगवादी प्रभाकरों के मतका मह मीमांसकों करके खण्डन कराये देते हैं। मह मीमांसकोंने जिस प्रकार नियोगका खण्डन किया है, यह इमको अभीष्ठ है। भाइ कहते हैं कि ग्यारहों मेहवाडा नियोग यदि उन आठ मेहोंसे पहिला मेद प्रमाणस्वरूप है। तब तो कर्तव्य अर्थका उपदेश या शुद्ध सन्मात्रस्वरूप विधि ही वावयका अर्थ है। इस प्रकार प्रभाकरके यहां नहादितको कहनेवाडे वेदान्तवादका प्रवेश हो जावेगा। क्योंकि प्रमाण तो चैतन्य आस्मक है और विद्वरूप आत्मा केवड प्रतिमासमय है और वह शुद्ध प्रतिमास तो नक्षमय है। केवड प्रतिमाससे न्यारी कोई विधि घटादिकके समान कार्यरूपने करके नहीं प्रतीत हो रही है। अर्थवा वचन, अंगुडीहारा संकेत आदिके समान प्रेरकपने करके मी विधि नहीं दिश है। अर्थवा वचन, अंगुडीहारा संकेत आदिके समान प्रेरकपने करके मी विधि नहीं जानी जा रही है। ये व्यतिरेक दशन्त हैं। यानी वचन, चेहा आदिक जैसे कोकमें प्रेरक माने गये हैं। वैसी प्रतिमासस्वरूप विधि प्रतणा करनेवाडी नहीं है। हां, कर्मको वाध्यार्थ साधनेवाडेपने करके या करणको वाध्य अर्थ साधनेवाडेपने करके यदि विधिको प्रतीति हो रही होती, तब तो विधिम कार्यपन वापरकपन करके जान होना उचित होता। अन्यया यानी कर्मसाधन यो करणसाधनपने करके कार्यपन या प्रेरकपन करके जान होना उचित होता। अन्यया यानी कर्मसाधन यो करणसाधनपने के कार्यपन या प्रेरकपन करके जान होना उचित होता।

विना ही शुद्ध सन्मात्र विधिकी प्रतीति हो जानेपर तो कार्यपन या प्रेरकपनका ज्ञान करना उचित नहीं पर्डगा। अर्थात् — जो किया जाय वह कर्म है (क्रियते इति कर्म)। जैसे घट, पट आदिक और स्वकृत्यमें पुरुष जिसकरके प्रेरा जाय वे वचन आदिक प्रेरक करण हैं (प्रेर्यतेऽनेन इति प्रेरकें)। किन्तु "विधीयते यत् या विधीयतेऽनेन " इस प्रकार निरुक्ति करके विधि शद्ध नहीं साथा गया है। तो वह विधि क्या है ! इसका उत्तर यों है कि करे मैत्रेय! यह आत्मा दर्शन करने योग्य है। आत्माका दर्शन यों हो जाता है कि पहिले आत्माका वेदवाक्यों हाग अवण करना चाहिये। तभी महाक्षानमें तत्यरता हो सकती है। पुनः श्रुत आत्माका युक्तियों विचार कर अनुमनन करना चाहिये। अवण और मननसे निश्चित किये गये अर्थका मनसे परिचिन्तन करना चाहिये। अवण और मननसे निश्चित किये गये अर्थका मनसे परिचिन्तन करना चाहिये। अवण और मनमसे विश्वित किये गये अर्थका मनसे परिचिन्तन करना चाहिये। अथण आदिकी अवस्थाओंकी अरोक्षा विलक्षण हो रहीं दूसी। अवस्थाओंकरके इस समय प्रेरित होगया हूं। इस प्रकार " अहम् " का दर्शन आदिहारा प्रत्यक्ष करानेवाली उत्पन्न हुई आकारबाली चेदा करके स्वयं आत्मा ही प्रतिमास रहा है वह आत्मा ही तो विधि है। इस प्रकार वेदान्तवादियोंने कथन किया है। अतः नियोगको प्रमाणकर माननेपर प्रमाकरको वेदान्तवादी वनना पढेगा, अन्य विरुद्ध तोका आश्रय करलेगा मारी निवेकता है।

प्रभियत्वं तर्हि नियोगस्यास्तु प्रमाणत्वे दोषाभिशानात् इति कश्चित् । तदसत्, प्रमाणवचनाभावात् । प्रमेयत्वे हि तस्य प्रमाणमन्यद्वाच्यं, तदभावे क्वनित्प्रमेयत्वायोगात् । श्चितिवान्यं प्रमाणिति चेन्न तस्याचिदात्मकत्वे प्रमाणं तत्संवेदनिवर्वत्र्यं नियुक्तोद्वात्मकत्वे श्वतिवान्यस्य प्ररुष एव तदिति स एव प्रमाणं तत्संवेदनिवर्वत्र्यं नियुक्तोद्वानित्यभिषान् स्पो नियोगः प्रमेय इति नायं प्ररुषाद्वयः प्रतीयते यतो वेदातवादिमतानु-प्रवेशोऽस्मिन्निष प्रसेन संभवेत् ।

नियोगको प्रमाणपना भाननेपर दोषोंका कथन कर दिया गया है। इस कारण नियोगको तब तो प्रमेपपना रहे, इस प्रकार कोई पश्च छे रहा है। उसका वह कथन भी असत्य है। क्योंकि प्रमाणके होनेपर ही उससे जानने योग्य प्रमेपका कथन हो सकता है। किन्तु प्रमाणके वचनका अभाव है। जब कि उस नियोगको प्रमेपपना माना जावेगा तो उसका प्राह्म प्रमाण अन्य तुम प्रमाकरोंको कहना ही चाहिये। क्योंकि उस प्रमाणके विना किसी भी पदार्थमें प्रमेपपका योग नहीं हो पाता है। यदि वेदवावयोंको प्रमाण कहोगे तब तो हम मह कहते हैं कि यह तो तुम नहीं कह सकते हो। क्योंकि वचन जड होते हैं। उपचारके सिवाय उन वेदवाक्योंको चैतन्य आत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यस्पसे प्रमाणपना नहीं घटित होता है। हा, यदि वेडवाक्योंको चैतन्य आत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यस्पसे प्रमाणपना नहीं घटित होता है। हा, यदि वेडवाक्योंको चैतन्य आत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यस्पसे प्रमाणपना नहीं घटित होता है। हा, यदि वेडवाक्योंको चैतन्य आत्मकपना नहीं होते सन्ते मुख्यस्पसे प्रमाणपना नहीं घटित होता है। हा,

तो वह ब्रह्म ही प्रमाण हो गया और उसकी चैतन्यश्वरूप पर्यायें तो "मैं स्वमें नियुक्त हो गया हूं " इस प्रकार कथन करना स्वरूप नियोग प्रमेष हो गया। इस ढंगसे यह प्रमेष तो परब्रह्मसे न्यारा प्रतीत नहीं हो रहा है। जिससे कि इस प्रमेयरूप दूसरे पक्षमें मी वेदान्तवादियों के मतका प्रवेश नहीं सम्भवे। अर्थात् — नियोगको प्रमेय माननेपर भी प्रमाकरों को वेदान्तवादियों के अन्यव्य अनुसार ब्रह्म अहैतयादी वनना पढ़ेगा।

मंगाणमभेयस्त्रभावो नियोग इति चेत् सिद्धस्तिई चिद्दिवर्तोसी प्रमाणस्वतान्यया-तुववक्तः। तथा च स एव चिदात्मोभयस्त्रभावतपात्मानमादर्शयन् नियोग इति स एव बसावादः।

नियोगवादी कहते हैं कि प्रत्येक पक्षका प्रद्रण करनेपर दोष आते हैं। अतः प्रमाण और प्रमेप दोनों स्वमानपाछ। नियोग मान किया जायगा, इसपर भट्ट कहते हैं कि तब तो वह नियोग बहुत अच्छे प्रकारसे चैतन्य परमहाका परिणाम सिद्ध हो जायगा । अन्यथा यानी परमहाका विवर्त माने विना नियोगको प्रमाणपना नहीं वन सक्षेगा। अर्थात् — जो वस्तु प्रमाणं प्रमेय उमयरूप है, वह चैतन्य आरमक अवश्य है। और तिस प्रकार होनेपर वह सत्, चिद्, कानन्द, स्वरूप जारमा ही प्रमाणप्रमेय इन उमयस्य माववाछेपने करके अपनेको सब औरसे दिख्छा रहा नियोग स्वरूप हो रहा है। इस प्रकार वही महा अदैतवादका अनुसरण करना प्रमाकरोंके किये प्राप्त हो जाता है।

अनुभयस्वभावी नियोग इति चेत् तहिं संवेदनपात्रनेव पारमार्थिकं तस्य कदाचिद-हेयत्वात् तथाविधत्वसंभवात् सन्मात्रदेशतया निरूपितत्वादिति वेदांतवाद एव ।

ंचतुर्थ पश्चेक अनुसार यदि प्रमाण प्रमेय दोनों स्वभावोंसे रहित नियोग माना जायगा, तब तो केवळ शुद्ध सम्बेदन ही वास्तविक पदार्थ सिद्ध होता है। क्योंकि किसी भी काळमें वह शुद्धसम्बेदन त्यागने योग्य नहीं है। तिस कारण अनुमयमें पढ़े हुये नज्का अर्थ पयुद्धि माननेपर तिस प्रकार सर्वदा प्रमाणपन, प्रमेयपन उपाधियोंसे रहित होता हुआ शुद्ध प्रतिमासका ही पक्षडा जाना सम्मवता है। केवळ सत्स्वरूप इतने ही शरीरको धारनेवाळेपन करके उस प्रतिमासका ही निरूपण किया गया है। इस प्रकार प्रामाकरोंके यहां वेदान्तवाद ही शुस जाता है। यह अपिसहान्त हुआ। सर्वथा प्रतिमूळोंके मतको माननेकी अपेक्षा माहयोंका मत स्वीकार कर केना कही अच्छा है।

शब्दव्यापारो नियोग इति चेत् भद्दशतप्रदेशः, शब्दव्यापारस्य शब्दभावनारूपत्यात् । वदि प्रभाकरोका यह मन्तव्य होग कि पांचर्वे पक्षके अनुसार " अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्" स्वर्गप्राप्तिकी अभिकाषा रखनेवाका जीव अग्निष्टोम करके यह करे, इत्यादिक शब्दोंक न्यापार स्वरूप नियोग है, तब तो हम माह कहते हैं कि इस श्रमाकरको कुमारिङमहके मतकर अनुसरण करना कथमपि निवास नहीं जा सकता है। हम महोंके यहां शन्दन्यापारको शन्दोंकी मावनास्वरूप माना गया है। शन्द भावक हैं। अतः प्रमाकरका भटके मतमें प्रवेश करना अनिवार्य हुआ।

युरुषव्यापारो नियोग इति चेत् स एव दोषः तस्यापि भावनारूपत्वात्, श्रन्दास्य-व्यापाररूपेण भावनाया द्वैतिध्याभिधानात् ।

यदि प्रमाकर छठवें पक्षको अनुसार आस्माको न्यापारको नियोग मानेंगे तत्र श्री बही दोष होगा। यानी तुन प्रमाकरोंको भट्ट मतका अनुसरण करना पढेगा। क्योंकि पुरुषका न्यापार भी मावनास्त्रक्ष है। माङ्कोगोंने शब्द न्यापार और आत्मन्यापार स्वरूपकरके मावनाका दो प्रकारसे कथन किया है।

#### सदुमयद्भयो नियोग इत्यनेनैव व्याख्यातं।

सातवें पक्षके अनुसार प्रमाकर यदि शब्द और पुरुष मिछे हुये दोनोंका व्यापार स्वरूप नियोगको मानेंगे तो वह उनका वक्तव्य भी इस उक्त कथनकरके व्याख्यान कर दिया गया है। अर्थात्—कामसे अथवा गुगपत् दोनोंका व्यापर भाना जायगा १ बताओ। क्रमसे माननेपर वही मह मतका अनुसरण करना दोष आता है। और गुगपत् दोनोंका एक स्वभावपना तो एक वस्तुमें विरुद्ध है। जतः वह अठीक हो जायगा।

्तदतुभयव्यापाररूपत्वे तिक्षयोगस्य विषयस्वभावता, फळस्वभावता, निःस्वभावता, वा स्थात् १ मयमपक्षे यागादिविषयस्याग्निष्टोमादिवाक्यका विषयस्यानिष्टोमादिवाक्यका विषयस्य विषयस्यानिष्टोमादिवाक्यका विषयस्य विषयस्य नियोगस्यासंभव एव । संभवे वा न वाक्यार्थो नियोगस्तस्य निष्पादनार्थत्वास् निष्पन्नस्य निष्पादनार्थोगात् प्ररुपादिवत् । द्वितीये पक्षेपि नासौ नियोगः फळस्य भावत्वेन नियोगत्वायटनात् तदा तस्यासंनिधानाच्च । तस्य वाक्यार्थत्वे निराळंबनग्रब्दवादाश्रयणान्द्वतः प्रभाकरमतसिद्धिः १ निःस्वभावत्वे नियोगस्यायमेव दोषः ।

अष्टमपक्षके अनुसार प्रमाकर उस नियोगको यदि शब्दव्यापार पुरुषव्यापार दोनोंसे रहित स्वरूप मानेंगे तब तो पर्युदास पक्ष प्रहण करनेपर हम माष्ट पूछेंगे कि वह नियोग दोनों व्यापारोंसे मिल होता हुआ, नया यश्च आदि कर्मरूप विषयसमान है ? या स्वर्ग आदि फळस्वमान है ? अथवा प्रसच्य पक्षको अंगीकार करनेपर वह नियोग सभी स्वभावोंसे रहित है ? बताओ । पहिछा पक्ष छेनेपर तो अग्निशेम करके याग करना चाहिये, इस वाक्य उच्चारणके समयमें याग आदि विषयोंका अभाव है । अतः यहस्वरूप नियोगको भी सम्मावना नहीं है । जो कार्य भविष्यमें होने-

वाळा है. उस कार्यके साथ तादास्य सम्बन्त्र रखतेवाळा धर्म वर्तमानकाळमें नहीं है । और यदि मविष्यमें होनेवाले यज्ञकी मर्तमानमें सम्मावना मानी जायेगी तो वानपका अर्थ नियोग नहीं हुआ । न्योंकि वह नियोग तो कर्तव्य कार्योको भविष्यमें बनानेके छिथे हुआ करता है। जो किया जाकर बन चुका है, उसका पुनः बनाना नहीं हो सकता है। जैसे कि अनादिकालके बने हुये निखद्रव्य शासा, आकाश मादिक नहीं बनाये जाते हैं। दिलीय पक्षके प्रहण करनेपर भी वह नियोग स्वर्ग आदि फळस्यरूप नहीं घटित दो सकता दे। क्योंकि फळ तो स्वयं अन्तिम परिणाम है, फळका पुनः फळ नहीं होता है। किन्तु नियोग तो फळकरफे सहित है। पदि अन्य फळोंकी फल्पना की जापनी तो अनवस्या हो जापनी । '' मावित्वेन '' पाठ माना जाय तो पत्र मिवेष्यमें होनेवाका है, लतः वर्तमान काळका नियोग नहीं हो सकता है, यों अर्थ छगा बिया जाय । दूसरी वात यह मी 🕏 कि उस बारप उन्नारणके समय उस स्वर्ग फरू मादिका समिधान नहीं है। स्रतः उस महिय-मान फठको यदि उस वाक्पका फर मानोगे तो निरालम्बन शब्दके पक्षपरिप्रहका आश्रय कर केनेसे बौद्ध भतका प्रसंग होगा । प्रमाकत्के भतकी सिद्धि कैसे हो सकेगी र अर्थात्-शब्दका वर्ष बस्तम्त कछ नहीं है। अधिबमान अधीको शब्द कहा करते हैं, इस मकार बीद्ध नरोंने शब्दका क्षाउन्त्रन कोई वाच्यार्थ माना नहीं है। अविद्यशनको शब्दका वाच्यार्थ मानना प्रसाकरीको छोमा नहीं देता है। प्रमाका अगापको प्रमाण मानते हैं। ततीय पक्षके अनुसार नियोगको सभी समा-वोंसे रहित माना जायमा तो भी यही दोव कामू होगा । अर्घात-स्वमावोंसे रहित नियोग खर-विवाणके समान असत है । नौद्रोंके यहां असत् अन्यायोह शब्दोंका वाष्य माना गया है । मोगांतकोंके यहा नहीं । इस प्रकार आठों पक्षोंने नियोगकी व्यवस्था नहीं वन सक्षी ।

र्कि च, सन् वा नियोगः स्पादसन् चा १ मयमपत्ते विधिवाद एव द्वितीये निरार्छ-यनवाद इति च नियोगो वावपार्थः संगवति, परस्य विचारासंगवात् ।

नियोगका खण्डन करनेके लिये विचारका दूपरा प्रकार यो भी है कि प्रमाकर पीमांसक लक्ष नियोगको सद्द्य पदार्थ मानेंगे ' अथवा अवस् पदार्थ इष्ट करेंगे ' पिंडला पक्ष लेनेपर ब्रह्म अदैतवादियोंका विविवाद ही स्वीकार कर लिया। क्योंकि सत्, ब्रह्म, प्रतिमास, विधि, इनका एक ही अर्थ माना गया है। यदि दिनीय पक्ष लेनेपर नियोग असत् ,पदार्थ माना जायगा, तब तो प्रमाकरोंको बौद्धोंके निराज्यक्वादका आश्रय करना प्राप्त होता है। अर्थात् —असत् नियोग करा वाव्यवक्ष अर्थ नियोग कर रहा है, उसको साहार्य कुश्रतज्ञान है। पूर्वोक्त अनेक दोष आते हैं। जो वाव्यका अर्थ नियोग कर रहा है, उसको आहार्य कुश्रतज्ञान है।

त्या भावना वाक्यार्थ इत्येकांतोषि विवर्षयस्तया व्यवस्थापयित्ववक्तः। भावना हि द्विविधा श्रद्धभावना अर्थभावना चेति " श्रद्धात्मभावनामाहुरन्यामेष हिन्स्त्या। इयं त्वन्येव सर्वार्था सर्वाख्यातेषु विद्यते " इति वचनात् । अत्र श्रद्धभावना श्रद्धन्यापार-स्तत्र श्रद्धेन पुरुषध्यापारो भान्यते, पुरुषध्यापारेण घात्वर्थो, धात्वर्थेन च फलमिति श्रद्धभावनावादिनो मतं, तच न युज्यते श्रद्धन्यापारस्य श्रद्धार्थत्वायोगात् । न श्रिष्ठष्टोभेन यज्ञेत स्वर्गकाम इति श्रद्धात्तद्धापार एव प्रतिभाति स्वयमेकस्य प्रतिपाद्यमतिपादकत्व-विरोधात् । प्रतिपादकस्य सिद्धस्यत्वात्प्रतिपाद्यस्य चासिद्धस्य तथात्वसिद्धेरेकस्य च सक्रत्यसिद्धेतरस्वपत्वासंभवाचिद्वरोषः ।

आचार्य कह रहे हैं कि तिसी प्रकार भट्टमीमांसकों द्वारा माना गया '' वाक्यका अर्थ भावना ही है " इस प्रकारका एकान्त भी विषयपञ्चान है। क्योंकि तिस प्रकार वाक्यके वाच्य अर्थ भावनाकी व्यवस्था करानेके जिये भाडोंकी सामर्थ नहीं है। बात यह है कि भाडोंके यहां शह मावना और अर्थ मावना ये दो प्रकारकी भावना मानी गयी हैं । उनके प्रन्थोंमें उक्ति है कि विङ् छोट, तन्य, ये प्रत्ययके अर्थ हो रही भावनासे भिन्न ही शहुमावना और अर्थ ( आत्म ) मावनाको कह रहे हैं । हां, यह सन्पूर्ण अर्थोंमें वर्त रही करोत्यर्थरूप अर्थमावना तो शहभावनासे मिन ही है जो कि गच्छति, पचति, यजति इरयादिक सन्पर्ण तिङन्त आख्यातों में विद्यमान है। देसी अर्थ-मायना शहू बावनासे भिन होनी ही चाहिये । इन दो भावनाओं में शहू भावना तो शहू का व्यापार स्वरूप पडती है। कारण कि शद्धकरके पुरुषका व्यापार भावित किया जाता है, और पुरुष न्यापार करके यज् पच् आदि घातुलाँका अर्थमावनाग्रस्त किया जाता है। तथा घातु अर्थकरके फल मानित किया जाता है। यह शद्ध मावनावादी महोंका मत है। किन्तु वह युक्त नहीं है। क्योंकि शद के व्यापारको शद्वका अर्थपना घटित नहीं होता है। स्वर्गकी अभिलापा रखनेवाला अनुष्ठाता अप्रिष्टोम करके यक्कको. इस प्रकारके शहसे उस शहका न्यापार हो नहीं प्रतिमासता है । वहीं शह अपने ही ज्यापारका प्रतिभावक भन्ना कैसे हो सकता है ! एक ही शहको स्वयं प्रतिपाद्यपन और प्रतिपादकपनका विरोध है। यानी शह्रका ही शरीर स्वयं प्रतिपाध और स्वयं उस- अपने स्वरूपका प्रतिवादक नहीं होता है। जब कि प्रतिगदक शहका स्वरूप उचाएण काळमें प्रथमसे ही बना बनाया सिद्ध है । और मनिष्यमें प्रवर्तने योग्य प्रतिपाध विषयका स्वरूप तो तब असिद्ध है । तिस प्रकार प्रतिपादकंपन प्रतिपाधपनकी व्यवस्था हो जानेसे एक ही पदार्थके एक ही समय प्रसिद्धपन क्षौर उससे मिन असिद्धपन स्वरूपका असम्मव हो जानेसे शहमें उस प्रतिपाय और प्रतिपादक-पनका विरोध है।

भन्दस्बरूपमि श्रोत्रज्ञानेऽर्थयतीति तस्य मितपादकत्वाविरोधे ह्रपादयोपि स्वस्य मितपादकाः संतु चह्नुरादिज्ञाने स्वरूपापेणाहिकोपामावात् । स्वाभिषेय मितपादकत्वसम-पेणात् मितपादकः शन्दो न रूपादय इति चायुक्तिकं, शन्दस्य स्वाभिषेयमितपादकस्य समर्पणे स्वयं प्रसिद्धे परोपदेशानर्थन्यगसंगात् । स्वत एव शन्देन मनेद्रमिधेयिनिति प्रतिपादनात् ।

रान्द्र भावनावादी माह यदि यों कहें कि रान्द्र अपने स्वरूपको भी श्रोश झानमें अर्पण कर देता है। इस कारण वह रान्द्र अपने रान्द्रभावनास्वरूपका प्रतिपादक हो जायगा। कोई विरोध नहीं आता है। इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो रूप, रस आदिक भी अपने अपने स्वरूपोंके प्रतिपादक हो जावें। क्योंकि चक्कः, रसाना, आदि इन्द्रियोंसे जन्य ज्ञानमें विषयता सम्बन्धते रूप, रस, आदिने भी अपना स्वरूप अर्पण कर दिया है। स्वर्काय झानोंमें अपने स्वरूपका समर्पण कर देनेकी अपेक्षा रान्द्र और रूप, रस, आदिमें कोई विशेषता नहीं है। यदि माह यों कहें कि रान्द्र अपने प्रतिपादकपनको समर्पण कर देता है। इस कारण रान्द्र तो अपने स्वरूपका प्रतिपादक के प्रतिपादक विशेषता नहीं है। वाचार्य कहते हैं कि माहोंका यह कहना यिकार्य है। क्योंकि रान्द्र मा यदि अभिवेयकी प्रतिपादक सार्वाण करना स्वयं प्रसिद्ध होता तो परके द्वारा उपदेश देना, न्याल्यान करना, समझा देना आदिके न्यर्थनका प्रसंग आता है। क्योंकि श्रोताओंके प्रति '' मेरा यह प्रतिपाद अर्थ है। इस प्रकार रान्द्रोंकरके स्वतः ही कह दिया गया है। अर्थात्—पों तो संकेतका नहीं प्रहण करनेवाले मनुष्य तिर्यच या वालक अथवा गूंगे मी किन सार्ओका अर्थ समझ जायेंगे। विद्यालयों परक को आवश्व सार्यकता नहीं रहेगी।

पुरुषसंकेतनकात्स्वाभिषयमितपादनव्यापारमात्मनः शब्दो निवेदयतीति चेत्, तिर्हे यत्रार्थे संकेतितः शब्दस्तस्यार्थस्य पुरुषाभिमेतस्य मितपादकत्वं तस्य व्यापार इति न शब्दव्यापारो भावना । वननभिमायरुहार्थः कथं ? तस्य तथाभिषानात् । तथा च कथम-प्रिष्टोमादिवानयेन भावकेनं पुरुषस्य यागविषयपद्विष्ठमणो व्यापारो भाव्यते पुरुष व्यापारेण वाधात्वर्थो यजनकियाकक्षणो भात्वर्थेन फकं स्वर्गीरुपं, यतो भाष्यभावक-करणरूपत्या व्यापारेपूर्णा भावना विभाव्यत इति ।

" इस शहका यह अर्थ है " इस प्रकार वृद्ध ज्यवहार द्वारा शहों के वाज्यायों को समजानेवाळे इशारों को संकेत कहते हैं। शह अपने वाज्यार्थका प्रतिपादन कर तालए अपने ज्यापारको पुरुषके द्वारा किये गये संकेतप्रहणकी शाकिसे निवेदन कर देता है। इस प्रकार मार्टों के कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि तब तो जिस अर्थमें शहका संकेत प्रहुण हो जुका है, पुरुषके अभिप्रायमें प्राप्त रहे उस अर्थका प्रतिपादकपना उस शहका ज्यापार हुआ ! इस उंगसे शहका ज्यापार तो मावना नहीं सिद्ध हो सका है। यदि कोई मष्ट यों कहे कि वक्ताक अमिप्रायमें आकर हो रहा अर्थ उस शहका कैसे मान किया जाय कताओं इसका उत्तर यहा है कि तिस प्रकार शहको आरोसे अग्नियोन, इस अर्थ कहा जाता है। अतः तिस प्रकार शहका स्वारायका निराकरण हो जानेसे अग्नियोन,

ण्योतिष्टोम आदिकी मानना करानेवाछे वाक्यों करके अनुष्ठाता पुरुषका याग विषयमें प्रवृत्ति कराना स्वरूप न्यापार भन्न केसे मानित किया जावेगा! और पुरुषन्यापारकरके याग किया करना स्वरूप धातु अर्थ केसे मानित किया जावेगा! तथा धातु अर्थ करके चिरकालमें होनेवाला स्वर्ग नामका परु केसे माननायुक्त किया जा सकता है! जिससे कि मानना करने योग्य और मानना करनेवाला तथा माननाका करण इन रूपोंकरके तीन अंशोंसे परिपूर्ण होती हुई भावनाका विचार किया जाता। अथवा तीन अंशवाली मानना आरमामें विशेषतया माई जाती रहे। अतः महीं हारा मानी गयी शहमानना वाक्यका अर्थ सिद्ध नहीं हो पाती है।

पुरुषव्यापारी भावनेत्वत्रापि पुरुषो यागादिना स्वर्गे भावयतीति कथ्यते। न चैवं धात्वर्थभावना श्रद्धार्थः स्वर्भस्याधंनिहितत्वात्। प्रतिपाद्यिद्विवक्षाबुद्धौ प्रतिभा-समानस्य श्रद्धार्थत्वे चौद्ध एव श्रद्धार्थं इत्यभिमतं स्यात्। तदुक्तं। " वक्तृव्यापारिविषयो योथी बुद्धौ प्रकाशते। प्रामाण्यं तत्र श्रद्धस्य नार्थतत्त्वनिवंयनम् ॥ " इति न भावनावा-दावतारो पीमांसकस्य, सौगतप्रवेशानुषंगादिति।

पुरुषका व्यापार भावना है। इस प्रकार भी भट्ट भीमांसकोंका कथन होनेपर यष्टा पुरुष याग आदि करके स्वर्गको भावता है, यह कहा जाता है। किन्तु इस प्रकार चातु अर्थ याग करके मावना किया गया फळ तो शब्दका अर्थ नहीं है। क्योंकि शब्दका अर्थ निकटवर्ती होना चाहिये और शब्द बोळते समय स्वर्ग तो सिनिहित नहीं है। शब्दके सनने पीछे न जाने किसने दिन पश्चात् याग किया जायगा और उसके बहुत दिन पौछे मरनेपर स्याद् स्वर्ग मिळ सके । यदि मीमांसक यों कहें कि स्वर्ग भछे ही उस समय वहां विद्यमान नहीं होय, फिर भी बक्ताकी विवक्षापूर्वक हुई बुद्धिमें स्वर्ग प्रतिमास रहा है । अतः बुद्धिमें सिन्नेहित हो जानेसे शब्दका वान्यार्थ स्तर्ग हो सकता है। इसपर आचार्य कहते हैं कि यों तो बुद्धिमें पढ़ा द्वजा ही अर्थ शब्दका वाध्य अर्थ है, यह अभिमत हुआ । अर्थात -- बौद्धोंने विश्वधार्मे आरुढ हो रहे अर्थसे शब्दका गायकपन माना है। यह बौद्धोंका मत ही माहोंको अमिनत द्वामा। बुद्धिके समुद्राय अपनेको मान रहे प्रकाकर नामक बौद्धोंने वही बात अपने प्रंथमें कही है कि वक्ताके व्यापारका विषय हो रहा जो अर्थ श्रोताकी बुद्धिमें प्रकाश रहा है, उस ही अर्थको कहनेमें शब्दकी प्रमाणता है। वहा विद्यमान हो रहे वास्तविक अर्थ--तत्त्वको कारण मानकर शब्दका प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं है। वर्षाच — बौद मानते हैं कि वक्ताके युद्धिस्वन्यी व्यापारते जाना जा रहा अर्थयदि शिष्यकी मुद्धिमें प्रकाशित होगंया है, तो उस अंशमें शब्दप्रभाण है । बाह्य अर्थ होय या नहीं, कोई व्याकांक्षा नहीं । व्यतः पुरुषमावना सिद्ध नहीं हुई । इस प्रकार भष्ट मीमांसकोंके दोनों मावना वार्दोका अवतार होना प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं हुआ । क्योंकि बौद्धमसके प्रवेशका प्रसंग हो

जाता है। अतः भावना नारूपका अर्थ है, यह मीमासकोंका विपर्ययज्ञान है, जो कि आहार्य कुश्चतज्ञान स्वयस्य है।

तथा धात्वयां वाक्यार्थ इत्वेकांतो विवर्षया शुद्धस्य भावस्त्रभावतया विधिरूपत्व-पसंगात् । तदुक्तं । " सन्मात्रं भाविकां स्यादसंपृक्तं तु कारकैः । धात्वर्थः केवकः शुद्धो भाव इत्यभिषीयते ॥ " इति विधिवाद एव, न व मत्ययार्थश्चन्योर्धात्वर्थः कृतिबिद्धिष-धाक्यात् मतीयते तदुपाधेरेव तस्य ततः मतीतेः ।

तिसी प्रकार यज, वच, आरि धातुओंका वृतना, वकता, वादि धर्य ही बाक्यका अर्थ है। ऐसा व्यान्त करना भी थिवर्यकान है। क्योंकि ग्रुद्ध धातुक्त अर्थ तो भागस्वरूप है, तिसकारण महा अर्थतवादियोंके यहां गाने गये थिथिरूवरनेका प्रश्नंग हो जानेगा। भिधको माननेवाले मझ छहित वादियोंने उसीको अपने मन्योंमें कहा है कि ग्रुद्ध सतामात्र ही भागोंका ज्ञावक चिन्ह है। यह कर्चा, कर्म, आदि कल्पित कारकोंसे मिला हुला नहीं है। अन्य अर्थीते और अपने अवान्तर विवयोंसे रहित जो केवल ग्रुद्ध धातुका अर्थ है, यह भाग ऐसा कहा जाता है। '' तो प्रातिविद-कार्यन्य घावांचे च प्रयक्षते । सा सत्ता सा महानामा यामाहुस्वतलाव्यः। '' धातु और प्रययोंसे रहित हो रहे अर्थवान शब्द स्वक्रपकी प्रातिविदिक्ता संज्ञ है विद्यान जन उस सत्ताको ही प्रातिविदिक्तका अर्थ और धातुका अर्थ भले ग्रुक्तार बलान रहे हैं। यह प्रतिग्र हो रही सत्ता महान परमहास्वरूप है जिसको कि स्व, तल, अण् आदिक भाव प्रयय कह रहे हैं। इस प्रकार बातु अर्थ माननेवर तो विधिवाद ही प्राप्त हो जाता है, हां प्रस्थक अर्थ संख्या, जारक, इनसे रहित हो रहा यह छद्ध धानु अर्थ तो किसी भी विधि वाक्यसे प्रतीत नहीं हो रहा है। किन्तु उस प्रस्थमार्थ रूप विश्वेवणसे सहित हो रहे हो उस बातु अर्थकी उस विधि क्रिक्त स्वस्यसे प्रतीति हो रही है।

पत्यपार्यस्तत्र मतिभासमानोपि म मधानं सर्मादिवदन्यत्रापि भानादिति चेत्, तर्हि भारवर्षोपि मधानं मा भूत् मत्यमांतरेपि भावात् मऋतमत्ययापायेपीति समानं पश्यामः।

यदि विविधादको इष्ट फारते हुये शुद्ध घातु अर्थको बिधि याक्यका अर्थ माननेवान्ने यों कहें कि यथित वहां विधि याक्यके अर्थमें प्रत्ययका अर्थ प्रतिभात रहा है। किर भी वह प्रत्ययका अर्थ प्रधान नहीं है। क्योंकि कर्म, करण, आदिके समान अन्य स्थानोंमें भी प्रत्ययार्थ विध्यान है। वर्धोत् गिम, पिन, पिन आदि यातुलोंमें भी विधि ईन्ड्या त प्रत्यय वर्त रहा है। त्य, तरु, आदि भाव प्रत्यय भी अन्य अनेक शहों में संपृक्त हो रहे हैं। श्यीत, नश्यात्, भोक्तवं, चीर्य, दासता, आदि शह तेसे प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार कहनेपर आधारि कहते हैं कि तक तो धातुका अर्थ भी याक्यका प्रधान अर्थ नहीं होने। क्योंकि प्रकरणप्राप्त प्रत्ययोंके नहीं होनेपर भी वह धातु अर्थ

भरप छुट्, लुट्, कथा, तृच्, आदि दूतरे प्रत्ययोंमें भी वर्त रहा है। यदवित, यष्टा, यष्ट्रा, प्रयोग भी बोछे जाते हैं। इस प्रकार इम जैन धातु अर्थ और प्रत्ययार्थके विषयमें शंका समाधानोंको समाध हो रहा देखते हैं।

नन्वेदं धात्वर्थस्य सर्वेत्र मत्ययेष्वज्ञस्यूतत्वात् प्रधानत्विष्ठितः इति चेत्, प्रत्ययाः धेस्य सर्वधात्वर्येष्वज्ञगत्त्वात् प्रधानत्वसस्तु । प्रत्ययार्थविशेषः सर्वधात्वर्थानज्ञुयायीति चेत्, धात्वर्थविशेषोपि सर्वप्रत्ययार्थानजुगाम्येव धात्वर्धसामान्यस्य सर्वप्रत्ययार्थाज्ञया-यिस्वमिति न विशेषसिद्धिः ।

पुनः विविवादी अववारण करते हैं कि इस प्रकार भाग्न अर्थ तो सम्पूर्ण हो विड्, विट्, छट्, कारिके प्रत्योंने मालामें पुत्रे हुये स्तके समान ओतपोत हो रहा है। अतः धानु अर्थको प्रधानपना माना जाता है। इस प्रकार कहनेपर तो हम कहेंगे कि प्रस्ययका अर्थ भी तो सम्पूर्ण पित्र, भू, पित्र, कृ, भू, जादि धानुजाने ज्वाने पीछे पीछे चलता हुना अनित हो रहा प्रत्यवार्थ तो समा प्रधान हो जाओ। इसपर कहतवादी यदि गों करें कि विशेष हो रहा प्रत्यवार्थ तो सभी भागु अर्थों के जन्यान नहीं है। अर्थाय—एक विविक्षत तिप् या तस्का अर्थ तो सभी भिप्, वस्, छट, कि, तल्, आदि प्रस्ययाले धानु अर्थों अन्वत महीं हो रहा है। इस प्रकार कहनेपर तो हम कहते हैं कि विशेष धानु अर्थ भी तो सम्पूर्ण प्रत्यवार्थों अनुवानी नहीं ही है। पज धानुका अर्थ भला पिन, गिम, धानुकोंके साथ छंगे हुये प्रत्यवार्थों अर्थान वहीं ही हो। सामान्यव्यक्षे धानु अर्थको सम्पूर्ण प्रत्यय अर्थोंने अनुवाभीवा होकर अनुवाभी हो रहा है है। सामान्यव्यक्षे धानु अर्थको सम्पूर्ण प्रत्यय अर्थोंने अनुवाभीवन है। इस मारण घानु अर्थ दौर प्रस्वयार्थों अन्वत कहा सम्पूर्ण प्रत्यव अर्थोंने अनुवाभीवन है। इस मारण घानु अर्थ दौर प्रस्वयार्थों अन्वत कहीं सिद्ध हुआ। ऐसी दशामें वाक्ष्यका अर्थ ज्ञुद्ध धानु अर्थ नहीं हो सकता है।

तथा विधिवीक्यार्थ इत्येकांतांपि विपर्ययस्तस्य विचार्यमाणस्यायोगात् । सद्धि विधिविषयं वाक्यं गुणभावेन प्रधानभावेन वा विधी प्रपाणं स्यात् १ यदि गुणभावेन पद्मापिहोत्रं ज्ञहुयात् स्वर्गनाम इत्यादेशि तदस्त, गुणभावेन विधिविषयत्वस्य भावात् । तप्र भदमताज्ञसारिभिर्भावनाप्रधान्योपगणात् प्राभाक्तरेश्च नियोगगोचरत्वप्रधानांगीकरः णात् । तो च भावनानियोगो नासद्विषयी पर्यतेते प्रतीयेते वा सर्वधाष्यसतोः पृष्टची प्रतीती वा श्वश्विपाणादेरिष तदनुषकोः सद्वप्रया च तयोविधिनांतरीयक्रत्वसिद्धेः सिद्धं गुणभावेन विधिषप्रयस्यं वाक्यस्येति न प्रमाणतापन्तिवप्रतिपत्तिः चेन कर्षकांडस्य पारमार्थिकता न भवेत् ।

तथा सत्तामात्र विधि ही विधिविक् वास्यका अर्थ है । यह त्रस अहैतवादियोंका एकान्त भी विपर्यय ज्ञान है। क्योंकि उस विधिका विचार किया जानेपर उसकी सिद्धि होनेका अयोग है। दोखिये, वह विधिको विषय करनेवाळा वाक्य क्या गौजपनेसे विधिको जानता हुआ प्रमाण समझा जायना ! अयवा प्रधानरूपसे विधिको प्रतिपादन करता हुआ विधिमें प्रमाण माना जावेगा ! बताओ। प्रथमपक्षके अनुसार यदि गीणस्त्पसे विधिको कह रहा वाक्य प्रमाण बन जायगा. तब तो ब्रह्म अद्वेतवादियोंके यहां " स्वर्गकी अमिलापा रखनेवाला पुरुष अमिहीत्र पुजनद्वारा हवन करे" इरयादिक कर्मकाण्डके प्रतिपादक वाक्योंको भी प्रभाणपना हो जाओ । क्योंकि कर्मकाण्ड वाक्योंका अर्थ मी गौणरूपसे विधिको विषय करता हुआ वर्त रहा है। उन कर्मकाण्ड वाक्योंमें मह मतका अनुसरण करनेवाले मीमांसकोंने मावना अर्थको प्रधानता स्वीकार की है। और प्रमाकर मत अनु-यायियोंने उस वाक्योंमें प्रधानरूपसे नियोगको विषय करनापन अंगीकृत किया है । ये भावना बीर नियोग दोनों असर पदार्थको विषय करते हुये नहीं प्रवर्तते हैं। अथवा स्वकर्तन्यद्वारा असत् पटार्धकी प्रतिति कराते द्वर नहीं जाने जा रहे हैं। सभी प्रकारींसे असत् हो रहे पदार्थीकी (में) प्रदृति अन्यवा प्रतीति होना माना जावेगा, तत्र तो शशश्रृङ्ग, गजविषाण, आदिकी मी उन प्रकृतिया या प्रतीतियां ही जानेका प्रसंग हो जावेगा । इससे एक बात यह भी जच जाती है कि उन भावना और नियोगको सदृरूपपने करके विधिके साथ अविनासावीपना सिद्ध है। अतः प्रसिद्ध हो जाता है कि कर्मकाण्ड प्रातिपादक वाक्य गीणरूपसे सन्मात्रविधिको विषय करते हैं। इस कारण मौगांसकोंके ज्योतिष्टोम, अमिष्टोम, विश्वजित्, अञ्चमेध आदि वाक्योंकी प्रमाणताके प्रसंगका विवाद नहीं होना चाहिये । जिससे कि कर्नकाण्ड वाक्योंको पारमाधिकपना नहीं होते । अर्थात्-गौण-करपसे विधिको कहनेत्राले कर्मकाण्ड वाक्य मी अंडेतवादियोंको प्रमाण मानने पडेंगे।

प्रधानमावेन विधिविषयं वेदवानयं प्रपाणिमिति चायुक्तं, विधेः सत्यत्वे द्वैतान-तारात् । तद्सत्यत्वे प्राधान्यायोगात् । तथाहि-यो योऽसत्यः स स न प्रधानभावपतुम-वति, यथा तदविद्याविद्यासः तथा चासत्यो विधितिते न प्रधानभावेन तद्विषयतोषपितः।

द्वितीयश्क्षको अनुसार ब्रह्म अद्वैतवादी यदि यों कहें कि प्रधानरूपसे विधिको विषय करने वाले उपनिषद् वान्य प्रमाण हैं। आचार्य कहते हैं कि यह उनका कहना युक्तियोंसे रहित हैं। क्योंकि वाक्यके अर्थ विधिको वास्तविक रूपसे सत्य माननेपर तो दैतवादका अवतार होता है। क्योंकि वाक्यके अर्थ विधिको वास्तविक रूपसे सत्य माननेपर तो दैतवादका अवतार होता है। क्योंकि कीर दूसरा ब्रह्म ने हो पदार्य पान लिये गये हैं। यदि उस श्रोतव्य मन्तव्य आदिकी क्षित्र अवस्त मृत अस्य मानोगे तव तो विधिको प्रधानपना घटित नहीं होता है। उसीको विधिको अवस्त मृत अस्य होता है, वह वह प्रधानपन अनुमान वाक्यद्वारा स्पष्ट कर हम दिखला देते हैं कि जो जो अस्यय होता है, वह वह प्रधानपन अनुमान वाक्यद्वारा स्पष्ट कर हम दिखला देते हैं कि जो जो अस्यय होता है, वह वह प्रधानपन

हुआ अप्रधान माना गया है और तिसी प्रकार का यह असस्य विधि है। इस कारण उस विधिको प्रधानपनसे वानयका विषय हो जाना सिद्ध नहीं हुआ।

स्यान्मतं न सम्यगवधारितं विधेः स्वरूपं भवता तस्यैवमञ्यवस्थितत्वात् । प्रति-मासमात्राद्धि पृथिविधिः कार्यतया न प्रतीयते घटादिवत् प्रेरकतया वा वचनादिवत् । कर्षकरणसाधनतया हि तत्प्रतीतीः कार्यतापरकताप्रत्ययो युक्तो नान्पणा । किं तिर्हं हृष्ट्व्योऽरेऽयमात्मा श्रोतच्यो अनुमन्तच्यो निदिध्यासितच्य -हत्यादि श्चन्दश्रवणादवस्थां-तरिविक्षणेन प्रेरितोहिमिति जाताकृतेनाकारेण स्वयमात्मैव प्रतिभाति, स एव विधिरि-त्युच्यते । तस्य ज्ञानं विषयतया संयंग्यपितिष्ठतीति प्रधानभावविभावनाविधेने विहन्यते, तथाविधवेदवावयादात्मन एव विधायकत्या बुद्धौ प्रतिभासनात् । तद्दर्शनश्रवणानुमनन निदिध्यासनरूपस्य विधायमानतयानुभवात् । तथा च स्वयमात्मानं द्रष्टुं श्रोत्मन्नुमंत्तं निध्यातुं, वा प्रवर्तते, अन्यया प्रवृत्त्यसंभवेष्यात्मनः प्रेरितोहिमित्यत्र मतिर्पपाणिका स्यात् । सतो नासत्यो विधियेन प्रधानता तस्य विरुध्येत । नापि सत्यत्वे द्वैतसिद्धिः आत्मस्वरूप-व्यतिरेकेण तद्भावात् तस्यैकस्यैव तया प्रतिभासनात् इति ।

सम्मव है अहैतबादियोंका यह मन्तव्य होय, तहनुसार दे यों कहें कि छाप जैन या मीमीसक्तोंने विधिक्ता स्वरूप मळे प्रकार नहीं समझा है। जैसा छाप समझें हैं, इस प्रकार तो उस
विधिक्ती व्यवस्था नहीं हो जुकी है। किन्तु यों हैं, इसिळिये कि प्रतिमास सामान्यसे न्यारी
घटादिकके समान कार्यख्यकरके विधि नहीं प्रतीत हो रही है। और वचन, खेष्टा, आदिके
समान प्रेरकपनेकरके भी वह विधि नहीं जानी जारही है। '' विशीयते यः स विधिः''
'' विधीयतेऽनेन स विधिः'' जो विधान किया जाय या जिस करके विधान किया जाय इस
प्रकार कर्मसाधन या करणसाधनयने करके उस विधिक्ती प्रतीति होगयी होती, तब तो कार्यपन
और प्रेरकपन स्वरूप करके विधिक्ती प्रतीति करना युक्त होता। अन्यया तो वैसाज्ञान नहीं होसकता
है। तब तो विधिक्ता स्वरूप क्या है ! इसके उत्तरमें हम अहैत वादिओंकी ओरसे यों समझो
कि अरे संसारी जीव यह आत्मा दर्शन करने योग्य है, अवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है,
ध्यान करने योग्य है, '' ब्रह्मविद् ब्रह्में भवति '' ब्रह्मके जननेवाळा ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है।
'' ब्रह्मविद्मातित परं'' '' नाहं खन्त्रयमें सम्प्रयात्मानं जानामि अहमिस इति नो इसेमीन
मूतानि '' '। य छात्मा अपहत्त्वाभाषिकरो विमृत्युः' प्रायदिक शहाके छुननेसे अन्य अवस्थाऑसे विळक्षण होकर उत्यन हुई चेष्टाख्य आकार करके में प्रेरा गया हूं। इस प्रकार स्वयं आध्मा ही
प्रतिमासता है। और आत्मा ही विधि इस शहकरके कहा जाता है। उस विधिक्ता ज्ञान विषयपने

करके सम्बन्धको प्राप्त हो जाता है । अर्थाच् --विधिका ज्ञान, विधिमें ज्ञान, ये सब अमेद होनेसे विधि स्वरूप नहा ही हैं, इस कारण विधिको प्रधानरूपसे बारप अर्थके विचारका विद्यास नहीं हो वासा है। क्योंकि तिस प्रकार विधिको कहनेवाळे वेदवाक्योंसे आरमाका ही विधान कर्तावनेकरके बुद्धिने प्रतिभात हो रहा है। तथा उस आत्माके दर्शन, श्रवण, अतुमनन, और प्यानसक्तोंका विधिके कर्म हो रहेपनेकरके अनुमन हो रहा है। और तिस प्रकार होनेपर स्वयं आरमा ही अपनेको देखनेके किये. खननेके किये. अज्ञपनन बारनेके किये और ध्यान करनेके लिये प्रवर्तता है। अर्थात्—आता ही वेदवाक्य है। कर्चा, कर्म, क्रिया, भी स्थयं आता ही है। अन्यया यागी दसरे प्रकारोंसे मानकर यदि तिस प्रकार अमेदसे प्रवृत्ति होना असम्मव होता तो में स्वयं आरमासे प्रेरित हुआ हूं इस प्रकार प्रतीति होना अप्रामाणिक हो जाता । तिस कारण सिद्ध होता है कि हम अद्भैतवादियोंकी मानी हुई बिधि असःय नहीं है। जिससे कि उस विधिकी प्रधानरूपसे शक्य अर्थपना विरुद्ध पढ जाता। आप जैन या मीर्शासर्जोने विधिका सत्य यानी यधार्थपना होतेपर हैत हिद्दि हो जानेका प्रसंग दिया था, सो ठीक नहीं है। क्योंकि वात्मस्यरूपके अतिरिक्तननेसे उस विभिन्ना अमाव है। विधायक्तपनकरके, विधीयमानपनकरके, भाषविधि करके, सब तिस प्रकार बस एक ही परमत्रसका प्रतिभास हो रहा है। विधिको आसायपनेका पक्ष तो हम छेते ही नहीं है । स्याग्मतं से छेकर यहांतक विधिको पुष्ट करनेवाटे अद्रैतवादियोंका पूर्वपक्ष हुआ । अब आचार्य महाराज समाधान करते हैं।

तद्व्यसत्यं । नियोगादिवान्यार्थस्य निश्चयात्मतया मतीयमानत्वात् । तथाहि— नियोगस्तावद्गिहोत्रादिवान्यादिवत् द्रष्टव्योरेऽपमात्मा इत्यादि वचनादिप प्रतीयते एव नियुक्तोहमनेन वान्येनेति निरवशेषो योगो नियोगः प्रतिभाति मनागप्ययोगार्शकानवः ताराद्वदयकर्तव्यतासंगत्ययात् । कथमन्यया तद्वास्यश्रवणादस्य प्रवृत्तिद्वपद्यते, मेघध्व-व्यादेरिप प्रवृत्तिमसंगात् ।

अद्वेतवादियोंका वह कहना मी असर है क्योंकि वाक्यके अर्थ नियोग, माजना आदिकी मी निस्तय स्वरूपवनेकरके प्रतीति की जा रही हैं जिसीको हम प्रसिद्ध कर दिखलाते हैं कि अप्नि मी निस्तय स्वरूपवनेकरके प्रतीति की जा रही हैं जिसीको हम प्रसिद्ध कर दिखलाते हैं कि अप्नि की नियोग तो प्रतीत हो रहा है, वैसा ही होत्र, क्योतिश्चेम, आदिके प्रतिवादक बाक्यों आदिसे जैसे नियोग प्रतीत हो रहा ही है। में " इल्योरे " इल्योरेयमारमा ओतक्य; '' इत्यादि बचनसे मी नियोग प्रतीत हो रहा ही है। में " इल्योरे स्व वाक्य करके नियुक्त हो गया हूं। इस प्रकार शेवरिहत परिवृश्वेक्तयसे योग हो जाना रूप नियोग प्रतिमासता है। स्वरूप भी यहां योग नहीं होनेकी आर्शकाल अवतार नहीं है। अतः अवस्य करने योग्य प्रतिमासता है। स्वरूप भी यहां योग नहीं होनेकी आर्शकाल अवतार नहीं है। अतः अवस्य करने योग्य प्रतिमासता है। स्वरूप भी यहां योग नहीं हो अय्यया यांगी अदैतप्रतिपादक वाक्यों हारा पूर्ण योग होना है, इस प्रकारका अवशा तो उस दिखणों आदि वाक्यके सुननेसे इस श्रोता मनुष्यकी अवग, मनन आदि नहीं माना जायेगा तो उस दिखणों आदि वाक्यके सुननेसे इस श्रोता मनुष्यकी अवग, मनन आदि

करनेमें प्रवृत्ति होना कैसे सथ सकेगा र इतिकर्तन्यतारूप नियोगके ज्ञान विना ही यदि चाहे जिस शन्दसे प्रवृत्ति होना मान छिया जावेगा तो मेघगर्जन, समुद्रपूरकार, आदि शन्दोंसे भी श्रोताओंकी प्रवृत्ति हो जानेका प्रसंग हो जावेगा, जो कि इष्ट नहीं है।

स्यादेतत् । विध्ययं प्रतीतिर्नियोगस्य विचार्यमाणस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगात् । स हि प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादतत्स्वभावो वा १ प्रथमकरुपनायां प्रधाकराणामिव ताथागता-दीनामिष प्रवर्तकः स्यात् । सर्वथा प्रवर्तकत्वात् । तेषां विषयीसादमवर्तक इत्यपि न निश्चेतुं शक्यं परेपायपि विषयीसात्मवर्तकत्वातुषंगात् । प्रामाकरा हि विषयीस्तमनसः शब्दियोगात् प्रवर्तते तेते अविषयीस्तत्वादिति वदतो निवारियतुमशक्तः ।

यदि शहैतवादियोंका उन्त्रा चीडा यह मन्तन्य होय कि वाक्यका अर्थ तो नियोग नहीं हो सकता है। अतः अद्वेत पतिपादक बाक्योंसे नियोगकी यह उक्त प्रकार प्रतीति करना मिथ्या है। नियोगका विचार किया जानेपर उसको प्रवृत्तिका हेत्रपना नहीं चटित होता है । देखिये. हम अद्वेतवादी प्रभावरोंके प्रांते प्रश्न उठाते हैं कि यह तुम्हारा माना गया नियोग क्या प्रवृत्ति करा देना. इस स्वभावको बारता है ! अथवा उस प्रवृत्ति करा देना स्वभावोंको नहीं रखता है ! बताओ। यदि प्रथमनक्षकी कल्पना करोगे तब तो प्रभाकरोंके समान बीखोंको भी वह नियोग आग्निशेष आदि कर्मीमें प्रवर्तक हो जावें । क्योंकि उस नियोगका स्वभाव सभी प्रकारसे प्रवृत्ति करा देवा है । अभिका स्वभाव यदि जला देना है तो वह काष्ट, वल्ल, मूर्ख शरीर, पंडित शरीर, रतन, कुड़ा, समको एक स्वभावसे दग्ध कर देती है। यदि नियोगवादी यों कहें कि उन बौदोंको मिध्याज्ञान हो रहा है। अतः नियोग उभको प्रवृत्त नहीं कराता है। जैसे कि सुवर्ण या अधक अथवा सहस को अप्रि नहीं जळाती है। इसपर हम यह कहते हैं कि इस बातका भी निखय नहीं किया जा सकता है। सम्भव है कि दूसरे प्रभाकरोंके भी विषयंग्रज्ञान हो जानेसे नियोगको प्रवर्तकपनेका प्रसंग होगा । क्योंकि आरोप किया जा सकता है कि प्रभाकरोंका मन विपर्यय ज्ञानसे आकारत हो रहा है। इस कारण वे शब्दके अर्थ नियोगसे कर्मकाण्डोंमें प्रवृत्ति कर रहे हैं। किन्तु वृसरे बीख तो विवर्धय ज्ञानसे विरे हुये मनको नहीं धारण करनेसे कर्मकाण्डमें प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हम अद्वेतवादियोंको रोका नहीं जा सकता है।

सौगतादिमतस्य प्रमाणवाधितत्वात् त एव विपर्यस्ता न प्राभाकरा इत्यपि पक्षपात-मात्रं तन्मतस्यापि प्रमाणवार्धनविद्योषात्। यथैव हि प्रतिक्षणिवनस्वरसक्रळार्यववनं प्रत्यक्षा-दिविरुद्धं तथा नियोगतद्विषयादिभेदकस्यनमपि सर्वं प्रमाणानां विधिविषयसयाववारणात् स्रवेकत्वस्यैव परमार्थतीपप्तेः। अभी विधिनादी ही कहे जा रहे हैं कि नियोगवादी यदि यों कहें कि बौद, चार्वक, आदि दार्शनिकोंका मत तो प्रमाणोंसे वाधित है। अतः वे बौद आदिक ही विपर्यय ज्ञानी है। हम प्रमाकर मत अनुवायी तो विपरीतज्ञानी नहीं है। विधिनादी कहते हैं कि यह भी नियोग वादियोंका कोरा केवल पक्षपात है। न्योंकि उन नियोगनादी प्रामाकरोंका मत भी प्रमाणोंसे विधित हो जाता है। वौद्धोंकी अपेक्षा प्रामाकरोंमें कोई विशेषता नहीं है। जैसे ही परवरचंद्र वैसे ही पाषाणचन्द्र, दोनों एकसे हैं। जिस ही प्रकार सम्पूर्ण अर्थोंको प्रतिक्षण विनाशशील कहना यह बौद्धोंका मत प्रस्थक्ष आदि प्रमाणोंसे विरुद्ध है, ऐसा तुम बौद्धोंके प्रति कह सकते हो, उस ही प्रकार प्रामाकरोंके यहां मानी जा रही नियोग उनके विषय नियुज्यमान, नियोक्ता, आदि मेदोंकी कल्पना भी प्रमाणोंसे बाधित है, यो बौद्ध भी तुमसे कह सकते हैं। परमार्थरूपसे विचारा जाय तो सम्पूर्ण प्रमाणोंके द्वारा अदित विधिका विषयपनेसे अवधारण किया जा रहा है। सत्, चित्, क्राक्षके एकपनेको हो यथार्थवना सिद्ध हो रहा है।

यदि पुनरमनर्तकस्वभावः शक्रनियोगस्तदा सिद्ध एव तस्य मृतृत्तिहेतुत्वायोगः।

ं अद्वेतवादी ही कहें जा रहे हैं कि द्वितीय पक्षके अनुसार फिर यदि प्रामाकर यों कहें कि शद्धका अर्थ नियोग तो प्रवर्तक स्त्रमाववाटा नहीं है | तव तो हम विविवादी कहते हैं कि उस नियोगको प्रवृत्तिके कारणयनका अयोग सिद्ध ही हो गया, यानी नियोग कर्मकाण्डका प्रवर्तक नहीं बन सका।

फलरहिताद्वा नियोगमात्रान्न मेक्षावतां मष्टित्तरमेक्षावन्वमसंगात् । प्रयोजनयनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तत इति प्रसिद्धेश्व । प्रचंदपरिदृदवचनियोगाद्दफलादिष प्रवर्तनद्रश्चनाद्दोष इति चेन्न, तिन्निपत्तापायपरिरक्षणस्य फल्टत्वात् । तिन्नयोगाद्दमवर्तने हि ममापायोवश्यं भावीति तिन्नवारणाय प्रवर्तमानानां मेक्षावतामि तन्त्वाविरोधात् तिहै वेदवचनादिष नियुक्तः प्रत्यवायपरिदृहाराय प्रवर्ततां " नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवायिनिहासया " इति वचनात् । कथमिदानीं खर्मकाम इति वचनमविष्ठिते, जुहुयात् जुहोत् होत्वयिमिति लिङ्कोदत्वयपर्ययातनिर्देशादेव नियोगमात्रप्रतिपत्तेः, तत एव च प्रवृत्तिसंभवात् ।

अद्देतनादी नियोगको जपर दूसरे प्रकारसे विचार चळाते हैं कि वह नियोग फळरहित है! अथवा फळसहित है! बताओ । प्रथम पक्ष अनुसार फळरहित सामान्य नियोगसे तो हिताहितको विचारनेवाळे प्रामाणिक पुरुषोंकी किसी भी कर्षमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यों तो ऐसे प्रवृत्ति करनेवाळेको अविचारपूर्वक कार्य करनेवाळेपनका प्रसंग होगा। एक बात यह भी है कि प्रयोजनसिद्धिका उदेश्य नहीं रखकर तो मंदबुद्धि या आळसी जीव भी नहीं प्रवृत्ति करता है। ऐसी ळोकमें प्रसिद्धि हो रही है। इसपर नियोगसादी यों कहें कि तीव प्रतापी, महाक्रोधी, प्रमुक्ते निष्कळ भी वचननियोगसे प्रजाजनोंकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है। अर्थात्—अयन्त क्रोधी राजा अन्यायपूर्वक क्रिया करनेमें यदि प्रजाजनोंको नियुक्त कर देता है. उसके भयसे निष्पर नियोग द्वारा भी प्रवृत्ति करनी पडती है. तब तो निष्पर नियोगसे भी प्रवृत्ति होना साथ गया कोई दोष नहीं है । इसपर अद्वेतनादी कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि उस कोधी राजा या अधिकारीके निर्देश अनुसार प्रवृत्ति नहीं करनेको निमित्त मानकर उत्पन हुये विनाश या अपराधसे अपनी चारों ओरसे रक्षा हो जाना ही फल है। प्रचंड राजाके नियोगसे यदि कथमपि प्रवृत्ति नहीं की जावेगी तो मेरी विनाश या मुझको दण्डप्राप्ति अवस्य होवेगी। इस कारण उस अपायके निवारण करनेके किये प्रवृत्ति कर रहे विचारशोळ प्रामाणिक पुरुषोंको सी उस प्रेक्षावानुपनेका कोई विरोध नहीं है। यानी स्वाधी राजा इसकी यदि यों आजा देदें कि तुमको स्वदेशी वस्तुपर मुल्यसे आघा कर ( महसूळ ) देना पडेगा । पण्डितजी ! तुम्हारी दो हजारसे अधिक आय है। अतः तुमको प्रतिवर्ष दो पैक्षा रुपयाकी गणनासे अवस्य कर (इन्क्रमटेन्स) देना पढ़ेगा । यद्यपि इस आजापाकनसे अधिकृत व्यक्तियोंको कोई अमीष्टफलकी प्राप्ति नहीं होती है। कोई पारितोषिक, सुख, पदस्य नहीं मिळ जाता है। फिर मी करको नहीं देनेसे झरकी, कारागृहवात, निंदा आदि अपायोंको मोगना पडता है । अतः वहां मी फळ विद्यमान है । अतः वह नियोग सफल है। तब तो इम नियोगवादी कहेंगे कि यों तो नियुक्त पुरुषभाव आसक फळसे रहित हो रहे वैदिक वचनसे भी पाप कर्मके परिहारके छिये प्रवृत्ति करो । धर्मशास्त्रका वचन है, कि प्रत्यवायोंके त्यागकी अभिकाषासे नित्यकर्म और नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये। . भोंक्षार्थीं न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः '' किसी छैकिक कामनासे किये गये पुत्र इष्टि, विश्व-जित्याग आदि काम्य कर्मया कलंज मक्षण, शत्रुमारण, आदि निषिद्ध कर्मीमें मोक्षका अर्थी नहीं प्रवर्तेगा । हां, त्रिकाल संध्या करना, उपासना करना, जप करना, देव, ऋषि, पितरोंके लिये तर्पण करना, प्राणायाम करना, आदि नित्यकर्म और भरणीत्राह्न, प्रहणत्राह्न, पौर्णमासी यह्न, आदि नैमित्तिक कर्म तो सुप्रक्षको भी करने पढते हैं। इन निध्यकर्म और निमित्तसे होनेवाळे कर्मोंको भन्ने प्रकार करनेसे यद्यपि फन्न कुछ भी नहीं है । किन्तु नहीं करनेवानोंके पापका लेव अवस्य हो जाता है। " अक्रवेन विहितं कर्म प्रत्यवायेन छिप्पते "। जैसे कि राजाकी नियक्त की गयीं घाराओं (कानून ) के अनुसार चलनेसे किसी प्रजाजनको पारितोषिक या प्रशंसापत्र ( सर्टिमिकिट ) नहीं मिळ जाता है । किन्तु धाराओं के अनुसार नहीं चळनेवाळोंको दण्ड अवस्य मोगना पडता है। इसी प्रकार फळराहित वेदवचनसे मी पापपिरहारका उदेरय केकर प्रवृत्ति हो जावेगी । इस प्रकार नियोगवादियोंके कहनेपर तो हम विधिवादी कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकारसे नियोगको फरुरहित माननेपर अब प्रामाकरोका फरुको दिख्छानेवाटा " स्वर्गकामः " यह वचन मळा केसे व्यवस्थित हो सकेगा ! बताओ । हवन करें, हवन करो, हवन करना चाहिय, इस प्रकारके विक्कार कोट्रकार तन्य प्रत्ययको कन्तमं रखनेगक पराँके निर्देशसे ही सामान्य-रूपरो नियोगको प्रतिपत्ति होना कार उस ही से प्रयुत्ति हो जाना सम्भव जाता है। स्वर्गकी अभिकापा रखनेमाला इस प्रको देनेको बावस्यसता नहीं है। नियोगबादियोंको पूर्वापरविरुद्ध स्पन नहीं कहना चाहिये।

फलसिहतात्रियोगात् मष्ट्रिसिद्धी च फलाधितैव मर्वतिका न नियोगस्तमंतरेणापि फलाधिनां मष्ट्रितदर्शनात् । प्ररूपवचनान्नियोगे अयग्रुपालंभोः नापीरुवयाप्रिहोत्रादिवाक्य-नियोगे तस्यानुपालभ्यत्वात् । इति न युक्तं, " सर्वे स्वित्वदं वहा " इत्यादिवचनस्या-प्यञ्जपालभ्यत्वसिद्धेवेंदांतवादपरिनिष्ठानात् । तस्मान्न नियोगो वाक्यार्थः कस्यिषद्धवः-चिहेत्रिरिति ।

स्थी विधिवादी ही कहें जारहे हैं। यदि हिताय वक्षके अनुसार नियोगवादी फल्एहित नियोगते प्रश्ति होजानेकी सिद्धि करेंगे तब तो फल्किने अभिलायुकता ही स्रोताओं को कर्मीने प्रश्ति करावेनेवाली हो जावेगी। नियोग तो प्रवर्तक नहीं हुआ। वर्गोंक उम्र नियोगके विना मी फल्के अर्थी जीवोंकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है, स्वतः नियोगको सफल मानना भी व्यर्थ ही रहा। नियोगवादी फिर यो कहते हैं कि लीकिक पुरुवोंके वचनसे जहां नियोग प्राप्त किया जाता है। यहां तो लाप विधिवादी पए उपर्युक्त उल्लाहना दे सकते हैं। किया पुरुव प्रयत्न हारा नहीं बनाये गये वैदिक क्षिप्रदेश आहि पावपोंसे जात हुये नियोगमें उक्त उपाल्य म नहीं बाते हैं। व्याक्ति विदेश वेदवानयज्ञ यह नियोगवादियोंका कहना युक्तियूर्ण नहीं है। इसके उत्तरमें विधिवादी कहते हैं कि इस प्रकार नियोगवादियोंका कहना युक्तियूर्ण नहीं है क्योंकि यों तो हमारा माना हुला यह वाक्य भी उल्लाहना प्राप्त करने योग्य नहीं होता हुआ विद हो जाता है कि यह सम्पूर्ण जगस् निक्षय कर परमग्रस खल्द है। यहां कोई पदार्थ भेदरूप नहीं है, इत्यादिक धान्योंकी सिद्धि हो जानेसे अहैत प्रतिपादक वैदान्यवादकी पूर्णरूपसे निर्देश प्रसिद्धि हो जाती है। तिस कारणसे वाक्यका अर्थ नियोग नहीं है, जिससे कि किसी जीवजी प्रवृत्तिका निमित्तकारण अन छक्ते। ' स्यादेतत् '' से प्रारम्म कर '' प्रवृत्तिकृतः '' यहातक नियोगवादियोंको चक्का देकर विधिवादियोंने अपना मन्तर्य पुष्ट किया है। लव श्री विधानन्त बाजार्य समाधान करते हैं।

तदेतद्विधिवादिनोपि समानं विधेरिष मद्यत्तिहेतुत्वायोगस्याविश्वेषात् । प्रकृतविकव्या-नतिवृत्तोः । तस्यापि हि पर्वतेकस्यभावत्वे वेदांतवादिनामिय प्राभाकरतायागतादीनामपि प्रवर्त्तेकत्वप्रसक्तेरप्रवर्तेकस्यभावात्तेपासपि न प्रवर्त्तको विधिः स्पात् । स्वयमविपर्यस्तास्त्रकः प्रवर्तते न विपर्यस्ता हित चेत्, हृतः संविभागो विभाष्यतां । ममाणावाधितेतरमताश्रयणाः दिति चेत्, तर्हि वेदांतवादिनः कथं न विपर्यस्ताः सर्वेथा सर्वेकत्वमतस्याध्यक्षविरुद्धत्वात् परस्वरनिरपेक्षद्रव्यगुणादिभेदाभेद्मननवत् । तद्विपरीतस्यानेकांतस्य जात्यंतरस्य प्रतीतेः ।

इस प्रकार विधिवादियोंकी ओरसे विकरूप उठाकर नियोगवादियोंके मतका जैसे यह खण्डन किया गया है. वैक्षा विचार चलानेपर विधिवादियोंके जपर भी वही आपादन समानरूपसे लागू हो जाता है। वास्यके अर्थ विधिको भी प्रवृत्तिका कारणपना नहीं घटित होता है। अपनर्तकपनेकी श्येक्षा विधिक्ती नियोगसे कोई विशेषता नहीं है। प्रकरणमें प्राप्त हवे विकल्पोंका उद्धंचन नहीं किया जा सकता है। प्रतिनारायणके चक्रसमान विधिवादीके ऊपर भी वे ही विकल्प वठाये जा सकते हैं। देखिये कि उस विधिका भी स्वमात्र यदि नियमसे प्रवर्तकपना माना जायगा सो वेदान्तवादियोंके समान प्रभाकर मत अनुयायी, बद्धमत अनुयायी, चार्याक आदि दार्शानिकोंकी भी अद्वैतमें प्रवृत्ति करा देनेपनका प्रसंग विधिको प्राप्त होगा । अर्थात् — जो जिसका स्त्रमाव है वह न्यारे म्यारे पुरुषोंके छिये बदक नहीं सकता है । जैसे कि स्वर्गीके हाथमें भी मूसक कुटनेवाला ही रहेगा । हां, यदि विधिको अगवर्तक स्त्रमाव माना जायगा तब उक्त दोष तो टळ जाता है । किन्त अप्रवर्तक स्वमाववाकी विधिसे तो वेदान्तवादियोंकी भी प्रवृत्तिको करावेदाका विधि अर्थ नहीं हो एकेगा । यदि विधिवादी यों कहें कि स्वयं विपर्ययज्ञानको नहीं धार रहे हम विधिवादी तो उस विधिसे प्रवर्त नाते हैं। हां. जो मिध्याद्यानी हैं वे उस विधिक द्वारा प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार विधिवादियोंके फहनेपर तो आचार्य फहते हैं कि उस सन्याज्ञानीपन और निध्याञ्चानी-पनका अच्छा विमाग होना मला किससे निर्णीत किया जाय ! बताओ । यदि हाम वेदान्तवादी इसके उत्तरमें यों कहो कि प्रमाणोंके द्वारा अवाधित किये गये मतका आश्रय करनेवाळे सम्यग्जानी हैं, और इतर यानी प्रमाणोंसे बाधे जा रहे मतका कर हेनेसे पुरुषके निश्याज्ञानीयनका निर्णय कर **छिया** नाता प्रकार फहनेपर तो इम जैन फहते हैं कि तब तो वेदान्तवादी ही विपर्धयज्ञानवाले क्यों नहीं विचार विये जावेंगे ! क्योंकि उनका सभी प्रकार सबको एक परमब्रसपनेकी विधि करनेका मस तो प्रत्यक्षप्रभाणसे विरुद्ध है। प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा अग्नि, सक, सर्व, नीका आदि भिन्न सिक्ष ्माना पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं। अतः '' सर्वनेकं '' यह विधियादियोंका मन्तव्य प्रमाणोंसे शाचित है। जैसे कि परस्परमें नहीं अपेक्षा रखते हुए दन्य और गुण या अवयव और अवयवी आदिका सर्वण भेद तथा अभेद मानना प्रायक्षिकिन्द है। क्योंकि उन सर्वया सेद या अभेदोंसे विपरीत हो रहे, तीवरी नातिवाने कथंचिद् बेद वमेद स्वरूप अनेकान्तकी प्रतीति हो रही है । अर्थात्-द्रन्य, गुण भादिका सर्वथा मेद माननेवाले नैयाधिक हैं। सौद्य उनका अमेद जानते हैं। ये दोनों मत प्रमाणों से विरुद्ध हैं। हां, पर्याय और पर्यायों में कर्याचिद् भेद, अमेद, प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार सर्वया एकत्रको सहनेवाले विधिवादी भी विवर्ययञ्चानवाले हो जाते हैं।

फलरहितय निधिन पर्वतको नियोगनत्। सफलः पर्वतक इति चेत्, किनिन्हानां फलार्थिनां फलाय दर्शनादेव (फलोपदर्शनादेव) प्रष्टुपपपत्तः। पुरुपाद्वैते न कश्चित् इतिश्चित् पर्वतत इति चेत्, सिद्धस्तिहैं विधिरमर्वर्तको नियोगनदिति न नाक्यार्थः।

नियोगके समान विधिमें मी फल्यित और फल्एहितपनेका विकल्प यों उठाया जाता है कि यदि विधि उत्तरकालमें होनेवाले फल्से रहित है, तब तो किसी मी श्रोताको प्रवृत्ति कराने वाली नहीं हो सकती है, जैसे कि फल्यहित नियोग प्रवर्तक नहीं माना गया था। यदि विधिवादी यों कहें कि फल्येंसे सहित हो रही विधि प्रवर्तक है, तब तो हम जैन कहेंगे कि कुल लल्प पदार्थोंको जाननेवाले मल्पज्ञ फल्ट अभिलावी जीवोंको फल्यारिके लिये दर्शनसे ही या फल्ट प्राप्ति की अभिलावासे प्रवृत्ति होना सथ जावेगा। विधिको प्रवर्तक कहना व्यर्थ है। फिर भी विधिवादी यों कहें कि मेदवादियोंके यहां मले ही कोई कहीं किसीसे प्रवृत्ति करें, किन्तु हम अहैतवादियोंके यहां मले ही कोई कहीं करता है। इसपर हम जैन कहते हैं कि तब तो प्रवृत्ति नहीं करानेवाले नियोगके समान विधि भी वावयका अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। फिर दूसरेपर ही करान वाप अहैतवादियोंने सीखा है। अपने दोष स्वयंको नहीं दील रहे हैं।

पुरुषाद्वेतवादिनाम्नुपनिषद्भाक्यादात्मिन दर्शनश्रवणानुमनननिध्यानिधानेष्यमवर्तने क्रुतस्तेषां तदभ्यासः साफल्यमनुभवति भचोन्मचादिमठापवत्, कयं वा सर्वधाध्यमवर्तको विधिरेव वाक्यार्थो न पुनर्नियोगः।

हम अदैतवादीसे पृंछते हैं कि यदि विधिको सर्वधा अप्रवर्तक माना जायगा और पुरुषाहैत-वादियोंके यहा '' दृष्टच्यो '' इत्यादि उपनिषद्के वाक्यसे आत्मामें दर्शन करना, श्रवण करना, अनुमनन करना, और व्यान करना इन क्रियाओंमें भी यदि प्रवृत्ति नहीं मानी जावेगी तो उन अदैतवादियोंका उन दर्शन आदिकमें अन्यास कैसे होगा ' दर्शन आदिके विना वह उनका अन्यास और किसी फलकी अपेक्षासे भंका सफलताका अनुमन कैसे कर सकता है ' जैसे कि मदमत्त या उन्मच पुरुषोंके व्यर्थवचन सफल नहीं हैं। उसीके समान उपनिषद् वाक्योंका अन्यास भी अनर्थक है। दूसरी बात यह है कि सभी प्रकारोंसे अप्रवर्तक हो रही विधि ही तो वाक्यका अर्थ होय किन्तु अप्रवर्तक नियोग वाक्यका अर्थ नहीं होय, यह सबेधा पक्षपात पूर्ण मन्तन्य महा कैसे माना जा सकता है ' अर्थाच्—नहीं।

पटादिवत् पदार्थात्तरत्वेनाप्रतिभासनात् नियुज्यपानविषयिनयोक्तृषर्यत्वेन चानव-स्यानाश्र नियोगो वाक्यार्थ इति चेत् तदितरत्र सपानं, विधेरिष घटादिवत्पदार्थीत्रस्वेना-प्रतिभासनाद्विषाप्यमानविषयविषायक्षश्रमत्वेनार्व्यवस्थितेश्च । यदि अदितवादी यों कहें कि जैसे आत्मासे मिन किन्यत किये गये पट आदिक कार्य भिन्न पदार्थपने करके प्रतिमास रहे हैं, उसके समान नियोग तो भिन्न पदार्थपने करके नहीं प्रतिमास रहा है। तथा नियोगको प्राप्त किये गये श्रोता पुरुष या यज्ञ आदि विषयके धर्मपने करके या नियोग करनेवाड़े वेदवानयका धर्मस्वरूप करके वह नियोग व्यवस्थित नहीं हुआ है। अर्थात्—जैसे नियुज्यमान पुरुषका धर्म होकर या नियोक्ताका धर्म होकर पट दीख रहा है, वैसा नियोग नहीं है। अतः दो हेतुओंसे नियोगकी व्यवस्था नहीं होनेसे नियोग वाक्यका अर्थ नहीं है, इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हमें कहना पढ़ेगा कि वह कटाक्ष तो दूसरोंके यहां भी यानी तुम विधिवादियोंके ऊपर भी समानरूपसे छग जाता है। विधिका भी घट आदिके समान पुरुषसे पृथक् पदार्थपने करके नहीं प्रतिभास होता है। तथा विधान करने योग्य दर्शन आदि या टप्टव्य विषयका धर्म अथवा विधिको कहनेवाछ वैदिक श्राद्धके धर्मपने करके विधिको व्यवस्था नहीं हो रही है। अतः विधि भी वाक्यका अर्थ नहीं सिद्ध हो पाता है।

यथैव हि नियोज्यस्य पुंसी धर्मे नियोगे अनुष्ठियता नियोगस्य सिद्धत्वाद्न्यथानुष्ठानोपरमाभावानुषंगात् । कस्यचित्तद्व्यस्यासिद्धस्याभावाद्, असिद्धरूपतायां वा नियोज्वत्विनिरोधाद्रध्यास्तनंभयादिवत् । सिद्धरूपेण नियोज्यत्वे असिद्धरूपेण चानियोज्यतामेकस्य पुरुषस्यासिद्धसिद्धरूपसंकरान्नियोज्येतरत्विभागासिद्धस्तद्व्यासंकरे वा भेदनसंगाहात्मनः सिद्धासिद्धरूपयोः संवधाभाषोऽन्नुपकारात् । उपकारकल्पनायामात्मनस्तदुपकार्यस्वे नित्यत्वद्दानिस्तयोरात्मोपकार्यत्वे सिद्धरूपस्य सर्वथोपकार्यत्वव्याधातोऽसिद्धरूपस्यार्युपकार्यत्वे गगनकुसुमादेरुपकार्यत्वानुषंगः । सिद्धासिद्धरूपयोरिष कथंचिद्सिद्धरूपोपगमे
पक्तपर्यनुयोगानिष्ट्वरैरनवस्थानुषंग इत्युपाकंभः।

"यथेव " का अन्यय छह, सात, वंक्ति पछि आनेवाछे तथा शब्दके साथ करना चाहिये। श्री विद्यानंत्र आचार्य नियोग और विधि दोनोंको ही नियोज्य या विधायमान पुरुषका धर्म तथा यागळक्षणं विषय या विधेय विषयका धर्म एवं विधायक या नियोक्ता शब्दका धर्म नहीं हो सकना एकसा बताये देते हैं। देखिये, जिस ही प्रकार नियोजने योग्य पुरुषका धर्म यदि नियोग माना जायेगा तो खहैतवादियोंकी ओरसे प्रामाकरोंके उत्पर नहीं अनुष्ठान करने योग्यपन आदि दोष धर दिये जाते हैं। यानी नियोज्य पुरुष अनादि काळसे स्वतः सिद्ध नित्य है तो उस आत्माका स्वमाव नियोग भी पूर्वकाळोंसे सिद्ध है। अन्यथा यानी सिद्ध हो चुके पदार्यका मी अनुष्ठान करणे जायगा तो अनुष्ठान करनेसे विराम छेनेके अमावका प्रसंग होगा। कृतका पुनः करण होने छोगा तो सदा विधान होता ही रहेगा, किया जा चुका पदार्थ पुनः किया जायगा और फिर मी किया जा चुका किया जायगा। कमी भी विश्वाम नहीं के सकोगे। चर्वितका चर्वण अनन्तकाळतक करते रही।

अतः पदी अच्छा है कि अन चुके को पुनः नहीं बनाया जाता है । नित्य पुरुषके धर्म हो रहे. उस नियोगका कोई माग अविद्व तो है नहीं । हो, किसी अविद्व रूपको नियोज्य माना जावेगा, तम सो वन्त्यापत्र, क्षत्रविषाण, कादिके समान सर्वथा असिद्ध पदार्थको नियोज्यपनेका विरोध है। यदि आत्माक्षे धर्म हो रहे नियोगको किसी एक सिद्धस्वरूपकरके नियोग्यवना और उस दी नियोगको अक्षिद्धसमस्यक्तरके अनियोज्यपना माना जावेगा, तब तो एक आस्माके सिद्धसम्बद्ध और असिद्धसम्बद्धोंका संकर हो जानेसे नियोग्यवन और अनियोग्यवनके विसागकी अपिति हो जावेगी। दूच और बूरेके समान संकरको प्राप्त हो रहे दो स्वमायोसे चुक्त हुये नियोगसे अभिन आध्मका उन धर्मीकरके विमाग सिद्ध नहीं होता है। यदि जन सिद्ध असिद्ध रूपोंका संकर होना नहीं मानोगे तो उन मिन्न दो रूपोंसे अमिल हो रहे आत्माके मेद हो जानेका प्रसंग का जावेगा। अथवा नित्य आत्मासे वे दो रूप न्यारे हो जावेंगे। ऐसी दशामें वे सिद्ध अंक्षित दो स्रण आमाने हैं। इस न्यवहारका नियानक सम्बन्ध सुम्हारे पास कोई नहीं है। क्योंकि राजाका पुरुष, गुरुका शिष्य या पुरुषका राजा, शिष्यका गुरु, यहां परस्परमें वात्रीविका देना, चाकरी करना, पढाना, सेवा करना, सादि उपकार करनेसे खालामिसम्बन्ध गुरुशिष्यसम्बन्ध माने जाते हैं। किन्तु उपकार नहीं होनेके कारण उन विद्य अधिद्वरूप और कुटस्य निध्य आत्माका कोई पछी बिवायक सम्बन्ध नहीं हो पाता है। यदि आत्मा भीर उन रूपोंमें उपकार करनेकी कल्पना की जायगी तो इन विधिवादी नियोगवादीते पूंछते हैं कि उन दो रूपों करके आत्माके ऊपर उपकार किया जायगा ! अथवा आधाकरके दो रूपोंके ऊपर उपकार किया जायगा १ वताओ । प्रथम विकल्प अनुसार यदि तन दो रूपोंकरके आसाको तपकार प्राप्त फरने योग्य माना जायमा, तब सो आसाफे निस्यपनेकी हानि हो जायमी । क्योंकि जो उपकृत होता है, वह कार्य होता है। दितीय विकल्प अनुसार उन दो रूपोंको आशाकरके उपकार प्राप्त फरने योग्य नानोगे तो पहिला दोष टल गया। किन्तु हित्र हो चुके रूपको तो सभी प्रकारोंसे उपकार्यपनका न्याद्यात है। कारण कि जो सिद्ध हो चुका है, उसमें उपकारको धारने योग्य कोई उत्पाद अंश रोप नहीं है। और दूसरे असिबरूपको भी यदि उपकार प्राप्त करने घोग्य माना आयमा, तन तो आकाशपुष्प, शराविषाण आदि असिख पदार्थीको भी उपकार द्वेद्धनेषाळेपनका प्रसंग हो जावेगा। यदि नियोगवादी सिद्ध व्यसिद्ध दोनों रूपोंका मी कर्पचिद् कोई स्वरूप अस्टि हो रहा स्मीकार करेंगे तो प्रकरण प्राप्त चोणकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। अर्थात्—सिस असिस रूपोंने नी कथंचिद् सिद्ध अभिद्धपना स्वीकार किया दायगा, तो दिद्धक्षे अनुष्ठानकी विरितिका अमाव दोष कीगा, अधिहरूप तो बन्धापुत्रके समान नियोज्य हो नहीं छकता है। इत्यादिक प्रश्न उठते चले नायेंगे। शतः अनयस्या दोवना प्रसंग हो जायगा। इस प्रसार विभिवादीका नियोगवादीके कपर राजाहना हो रहा है ।

तथा विधाप्यमानस्य पुरुषस्य धर्मे विधाविष सिद्धस्य पुंसो दर्धनश्रवणानुमनन च्यानविधानविरोधात् । तिद्ध्याने वा सर्वदा तदनुपरतिषसक्तिः । दर्शनादिखण तस्यानिसद्धौ विधानन्याधातः क्रमेरीमादिवत् । सिद्ध्यूष्णेण विधाप्यमानस्य विधानेऽसिद्ध्रूपेण चाऽविधाने सिद्धासिद्ध्रूष्णसंकरात् विधाप्यसरविभागासिद्धिस्तद्भ्यासंकरे या भेदमसंवादान्स्या सिद्धासिद्ध्रूष्णयोस्तरसंवंधामावादिद्याषांस्वननस्याविश्रेषः ।

तिम ही प्रकार नियोगवादीको ओरसे हम जैनवादी भी विधिवादीके जपर वैसा हो उलाहना दे सकते हैं । देखिये, विधान कराये जा रहे पुरुषके धर्म माने गये विधिमें भी हम कहते है कि वरिवर्ण नियन होकर हिन्न हो चर्क श्रोता नित्यपुरुषके दर्शन, श्रवण, अनुमान और ध्यानके विधा-नका विरोध है। जो पहिले दर्शन सादिसे रहित हैं, बढ़ परिणामी पदार्थ हो दर्शन सादिका विधान कर सकता है, नित्य कृतकृत्य नहीं । यदि सिद्ध हो खुका पुरुष भी उस दर्शन आहि-कोंका विधान करेगा तो सर्वदा ही उन दर्शन आदिकोंसे विशम नहीं के सकनेका प्रसंग होगा। क्योंकि दो, बार वार दर्शन जादि कर चुक्तनेपर भी पूनः पुनः सिद्ध हो चुके, पुरुषको दर्शन आदिसी विधिमें प्रवृत्ति होगा मानते ही चक्के जावंगे ! ऐसी दशालें मुक्तका भोजन पुन: मुक्तका मोजन करनेके समान कभी विश्राम नहीं मिछ सकता है। यदि उस आत्माके धर्मधिधिकी दर्शन श्रवण आदि स्वरूपोंकरके रिवि हो चुकी नहीं मानोगे तब तो फण्डपरोम, चन्द्र जाताप, सर्थ कौद्धदी जादिक समन उस अंसिद्ध हो रही असदूर विधिक विधानका व्याघात है । जो सासिद्ध है, उसका विधान नहीं और जिसका विधान है, वह सर्वधा असिद्ध पदार्थ नहीं है। यदि विधान करने योग्यका सिद्धस्वरूप करके विधान मानोगे और असिद्धरूप करके विधान नहीं होना मानोगे तो शिद्ध-अशिद्धस्वरूपोंका संकर हो जानेले यह सिद्धरूप विवाप्य है और इससे न्यारा इतना असिद्धरूप विधान करने योग्य नहीं है. इस प्रकारके विमागकी सिद्धि नहीं हो सकी। यदि उन विवाप्य और अविवाप्य रूपोंका एकम एक हो जाना स्वरूपसांकर्य नहीं माना जायगा, सब सो उन दोनों रूपोंका वात्मासे मेद हो जानेका प्रशंग होगा । सर्वधा मिल पढ़े हुये उन सिद्ध असिद्ध दो रूपोंका आत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि दोनोंका परस्परमें कोई उपकार नहीं है । पदि सम्बन्ध जोडनेके किए उपकारकी करूपना की जायगी तो पूर्वमें नियोगवादीके किये उठाये गये संबंधका अमान, उपकार कल्पनाका नहीं वन सकता, आदिक दोवोंका प्रसंग वैसाका वैसा ही तुम विधिवादियोंक्षे उत्पर छम बैठेमा, सर्प और नागके समान नियोग और विधिमें कोई विशेषता नहीं है । आमाक्षे उपकार्य माननेपर आत्माका नित्यपना बिगछता है। यदि दो रूपोंको उपकार्यमाना जायमा तो सिब्दरूप तो कुछ उपकार बेळता नहीं है। और गजशृङ्गके समान असिब्द पदार्थ भी किसीकी ओरसे आये हुये उपकारोंको नहीं घार सकता है । फिर मी उन हिन्द असिद्ध रूपोंको कथीत्रिद् असिद्ध मानोगे ! तो वे जिस अंशर्मे असिस द्वीपंगे सिंहविषाणको समान वे नवकारको वाव नन 🖘

सकेंगे और सर्व अंगोंमें हिन्न वन चुका पदार्थ मका काहेको उपकार होकने छगा। अतः विधिवादीके मन्तन्य अनुसार विधायमानका धर्म विधि नहीं सिन्न हो चुकी। यहां नियोगवादीकी ओरसे आचार्योंने विधिवादीके ऊपर आपादन किया है। और अष्टसहसीमें नियोगवादीके ऊपर विधिवादी हारा कटाका वर्षो किये जानेपर मह मीमासकोंने विधिवादीको आडे हाथ छिया है।

तथा विषयस्य यागळक्षणस्य धर्मे नियोगे तस्यापरिनिष्पन्नत्वात् स्वरूपाभावा-द्वाययेन मत्येतुमश्रन्यत्वस्य विधावपि विषयधर्मे समानत्वात् कृतो विषयधर्मे विधिः १

तिस ही प्रकार विधिवादी यदि नियोगवादीके उत्पर नियोगका निषेष करनेके छिये यों फटाक्ष करें कि प्रामाकरोंकी ओरसे यागस्तरूप विषयका धर्म यदि नियोग माना जावेगा आसी, किन्तु वह याग लमी वनकर परिपूर्ण हुला नहीं हैं। उपदेश सुनते समय तो उस यागका स्त्ररूप ही नहीं है। अतः असद्भूत यागके धर्म नियोगकी वाक्यकरके निर्णय करनेके छिये अशक्यता है। इसके उत्तरमें आचार्य महाराज विधिवादीके उत्तर भी यह अशक्यता दोष लगाये देते हैं कि दर्शन, प्रवण आदि विषयोंके धर्म माने जाने रहे विधिमें भी जाननेकी अशक्यता दोष समान है। अर्थात्—'' दृष्टक्योरेयमाला'' इत्यादि वाक्य सुननेके अवसरपर जब दर्शन, प्रवण हैं ही नहीं तो उनका धर्म विधि भी विध्यान नहीं है। असद्भूत पदार्थकी वाक्यहारा प्रतीति नहीं हो सकती है। इस कारण विषयके धर्म माने गये नियोगके समान विधिक्ती भी सिद्धि कैसे हो सकती है। अर्थात्—नहीं।

पुरुषस्येव विषयतयावभासमानस्य विषयत्वात्तस्य च परिनिष्पन्नत्वात्र तद्धर्मस्य विभेरसंभव इति चेत्, तिई यजनाश्रयस्य द्रव्यादेः सिद्धत्वात्तस्य विषयत्वात्कयं तद्धर्मे नियोगोपि न सिध्येत् ?

यदि विधिवादी यों कहें कि इस दर्शन, श्रवण आदिको विधिका विषय नहीं मानते हैं। विधियपने करके प्रतिमास रहे परमझसको ही हम विधिका विषय मानते हैं। और पुरुष पहिलोसे ही विधिया मानते हैं। और पुरुष पहिलोसे ही पिप्पण जना बनाया नित्य है। इस कारण उस पुरुषस्य विषयके धर्म हो रही विधिका असम्मव पिप्पण जना बनाया नित्य है। इस कारण उस पुरुषस्य विधिका असम्मव नहीं है। इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो इस जैन नियोगवादीकी ओरसे यों कह देंगे नहीं है। इस प्रकार विधिकारण हो रहे द्रव्य आरमा, पात्र, स्थान, आदिक पदार्थ भी पहिन्नेसे सिद्ध कि तन तो प्रजनके अधिकरण हो रहे द्रव्य आरमा, पात्र, स्थान, आदिक पदार्थ भी पहिन्नेसे सिद्ध कि तन तो प्रजनके अधिकरण हो सिद्ध हो जावेगा है। अतः उन द्रव्य आदिकोंका विषय हो जानेसे उनका धर्म नियोग भी नर्यों नहीं सिद्ध हो जावेगा है

येन रूपेण विषयो विद्यते तेन तद्धमाँ नियोगोपीति तदनुष्टानाभावे, विधिविषयो येन रूपेणास्ति तेन तद्धमस्य विधेः कथमनुष्टानं १ येनात्मना नास्ति तेनानुष्टानमिति वेद तिश्वयोगेपि समानं । यदि विधिवादी यों कहें कि जिस रूपसे द्रव्यादिक विषय पूर्वसे विध्यान हैं, उस स्वरूप करके उनका धर्म नियोग भी तो पहिलेसे ही विध्यान है। इस कारण उस बन चुके हुये नियोगका अनुष्ठान नहीं हो सकेगा। तब तो हम जैन नियोगवादीको सहारा देते हुये कह देंगे कि ब्रह्म विध्वना विषय जिस रूप करके सदा विध्यान हो रहा है, उस स्वरूप करके उसका विधि विषय भी निष्पत्र हो चुका है। ऐसी दशामें दृष्टस्य आदि वाक्यों करके विधिका अनुष्ठान भी कैसे किया जा सकता है। बताओ। किर भी विधिका अनुष्ठान किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहनेपर तो वह अनुष्ठान नियोगमें भी समानरूपसे किया जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहनेपर तो वह अनुष्ठान नियोगमें भी समानरूपसे किया जा सकता है। अर्थात —जिस अंश करके नियोग विषयी विध्यान नहीं है, उस माग करके कर्मकाण्डिओं हारा नियोगका अनुष्ठान किया जाता है। नियोग और विधिमें कोई अन्तर नहीं है।

कथनसिन्नयोगोऽनुष्ठीयते अपतीयमानत्वात् खरिनषाणवत् इति चेत्, तत एव विधिरपि नानुष्ठेयः। प्रतीयमानतया सिद्धत्वादनुष्ठेयो विधिरिति चेत् नियोगोपि तथास्तु।

विधिवादी कहते हैं कि अंशरूपसे असत् हो रहे नियोगका मला अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है ! क्योंकि असत् पदार्थ प्रतीत नहीं किया जा रहा है । जो प्रतीत नहीं है, उसमें किया नहीं की जा सकती है । अतः खरिवषाणके समान असत् नियोगका करना नहीं बनता है । आचार्य कहते हैं कि यों कहने र तो तिस ही कारणसे विधि भी अनुष्ठान करने योग्य नहीं ठहरेगी। क्योंकि आप अदैतवादियोंने मी विषयके असद्मृत अंश करके ही विधिका अनुष्ठान किया जाना माना था । यदि विधिवादी यों कहें कि हमारे यहां विधिकी प्रतीति की जा रही है । अतः अप्रतीयमानल हेतु विधिमें नहीं रहा, किन्तु प्रतीत किये जा रहे स्वरूपकरके सिद्ध होनेके कारण विधिका तो अनुष्ठान किया जा सकता है । इस प्रकार विधिवादियोंके कहनेपर तो हम जैन कह देंगे कि नियोग भी तिस प्रकार अनुष्ठान करने योग्य हो जाओ, वह भी प्रतीति किये जा रहेपन करके सिद्ध है । अप्रतीयमानल हेतु वहां असिद्ध है । अतः विधिके समान नियोग भी प्रतीयमान होता हुआ अनुष्ठेय है । व्यर्थ पैतरा बदकनेसे कार्य नहीं चळता है ।

नन्वनुष्टेयतयैव निषोगोवितष्ठते न प्रतीयमानतया तस्याः सकळवस्तुसाधारणत्वात् अनुष्टेयता चेत्प्रतिभाता कोन्यो नियोगो यस्यानुष्टितिरिति चेत्, ति विधिरिप न प्रतीय-मानतया मतिष्टामनुभवति किं तु विधीयमानतया सा चेदनुभृता कोन्यो विधिर्नाम ? यस्य विधानमुपनिषद्दान्यादुपवर्णते ।

नियोगवादकी पुष्टिमें छग रहे जैनोंके ऊपर विधिवादीका प्रश्न है कि अनुष्ठान करने योग्य-पने करके ही नियोगकी व्यवस्था हो रही है । प्रतीत किये जा रहेपन करके नियोगकी अवस्थिति

नहीं हो रही है। क्योंकि वह कोरी अनुष्ठेयता तो सम्वूर्ण बरतुओं सामान्यरूपकरके वर्त रही है। हो, यदि वह अनुष्टेयता तुमको प्रतिभास हो चुकी होती तत्र तो वह नियोग प्रतिमासके अन्तरंगमें प्रविष्ट हो जानेके कारण नित्य ब्रह्मरूप ही हुछा । ब्रह्मसे भिन्न दूसरा नियोग क्या पदार्थ है ! जिसका कि अनुष्ठान करना कर्मकाण्डवावयोंसे माना जा रहा है श्लीर नहीं प्रतिमास रहे पदार्थका तो सङ्गाय ही नहीं माना जाता है। इस प्रकार अद्वैतवादियोंका पर्यनुयोग होनेपर तो हम जैन भी खपने प्राज्ञ मित्र नियोगवादीको सहारा देते हुचे कहते हैं कि यों तो विधि भी वर्तमानकाळने प्रतीयमानपने करके प्रतिष्ठाका अनुमत्र नहीं कर रही है । फिन्तु वर्तमानमें विघान किये जा रहेपन करके जानी जा रही है। क्योंकि वह विधीयमानता सभी पदार्थीमें साधारणरूपसे पायी जाती है। जब कि विधिकी विधीयमानताका अनुमव हो चुका तो फिर उससे अन्य कीनसा अंश विधि नामका क्षेत्र रह गया है ! जिसका कि विधान करना " दृष्टच्यो इत्यादिक उपनिवदोंके वाक्योंसे वखाना जा रहा है । मात्रार्थ---अद्वेतनादी '' चटः प्रतिमासते '' '' वटः प्रतिभासते '' घट प्रतिभात रहा है, पट प्रतिभास रहा है, ऐसी प्रतिभास ( ज्ञान ) क्रियाकी समानाधिकरणतासे घट, पट आदि सभी पदार्थीको ब्रह्मस्वरूप मान छेते हैं । जनके पास घट, पट स्रादिकको ब्रह्मस्वरूप बनानेके छिपे प्रतिभासमानपना यह बळवान् हेतु है। घटपटादयः प्रतिमासन्तःप्रविष्ठाः प्रतिमासमानत्यात् प्रतिमासस्वरूपवत् "। नियोग भी अनुष्ठान करने योग्य होकर प्रतिभास चुका है। जो प्रतिमास चुका है, उसकी वर्तगानकालमें प्रतीति नहीं हो रही है। अतः नियोगको अप्रतीयगान कह दिया था, यहां मनिष्यकालका अनुष्टेयपन और वर्तमानकालका प्रतायमानपन तथा भूतका प्रतिभास हो चुकापन इस प्रकार कालोंका व्यतिकर दिखलाते हुये विद्वानोंमें अच्छा संघर्ष हो रहा है।

नतु दृष्ट्व्यादिवानयेनात्मदर्शनादिविद्दितं ममेति प्रतीतेरमित्रक्षेपाहीं विधिः कथमपाक्रियते १ किमिदानीमग्निहोत्रादिवानयेन यागादिविषये नियुक्तोहमिति प्रतीतिर्न विद्यते
येन नियोगः प्रतिक्षिष्यते । सा प्रतीतिरप्रमाणमिति चेत्, विधिप्रतीतिः कथमप्रमाणं न
स्यात् १ प्रुरुपदोष्परहितवेदवचनोपजनितत्वादिति चेत्, तत एव नियोगप्रतीतिरप्यप्रमाणं
माभूत् सर्वथाप्यविशेषात् । तथापि नियोगस्य विषयधर्मस्यासंभवे विधेरपि तद्धर्मस्य
न संभवः।

पुनः विधिवादी अपने पक्षका अवधारण करते हैं कि दृष्टव्य, मन्तव्य, सोहम्, इत्यादि याक्यों करके मुझको आध्मदर्शन आदिकी विधि हो चुकी है। इस प्रकार प्रतीति हो रही है। सतः खण्डन करने योग्य नहीं हो रही विधि भटा नियोगवादियों द्वारा कैसे निराकृत की जा रही है। इसपर आर्चार्य कहते हैं कि क्योंजी! अग्निहोत्र, विश्वजित् आदि यागोंको कहनेवाले यावयोंकरके में याग आदि विषयोंमें नियुक्त हो गया हूं, इस प्रकारकी प्रतीति क्या मर गई है। अब विद्यमान नहीं हे, जिससे कि विधिवादियों करको नियोगमा खण्डन किया जा रहा है। यदि विधिवादी यों कहें कि वह नियुक्तपनेकों कह रही प्रतीति तो प्रमाण नहीं है। इस प्रकार विधिवादियों के कहनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि तुन्हारी विधिको प्रतिपादन कर रही विहित-पनेकी प्रतीति भी अप्रमाण क्यों नहीं हो जायेगी ? तुम्हारी प्रतीतिमें प्रमाणपनेका प्रकाशक क्या कोई रान जडा हुआ है ? इसपर विधिवादी यदि यों कहें कि पुरुषोंके राग, द्वेप. अज्ञान, छाटि दोवांसे रहित हो रहे अनादि, अकृत्रिम, वेदवाक्योंसे उत्पन्न हुई होनेंसे कारण विधिकी प्रतीति तो प्रमाणभत है। इस प्रकार कहनेपर तो नियोगवादी भी कह सकते हैं कि तिस ही कारण यानी परुषोंके दोषोंसे कोरे बचे हुये अपीरुपेय वैदिक वचनोंसे उपजी हुई नियोगकी प्रताति मी अप्रमाण मत होओ । सभी प्रकारोंसे नियोगकी अपेक्षा विधिमें कोई विशेषता नहीं है। तिम प्रकार होनेपर भी नियोगको विषयका धर्म होना नहीं सम्भवता मानोगे तो उस अपने विषयके धर्म माने जा रहे विधिकी भी सम्मावना नहीं हो सफती है । यहांतक नियोज्य पुरुप और यागस्यरूप विषयके धर्म नियोगका विधाप्यमान पुरुपके अथवा विधेयके धर्म हो रहे विधिक्षे साथ सम्पूर्ण अंशोंमें साटश्य बता दिया है। अब तीसरे विधायक शब्द या नियोजक शब्दको धर्म माने जा रहे विधि सीर नियोगकी समानताको श्री विद्यानन्द आचार्य स्वकाय विद्वताका चमावार दिखळाते तथे कहते हैं, अवधान कगाकर सनिये ।

शन्दस्य विधायकस्य च धर्मो विधिरित्यपि न निश्चेत्तं शन्यं, नियोगस्यापि नियान् वत्रश्च्यभित्वमतिपाताभावानुपक्तः । शन्दस्य सिद्धस्यत्वाक्तद्रमी नियोगः कथमसिद्धां येनासौ संपायते कस्यिधिदित्यपि न मन्तन्यं, विधिसंपादनविरोधात् तस्यापि सिद्धाप- निपद्मान्यधर्मत्वाविश्वेषात् । प्रसिद्धस्यापि संपादने पुनः पुनस्तत्संपादने प्रश्चित्वत्यापि स्पादने पुनः पुनस्तत्संपादने प्रश्चित्वत्यापि स्पादने प्रश्चित्वत् । तस्य वा प्रमाणत्वे नियोगवाक्यं प्रमाणपस्तु विशेषाभावात् ।

दर्शन मारिका विधान कर रहे " दृष्टन्योरेयमात्मा " इत्यादिक शन्दका धर्म विधि है, इस प्रकार भी विधिवादियोद्धारा निख्य नहीं किया जा सकता है। फिर भी यदि विधायक शन्दके धर्म माने गये विधिका निख्य कर लेंगे तो नियोगको भी "विखिजता यज्ञेत" "च्योनिष्टोमेन यज्ञेत" रायादिक नियोक्ता शन्दोंके धर्मपतका प्रतिधान नहीं हो सक्तेनका प्रसंग होगा। अर्थात्—नियोक्ता शन्दोंका धर्म नियोग जान लिया जायगा। यदि विश्वित्रादी यो करान्न करें थि। शन्दको वृद्यप्र निया पाननेयाले मोर्गातकोंके यहां शन्दका परिपूर्ण स्वय पिन्न है। जनः तस शन्दका वर्ग नियोग भना कांसिद्ध करें होगा। शिवने कि कह नियोग कर्मकाण्ड धान्योहिंसा किसी भी श्रांताके यहां

हो सकता है । शिष्पुकी अपेक्षा नहीं रखकर अध्ययन करनेक्षी प्रेरणा करना कठिनतासे मी समझने योग्य नहीं है । अतः सम्बन्धियोंके साथ सम्बन्धका भेद अधवा अमेद इन दोनों पक्षोंमें नियोगकी व्यवस्था नहीं बन सकी ।

तत्समुदायनियोगवादोष्यनेन प्रत्याख्यातः । कार्यपेरणास्वभावनिर्भक्तस्तु नियोगी न विधिवादमतिशेते ।

उन कार्य कीर प्रेरणाका परस्पर अविनाभृत होकर तदात्मक समुदाय होजाना नियोग है । यह नियोगवादियोंका सातवां पक्ष मी इस सम्बन्धवाछे कथनसे ही निराकृत कर दिया जाता है। क्योंकि पुरुषके विना उन दोनोंके समुदायको नियोग कहना उचित नहीं है। कार्य और प्रेरणा-स्वभावोंसे सर्व्या विनिर्मुक्त हो रहा नियोग तो विधिवादसे अधिक अंतिशय धारी नहीं है। क्योंकि तुच्छ अभावको नहीं मानवेवाछे प्राभाकरोंके यहां कार्य और प्रेरणा स्वभावोंसे रहित हो रहा नियोग तो हमारी मानी इयी विधिके सहश ही पड़ेगा।

यत्पुनः स्वर्गकामः पुरुषोधिहोत्रादिवावयानियोगे सित यागळक्षणं विषयमारूढ-मात्मानं मन्यमानः प्रवर्तत इति यंत्रारूढिनियोगवचनं तद्यि न परमात्मवादप्रतिकुर्छः, पुरुषाभिमानमात्रस्य नियोगत्ववचनात् तस्य चाविद्योदयनिवंधनत्वात् । मोग्यरूषो नियोग इति चासुक्तं, नियोक्तृभरणाग्रूत्यस्य भोग्यस्य तदभावान्तुपपचेः ।

विधिवादी ही अपने मन्तन्यको वखाने जा रहे हैं कि जो किर नौवें पक्षके अनुसार नियोग वादियोंने पों कहा या कि स्वर्गकी अभिकाषा रखनेवाका पुरुष अभिहोत्र आदि वानयदारा नियोग प्राप्त होनेपर यागस्वरूप विषयके ऊपर आरूट हो रहे अपनेको मान रहा संता प्रवर्त रहा है। इस प्रकार यंत्रास्ट्रस्कूप वियोग है। सो यह उसका कथन भी परमञ्ज बादके अनुकूठ है। इस प्रकार यंत्रास्ट्रस्कूप वियोग है। सो यह उसका कथन भी परमञ्ज बादके अनुकूठ है। इस प्रकार वंत्रास्ट्रस्कूप वियोग है। सो यह अभिमान करनेको नियोगपना कहा गया है और वह प्रतिकूठ नहीं है। क्योंकि उद्यक्तो कारण मानकर होगया है, यही हम विधिवादियोंका मन्तन्य है। अभिमान तो अविदाको उदयको कारण मानकर होगया है, यही हम विधिवादियोंका मन्तन्य है। दशवें पक्षके अनुसार भविष्य कारणों मोगने योग्य पदार्थस्वरूप नियोग है, यह कहना भी युक्ति रशवें पक्षके अनुसार भविष्य कारणें मोगने योग्य पदार्थस्वरूप नियोग है, यह कहना भी युक्ति रशवें हो। क्योंकि नियोक्ता पुरुष और प्रेरणासे श्रन्य हो रहे मोग्यको उस नियोगपनकी उपपित्त है। सकती है।

पुरुषस्वभावोपि न नियोगो घटते, तस्य शाश्वितकत्वेन नियोगस्य शाश्वितिकत्वभ-संगात् । पुरुषमात्रविषेरेव तथा विधाने वेदांतवादिपरिसमाप्तेः । क्रुतो नियोगवादो नामेति १ ग्यारहवें पृक्ष अनुसार पुरुषस्वमाव माना जारहा नियोग मी नहीं घटित होता है । क्योंकि वह पुरुष तो नित्य है । इस कारण नियोगको भी नित्यपना हो जानेका प्रसंग होगा । जब कि नियोग नित्य ही है, तो वेद वाक्यों द्वारा उसका नवीन प्रतिपादन क्या किया जारहा है ? यदि तुम नियोगं वादी केवल पुरुषकी विधिका ही तिस प्रकार नियोग वाक्यों द्वारा प्रतिपादन या अज्ञात ज्ञापन करना स्वीकार करोगे तब तो नियोगवादियों की वेदान्त वादमें परिपूर्ण रूपसे प्राप्ति हो जाती है। तो फिर नाममात्रकों भी नियोगवाद मला किस ढंगसे सिद्ध हो सका ? यानी नहीं।

तदेतदसारं सर्वथा विधेरिष वाक्यार्थान्तपण्तः । सोषि हि श्रद्धादेरद्रष्टव्यतादिव्य-वच्छेदेन रहितो यदीष्यते तदा न कदाचित्पद्यत्तिहेतुः, पतिनियतविषयविधिनांतरीयकः त्वात् मेक्षावत्प्रद्यत्तेः तस्य वा तिद्वषयपिरहाराविनाभावित्वात् कटः कर्तव्य इति यथा । न हि कश्कर्तव्यताविधिरतद्यवच्छेद्मंतरेण व्यवहारमार्ग्यमवतारियतुं शक्यः । परपिरहार-सहितो विधिः श्रद्धार्थ इति चेत्, तिई विधिमतिषेधात्मकशद्धार्थ इति क्कतो विध्येकांतवा-दमितिष्ठा प्रतिषेधैकांतवादवत् ।

" स्यान्मतं " से प्रारम्म कर " नामेति " तक विधिवादियोंने नियोगके ग्यारहों पक्षोंका प्रत्याख्यान करिंद्या है। अब नियोगवादी भीमांसकको सहायता देते हुये श्री विचानन्द आचार्य कहते हैं कि यह प्रसिद्धिमें आरहा उन विधिवादियोंका कथन निस्सार है । क्योंकि विचार किया जानेपर विधिको भी वाक्यका अर्थपना सभी प्रकारोंसे घटित नहीं हो पाता है। देखिये " दृष्टव्यो रेयमारमा " इन शद्ध, चेष्टा, आदिकासे हो रही आरमाके दृष्टव्यपन, मन्तव्यपन, आदिकी वह विधि भी अदृष्टव्य, अमन्तव्यपन, आदिके व्यवच्छेद करके रहित है ! या उन दृष्टव्य आदिसे मिनकी ज्यानि करनेवाली है ! बतालो । अर्थात् --यहां विधिष[दियोंके ऊपर दो प्रश्न ठठाये जाते हैं कि जैसे घटकी विधि अवटोंकी ज्यावृत्ति करनेसे रहित है <sup>2</sup> या घटमिन हो रहे पट आदिकोंके न्यवच्छेदसे सहित है ? उसी प्रकार यहां भी बताओ ! प्रथम पक्ष अनुसार यदि दष्टन्य आदिकी विधिको अटछन्य आदिके अपोष्ट करनेसे रहित मानोगे तब तो वह किसी भी पुरुषकी प्रदृत्तिका कारण कभी नहीं हो सकेगी। क्योंकि हित अहितको विचारनेवाळे पुरुषोंकी प्रवृत्तिया प्रतिनियत हो रहे विषयकी विधिक साथ अविनाभाव रखती हैं। अर्थात् -- घटकी विधि यदि अघटोंकी व्यावृत्ति करेगी तब तो नियत हो रहे घटमें ही बुद्धिमान् पुरुष प्रचृत्ति करेंगे । अन्यथा जो कुछ भी कार्य शयन, रुदन, आकस्य, अध्ययन आदिको कर रहे थे. उसको करते द्वये ही कृतकृत्य हो सकते हैं । घटको चानेका या बनानेका नया कार्यकरना उनको आवश्यक महीं रहा । क्योंकि परका परिहार तो नहीं किया गया है। अथवा यह बात निर्णात है कि उन प्रकरण प्राप्त नहीं हो रहे अप्रतिनियत विषयोक्षे परिहार करनेका प्रेक्षावानके उस प्रवर्तनके साथ अविनाभाव हो रहा है। जैसे कि चटाईको बुनना चाहिये, ऐसा निर्देश देनेपर मृखकी कटमें कर्तव्यपनकी विधिको तो उस चटाईसे मिन पट, घट, मुकुट, आदि अप्रकृतक अर्थोक्षी ज्यावृत्ति किये विना योग्य नगवहार मार्गमें उतार नहीं सकते हो । भावार्थ—नियत कार्योमें तद्भिनोंका निषेध करते हुये ही प्रवृत्ति होना बनता है । इस दोपको टाजनेके लिये दितीय पक्ष अनुसार यदि विधिवादी अन्योंका परिहार करनेसे साहत हो रही विधिको शहका अर्थ मानेंगे, इस प्रकार कहनेपर तो शहका अर्थ विधि और निषेध उमयजारनक सिद्ध हुआ । इस कारण तुम विधिवादियोंकी केवल विधि एकान्तके पक्ष परिमहक्षी मला प्रतिष्ठा करांसे हुई । जैसे कि बौहोंके केवल प्रतिष्ठा करांसे हुई । जैसे कि बौहोंके केवल प्रतिष्ठा करनेको वाक्यका अर्थ माननेके पक्षकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है । अर्थात्—विधि और निषेध दोनों ही शहके अर्थ न्यवस्थित हुथे । केवल विधि और केवल निष्ध तो वाक्यके अर्थ नहीं ठहरे ।

स्यान्मतं, परपरिहारस्य गुणीभूतत्वादिधेरेव प्रवृत्यंगत्वे प्रायान्यादिधिः शद्धार्यं इति । कथमिदानां शुद्धकार्यादिरूपनियोगन्यवस्थितिनं स्थात् १ कार्यस्येव शुद्धस्य पश्चर्यं-गतया प्रधानत्वीपपत्तेः, नियोज्यादेः सत्तोषि गुणीभावात् । तद्दल्परणादिस्यभावनियोग्यादिनां प्ररणादौ प्रधानताभिपायात् । तदितरस्य सतोषि गुणीभावाध्यवसायाश्चक्तो नियोगः शद्धार्थः। -

सम्मव है विधिवादियोंका यह मन्तव्य होने कि यद्यपि परपदार्थीका परिहार करना शहका अर्थ है. किन्तु वह परका परिहार गीण है । प्रधानपनेसे विधिको ही प्रकृत्तिका हेतुपना देखा जाता 🕯 । अन्य पदार्थ सैंकडों, ठाखोंका निषेध करनेपर भी श्रोताकी प्रवृत्ति इष्टकार्यमें नहीं हो पाती 🔋 । क्योंकि प्रपदार्प अनन्त हैं । अनन्तनमोंतक भी उनका निवेध करना शहोंहारा अशक्य है। हां, कर्तव्य कार्यको विधि कर देनेसे नियुक्त पुरुषको वहां तत्काळ प्रवृत्ति हो जाती है। अतः शद्भक्ता प्रधानतासे अर्थ विधि है। अन्यका निषेध तो शद्भक्ता गीण अर्थ है। इस प्रकार अदैत-वादियों द्वारा स्वपक्षको पुष्टि किये जानेपर आचार्य कहते हैं कि क्योंजी, अब यों शुद्ध कार्य. श्चद्ध प्रेरणा, सादि स्वरूप नियोगकी व्यवस्था मळा कैसे नहीं होवेगी। क्योंकि प्रवृत्ति करानेका मुख्य अंग होनेसे शुद्धकार्यको ही प्रधानयन बन जावेगा । और नियोग्य पुरुष, या विषय, आदिका विद्यमान होते सन्ते भी गौणपना मानलिया जावेगा । अर्घात्—शुद्धकार्य मी नियोगका अर्थ होगया । पुरुष, शद्ध, फल, आदिक वहां सभी विद्यमान हैं। फिर भी प्रधान होनेसे शुद्ध कार्यको नियोग मह दिया गया है। शेष सब अप्रधानरूपसे शहके वाष्य हो जाते हैं। उसीके समान शुद्धप्रेरणा, कार्यसहिता प्रेरणा आदि स्वरूप नियोगको माननेवाले प्रामाकरोके यहां प्रेरणा आदिमें प्रधानपनेका अभिप्राय है । और उनसे मिन पुरुष, फल आदि पदार्थोंके विद्यमान होते हुये भी उनको गीर्ण रूपसे शहूद्वारा जान किया है । अतः नियोगको शहूका अर्थ मानना सप्पृत्तित है । फिर जान बूझकर मायाचारसे नियोगका प्रत्याख्यान क्यों किया जा रहा है ?

शुद्धकार्यमेरणादिषु स्वामिप्रायात् कस्यचित्प्रधानभावेषि पराभिप्रायात्प्रधानत्वा-भावादन्यतरस्यापि स्वभावस्याव्यवस्थितेर्नेकस्यापि श्रव्दार्थत्वमिति चेत्, तर्हि पुरुपाँहेत-वाद्याद्मयत्रशाद्वियः प्रधानत्वेषि ताथागतमताश्रयणादमधानताघटनात् सोपि न प्रतिष्ठामटा-ट्येन विमतिष्रिसद्भावाविशेषात् ।

विधिवादों कहते हैं कि शुद्ध कार्य, शुद्ध प्रेरणा आदिमें प्रामाकरों के अपने अमिप्रायसे किसी एकको प्रधानपना होते हुये भी दूसरे भट्ट वेदान्ती, बीद्ध आदिकों के अमिप्रायसे प्रधानपना नहीं स्थायत किया गया है। अतः शब्दके उन प्रधान अप्रधान दोनों अर्थों मेंसे किसी एक भी स्त्रमाव क्रिया किया गया है। अतः शब्दके उन प्रधान अप्रधान दोनों अर्थों मेंसे किसी एक भी स्त्रमाव क्रिया विधिवादियों के कहनेपर आचार्य कहते हैं कि तब तो पुरुपाहतवादी के आश्यके बशसे विधि को प्रधानपना होते हुये भी बीद्ध नतके आश्रयसे विधिको अप्रधानपना घटित हो रहा है। अतः यह विधि भी प्रतिष्ठाको अतिशयरूपसे प्राप्त नहीं हो पाती है। क्योंकि कई दार्शनिकोंकी औरसे विवादोंका उपस्थित होकर खडा हो जाना विधि और नियोग दोनों अन्तर रहित है। समान तस्य व्यवस्थाको अयनत शिरसा पक्षपातरहित होकर एकसा स्त्रीकार कर लेना चाहिये।

ममाणरुपश्च यदि विधिः तदा ममेयमन्यद्वाच्यं । तत्स्वरूपमेव प्रमेयमिति चेत्, कथमस्यार्थद्वयरूपता न विरुध्यते १ कल्पनयेति चेत्, तद्वीन्यापोहः शब्दार्थः कथं मतिर्पि-ध्यते १ अममाणत्वव्याष्ट्रपा विधेः ममाणत्ववचनादममयत्वव्याष्ट्रस्या च ममेयत्वपारिकल्पनात् ।

प्रामाकरोद्धारा माने गये नियोगमें जैसे विधिवादी द्वारा प्रमाण, प्रमेय खादिक विकल्प उठांप गये थे, उसी प्रकार लद्देस ब्रह्मको माननेवाले विधिवादियोंक ऊपर मी लाचायीद्वारा विफल्प उठांप नाते हैं कि विधिको यदि प्रमाणस्वरूप माना जायगा तो उस समय उस प्रमाणरूप थिंध करके जानने योग्य प्रमेय पदार्थ कोई न्यारा कहना पढेगा ! ऐसी दशामें प्रमाण कोंग प्रमेय दो पदार्थोंका द्वेतपना प्राप्त होगा, जो कि आपके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । यदि उस विधिक्षेत प्रमाण कोंग प्रमेय परार्थ माना जायगा, तव तो स्वमाणेंसे रहित हो रही इस एक निरंश विधिको प्रमाण कोर प्रमेय दो पदार्थित स्त्यपना वयों नहीं विरुद्ध हो जावेगा ! वताको । यदि कंद्रेतवादो यों कहें कि एक ही पदार्थित स्त्यपना करके दो पदार्थ प्रमाण, प्रमेयपना बन सकता है । कोई विरोध नहीं है, इसपर हम करेंग कि सब तो बोदोंकरके माना गया शब्दका कर्य अन्यापोह तुम कंद्रेतवादियों करके क्यों प्रतारणपूर्वक विपेध जा रहा है ! क्यमणपनेकी व्याव्यक्ति विधिको प्रमाणवना कह देना चाहिये । क्षेप क्ष्ममेयपनको व्याव्यक्तिक प्रमेयपन कोर लग्नमेपपनको व्याव्यक्तिक प्रमेयपन कोर लग्नमेपपनको व्याव्यक्ति स्व सकते हैं, जब कि उनको क्ष्ममाणवन कीर क्ष्ममेयपन कीर क्ष्ममेयपन कीर क्ष्ममेयपन कीर क्ष्ममेयपन कीर क्षममेयपन कीर क्षमिय जनता रहे । क्ष्मण वस प्रमाणवन या क्ष्ममेयपन कीर व्यव्यक्ति क्ष्मण वस प्रमाणवन या क्ष्ममेयपन कीर क्षमीय वस प्रमाणवेति याव्यक्ति क्षमाणवन या क्षमीय-

पम पुत्र पड़ेगा, जो कि उनकी सत्ताको चार जायगा। धोद्योका अगुभग है कि सर्वार्माण परिपूर्ण प्रमाण कोई भी ज्ञाम मही है। यह ज्ञान प्रमाण है। इसका अर्थ यहां है कि यह ज्ञान अप्रमाण मही है। कोई पुरुष सुन्दर है, इसका अर्थ यह है कि यह युक्तप नहीं है। विद्वरक सर्थ मूर्ग विदेश पहिला इतना ही है। येसे पिष्णे सुद्धरा और अगाप पाण्डित्य हो यहुत विश्वभूण परार्थ है। ज्ञान्दोंके द्वारा हिरतर परार्थीकी व्यापृत्तियों कही जाती हैं। हेसुके सुण हो रही विवक्त व्यापृत्तिका गृष्य अधिक है। पक्ष स्वयका इतना ज्ञान्य कही है। अतः कत्यनासे विविक्त व्याप्तिका मी काइका याज्य कर्ष कह देना चाहिये। बौदोंसे गाने गये शुद्ध सम्पेशनमें अप्यापीहस्यक्त्य प्रमाणता कीर प्रमेगता की पार्थ जाते हैं।

पटार्थस्वरूपाभिधायपत्वमंतरेणान्यापोहमात्राभिघायकस्य श्रद्धस्य कवित्ववर्तकः त्वायोगादन्यापोहो न राद्धार्थ इति चेत्, तर्हि पदार्थस्वरूपाभिधायकस्यापि श्रद्धस्यान्या-पोहानभिषायिनः कथमन्यपरिहारेण कचित्पश्चिनिमित्तत्वसिद्धिः येन विभिमात्रं श्रद्धार्थः स्यात् ।

विधिवादी कहते हैं कि शहको यदि पदार्थके स्वस्पोंको विधिका कथन करा देनापन तो नहीं माना जाय, केवळ अप्योंको व्यावृत्तिका हो कथन कराना शहका कर्तन्य कहा जायगा तो किसी एक विपक्षिण पदार्थमें ही शहका प्रवर्तकपना घटित नहीं होगा। अतः अन्यापोह शहका अर्थ नहीं है। अपीय — अन्यापोह को कहते रहने में चिरतार्थ हो जाने हे शह हारा किसी नियत एक पदार्थमें हो तो श्रोताकी प्रवृत्ति हो रही है यह नहीं वन सकेगी। ऐसी दशामें शहका उप्यापे क्या पदार्थमें हो अर्था जीवका प्रवृत्ति हो रही है यह नहीं वन सकेगी। ऐसी दशामें शहका उप्यापे क्या जीवका प्रवृत्ति होना वन जाता है। अतः विधिवादी हम अन्यापोहको शहका पदार्थमें हो अर्था जीवका प्रवृत्ति होना वन जाता है। अतः विधिवादी हम अन्यापोहको शहका प्रवृत्ति विधिस्त्रकपका अथन करनेवाळे हो शहके हारा यदि अन्यापोहका कथन करना नहीं गाना जायगा तो उस अन्यापोहको नहीं कहनेवाळे शहका अन्यापोहका करक करना नहीं गाना जायगा तो उस अन्यापोहको नहीं कहनेवाळे शहका अन्यापोहका करके किसी एक नियत विध्यमें ही प्रवृत्तिका निमित्तकारणपना मक्त कैसे सिद्ध होगा। जिससे कि केवळ विधि हो शहका अर्थ हो सके। सकेगी विवाद पदार्थों प्रवृत्ति भठा कैसे हो सकेगी। विचारो तो सही।

परमपुरुष एव दिथिः स एव च प्रमाणं प्रमेयं चाविद्यावशादाभासते प्रतिभासमा-प्रव्यतिरेकेण व्याप्रत्यादेरव्यसंभनादित्यपि दक्तीत्तरं, प्रतिभासव्यतिरिक्तस्य प्रतिभास्य-स्थायस्य व्यवस्थापितात्वात् । अद्वेतवादी कहते हैं कि परमज़ हो तो विधि पदार्थ है और संसारी जीवोंको यही अविद्याभ वशसे प्रमाणस्वरूप और प्रमेयस्वरूप प्रतिमास जाता है। सच पूछो तो केवल छुट प्रतिमासके अतिरिक्तपने करके व्याष्ट्रित सादिका भी असम्मव है। अव आचार्य कहते हैं कि विधिवादियोंके इस वक्तव्यका भी उत्तर दिया जा चुका है। क्योंकि प्रतिमाससे बोले अतिरिक्त हो रहे प्रतिमासने योग्य घट, पट आदि अर्थोकी व्यवस्था करा दी जा चुकी है। अतः नियोगको प्रमाणयनेके समान विधिको भी प्रमाण सामक माना जायगा तो अनेक दोष आते हैं।

प्रमेयरूपो विधिरिति वचनमयुक्तं, प्रमाणाभावे प्रमेयरूपत्वायोगात्तस्यैव च द्वयरूपत्व विरोधात् । कल्पनायशाद्विधेर्द्वयरूपत्वे अन्यापोहवादातुषंगस्याविशेषात् ।

तो विधि प्रमेयस्वरूप है, इस प्रकार द्वितीय पश्च अनुसार किसीका वचन भी युक्तिरिहत है। क्योंकि प्रमाणको स्वीकार किये विना विधिमें प्रमेयस्वरूपपना नहीं घटता है। और उस एक ही विधि पदार्थको एकान्तवादियोंके यहां प्रमाणपन, प्रमेयपन, इन दो स्वरूपपनका विरोध है। यदि कल्पनाके वशसे विधिको प्रमाण, प्रमेय दोनों रूपपना माना जावेगा तो बौद्धोंके अन्यापोह वादका प्रसंग आता है। कोई अन्तर ऐसा नहीं है जिससे कि विधिमें प्रमेयपन मानते हुये अन्य व्यावृत्तियां स्वीकार नहीं की जावें। एक विधिमें दोपना तो तमी आ सकता है, जब कि अप्रमाणपनकी व्यावृत्ति करके प्रमेयपना उसमें घर दिया जाय। अन्यापोहको प्रमेय माने विना तो आपको प्रमेय न्यारा कहना पढेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है।

प्रमाणप्रमेयोभयरूपो विधिरित्यप्यनेन निरस्तं भवतः । अनुभयह्रपोऽसाविति चेत्, खरश्रंगादिवदवस्तुतापत्तिः कथमिव तस्य निवार्थतां ?

तब तृतीय विकल्पके अनुसार प्रमाण, प्रमेय उमयस्वरूप विधि मानी जाय, यह कल्पना मी इस उक्त कथन करके निराकृत कर दी गयी हुई समझी नियोंकि दो रूपपेनेमें जो दोष आते हैं वहीं दोष उमयरूप माननेमें प्राप्त होते हैं। दो अवयव जिसके हैं वह दय है। उमय भी वैसा ही है। यदि चतुर्थकल्पना अनुसार वह विधि अनुमयस्वरूप मानी जायगी अर्थात् प्रमाण प्रमेय दोनोंके साथ नहीं तदात्मक हो रहे, विधिको वाक्यका अर्थ माना जायगा, तब तो खरविषाण, आकाश-उत्तम, आदिके समान उस विधिको अवस्तुपनकी आपित हो जाना मठा किस प्रकार निवारण किया जा सकता है! बताओं तो सही। अतः वाक्यका अर्थ विधि नहीं हो सकता है। इसपर अष्टसहस्तीमें और भी अधिक विस्तारसे विकार किया गया है।

तथा यंत्रारूढो वाक्यार्थ इत्येकांतोपि विषयेय एवान्यापोहमंतरेण तस्य प्रवर्तक-त्वायोगाद्विधिवचनषत् । एतेन भोग्यमेव पुरुष एव वाक्यार्थ इत्यप्येकान्तो निरस्तः, नियोग् गविश्वेषतया च यंत्रारूढादेः प्रतिविहितत्वात् । न पुनस्तत्प्रतिविधानेतितरापादरोस्माक्ष-मित्युपरम्यते । यंत्रमें आरुढ हो जाना यादयका अर्थ है। इस प्रकार एकान्त करना भी कुयुतज्ञानरूप विपयंय है। क्योंकि अन्यकी न्यायृत्ति किये विना उस यंत्रारुढको किसी ही विवक्षित विवयमें प्रवृत्ति करा देनापन घटिल नहीं होता हैं। जैसे कि वाक्यके हारा विधिका ही कथन होना मानने पर किसी विशेष ही पदार्थमें विधिको प्रवर्तकपना नहीं बनता है। इस उक्त कथन यारके मोग्य-रूप ही वाक्यका अर्थ है अथमा आत्मा ही वाक्यका अर्थ है, ये एकान्त मी निराकृत कर दिये गये हैं। क्योंकि ग्यारह प्रकारके नियोगोंका विशेष मेद हो जानेसे यंत्रारूढ प्रवर्वस्थ्य आदि नियोगोंका पृव प्रकरणोंमें खण्डन किया जा जुका है। अतः पुन उनके खण्डन करनेमें हमारा अत्यधिक आदर नहीं है। इस कारण अब विराम छिया जाता है। मीमांसक और अदैतवादियों हारा नियोग मावना, और विविक्तो वाक्यका अर्थ मन्तन्य करना विपर्यग्रान है।

तथान्यापोह एव शब्दार्थ इत्येकांतो विषययः स्वरूपविधिनंतरेणान्यापोहस्या-संमवात् । वक्त्त्रभिमायारूढस्यार्थस्य विधिरेवान्यापोह इत्यं इति चेत्, तथैव धिहरर्थस्य विधिरस्तु विश्लेषाभावात् । तेन शब्दस्य संवधाभावाच शब्दाचिद्रिधिरिति चेत्, तत एव वक्त्त्रभिमेतस्याप्यर्थस्य विधिर्माभृत् । तेन सहकार्यकारणभावस्य संवंधस्य सञ्जावाच्छ-ब्दस्य तद्विधायित्विमिति चेका, विवक्षामंतरेणापि सुप्ताद्यवस्थायां शब्दस्य प्रवृत्तिदर्शनाच-कार्यत्वाव्यवस्थानात् । प्रतिक्षिप्तश्चान्यापोहैकांतः पुरस्तादिति विकतं ।

तिसी प्रकार अन्यापोह ही शहका अर्थ है, यह बौद्धोंका एकान्त मी विपर्धय ज्ञान है। क्योंकि वस्तुके स्वरूपकी विधिक विना अन्यापोहका असम्मव है। जब कि किसीकी विधि करना ही नियत नहीं है तो अन्योंकी व्याष्ट्रित किसकी की जाय । यदि बौद्ध यों कहें कि वक्ताके अभिप्रायमें आरूद हो रहे अर्थकी विधि ही तो इस प्रकार अन्यापोह हुई, अर्थात् — वस्तुभूत अर्थको शह नहीं छूता है। हां, विवक्षारूप कल्पनामें अमिरूद हुये अर्थकी विधिको कर देता है। हमारे मनमें माता अर्थ अभिप्रेत है, और मुखते मीजाई या चाची कहते हैं, तो शहका अर्थ मैया ही करना चादिये। इस प्रकार बौद्धोंके कहने पर तो आचार्य महाराज कहते हैं कि तब तो तिस ही प्रकार चहिंचूत वास्तिवक अर्थकी शहदारा विधि हो जाओ, विविद्धित अर्थकी विधि कोर बहिरंग अर्थके साथ अर्थकी विधि करनेका कोई अन्तर नहीं है। यदि बौद्ध यों कहें कि उस बहिरंग अर्थके साथ शहदका कोई सम्बन्ध वास्तिवक वाच्यवाचक रूप नहीं है। पर्वत शहका ''पहाड '' अर्थके साथ शहका कोई सम्बन्ध गढकेना कोरा हकोसका है, अतः शह द्वारा उस बहिर्मूत अर्थकी विधि नहीं को जासकती है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण यानी योजक को जासकती है। इस प्रकार बौद्धोंके कहनेपर तो हम कहेंगे कि तिस ही कारण यानी योजक को जासकती है। इस प्रकार बौद्धोंके हो खेंकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं कि कही तथि होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) होओ। यदि बौद यों सम्बन्ध नहीं हो कि हो सत्यमन है। उसी प्रकार कर सम्बन्ध नहीं होनेसे वक्ताको विवक्षित हो रहे अर्थकी भी विधि मित ( नहीं ) हो अर्थकी स्वत्यमन है। उसी प्रकार कर स्वत्यमन है। इसी प्रकार कर स्वत्यमन है।

विवक्षा प्राप्त अर्थ भी उपचारसे विवक्षा ही है। अतः उस विवक्षामें पडे हुये अर्थके साथ शह्नका कार्यकारणमाय सम्बन्ध विघमान हो रहा है। इस कारण शद्व उस विवक्षित अर्थको विधिको करा देता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि गाडरूपसे सोती हुई या मत्त मृष्टिं आदि अवस्थाओंमें विवक्षाके विना भी शह्नकी प्रष्टित हो रही देखी जाती है। अतः उस विवक्षाके कार्यपन करके शद्वकी व्यवस्था नहीं है। हक्जपन या तोतळेपनकी दशामें कुछ कहना चाहते हैं, और शद्व दूसरा ही मुखते निक्क पढ़ता है। प्रधावतीके कहनेकी विवक्षा होनेपर वस्थाजके मुखते वासवदत्ता शद्वका निक्छ जाना, ऐसे गीत्रस्वछन आदिमें विवक्षा और शद्वके अभ्यय व्यमिचार और व्यतिरेक व्यमिचार होते हुये देखे जा रहे हैं। श्री अर्हन्त परमेश्रीकी दिव्यवाणी विवक्षाके विना खिरती है। अतः शद्वोंका अव्यमिचारों कारण विवक्षा नहीं है। दूसरी वात यह है कि पूर्वके प्रकरणों द्वारा अन्यापोहके एकान्तका मछे प्रकार खण्डन किया जा चुका है। इस कारण अधिक तर्कणा करनेसे क्या प्रयोजन १। वहांपर तर्क, वितर्कद्वारा यह निर्णात हो चुका है कि एकान्तरूपसे अन्यापोहको कहते रहना वाक्यका प्रयोजन नहीं है। शद्वका कारण भी विवक्षा नहीं है। शद्वका कारण

नियोगो भावना धात्वर्थो विधियंत्राह्मढादिरन्यापोहो वा यदा कैश्विदेकांतेन विषयो वानयसाजुपन्यते तदा तज्जनितं वेदनं श्रुताभासं प्रतिपत्तव्यं, तथा वान्यार्थनिणीतेर्विधातुं दुःशकत्वादिति ।

नियोग, मानना, ग्रुद्धधालर्य, विधि, यंत्रारूढ, पुरुष आदिक अथवा अन्यापोह, ये एकान्त रूपसे जब कमी वाक्यके द्वारा विषय किये गये अर्थ किन्हीं मतावर्णिक्योंकरके खिसिद्धान्त अनुसार माने जाते हैं, उस समय नियोग आदिको विषय करनेवाले उन वाक्योंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान श्रुतज्ञानामास समझना चाहिये। क्योंकि तिस प्रकार उनके मन्तव्य अनुसार वाक्य अर्थका निर्णय करना दुःसाध्य है। अर्थात् — उनके द्वारा माना गया वाक्यका अर्थ प्रमाणोंसे निर्णात नहीं होता है। अतः वे उस समय कुश्रुतज्ञानीं हैं। इस प्रकार मतिज्ञान श्रुतज्ञानोंके आमासोंका वर्णन कर दिया है। कारणविषयींस, स्वरूपविषयींस और भेदाभेदविषयींसको अवलम्बन लेकर हुई अनेक सम्प्रदायोंके अनुसार जीवोंके अनेक कुज्ञान उपज जाते हैं। सम्यञ्ज्ञान अन्तरंग कारण सम्यन्य इर्शनके हो जानेपर चौध गुणस्थानसे प्रारम्भ कर उत्परके गुणस्थानोंमें विषयि ज्ञान नहीं सम्भवता है। हा, कामळ आदि दोषोंसे हुये विषयियज्ञान तो चौथ गुणस्थानसे उपर भी बारहनें तक सम्भव जाते हैं। किन्तु वे सब अन्तरंग कारण सम्यन्य दर्शनकी चासनीमें पो हो रहे होनेसे सम्यग्रानरूपसे अपयदेश करने योग्य हैं। यथि उपशम श्रेणोमें और क्षयक श्रेणोमें बहिरंग इन्द्रियोंसे जन्य मतिज्ञानकी प्रवृत्ति प्रकट नहीं है। आसाकी श्रुतज्ञानरूप ध्यानपरिणाति है। किर्त मी मतिज्ञानकी

सम्मायना क्षयोपराम अनुसार बारहवें गुणस्थान तक बतायी गयी है । मानसमितिकान वहां प्रकटरूपसे है ।

#### कः धुनरवधिविपर्यय इत्याह ।

शिष्यकी जिज्ञासा है कि फिर अवधिज्ञानका विषयेय विभंग क्या है ? ऐसी जाननेकी इच्छा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

> भवं प्रतीत्य यो जातो गुणं वा प्राणिनामिह । देशावधिः स विज्ञेयो दृष्टिमोहाद्विपर्ययः ॥ ११४ ॥ सत्संयमविशेषोत्यो न जातु परमावधिः । सर्वावधिरपि व्यस्तो मनःपर्ययनोधवत् ॥ ११५ ॥

भवको कारण मानकर अथवा क्षयोपशमरूप गुणको कारण मानकर प्राणियोंके उत्पन्न हुई जो देशाविध है, वह यहां दर्शमोहनीय कर्मका उदय हो जानेसे आत्मकाम कर रही विपर्यय ज्ञान स्वरूप समझ डेनी चाहिये। विशिष्ट प्रकारके श्रेष्ठ संयमके होनेपर मुनि महाराजके ही उत्पन्न हुई परमाविष तो कमी विपर्ययनेको प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि मनःपर्यय ज्ञानका विपर्यय नहीं होता है। मानार्थ—चरमशरीरी संयमी मुनिके हो रहे परमाविध और सर्वविधज्ञान कदाचिद् भी विपरीत नहीं होते हैं और ऋदिधारी विशेष मुनिके हो रहा वह मनःपर्यय ज्ञान मी सम्यदर्शनका समानाधिकरण होनेसे विपर्यय नहीं होता है। अवधिज्ञानोंमें केंबल देशाविध ही मिथ्याल या अनन्तानुवन्धी कर्मके उदयका साहचर्य प्राप्त होनेपर विपरीत ज्ञानरूप विभंग हो जाती है।

परमानिषः सर्वाविधिश्र न कदाचिद्विपर्ययः सत्संयमिवशेषोत्यत्वात् मनःपर्ययविदिति देशाविधिरेन कस्यचिन्मिथ्यादर्श्वनाविभीवे विपर्ययः मतिपाद्यते ।

परमावधि और सर्वावधि तो (पक्ष ) कमी विपरीत ज्ञानस्वरूप नहीं होती हैं (साध्य )। अतीव श्रेष्ठ संयम विशेषवाळे मुनिकोंमें उत्पन्न हो जानेसे (हेतु)। जैसे कि मन:पर्ययज्ञान (अन्वय-रुष्टान्त )। इस प्रकार अनुमानहारा दो अवधियोंका निषेव कर चुकनेपर शेष रही देशावधि ही किसी जीवके मिथ्यादर्शनके प्रकट हो जानेपर विपर्यय कह कर समझा दी जाती है।

किं पुनः कर्ते ममाणात्मकसम्यग्ज्ञानविधौ प्रकृते विपर्ययं ज्ञानगनेकथा मत्यादि
भक्किपतं सुत्रकारेरित्याह ।

शिष्य पूछता है कि प्रमाणस्त्ररूप सन्याश्वानकी विधिका प्रकरण चळता हुना होनेपर फिर क्या करनेके ढिये सूत्रकार श्री उमास्वामी महाराजने मित आदिक तीन श्वानोंको अनेक प्रकारोंसे विपर्ययज्ञानस्वरूप इस सूत्रहारा निरूपण किया है। ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्नाचार्य समाधान कहते हैं।

### इति प्रमाणात्मविवोधसंविधौ विपर्ययज्ञानमनेकधोदितम् । विपक्षविक्षेपमुखेन निर्णयं सुबोधरूपेण विधातुमुद्यतैः ॥११६॥

इस प्वोंक प्रकार प्रमाणस्वरूप सम्याज्ञानकी मछे प्रकार विधि करनेपर विपरीत पक्षके खण्डनकी मुख्यतासे समीचीन बोधस्वरूप करके निर्णयको विधान करनेक छिये उद्यमी हो रहे श्री उमास्त्रामी महाराज करके अनेक प्रकारका विपर्ययज्ञान इस सूत्रद्वारा कह दिया गया है। भावाध—पहिले प्रकरणोंमें किया गया सम्याद्वानका निरूपण तभी निर्णात हो सकता है, जब कि उनसे विपरीत हो रहे मिथ्याज्ञानोंका ज्ञान करा दिया जाय। अतः तीनों मिथ्याज्ञानोंसे व्याप्ट्स हो रहा सम्याज्ञान उपादेय है। चिकित्सक द्वारा दोर्णोका प्रतिपादन किये विना रोगी उनका प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है। विविक्षित पदार्थकी विधि हो जानेपर गम्यमान भी पदार्थोकी कंठोक्त व्याप्टिंस करना विशेष निर्णय हो जानेके किये आवश्यक कार्य है।

पूर्वे सम्यगवबोधस्वरूपविधिरूपम्रुखेन निर्णयं विधाय विपक्षविक्षेपम्रुखेनापि तं विधातुम्रुचतैरनेकघा विपर्ययज्ञानम्रुदितं वादिनोभयं कर्तव्यं स्वपरपस्नसाधनदृषणमिति न्यायानुसरणात्।

पिहले सम्याज्ञानके स्वरूपका विधिस्वरूपकी मुख्यता करके निर्णय कर पुनः सम्याज्ञानके विषक्ष हो रहे मिध्याज्ञानों निराकरणकी मुख्यता करके भी उस निर्णयको विधान करनेके लिये उद्यमी हो रहे स्वव्रकार करके अनेक प्रकारका विपर्ययक्षान कह दिया गया है। यद्यपि सम्याक्षानोंकी विधिसे ही मिध्याज्ञानोंका अनोच निवारण हो जाता है। अथवा मिध्याज्ञानोंका अनेके निवारण कर देनेसे ही सम्याक्षानोंकी परिश्रमके विना विधि हो जाती है। फिर भी वादीको दोनों कार्य करने चाहिये। अपने पक्षका साधन करना और दूसरोंके प्रतिपक्षमें दूषण उठाना इस नीतिका अजुसरण करनेसे प्रव्यक्षारने दोनों कार्य किये हैं। अथवा श्री उमास्वामी महाराजने विधि मुख और निषेध मुख दोनोंसे सम्याज्ञान और भिध्याज्ञानोंका प्रतिपादन किया है। अतः सिद्ध है कि सभीचीनवादी विद्वान्को स्वपक्षसाधन और परपक्षमें दूषण ये दोनों कार्य करने चाहिये। आत्माको शरीर परिमाण साध चुकनेपर भी आत्माको ज्यापक्रपन या अणुपनका खण्डन कर देनेसे अपना सिद्धान्त अध्छा पुष्ट हो जाता है। तालेको ताळी घुमाकर छगा देते हैं। फिर श्री क्षेत्रकर देख जैनेसे चित्रमें विदेश हरता हो जाती है।

स्वविधिसामध्यीत् मतिषेषस्य सिद्धेस्तत्सामध्यीद्वा स्वपक्षविधिसिद्धेर्नोभयवचनमर्थ-विदिति प्रवादस्यावस्थापितुमशक्तेः सर्वत्र सामध्यीसिद्धस्यावचनप्रसंगात् । स्वेष्टव्याघातस्या-तुषंगात् । क्वचित्सामध्यीसिद्धस्यापि वचने स्याद्वादन्यायस्यैव सिद्धेः सर्वे शुद्धम् ।

यदि बौद्ध यों कहें कि अपने पक्षकी विधि कर देनेकी सामर्थ्यसे ही प्रतिपक्षके निषेषकी सिद्धि हो जाती है। अथवा उस प्रपक्षके निषेषकी सिद्धि हो जानेते ही सामर्थिके बल्से स्वपक्ष की सिद्धि हो जाती है। अथवा उस प्रपक्षके निषेषकी सिद्धि हो जानेते ही सामर्थिके बल्से स्वपक्ष की सिद्धि अर्थापत्तिसे बन जाती है। अतः दोनोंका कथन करना व्यर्थ है। किसी प्रयोजनको नहीं रखता है। व्यर्थ वचनोंको कहनेवाला वादी निप्रहर्यानको प्राप्त हो जाता है। इसपर आचार्य कहते हैं कि उस उक्त प्रकारके प्रवादकी व्यवस्था नहीं करायी जा सकती है। इस अन्य प्रकरणोंमें अर्थकीतिके प्रवादका निराकरण कर चुके हैं। यदि बौद्धोंका वह उक्त विचार माना जायगा तो सभी स्थलोंपर विना कहें यों ही सामर्थ्यसे सिद्ध हो रहे पदार्थके नहीं कथन करनेका प्रसंग हो जावेगा। ऐसी दशामें अपने इष्ट सिद्धान्तके व्यापात हो जावेका प्रसंग जावेगा। ऐसी दशामें अपने इष्ट सिद्धान्तके व्यापात हो जावेका प्रसंग जावेगा। विचान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्तिकी विद्यत्ताका निषेध करनेपर मी मूर्खताका विधान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्तिकी विद्यत्ता निषेध करनेपर मी मूर्खताका विधान नहीं हो जाता है। क्षत्रत निर्वन नहीं होते हुपे भी धनाट्य नहीं कहे जा सकते हैं। शुद्ध आत्मा या पुद्रक परमाणु न क्ष्रु है न गुरु है। हा, सामर्थसे सिद्ध हो रहे भी पदार्थका यदि शब्द हारा निरूपण करना कहीं कहीं इष्ट कर लोगे तब तो स्याह्यदन्यायकी ही सिद्धि होगी। अतः अनेकान्त मत अनुसार सम्पूर्णव्यवस्था निर्देष होकर शुद्ध वन जाती है। अन्यथा नहीं बनती है।

इति तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकाळकारे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थमाहिकम् ।

इस प्रकार तत्त्वार्धसूत्रके स्ठोकरूप वार्तिकोंके अर्वकारस्वरूप माध्यमें प्रथम अध्यायका चौथा आहिक समाप्त हुआ।

# इस सूत्रका सारांश।

इस स्त्रके व्याख्यानमें प्रकरण इस प्रकार है कि मिध्यादृष्टि जीव और सन्यग्दृष्टि जीवका इान जब समान जाना जा रहा है, तो कैसे निर्णात किया जाय है कि मिध्यादृष्टिका ज्ञान विषयंय है। इसको दृष्टान्तसिहत प्रदर्शन करनेके लिये श्री लमास्वामीरत्नाकरसे स्त्रमणिका लद्धार हुंआ है। सत् असत्का लक्षण कर स्त्रके अनुमान वाक्यको समीचीन बना दिया गया है। लन्मलका दृष्टान्त अच्छा घटा दिया है। आहार्य विषयंयके मेदोंको अनेक दार्शनिकोंके मन्तव्य अनुसार समझाया है। सत्में असत्की कल्पनारूप विषयंको बताकर असत्में सत्की करूपनाको दूसरी जातिका आहार्य विपर्यय कहा है। श्रुतज्ञानमें आहार्य विपर्ययके समान सम्मवनेवाळे आहार्य संशय और आहार्य अन्व्यवसायको मी दृष्टान्तपूर्वक घटाया गया है। चार्याक, शून्यवादी, बौद्ध, आदि दाशीनिकोंके यहां जो निपरीत अमिनिनेशसे अनेक शान हो रहे हैं. ने आहार्य निपर्यय हैं। पश्चात मतिज्ञानके मेदोंने सम्मव रहे विपर्ययको कडकर स्वार्थात्मानको आसास करनेवाळे हेलाभासीका निरूपण किया है। तीन प्रकारके हेत्वाभास माने गये हैं। अन्य हेत्वाभासोंका इन्हींमें अन्तर्भाव हो जाता है। यहां मध्यमें बौद्ध, नैयायिक, कविक, आदिके सिद्धान्तोंको मिध्या बताकर उनके साधक हेतुओं को हेत्वामास कर दिया है। और भी कई तत्त्रों की वर्णना की है। सादि अनन्त केवळज्ञानका अपूर्वार्थपना साधा गया है। यद्यपि केनकज्ञानीको एक ही समयमें सभी पदार्थ मास जाते हैं। फिर भी पूर्वापर-फालसम्बन्धी विशिष्टतासे वह ज्ञान अपूर्वार्थपाही है । कलके बासे आडेकी आज बनी हुई रोटीको आज खानेपर और करूके ताजे आटेकी करू बनी हुई रोटीको आज बासी खानेपर स्वाद न्यारा न्यारा है । धनी होकर हुये निर्धन स्रोर निर्धन होकर पीछे धनी हुये पुरुषोंके पिरिणाम विभिन्न हैं। अकि चिस्कर कोई पृथक है स्वामास नहीं है। जैनोंके यहां प्रमाणसंप्रक इष्ट है। इसके पस्तात् नियोग, मावना, आदिको बाल्यका अर्थ माननेवाले मीमांसक आदिका विचार चलाया है। नियोगके प्रामाकारीने स्यारह मेद किये हैं। प्रमाण आदिक आठ विकल्प उठाकर उनका खण्डत किया गया है। वेदान्तकी शीतिमे नियोगका खण्डन कराकर पुनः वेदान्तमतका भी निराकरण करदिया है। माहोंकी मानी ह्रयी दोनों भावनाओंका निराकरण किया गया है । शह्रमावना, अर्थमावना घटित नहीं होती हैं। ऋद घायर्थ भी वाक्यका अर्थ नहीं बन पाता है। तथा ब्रह्माहैत वादियोंकी मानी हुई विधि भी गारपका अर्थ नहीं है। इन सबका विस्तारके साथ विचार किया गया है। प्रवर्तक या अप्रवर्तक या सफल, निष्फल, नियोगके अनुसार विधिवादमें भी सभी दोष गिरादिये गये 🕯 । कुछ देरतक नियोगवादीका पक्ष छेकर आचार्य महाराजने विधिवादका विद्वतापूर्वक अध्या उपहास किया है. जिसका कि अध्ययन करनेपर ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है I नियोगके ग्यारहों मेदोंका खण्डन कर विधि, निषेध, आत्मक स्यादाद सिद्धान्तको साधा है। विधिमें भी प्रमाणवन आदिके विकल्प कगाकर अद्वेतवादका निराक्तरण किया है। यंत्रारूढ पुरुष स्रादि भी वाक्यके अर्थ नहीं हैं। बौद्धोंका अन्यापोह तो कथमपि वाक्यका अर्थ नहीं घटित होता है। विवक्षाका शद्धके साथ अव्यक्तिचारी कार्यकारणभाव सम्बन्ध नहीं है। अतः नियोग, भावना, वात्वर्थ, बिधि, आदिको यदि वानयका अर्थमाना जायगा तो तज्जन्यज्ञान कुश्रुतज्ञान समझा जायगा। अवधिज्ञानोंमें केवछ देशावधि ही सदान्विद मिध्याव्यक्ता उदय हो जानेसे विवर्धय रूप हो जाती है। परमाविष और सर्वाविष विपर्यय नहीं हैं। मनःपर्ययज्ञान मी विपरीत नहीं है। यद्यपि प्रमाण ज्ञानोंके प्रतिपादक सूत्रोंसे ही परिशेष न्यायसे मिध्याझानोंकी सम्बित्ति हो सकती है। फिर मी यादेके कर्तन्य स्वपक्षसाधन, परपक्षदुषण दोनों हैं। संवर और निर्जरासे मोक्ष होती है। 27

धनेकान्तकी उपकविष्य होते हुये भी एकान्तोंका अनुप्रकाम होना साधा जाता है। श्री कहन्त परमेष्ठीके परमारमपनका निषेध साधना अनिवार्य है। ताळी किरा देनेसे ही ताळेका छग जाना जान चुकनेपर भी हट निश्वयके छिए ताळेकी खींचकर पुनः खटका किया जाता है। गुणोंका प्रहण करो और साथमें दोवोंका प्रसाख्यान भी करते जाओ। अतः हट निर्णय कराकर सुद्धानेके किये मिध्याझानोंकी हेतु, हष्टान्त, पूर्वक प्रतिपादन करनेवाळा सूत्र वमाखामी महाराज हारा कहा गया है। प्रतिपक्षी दोवोंके सर्वेषा निराकरण करनेसे ही शुद्ध मार्ग व्यवस्थित रह पाता है। यहातक पहिले अध्यायका चतुर्थ आहिक समाप्त किया गया है।

हाने मैथ्यं विविच्य प्रमितिरसम्रतं खादयन्सौगतादीन् । काचक्रानाहते द्राक् खगुणिष्दं मणिन्यंज्ञयन्नोपछन्यः॥ क्रज्ञानाहार्यकीढं जगदुपकृतिभिः स्वाभिरुद्धर्तुमिच्छन्। श्रीविद्यानन्दस्रिजयति विगतभीभीषितस्वामिस्रतः॥१॥॥

सम्यरदर्शन या जीव आदिक पदार्थोका अधिगम करानेवाळे और अभ्यई होनेसे पूर्वमें प्रयुक्त किये गये प्रमाणोंका वर्णन हो चुक्ता है। उस प्रमाणके अन्यवित पश्चात् कहे गये नयोंका अव निरूपण करना अवसरप्राप्त है। अतः निरुक्तिसे ही उद्याणको अपने पेटमें रखनेवाळी नयोंकी भेदगणनाको कहनेवाळे सूत्र रसायनको प्राप्ति यहां मोक्षमार्गको पारदीयसिद्धिको धारनेवाळे श्री उमास्त्रापी महाराज द्वारा हो रही है, उसको अवधारिये।

# नैगमसंग्रहव्यवहारर्ज्यसूत्रशब्दसमभिरूढेवंभृता नयाः॥३३॥

नैगम, संग्रह, ज्यवहार, ऋजुसूत्र, शद्ध समिमिरुढ, और एवंमूत, ये सात नय हैं। यद्यि प्रमाणोंसे नय भिन्न हैं। फिर भी शद्धों द्वारा जानने योग्य विषयको जतानेवाळे श्रुतझानके एक देश नय माने गये हैं। शद्ध आत्मक और झान आत्मक नय हो जाते हैं। इसका विवेचन '' प्रमाणनयैरिधगम: '' इस स्त्रके ज्याख्यानमें किया जा चुका है।

#### किं कुत्वाधुना किं च कर्तुंपिदं सूत्रं अवीतीत्याह ।

अवतक क्या करके और अब आगे क्या करनेके छिये इस सूत्रको श्री उमासामी महाराज व्यक्त कर रहे हैं १ इस प्रकार तकी शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य सूत्रकारके हार्दिक मार्वो अनुसार समाधान कहते हैं।

> निर्देश्याधिगमोपायं प्रमाणमञ्जना नयात् । नयैरधिगमेत्यादि प्राह संक्षेपतोऽखिलान् ॥ १ ॥

''प्रमाणनयैरिधिगमः'' 'मातिः स्मृतिः,' 'श्रुतं मतिपूर्वं' इत्यादि सूत्रों द्वारा तत्त्रोंकी अधिगाति करनेके प्रधान उपाय हो रहे प्रमाणका अवतक अवधारण कराके अब अधिगमके उपाय हो रहे सम्पूर्ण नयोंको संक्षेपसे सूत्रकार महाराज बढिया कह रहे हैं। '' प्रमाणनयैरिधिगमः '' इस सूत्रमें '' नयैः '' कहकर नयोंको भी अधिगमका करण कहा जा जुका है।

प्रमाणनयैर्धिगम इत्यनेन प्रमाणं नयाश्राधिगमोपाया इत्युहिष्टं। तत्र प्रमाणं तत्त्वार्याधिगमोपायं प्रपंचतो निर्देश्याधुना नयास्तद्धिगमोपायानाखिळान् संक्षेपतोन्यथा च न्याख्यातुमिदं पाह भगवान्। कयं १ नयसामान्यस्य तळ्ञक्षणस्यव संक्षेपतो विभागस्य विशेषळक्षणस्य च विस्तरतो नयविभागस्य अतिविस्तरतो नयप्रपंचस्य चात्र प्रतिपादनात् सर्वथा नयप्रख्यणस्य सुत्रितत्वादिति ब्रुमहे।

"प्रमाणनयेरिषिनमः "ऐसे आकारवाळे इस सूत्र करके प्रमाण और नय ये अधिगम करनेके उपाय हैं, इस प्रकार कथन किया गया है। उन अधिगतिके उपायोंमें तत्वाधोंके अधिगमका उपाय हो रहे प्रमाणको विस्तारसे निरूपण कर अब उन तत्त्वाधों या उनके अंशोंकी अधिगतिके उपाय हो रहे सम्पूर्ण नयोंको संक्षेपसे और दूसरे प्रकारोंसे यानी विस्तार, अतिविस्तारसे व्याख्यान करनेके किये इस सूत्रको मगवान् प्रन्थकार अच्छा कह रहे हैं। किस प्रकारसे १ इस सूत्रमें नयोंका उन तीन प्रकारोंसे प्रतिपादन किया है १ इसके उत्तरमें हम विद्यान्य आचार्य गौरवसिहत यों उत्तर कहते हैं कि प्रधम ही नय सामान्यका एक ही भेद स्त्रक्ष्य निरूपण और उस नय सामान्यके कक्षणका ही संक्षेपसे प्रतिपादन किया गया है। तथा विभागका अभिप्राय करते हुये नयोंके विशेष दो मेद कर उनके कक्षणका और विस्तारके साथ नयोंके विभागका प्रतिपादन किया है। वोर मी नयोंके विभागका प्रतिपादन किया है। वोर मी नयोंके विभागका अत्यन्त विस्तारके साथ नयोंके विभागका प्रतिपादन किया है। वोर मी नयोंके विभागका अत्यन्त विस्तारके भार प्रतेवांका इस सूत्रमें विस्तृत कथन किया गया है। वात यह है कि प्रकाण्ड पाण्डित्यको धारनेवाले श्री उमास्त्रामी महाराजने इस उदात्त सूत्र हारा सभी प्रकारोंसे नयोंका प्रक्ष्यण वार्णित कर दिया है। "गागरमें सागर "इसीको कहते हैं। एक ही सूत्रमें अपिरिनेत अर्थ गरा हुत्रा है।

#### तत्र सामान्यतो नयसंख्यां छक्षणं च निरूपयन्नार्।

तहां प्रयम विचारके अनुसार सामान्यरूपसे नयकी संख्याका और नयके छक्षणका निरूपण करते हुये श्री विचानन्द आचार्य श्री उमास्त्रामी महाराजके हव अर्थका स्पष्ट कथन करते हैं। उसको समझिये।

> सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थितः । स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजनात्मकः ॥ २ ॥

सामान्यकी विवक्षा करनेसे तो नय एक ही व्यवस्थित किया गया है काहे कितने मी पदार्थ क्यों नहीं होने, सामान्यरूपसे उनका एक ही प्रकार हो सकता है। दो, कार, बादिक नहीं। सामान्य पदार्थ या समान जातियां पदार्थों तिष्ठता हुआ सहरा परिणामरूप सामान्य यथारि अनेक व्यक्ति स्वरूप होता हुआ अनेक हैं, फिर भी सामान्यपना एक है। यहां सामान्यमें उपकार से खा गया एक कि विकोन हो। जैसे कि बाउक के आग्रह अनुसार सर्प या सिंह के खिकोन को ही सर्प या सिंह कहा जाता है। वाउक को खेउन के किये मुख्य सिंह या सर्पका उन शहों करके पहण नहीं होता है। तथा अनेक एकों से रहनेवां के कई एक खोंका एक पना भी उपकरित हो रहा उपादेय है। सम्पूर्ण नयों ने व्यापनेवां जयका सामान्य उद्या तो श्रीतमन्तमद्र आचार्यने आतमीमांसामें यों कहा है कि ''स्याहाद प्रियमका धिनशेष उक्त हो रहे अर्थों के विशेषको उपक्र कर देनास्वरूप नय है। प्रमाणसे प्रहण किये गये अर्थक एक देशको प्रहण करनेवां वक्ताका अमिप्राय विशेषनय है। एस अन्यप्र कहा जा चुका है। ''स्वाधिक देशनिणोंति उक्षणो हि नयः स्मृतः '' इस प्रकार श्री विद्यानन्द आवार्यने पहिले कहा है। इन सबका तात्यर्थ एक ही है।

सामान्यादेशात्तावदेक एव नयः स्थितः सामान्यस्यानेकत्वविरोबात् । स च स्या-द्वादमिवभक्तार्थविशेषव्यंजको नय इति वचनात् ।

सत्रसे पिह्ने सामान्यकी विवक्षासे विचारा जाय तो नय एक ही व्यवस्थित हो रहा है। क्योंकि सामान्यका अनेक्यनेके साथ विरोध है। समान पदार्थोंका सामुदायिक परिणाम महासत्ताके समान एक हो सकता है। मान पदार्थका एकपना व्याकरण शाखमें किया गया है। वह निर्मूचक नहीं है। जैनसिद्धान्त अनुसार सामान्यमें कर्यांचिद एकपना अपेक्षाओंसे सिद्ध है। और वह नय तो देवागम स्तोत्रमें यों इक्षणरूपसे कहा गया है कि स्यादाद सिद्धान्त हारा प्रकृष्टरूपसे जान किये गये गुण, पर्याय आदि विभाग करके युक्त अर्थके विशेषोंका व्यंजक नय है। अर्थाद—अर्थके विशेष नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व, अनेकत्व, आदिको प्रयक्त प्रयक्त प्रतिपादन करनेवाडा नय होता है। अनेक स्वभावोंके साथ तदारमक हो रहे पिरपूर्ण अर्थको जाननेवाडा ज्ञान प्रमाण है। और उस अर्थके अन्य धर्मोकी अपेक्षा रखता हुआ अंशोंको जाननेवाडा ज्ञान नय है। तथा अन्य धर्मोका निराकरण करता हुआ अंशप्राही ज्ञान कुनय है। 'अर्थस्यानेकरूपस्य चीः प्रमाणं तदंशधीः। नयो धर्मान्तरायेक्षी दुर्णयस्तिकरिक्तिः' ' ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है।

नतु चेदं हेतोर्छक्षणवचनमिति केचित् । तदयुक्तं । हेतोः स्याद्वादेन प्रविभक्तस्या-र्थस्य सकस्रस्य विशेषं व्यंजयितुमसमर्थत्वादन्यत्रोपचारात् । हेतुजनितस्य बोषस्य व्यंजकः प्रधानभावत एव युक्तः । स च नय एव स्वार्थेकदेशव्यवसायात्मकत्वादित्युक्तम् ।

यहां कोई यों शंका करते हैं कि आप्तनीमांसामें जहेतुवाद रूप स्यादाद आगम और हेतुवाद रूप नय इन दोनोंसे अलंकत हो रहे तस्पज्ञानको प्रमाण कहते हुये श्री समन्तमद्र आचार्यके सन्मुख हेतुक्ते उक्कणकी जिह्नासा प्रकट किये जानेपर शिष्यके प्रति स्वांमीजीने '' सधर्मणैव साध्यस्य साध-म्पोदविरोधतः '' त्याद्वादप्रविमक्तार्थविरोषव्यक्तको नयः '' इस कारिका द्वारा हेतुका कक्षण कहा है । इसको नयका परिश्चद्व उन्ध्रण तो नहीं मानना चाहियें। किसी प्रकरण वश कही गयी बातका अन्य प्रकरणों में भी वहीं अर्थ कगा लेना समुचित नहीं है। इस प्रकार कोई आक्षेप कर रहे हैं। अब भाचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना युक्तिरहित है। क्योंकि हेतुकी स्यादाद करके प्रविभक्त किये गये सकळ अर्थके विशेषकी व्यक्त इति करानेके किये सामर्थ्य नहीं है। भळे ही उपचारसे हेतुको ज्ञापक कह दिया जाय । किन्तु उपचारके सिवाय वस्तुतः ज्ञापक तो चेतन ज्ञान ही होते हैं। हेतुसे उत्पन हुये वोधकी प्रधानरूपसे व्यंजना करनेवाळा वह नय झान ही युक्त हो सकता है। अथवा हेतुसे उत्पन्न हुये झानका व्यंजक प्रधानरूपसे ही कार्यको करनेवाना कारण हो सकेगा और वह ज्ञानात्मक नय ही हो सकता है। क्योंकि करण आत्मक अपने और कर्मस्वरूप अर्थके एक देशका व्यवसाय करना स्वरूप नय होता है । इस प्रकार हम पहिले '' प्रमाणनयैरिधगमः '' सूत्रकी चौधी पार्तिकरें कह चुके हैं। अतः नय आत्मक हेतु ज्ञान तो साध्यका ज्ञापक है। जड हेतु क्षापक नहीं है । कवित हेतु क्षानका अवलम्ब कारण हेतु मान लिया गया है । यथार्थरूपसे विचारा जाय तो ज्ञापकपक्षमें नय ही हेत पडता है। क्योंकि साध्य अर्थनयस्वरूप हेत करके ज्ञापित किया जाता है । अतः वह ज्ञानस्वरूप हेतुनयका ही छक्षण समझना चाहिये । जब हेतुका नहीं ।

नन्वेदं दृष्टेष्ट्विरुद्धेनापि रूपेण तस्य व्यनको नयः स्यादिति न यंकनीयं " सघर्ष-णैव साध्यस्य साधम्योद्विरोधतः " इति वचनात् । समानो हि धर्मो यस्य दृष्टांतस्य तेन साधम्ये साध्यस्य धर्षिणो मनागिप वैधम्याभावात् । ततोस्याविरोधेनेव व्यंजक इति निश्चीयते दृष्टान्तसाधम्याद्दृष्ट्यांतोत्सरणादित्यनेन दृष्ट्विरोधस्य निवर्तनात् । न तु कथं-विद्षि दृष्टांतवैधम्याद्दृष्ट्वियरीत्यादित्यनेनेष्टविरोधस्य परिदृरणात् दृष्ट्विपरीतस्य सर्वथा-निष्टत्वात् ।

यहां पुनः किसीकी शंका है कि इस प्रकार तो प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा देखे गये और अनुमान आदि प्रमाणोंसे इष्ट किये गये स्वरूपोंसे विरुद्ध हो रहे स्वरूपों करके मी उस अर्थकी व्यञ्जनारूप इसि करानेवाळा ज्ञान नय बन बैठेगा ? इसपर आचार्य कहते हैं कि यों तो शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि दृष्टान धर्मीके साथ इष्ट, अवाधित, असिद्ध स्वरूप साध्यका साधर्म्य हो जाने करके अविरोध रूपसे पदार्थ विशेषोंका ज्ञापक नयज्ञान है, ऐसा श्री समन्तमद्ध आचार्यने कहदिया है । असि अन्वयदृष्टान्तका धर्म समान है, उसके साथ साध्यधर्मीका साधर्म्य होय । योजा भी वैषम्य नहीं होना चाहिये । अर्थात्—निर्णात किये गये दृष्टान्तके सीथे प्रकरणप्राप्त साध्यका

साधर्म्य हो जानेसे ज्ञांत करनेमें कभी प्रत्यक्ष या अनुमान आदिसे विरोध नहीं आता है। तिस कारण इस अर्थका अविरोध करके ही नय ज्ञान व्यंजक है। ऐसा निश्चय करिक्या जाता है। अन्वय दिशान्तका साधर्म्य मिछा देनेसे अन्य दिशान्तिका निराकरण करित्या जाता है। इस कराण इस दृशन्त साधर्म्य निश्चन करके दृश्च प्रयाम प्रमाणसे आनेवाळे थिरोधकी निश्चित्त हो जाती है। अन्वय दृशान्तके विध्यमीपनेसे यदि नय व्यंजक होता तो किसी भी प्रकारसे प्रत्यक्ष द्वारा आये हुये विरोधकी निश्चित्त नहीं हो सकती थी और अदृश्च विरोधकी निश्चित्त नहीं हो सकती थी और अदृश्च विरोधकी परिहार हो जाता है। क्योंकि दृश्चे विपरीत हो रहे अनुमान आदि प्रमाणोंसे आने योग्य विरोधोंका परिहार हो जाता है। क्योंकि दृश्चे विपरीत हो रहे अनुमान आदि विरुद्ध पदार्थोंका नयों द्वारा ज्ञान हो जाना सभी प्रकारोंसे अनिष्ट है। ''सध्मेणैव साध्यस्य साध्यस्य साध्यात'' इस वाक्य करके दृशन्तसाधर्म्य और अदृशन्तवैधर्म्य ये दोनों अर्थ निकळ आते हैं। अतः दृशन्तसाधर्म्य देश विरोधकी निश्चित्त हो जाती है। प्रमाणोंसे अविरुद्ध स्वरूप करके उस साध्यका व्यंजक नयज्ञान होता है।

स्वयस्वाहतर्थेवं कक्षणो नयः स्वामिसमंतभद्राचार्थः । "सदेव सर्वे को नेच्छे-त्स्वरूपादिचतुष्ट्यात् " इति सर्वस्य वस्तुनः स्याद्वादमविभक्तस्य विश्वेषः सन्तं तस्य व्यंजको वोषः स्वरूपादिचतुष्टयाद् दृष्टसाधर्म्यस्य स्वरूपादिचतुष्टयात् सिन्निश्चितं न पररूपादिचतुष्टयेन तद्वत्सर्वे विवादापन्नं सत् को नेच्छेत् ? कस्यात्र विमतिपिचिरिति व्याख्यानात् ।

स्वामी श्री समन्तमद क्षाचार्य महाराजने स्वयं अपने देवागम स्तोत्रमें इसी प्रकार व्हरणवाठे नयको उदाहरण देकर समझा दिया है कि "सदेव सर्व को नेच्छेत स्वह्यादिचतुष्टयात् असदेव विपर्यासान चेन व्यवतिष्ठते"। चेतन, अचेतन, द्रव्य पर्याय आदि सम्पूर्ण पदार्थोको स्वरूप (स्वद्रव्य) आदि यानीं स्वक्षेत्र, स्वकाळ, स्वमाव इस स्वकीय चतुष्टयसे सत् स्वरूप ही कीन नहीं इच्छेगा। अर्थात्—स्वचतुष्टयसे सम्पूर्ण पदार्थ अस्तिन्द्रप हैं। यह एक नयका विषय है, तथा परकीय चतुष्टयसे सम्पूर्ण पदार्थ अस्तिन्द्रप हैं। यह दूसरा नय है। अन्यया व्यवस्था नहीं है। स्वकीय अंशोंका उपादान और परकीय अंशोंका त्याग करना ही वस्तुके वस्तुषको रक्षित रखता है। इस प्रकार स्यादाद सिद्धान्त अनुसार प्रयक्त प्रयक्त व्यव्यव्यव्यव्यक्त क्षान नय है। दृष्ट पदार्थके सो विशेष यानीं सन्त है। उस अस्तित्वका स्वरूप आदि चतुष्ट्य व्यंजक ज्ञान नय है। दृष्ट पदार्थके साथ साधम्यका स्वरूप आदि चतुष्ट्य सरके वस्तुका अस्तित्व निर्णात नहीं है। उसीके समान सभी विवादमें प्राप्त हो रहे जीन, वन्ध, मोक्ष आदि पदार्थोके अस्तित्वको कीन नहीं इष्ट करेगा व अर्थात्—इस प्रकार नयकी विवक्षासे प्रमाण सिद्ध पदार्थोंके इस अस्तित्वको कीन नहीं इष्ट करेगा व अर्थात्—इस प्रकार नयकी विवक्षासे प्रमाण सिद्ध पदार्थोंके इस अस्तित्वको कीन नहीं इष्ट करेगा व अर्थात्—इस प्रकार नयकी विवक्षासे प्रमाण सिद्ध पदार्थोंके इस अस्तित्वको कीन नहीं इष्ट करेगा विवाद पडा रहा सकता है। अर्थात्—िकसिको भी नहीं। इस प्रकार उस कारिकाका व्याख्यान है।

#### संक्षेपतो नयविभागमामर्शयति ।

सामान्यरूपसे नयकी संख्या और उक्षणको कहकर अब श्री विद्यानन्द आचार्य नयके संक्षेपसे विमानोंका अच्छा परामर्श कराते हैं। या '' आदर्शयति '' ऐसा पाठ रखिये।.

### संक्षेपाद्द्वौ विशेषेण द्रव्यपर्यायगोचरौ । द्रव्यार्थो व्यवहारांतः पर्यायार्थस्ततोऽपरः ॥ ३ ॥

संक्षेपसे नय दो प्रकार माने गये हैं। प्रमाणका विषय वस्तु तो अंशी ही है। तथा द्रव्य और पर्याय उसके अंश हैं। वस्तुके विशेष धर्म करके द्रव्य और पर्यायको विषय करनेवाळे द्रव्या-धिक और पर्यायार्थिक नय हैं। और उससे निराला पर्यायार्थिक नय है, जो कि ऋजुसूत्रसे प्रारम्भ कर एवं मूततक मेदोंसे तदारमक हो रहा है।

विशेषतः संक्षेपाद्द्वै। नयौ द्रव्यार्थः पर्यायार्थश्च । द्रव्यविषयो द्रव्यार्थः पर्याय-विषयः पर्यायार्थः प्रथमो नैगमसंग्रहव्यवहारविकल्पः । ततोपरश्चतुर्धा ऋजुस्त्रज्ञब्दसम-भिरूटैवंभूतविकल्पात् ।

सामान्यरूपसे विचार कर जुकनेपर अब विशेषरूपसे अपेक्षा होते सन्ते परामर्श चलाते हैं कि संक्षेपसे नय दो है। एक द्रव्यार्थ है और दूसरा पर्यायार्थ है। वस्तुके नित्य अंश द्रव्यकों विषय करनेवाला नय पर्या- यार्थका उदर अन्य मी क्षेपपदार्थोंको धार केता है। पिहेळे द्रव्यार्थ नयके नेगम संग्रह और व्यवहार ये तीन विकल्प है। उससे मिन दूसरा पर्यायार्थ नय ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ, और एवंभूत इन मेदोंसे चार प्रकारका है।

### विस्तरेणेति सप्तेते विज्ञेया नैगमादयः । तथातिविस्तरेणैतद्भेदाः संख्यातविग्रहाः ॥ ४ ॥

कीर मी विस्तार करके विशेषरूपसे विशारनेपर तो ये नय नैगम आदिक एवंमूत पर्यन्त सात हैं। इस प्रकार समझ लेना चाहिये। तथा अध्यन्त विस्तार करके नयके विशेषोंकी जिज्ञासा होनेपर संख्याते शरीरवाले इन नयोंके मेद हो जाते हैं। अर्थात्—शब्द वस्तुके धर्मको कहते रहते हैं। अतः जितने शब्द हैं उतने नय हैं, अकार, ककार, आदि वर्णोद्धारा बनाये गये अभिधायक शब्द संख्यात प्रकारके हैं। शितना मी बोर परिश्रम करो पचासों अक्षरोंका या पदोंका सम्मेळन कर बनाये गये शब्द भी संख्यात ही वर्नेगे, जो कि मध्यम संख्यात है। जैन सिद्धान्त अर्गुसार १ काल योजन लम्बे चौढे गोळ

१ इजार योजन गहरे अनवस्था कुंड, रालाका कुंड, प्रतिरालाका कुंड, महारालाका कुंडोंको बनाया जाय। अनवस्था कुंडको सरसोंसे शिखा मरकर जम्बूद्वीपसे परे दूने दूने विस्तारवाले द्वीप समुद्रोंमें एक एक सरसोंको दालते हुये कम अनुसार पूर्व पूर्व कुंडके मर जानेपर अग्निगलुंडमें एक एक सरसों जालते डालते एक लाख योजन लग्ने चीडे, गोल एक हजार गहरे महारालाकाको मरदेने-वाले अन्तिम अनवस्था कुंडकी सरसोंमेंसे एक कम कर देनेपर वालूल संख्यात नामकी संख्या बनती हैं। बात यह है कि शन्दोंकी अपेक्षा नयोंके मेद अधिकसे अधिक कम्बगलेख्यात हैं। यह संख्या कोटि, अरब, जरब, नील, पम, आदि संख्याओंसे कहीं बहुत अधिक है।

#### कुत एवमतः स्त्राह्यस्यत इत्याह ।

इस श्री उमारवामी महाराजके छोटेसे सूत्रके इस प्रकार सामान्य संस्था, संक्षेपसे मेद, विशेष स्वस्त्रसे विकल्प, और अरयन्त यिस्तारसे नयोंके विकल्प इस प्रकारकी सूचना किस दंगसे जान की जाती है! इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विचानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं। मावार्य—माताके उदरसे जन्म जेते ही बाजक जिनेन्द्रदेवको इन्द्र आदिक देव सुमेरपर्वतपर जेजाकर एक हनार ठाठ कजशोंसे उस छारारी जिनेन्द्रवाजकका अमिषेक करते हैं। यहां मी ऐसी शंकार्य होना सुक्रम हैं। किन्तु वस्तुके अनन्त शाकियोंका विचार करनेपर वे शंकार्य कर्प्रके समान उड जाती हैं। एक तिज्ञ वरावर रसायन औषि सम्पूर्ण उन्ने चौडे शरीरको नीरोग कर देती हैं। पहार्जी विच्छूके एक रचीके दश सहस्रवा माग तुले हुये विषसे मतुष्यका दो मन शरीर विचाक हो जाता है। एक जी या अंगुलके समान उन्नी, चौडी छोटी मछजीके ऊपर छाखों मन पानीकी धार पढ़े तो मी वह नहीं घवडाती है। प्रसुत कमी कमी नाचती यूनती किलोके करती हुई हर्ष प्रविक सैकडों गन कंची जलधारापर उसको काटती हुई ऊपर चढ जाती है। बात यह है कि मात्र अंगुलके असंस्थातवें मागमें समा जानेवाले छोटेसे पुक्रल स्कन्धके विगड जानेपर सैकडों कोसतक वीमारियां फैक जाती हैं। इसी प्रकार महामना प्रकार मुखसे निकले हुये उदात्त शब्द अपरिमित्त अर्थकी प्रतिपादन कर देते हैं। इसी वातको श्री विधानन्द आचार्यके मुखसे मुलसे मुलसे हानिये।

### नयो नयौ नयाश्रेति वाक्यभेदेन योजितः । नैगमादय इत्येवं सर्वसंख्याभिसूचनात् ॥ ५ ॥

त्री तमास्वामी महाराजने इस स्त्रके विधेयदलमें नया इस प्रकार शब्द कहा है। वाक्यों या पदोंके भेद करके एक नय, दो नय और बहुतसे नय इस प्रकार एकशेषद्वारा योजना कर दी गया है। इस ढंगसे नैगम आदि सात नयोंके साथ "नयः" इस एक बचनका सामानाधिकरण्य करनेसे सामान्य संख्या एकका बोध हो जाता है और '' नयों '' के साथ अन्वय कर देनेसे संक्षे-पसे दो मेदवाले नय हो जाते हैं | तथा '' नयाः '' के साथ एकार्य कर देनेसे निस्तार और प्रति विस्तारसे नयोंके मेद जान लिये जाते हैं | इस प्रकार गंमीर स्त्रहारा ही चारों ओरसे सम्पूर्ण संख्याओंकी सूचना कर दी जाती है | सहश अर्थको रखते हुये समानरूपवाले पदोंका एक विमाकि में एक ही रूप अवशिष्ट रह जाता है | घटका, घटका, कहनेसे एक घट शब्द शेष रह जायगा | अन्योंका लोप हो जायगा | 'यः शिष्यते स लुप्यमानार्थनियायां ' और लोप किये जा जुके शब्दोंके अर्थको वह बचा हुआ पद कहता रहेगा | इस प्रकार एकशेष द्वारी है | इसका पक्ष जतना प्रशस्त नहीं है जितना कि स्त्रामाविक पक्ष उत्तप है | यानी तिस प्रकार शब्द शिक्ते स्वमायसे हो | '' घटाः '' वह शब्द अनेक अर्थोंको कह देता है | अथवा '' नयाः '' यह शब्द एक नय, दो नय, बहुत नय इन अर्थोंको स्वभावसे ही प्रतिपादन करता रहता है । जैन सिद्धान्त अनुसार दोनों पक्ष अमीष्ट है |

नैगमसंग्रहन्यवहारर्जुस्त्रशब्दसमाभिस्रहैवंभूता नयाः इत्यत्र नय इत्येकं वाक्यं, ते नया द्रन्यार्थिकपर्यायार्थिकौ इति द्वितीयमेते नयाः सप्तेति तृतीयं, पुनरपि ते नयाः संख्याता शद्धत इति चतुर्थे । संक्षेपपरायां वाक्ष्मवृत्तौ यौगपद्याश्रयणात् । नयश्च नयौ च नयाश्च नया इत्येकशेषस्य स्वामाविकस्याभिधाने दर्शनात् । केषांचित्तया वचनो-पर्वभाच न विरुध्यते ।

नैगम, संप्रद्व, ज्यवद्दार, ऋजुसूत्र, शद्ध, समिमिरूढ, एवंभूत, ये सात नय हैं । इस प्रकार एक वचन लगाकर एक वान्य तो यों है कि नैगम, संप्रद्व, ज्यवद्दार, ऋजुसूत्र, शद्ध, समिमिरूढ, एवंभूत, ये सातों एकनयस्वरूप हैं । और दूसरा वाक्य नयी लगाकर यों है कि नैगम स्नादि सातों नय दो नयस्वरूप हैं । तथा ये सातों बद्धत नयों स्वरूप हैं । यह तीसरा वाक्य है । किर मी शद्धोंकी अपेक्षासे वे नैगम आदिक लाखों, करोड़ों आदि संख्यावाली संख्यातों नयें हैं । यह चौथा वाक्य सी सूत्रका है । सूत्रकार महाराजके वचनोंकी प्रश्चित संख्रेपसे कथन करनेमें तत्यर हो रही है । अतः युगपत चारों वाक्योंके कथन करनेका आश्रय कर लेनेसे चार वाक्योंके स्थानपर एक ही सूत्रवाक्य रच दिया गया है । चार वाक्योंके बदलेमें एक वाक्य बनाना व्याकरण शासके प्रतिकृत्र नहीं है । किन्तु अनुकृत्र है । एक नय, दो नय और बहुत नय इस प्रकार दृद्ध समास करनेपर " नयाः " यह एक पद बन जाता है । अनेक समान अर्थक पदोंके होनेपर शद्ध स्वमावसे ही प्राप्त हुये एक शेषका कथन करना शद्धोंमें देखा जाता है । तथा किन्हीं विद्वानोंके मत अनुसार एक नय, दो नय, बहुत नय, इस प्रकार अर्थकी विवक्षा होनेपर तिस प्रकार " नयाः " ऐसे पहिलेसे ही बने बनाये कथनका उच्चारण दीख रहा है । अतः कोई विरोध नहीं साता है । परिपूर्ण चन्द्रमाकी छण्ण पक्ष दितीया आदि तिथियोंमें एक एक कल राह्न विमान द्वारा दक्ष जाती है । इस

मन्तन्यकी अवेक्षा यह सिद्धान्त अच्छा है कि दितीया, तृतीया, आदिक तिधियों में स्मावसे ही चन्द्रमांका उतना, उतना कमती प्रकाश आत्मक परिणाम होता है। चमकी उपयों में सूर्य, रंगे हुथे यल, दर्भण, अन्यकार, छाया, आदिसे कान्तिका विवरिणाम हो जाता है। यह ठीक है। किर भी विदेश पदार्थोंकी नहीं अवेक्षा करके भी खुवर्ण, मोती, गिरगिटका शरीर, विष्कृ मनुष्य, अनेक प्रकारकी कान्तियोंको बद्दा रहता है। शरीरक्षीन्दर्भ छावण्य भी नये नथे रंग छाता है। '' प्रतिक्षणं यन्त्रतासुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ''। इन कार्योंमें कारणोंकी अवेक्षा अवक्ष्य है। क्योंकि विना कारणोंके कार्य होते नहीं हैं। किर भी प्रतिद्व हो रहे कान्तिके कारणोंका व्यक्तियाद देखा जाता है। अतः चन्द्रमाके स्वामाविक उत्तनी उतनी कान्तिके समान शद्धकी स्वामाविक शक्तिके अञ्चम पक्ष समान शद्धका पहिछा पक्ष एकशेष भी गर्छ नहीं है।

अत्र वाक्यभेदे नैगमादेरेकस्य द्वयोश्च सामानाधिकरण्याविरोधाच गृहा ग्रामः देवमजुष्या उमी राशी इति यथा ।

इस सूत्रमें वास्पोंका भेद करनेपर नैगाम आदिक एकका और दोका नय शहके साथ समान अधिकरणपने का अधिरोध हो जानेसे तिस प्रकार स्त्रवचनमें कोई विरोध नहीं आता है। जैसे कि अनेक गृह हो तो एक प्राम है। सम्पूर्ण देव और मनुष्य ये दोनों दो राशि हैं। यहां "जस्" और "सु" ऐसे न्यारे वचनके होते हुये भी अनेक गृहोंका एक प्रामके साथ समान अधिकरणपना निर्दोष माना गया है। "देवमनुष्याः" शहू बहुवचनान्त है। और राजी हिक्कनान्त है। दोनोंका उद्देश्य विधेय साथ बन जाता है। उसी प्रकार "नैगामादयो नयाः" हु प्रकार भिन्न वाक्य बनानेपर उद्देश्य विधेय दकके शाहबोध करनेमें कोई हानि नहीं आती है।

नन्वेवमेकत्वद्वित्वादिसंख्यागताविष कथं नयस्य सामान्यळक्षणं द्विधा विभक्तस्य तद्विशेषणं विज्ञायत इत्याश्चंकायामाह ।

यहा शंका है कि इस प्रकार नयः, नयो, नयाः, इस वाक्यमेद करके एकपन, दोपन, बादि संख्याका ज्ञान हो चुकतेपर भी द्रव्य और पर्याय इन दो प्रकारोंसे विभक्त किये गये नयका सामान्य छक्षण जनका विशेषण है, यह विशेषतया कैसे जाना जा सकता है र ऐसी आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं।

नयनां रुक्षणं रुक्ष्यं तत्सामान्यविशेषतः । नीयते गम्यते येन श्रुतार्थांशो नयो हि सः ॥ ६ ॥

### तदंशो द्रव्यपर्यायलक्षणो साध्यपक्षिणो । नीयेते तु यकाभ्यां तो नयाविति विनिश्चितौ ॥ ७ ॥

जिस कारणसे कि उन सामान्य और विशेषकासे यहां नयोंका उक्षण दिख्छाने योग्य है, तिस कारण जिस करके श्रुतज्ञानसे जाने हुये अर्थका अंश प्राप्त किया जाय यानी जाना जाय वह ज्ञान नियमसे नय कहा जाता है। प्रभाण आत्मक श्रुतज्ञानसे जाने गये उस वस्तुके दो अंश हैं। एक द्रव्यस्थरूप अंश हैं। दूसरा पर्यायस्थरूप अंश हैं। जो कि नयोंके द्वारा साधने योग्य पक्षमें प्राप्त हो रहे हैं। जिन दो नयों करके बस्तुके वे दो अंश प्राप्त करिज्ये जांय वे दो नय हैं। इस प्रकार विशेषतया दो नय निर्णात करिये गये हैं। नयका सामान्य ज्ञ्चण सभी विशेष नयोंमें चिटत हो जाता है। सामान्य नयका विषय भी सभी नेय विषयों में अन्तित हो रहा है।

नीयतेऽनेनेति नय इत्युक्ते तस्य विषयः सामध्यीदाक्षित्वते । स च श्रुताख्यप्रमा-णविषयीकृतस्यांश इति तद्वेक्षा निरुक्तिनैयसामान्यस्रभणे स्रभयति, तथा नीयते यकाभ्यां तौ नयावित्युक्ते तु द्रव्यार्थिकायायाथिकौ नयौ द्दी तौ च द्रव्यपर्यायाविति तद्वेक्षं निर्वचनं नयविश्वेषद्वयस्रभणं मकाशयति ।

जिस फार के अंशका झान कराया जाय ऐसा झान नय है, इस प्रकार कह जुकतेवर उस नयका विवय तो बिना कहे हुये भी शहकी सामध्य द्वारा आक्षेपसे टब्ध हो जाता है। और वह विवय विदेश नहीं विवय होता हुआ अतझान नामक प्रमाण द्वारा अब विवय किये जा जुके प्रमेयका अंश है। इस कारण उस विवयमी अपेक्षासे हो रही निरुक्ति यहां नयके सामान्य टक्षणमें दिखना दो जाती है। यहां एक विषय और एक ही विवयों है। तथा जिन दो झापकों करके वस्तुके दो अंश गृहीत किये जाते हैं, वे दो नय हैं। इस प्रकार कहनेवर तो इन्यार्थिक और वर्षाविधिक दो नय झापक हुये और उनके विषय तो वस्तुके दो अंश द्रव्य और पर्यायां अपेक्षासे किया गया नय शहका निर्वचन तो नयके होनों विशेष अध्यार्थिक प्रमाश करा रहा है। दो विषयों का अध्यार्थिक दो आप विवयं निर्णात किये जाते हैं।

#### ननु च गुणविषयो गुणार्थिकोपि तृतीयो वंत्तन्य इस्तत्राह ।

यहां प्रश्न है कि वत्तुके अंश हो रहे द्रन्य, गुण, जार पर्याय तीन सुने जाते हैं। जब कि द्रन्यको विषय करनेवाला द्रन्यार्थिक नय है और पर्याय अंश को जाननेवाला पर्यायार्थिक नय है। तब तो तित ही प्रकार निरामुणोंको थिपय करनेवाला तीतरा नय गुणार्थिक मी यहां कहना चाहिये। इस प्रकार प्रश्न होनेपर यहां श्री थियानन्दस्वामी सत्तर कहते हैं।

## गुणः पर्याय एवात्र सहभावी विभावितः । इति तद्गोचरो नान्यस्तृतीयोस्ति गुणार्थिकः ॥ ८ ॥

गुणार्थिक नय न्यारा नहीं है। पर्यायार्थिकमें उसका अन्तर्भाव हो जाता है । पर्यायका सिद्धान्त कक्षण " अंशकल्पनं पर्याय: " है, बस्तुके सद्भूत अंशोंकी कल्पना करना पर्याय है। द्रव्यक्षे द्वारा हो रहे अनेक कार्याको ज्ञापक हेतु मानकर कल्पित किये गये परिणामी निरय गुण तो वस्तुके साथ रहनेवाले सहमावी अंश हैं। जतः पट्स्थानपतितहानि वृद्धिओंमेंसे किसी भी एकको प्रतिक्षण प्राप्त हो रहे. अविमाग प्रतिच्छेरोंको घारनेवाडी पर्यायों करके परिणमन कर रहे रूप, रस, चेतना, सुल, अस्तित्व, वस्तुत्व, आदिक गुण तो यहां सहमानी पर्यायस्वरूप ही विचार छिये जा चुके हैं। इस कारण उन गुणोंको विषय करनेवाला भिन्न तीसरा कोई गणार्थिक नय नहीं है । मानार्थ-पर्यायोंका पेट बहुत बड़ा है । द्रव्यके नित्य संश गुण स्नीर उत्पाद व्यय धीव्य. स्त्रप्रकाशकाव, परप्रकाशकाव, एकाव, अनेकाव, आदिक स्त्रमाव अविमाग प्रतिच्छेद ये सव वर्यायें हैं। एक गुणकी ऋममानी पर्याय एक समयमें एक होगी। जो कि अनेक अनिमाग प्रति-च्छेदोंका समुदायरूप भाव अंश है। हां, स्वभावोंकी मित्ति परन्यपदेश किये जा रहे उत्पाद न्यय. धीन्य, वा छोटापन बदापन ये पर्यायें तो एक साथ भी कई हो जाती है । जैसे कि एक समयमें खान्न फळ हरा है । दितीय समयमें पीळा है, पहिके समय आत्मामें दर्शन उपयोग है । दूसरे समय मतिज्ञान उपयोग है । रूपगुण या चेतना गुणकी ये उक्त पर्याये कमसे ही होगी । एक समयमें स्मविभाग प्रतिच्छेदवाळी दो पर्यायें नहीं हो सकती है । हां, हरितपनका नाश पीतताका उत्पाद और वर्ण सहितपनकी स्थिति ये तीनों पर्याये पीत अवस्थाके समय विद्यमान हैं । कोई विरोध नहीं है। एक गुणकी अविभाग प्रतिष्केदवाली दो पर्यायोंका एक समयमें विरोध है। इसी प्रकार ग्राणके सर्वथा प्रतिपक्षी हो रहे दूसरे गुणका एक द्रव्यमें सदा रहनेका विरोध है। जैसे कि पद्गलमें रूप गण है, रूपामान गुण पुद्रवर्षे सभी नहीं है। आसामें चेतना गुण, अचैतन्य गुण नहीं। धर्म द्रव्यमें गति हेत्य नामका माव आत्मक अनुजीवी गुण है। अतः वर्मद्रव्यमें स्थितिहेत्रय गुण नहीं पाया जा सकता है। बात यह है कि वस्तुद्वारा हो रहे कार्योकी अपेक्षा वस्तुमें गुण जुडे हुये माने जाते हैं। संसारमें किसी मी वस्तुसे विरुद्ध कार्य नहीं हो रहा है। अतः अन्तजीवी दो विरुद्ध गण एक द्रव्यमें कभी नहीं पाये जाते हैं। ये जो नित्यत्व, अनित्यत्व, एकल, अनेकत्व, आपे-क्षिक इलकापन, भारीपन, अधिक मीठापन, न्यून मीठापन आदि स्वभाव, एक समयमें देखे जा रहे हैं, वे सब तो सप्तमंगीके विषय हो रहे स्वमाव हैं। नित्य परिणामी हो रहे अनुजीवी गुण नहीं हैं । वस्तुमें अनुजीवी विरुद्ध दो गुणोंको टिकनेके 🕏ये स्थान नहीं है। विरुद्ध सारिखे दीखते हुये, धर्म वा स्थमाय चाहे जितने ठइर जाओ। विचारिये

कि पुद्रक द्रव्यमें रूप नामक नित्य गुणके समान यदि रूपामाव मी गुण जडा हुआ हो तो रूपगुण विचारा पुद्रकको नीले, पीले रंगसे परिणाम करावेगा और उसके विरुद्ध रूपामाव तो पुद्रकको आकाशके समान सर्वया नीरूप बनाये रखनेका अट्ट परिश्रम करेगा। ऐसी विरुद्धोंके साथ लडाईमें गुणोंके समुदाय पुद्रक द्रव्यका नाश हो जाना अनिवार्य है। पोखरमें हॉली कडाई होनेपर मेंडकॉपर आपत्ति आ जाती है। इसी प्रकार चैतन्य, अचैतन्यके कार्योमें वच्चघातक विरोध पड जानेसे द्रव्योंका नाश अवस्यम्मावी हो जावेगा जो कि अनिष्ट है। अत: द्रव्यमें अञ्चुण्ण जुडे हुये अविरुद्ध परिणामी हो रहे नित्य गुण उसके अंश हैं। वे पर्यायार्थिक नयसे विषय कर किये जाते हैं। जन गुणोंका अखण्ड पिण्ड निस्ट्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयका विषय है।

पर्यायो हि द्विविधः, क्रमभावी सहभावी च । द्रव्यमपि द्विविधं शुद्धमशुद्धं च । तत्र संक्षेपश्रद्धवचने द्वित्वमेव युज्यते, पर्यायश्वद्धेन पर्यायसामान्यस्य खव्यक्तिव्यापिनो-भिधानात् । द्रव्यश्वद्धेन च द्रव्यसामान्यस्य खक्तिव्यापिनः कथनात् । ततो न गुणः सहभावी पर्यायस्ततीयः शुद्धद्वव्यवत् ।

कारण कि पर्यायार्थिक नयका विषय हो रहा पर्याय दो प्रकारका है। एक ऋगऋमसे होनेवाळा बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध, अवस्थाके समान क्रमभावी है । दूसरा शरीरके हाथ, पाव, पेट, नाक, कान, आदि अवयवोंके समान सहमावी पर्याय है, जो कि सखंडद्रव्यकी निरय शक्तियां हैं। तथा द्रव्यार्थित नयका विषय द्रव्य भी शुद्ध द्रव्य श्रीर अशुद्ध द्रव्यके भेदसे दो प्रकारका है। घर्म, अधर्म, आकाश, काळ. तो शुद्ध द्रव्य ही है। हां, जीवद्रव्यमें विद्य मगवान् और पुद्रलमें परमाणु शुद्ध द्रव्य कहे जा सकते हैं। सजातीय दूसरे पुद्रल और विनातीय जीव दव्यक्ते साथ बन्धकी प्राप्त हो रहे घट, पट, जीवितरारीर आदिक अग्रह पद्गल द्रव्य हैं। तथा विजातीय पुद्गल द्रव्यके साथ वंध रहे संसारी जीव अञ्चल जीव द्रव्य हैं। यद्यपि अञ्चल द्रव्य दो द्रव्योंकी मिकी हुई एक विशेष वर्याय है। किर भी उस विश्रित पर्यायके अनेक गुण प्रतिक्षण भाव पर्यायोंको धारते हैं। अतः गुणवान होनेसे वह द्रव्य माना जाता है । तिस नयके संक्षेपसे विशेष मेदोंको कहनेवाछे तीसरे वार्तिकरें " संक्षेपसे " ऐसा शह प्रयोग करनेपर उस नय शहरें हिवचनपना ही उचित हो रहा माना जाता है । पर्याय शह करके अपनी नित्य अंश गुण, ज्ञममानी पर्याय, कल्पितगुण, स्वभाव, घर्म. अविमागप्रतिच्छेद. इन अनेक व्यक्तियोंमें व्यापनेवाले पर्यायसामान्यका कथन हो जाता है। और दृश्य शृद्धकरके अपनी नित्य, अनित्य शक्तियोंके धारक शुद्ध, अशुद्ध दृश्योंमें स्थापनेवाने द्रव्यसामान्यका निरूपण हो जाता है। अश्रद्ध द्रव्यकी नियत काळतक परिणमन करनेवाळी वर्षाति, योग, दाहकत्व, पाचकत्व, आकर्षणशक्ति मारणशक्ति, आदि पर्याय शक्तियोंको यहा अनित्य शक्तिया पदसे पकड़केना चाहिये । जबिक पर्याय शहसे सभी पर्यायोंका प्रहण होगया । तिस कारण सहमानी पर्याय हो रहा नित्य गुण कोई तीसरा नेय निषय नहीं है, जैसे कि श्रद्ध द्रव्य

कोई न्यारा विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक नयसे ही शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य, सभी द्रव्योंका ज्ञापन हो जाता है। अतः दो नेय विषयोंको जाननेवाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो नय ही पर्याप्त हैं।

संक्षेपाविवक्षायां तु विश्लेषवचनस्य चत्वारो नयाः स्युः, पर्यायविश्लेषगुणस्येव द्रव्यविश्लेषग्रुद्धद्रव्यस्य पृथगुपादानगंसंगात ।

हां, नयों के भेदों का संक्षेपसे नहीं कथन करने की विवक्षा करने पर तो विशेषों को कहने वाले वचन बहुवचन '' नयाः '' बनाकर चार चार नय हो सकेंगे। एक मेद द्रव्यका बढ जायगा और दूसरा विशेष पर्यायका बढ जायगा, जब कि पर्यायके विशेष हो रहे गुणको जानने के लिये गुणा- थिंक नय न्यारा माना जायगा तो द्रव्यके विशेष हो रहे शुद्ध द्रव्यको विषय करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके पृथक प्रहण करने का प्रसंग हो जावेगा। यो थोडे थोडेसे विषयों को लेकर नयों के चाहे कितने मी मेद किये जासकते हैं।

नत्तु च द्रव्यपर्याययोश्तद्वांस्तृतीयोस्ति तद्विषयस्तृतीयो मूळनयोऽस्तीति चेत् न, तत्प-रिकल्पनेऽनवस्थाप्रसंगात् द्रव्यपर्यायस्तद्वतामपि तद्वदंतरपरिकल्पनातुपक्तेर्दुनिवारत्वात् ।

यहां दूसरी शंका है कि द्रव्य और पर्यायोंका मिळकर उन दोनोंसे सहित हो रहा विंड एक तीमरा विषय बन जाता है। उसको विषय करनेवाला तीमरा एक द्रव्यपर्यार्थिक भी मूळ नय ्क्यों गिनाये जा रहे हैं । इसपर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि यदि इस प्रकार वन नयोंकी मिला मिळकर चारों ओरसे फल्पना की जायगी तब तो अनवस्था दोष हो जानेका प्रसंग होगा। क्योंकि द्रव्य और पर्याय तथा उन दोनोंको धारनेवाळे आश्रय इन तीनोंको मिलाकर एक नया विषय भी गढ़ा जा सकता है। अतः उन तीनोंवाले न्यारे अन्य विषयको प्रहण करने-वाळी न्यारी न्यारी नयोंकी कल्पना करनेका प्रसंग कथमपि दःखंसे भी नहीं निवारा जा सकता है। अर्थात् जैनसिद्धान्त अनुसार द्रव्य अनेक हैं। एक एक द्रव्यमें अनन्ते गुण हैं। एक गुणमें त्रिकाळसम्बन्धी अनन्त पर्यायें हैं। अधवा वर्तमान काळमें मी अनेक आपेक्षिक पर्यायें हो रहीं हैं। अनुजीवी गुणकी एक एक पर्यायमें अनेक अविमाग प्रतिच्छेद हैं। न जाने किस किस अनिर्वचर्नाय निमित्तसे किस किस गुणके कितने परिणाम हो रहे हैं। इस प्रकार पसरहेकी दूकान समान वस्तुके फैळे हुये परिवारमेंसे चाहे जितनेका सम्मेळन कर अनेक विषय बनाये जा सकते हैं। ऐसी दशामें नियत विषयोंको जाननेवाले नयोंकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। अनवस्था दोष टल नहीं सकता है। सच पूछों तो द्रव्य और पर्यायोंका कथंचित् अमेद मान छेनेपर तीसरा, चौथा कोई तद्वान् डूंढनेपर भी नहीं मिळता है। अतः दो नयोंके मान छेनेते सर्व व्यवस्था बन जाती है। वनवस्या दोवको खल्प भी अवकाश नहीं प्राप्त होता है।

यदि तु यथा तंतवोवयवास्तद्दानवयवी परस्तयोरिप तंतुपरयोनीन्योस्ति तद्दांस्तस्या-प्रतीयमानत्वात् । तथा पर्यायाः स्वभावास्तदृद् द्रन्यं तयोरिप नान्यस्तद्वानस्ति प्रतीतिवि-रोषादिति मतिस्तदा प्रधानभावेन द्रन्यपर्यायात्मकवस्तुप्रमाणविषयस्ततोषोध्दतं द्रन्यमात्रं द्रन्याधिकविषयः पर्यायमात्रं पर्यायाधिकविषय इति न तृतीयो नयविशेषोस्ति यतो मुक्रनयस्तुत्वीयः स्यात् । तदेवम् ।

यदि आप शंकाकार यह सिद्धान्त समझ चुके हो कि जिस प्रकार तन्तु तो अवयव है। और उन तन्तुरूप अवयवोंसे सहित एक न्यारा अवयवी पट द्रव्य है । फिर उन दोनों तन्तु और पटका भी तद्वान, कोई तीसरा न्यारा आश्रय नहीं है। क्योंकि तीसरी कोटिपर जानकर कोई न्यारे वस अधिकारणकी प्रतीति नहीं हो रही है। तिसी प्रकार पर्यायें तो स्थमान हैं। और उन पर्यायोंसे सिंहत हो रहा पर्यायवान द्रव्य है । किन्तु किर उन दोनों पर्याय सौर द्रव्योंका उनसे सहित होता हुआ कोई न्यारा अधिकरण नहीं है। क्योंकि प्रतीतियोंसे विरोध होता है। अनवस्या दोष भी है। अतः तन्त्वान् पटका जैसे कोई तीसरा अधिकरण न्यारा नहीं है। उसी प्रकार इब्य और पर्या-योंका अधिकरण मी कोई न्यारा नहीं है । आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार मन्तन्य होय तब तो बद्धत अच्छा है । देखो प्रवान रूपसे द्रव्य और पर्यायके साथ तदात्मक हो रहे वस्तुको प्रमाण ज्ञान निषय करता है । उस अखंड पिडरूप वस्तु हे बुद्धिद्वारा पृथगु मानको प्राप्त किया गया केनळ नित्य अंश दन्य तो दन्यार्थिक नयका विषय है। और प्रमाणके विषय हो रहे वस्तुसे ज्ञान द्वारा अपोद्धार ( पृथग् भाव ) किया गया क्षेत्रङ पर्याय ( मात्र ) तो पर्यायाधिक नयका विषय 🕻 । अञ्च नर्योक्षे द्वारा जानने योग्य द्रव्य खोर पर्यायोंसे न्यारा कोई तीसरा "तद्वान् " पदार्थ शेष नहीं रहजाता है। जिसको कि विशेषरूपसे जाननेके छिपे तीसरा मूळनप माना जावे। हां, जो वस्तु प्रमाणसे जानी जारही है, यह तो प्रमेय है । लंशोंको जाननेवाले नयों करके " नेय " नहीं है । जैन सिद्धान्त अनुसार द्रव्य और पूर्वायोंसे क्यंचित् मेद, अमेद, आत्मक वस्तु गुन्धित हो रही है। तिस कारण इस प्रकार सिद्धान्त बन जाता है । मो स्नीनये ।

#### प्रमाणगोचरार्थांशा नीयंते यैरनेकथा । ते नया इति व्याख्याता जाता मूळनयद्वयात् ॥ ९ ॥

जिन झानें। करके प्रमाणके विषय हो रहे अर्थके अनेक अंश अभिप्रायों द्वारा जानिक्रिये जाते हैं, वे ज्ञान नय हैं। और वे नय मूळभूत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो नयोंसे प्रतिपन्न होते हुये अनेक प्रकारके बखान दिये जाते हैं।

> द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरिवोधकाः । न मूलं नेगमादीनां नयाश्चत्वार एव तत् ॥ १० ॥

सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः । साहरयपरिणामस्य तथा व्यंजनपर्ययात् ॥ ११ ॥ वैसाहरयिवर्तस्य विरोपस्य च पर्यये । अंतर्भावाद्विभाव्येत द्वौ तन्मूलं नयाविति ॥ १२ ॥

नेगम आदि सात नयोंके मूलकारण द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दो नय हैं. किन्तु द्रव्यको, वर्यायको, सामान्यको, स्रीर विशेषको, चारों ओरसे समझानेवार्डी चार नयें ही नैगम आदिकोंके मूळ कारण नहीं हैं। तिस कारण दो नयोंको मूळ मानना चाहिये। सामान्यार्थिक नय मानना आवश्यक नहीं है | द्रव्यसे पृथक् स्ने करके सामान्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि जैन भिदान्तर्ने भनेक सनान जातीय पदार्यीके सदशपनेक्षे हो रहे परिणामको सामान्य पदार्य माना है। और तिस प्रकारका सदश परिणाम तो द्रव्यक्ती व्यंजन पर्याय है। अनेक सदश परिणामोंका विंड हो रहा सामान्य पदार्थ तो द्रव्यार्थिक नय द्वारा ही जान लिया जाता है। अतः सामान्यार्थिक कोई तीसरा नय नहीं है । परीक्षानुखर्ने '' सदशपरिणामस्तिर्यक् खण्डमुण्डादिषु गोलवत् '' परापर विवर्त व्यापि द्रव्यमूर्चिता मृदिव स्वासादिपु खंड, मुण्ड, कापिका, धेनु, आदि अनेक गौओंमें स्डने-बाले गोत्वक समान तिर्यक् सामान्य अनेक घट, कल्का आदिमें सहस परिणामरूप वर्त रहा है। यह द्रव्यस्त्ररूप ही है। तथा द्रव्यकी पूर्वापर पर्यायों में न्या ग्नेवाला जर्ज्वता सामान्य है। जैसे कि स्यास, कोश, कुरह्र आदि पर्यापोंमें मृत्तिका ऊर्ध्वता सामान्य है। अथवा वाल्य, कुमार, यौवन, नारकी, पशु, देव, आदि पर्यायोंने भारमा द्रव्य ऊर्धाता सामान्य पढता है। ये दोनों सामान्यद्रव्य स्वरूप हैं । अतः द्रव्यार्थिक नयके विषय हैं । तयैव विसटशयनरूप करके परिणाम हो रहे विशेषका वर्यायमें अन्तर्मात्र हो जाता है। अतः विशेषका पर्यायाधिक नय द्वारा भान हो जावेगा। चौथे विशेषार्थिक नयके माननेकी आवश्यकता नहीं है । श्री माणिक्यनन्दी आचार्य कहते हैं कि (५ एकस्मिन् द्रव्ये क्रममाथिनः परिणामाः पर्यायाः आत्मानि हर्वविषादादिवत् " " अर्थान्तरमतो विसदृशपरिणामो व्यतिरेको गोमाहिषादिवत् " एक दृष्यमें ऋषसे होनेवाळे परिणाम तो पर्याय नामके विशेष है, जैसे कि आत्मामें हर्ष, त्रिपाद, आदि विशेष हैं । और न्यारे न्यारे अर्थीमें प्राप्त हो रहा विल्क्षीणपनेका परिणाम है, यह व्यतिरेक नामका विशेष है। जैसे कि गाय, भैंस, घोडा, द्वायी, आदिमें विशेष है। ये समी विशेष पर्यायोंने अन्तर्मूत हो जाते हैं। इस कारण उन इन्य और पर्यायोंको मूळ कारण मानकर उत्पन्न हुये दन्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो ही मूळ नय विचार किये गये हैं । चार मूळ नय नहीं हैं । शाखायें चाहे जितनी बनाको अपने अभिप्रायों अनुसार घरकी बात है।

## नामादयोपि चत्वारस्तनमूर्लं नैत्यतो गतं। द्रव्यक्षेत्रादपश्चेषां द्रव्यपर्यायगत्वतः ॥ १३ ॥

इस उक्त कथनसे यह मी ज्ञात हो चुका है कि नाम मादिक भी चार उन नयोंके मूढ नहीं है। और द्रव्य क्षेत्र आदिक विषय भी उन नयोंके उत्पादक मूळ कारण नहीं है। अर्थात्-नान, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार विषयोंको मूळकारण मानकर नामार्थिक, स्थापनार्थिक, द्रव्यार्थिक, और मावार्थिक ये चार मूळ नय नहीं हो सकते हैं। अध्रवा द्रव्य, क्षेत्र, काळ, माव इन जियमोंको मूळ कारण मानकर दन्यार्थिक, क्षेत्रार्थिक, काठार्थिक, भावार्थिक ये चार मूळ नय नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इन नाम आदि चारों और द्रव्य, क्षेत्र, आदि चारोंकी द्रव्य और पर्याचीं में ही प्राप्ति हो रही है। यानी ये सत्र द्रव्य और पर्याचींने अन्तर्भूत है। अतः मूळ नेय त्रिवय द्रव्य और पर्याय दो ही हुए, क्षधिक नहीं ।

# भवान्विता न पंचेते स्कंधा वा परिकीर्तिताः । रूपादयो त एवेह तेपि हि द्रव्यपर्ययौ ॥ १४ ॥

द्रव्य, क्षेत्र, आदि चारके साथ भवको जोड देनेपर हो गये पाच मी मूळ नेय पदार्थ नहीं हैं। अर्थात्-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, इन पांचको निषय करनेवाली मूळ नय पांच नहीं हो सकती हैं। अथवा बौद्धोंने रूप आदिक पाच स्कन्योंका अपने प्रन्योंमें चारों ओरसे निरूपण किया है, वे मी मूळ नेय विषय नहीं हैं। अधीत्—रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध और संस्कारस्कन्य इन पांच विषयोंको मानकर मात्र मूळनय नहीं हैं । क्योंकि वे द्रव्य, क्षेत्र, . काल, मन, और भाव तथा रूपस्कन्य आदि पांच भी यहां नियमसे द्रव्य स्त्रीर पर्यायस्वरूप ही हैं, पांचोंका दोमें ही अन्तर्माव हो जाता है। अतः दो ही द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मूळ तय हैं, अधिक नहीं हैं।

#### तथा द्रव्यगुणादीनां पोढात्वं न व्यवस्थितं । षद् स्युर्भूलनया येन द्रव्यपर्यायगाहिते ॥ १५ ॥

े तिली प्रकार वैशेषिकोंके यहा माने गये दब्य, गुण, आदिक माव पदार्थोंका छह प्रकारपना मी स्वतंत्र तत्वयनेसे व्यवस्थित नहीं हो सकता है। जिस कारणसे कि उन छह मूळ कारण नेय विधर्वोक्षो जाननेवाले मूळ नय छह हो जावे । वे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष स्रोर समवाय ये ऋहीं भाव पदार्थ नियमसे द्रव्य और पर्यायोंने ही अन्तर्गत हो रहे हैं । अर्घात् द्रव्य आदिका छहों भाव विचारे द्रव्य, पर्याय इन दो स्वस्त्य ही हैं। अतः दो ही मूळनय हैं, अतिरिक्त नहीं है। आचार्यों के अमित्रायसे इन छह, सोछह, पण्चीस आदि पदार्थीका मानना मी इष्ट हो रहा व्यनित हो जाता है। किसीसे व्यर्थ हेप करना नयवादियोंको उचित नहीं है। तमी तो सिद्धचन पाठमें 'बट्वदार्थवादिने नमः' 'पोडशपदार्थवादिने नमः' 'पंचिव्हशतितस्व गादिने नमः' यों मन्त्र बोळकर सिद्धपरमेष्ठीकी अर्थ चढाकर स्तुति की गयी है।

## ये प्रमाणादयो भावा प्रधानादय एव वा । ते नैगमादिभेदानामर्था नापरनीतयः ॥ १६ ॥

जो नैयायिकोंके द्वारा माने गये प्रमाण, प्रमेय, संशय, आदिक सोवह भाव पदार्थ तस्त्रमेद रूपसे माने गये हैं, अथया प्रधान आदिक पर्चास ही भावतस्व इस प्रकार साल्पोंने मूळ पदार्थ स्वाकार किये हैं, वे भी नैयम आदिक मेदरूप विशेष नयोंके विषय हो सकते हैं। जैनिसिद्धान्तमें निर्णय किये गये द्रव्य और पर्यायसे अन्य तस्त्रोंकी व्यवस्था करनेवाकी कोई न्यारी नीति कहीं नहीं प्रगत रहीं है। अर्थात्— र प्रमाण, र प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन ५ दृष्टान्त ६ सिद्धान्त ७ अवयव ८ तर्क ९ निर्णय १० वाद ११ जल्प १२ पितंडा १३ हेव्यामास १४ छळ १५ जाति १६ निप्रह स्थान ये नैयायिकोंके सोकह पदार्थ मूळपदार्थ नहीं वन पाते हैं। किन्तु द्रव्य और पर्यायोंके भेदप्रमेद हैं। और १ प्रकृति २ महान् ३ अहंकार ४ शद्धतन्मात्रा ५ स्पर्शतन्मात्रा ६ रूपतन्मात्रा ७ रसतन्मात्रा ८ गन्धतन्मात्रा ९ स्पर्शनइन्द्रिय १० रसना इन्द्रिय ११ प्राण इंदिय १२ चक्षु इन्द्रिय १३ श्रोत्र इन्द्रिय १४ वचन शक्ति १५ हाध १६ पांव १७ जननेन्द्रिय १८ गुदेन्द्रिय १० मन २० आकाश २१ वायु २२ तेज २२ जळ २४ प्रय्वी और २५ प्रस्व ये सील्योंके पचीस तत्त्व भी मूळपदार्थ नहीं सिद्ध हो पाते हैं। द्रव्य और पर्यायके ही मेद प्रमेद हैं। अतः नयोंके विशेष प्रमेदोंसे भळें ही इनको न्यारा न्यारा जानकिया जाय किन्तु मूळपदार्थीको जाननेकी अपेक्षा दो ही मूळनय मानना यथेष्ट है। मूळ पदार्थी अथवा मूळ ज्ञानोंमें अधिक झगडा बढाना व्यर्थ है।

प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धांसावयवतर्कानिर्णयवादनस्पवितंदाहेत्वाभास-च्छळजातिनिग्रहस्थानाच्याः पोडश पदार्थाः कैश्चिदुपदिष्टाः, तेपि द्रव्यपुणकर्मसामान्य-विशेषसम्बायभ्यो न जात्वंतरत्वं प्रतिपद्यंते, गुणादयश्च पर्यायात्रार्थातरमित्युक्तप्रायं। ततो द्रव्यपर्यायावेव तैरिष्टी स्थातां, तयोरेव तेपामंतर्भावात्रामादिवत्।

प्रमाण, प्रमेय, संशय, आदिक पदार्थ गीतम ऋषिद्वारा न्यायदर्शनमें माने गये हैं। प्रमाका करण प्रमाण हैं। उसके प्रस्थ, अनुमान, उपमान, शद्ध ये चार भेद हैं।प्रमाणके विषयकी प्रमेय कहते हैं। आत्मा शरीर इन्हिय, अर्थ (बिहरंग इन्हियोंके विषय) बुद्धि, मन, प्रश्नुति, दोष, प्रेरयमान, फळ, दु:ख, अपनर्ग, ये बारह प्रमेय है। एक पदार्थमें अनेक कोटिका निमर्श करना संजय है। जिसका उदेश्य केकर प्रवृत्ति की जाती है, वह प्रयोजन पदार्थ है। जिस अर्थमें कौिकक और परीक्षकोंकी बुद्धि समानरूपसे प्राहिका हो जाती है, वह दृष्टान्त है। शास्त्रका आश्रय छेकर जापनवन करके जिस अर्थको स्वीकार किया गया है. उसकी समीचीन रूपसे व्यवस्था कर देना सिद्धान्त है। वह सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, मेदोंसे चार प्रकार है। परार्थातुमानके उपयोगी अंगोंको अवयव कहते हैं, जो कि अनुमानजन्य बोधके अनुकूछ हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये अवयवोंके पांच भेद हैं । विशेषरूपसे नहीं जाने गये तत्त्वमें कार-णोंको उपपत्तिमे तत्त्वज्ञानको किये किया गया विचार तर्क है । विचार कर स्वपक्ष और प्रतिपक्षपने करके अर्थका अवधारण करना निर्णय है। अपने अपने पक्षका प्रमाण और तर्कसे जहां साधन और उलाइना हो सके, जो सिद्धान्तसे अविरुद्ध होय पाच अवयवींसे युक्त होय, ऐसे पक्ष और प्रतिर् पक्षके परिग्रहको बाद कहते हैं। बादमें कहे गये विशेषणोंसे यक्त होता हुआ जहां छछ जाति और निप्रह स्थानोंकरके स्वपक्षका साधन और परपक्षमें उळाहने दिये जाते हैं, वह जरुप है। वहीं जब यदि प्रतिकृष्ण्यक्षकी स्थापनासे रहित है तो वह वितंदा हो जाता है । अर्थात् —नैयायिकोंका ऐसा मन्तन्य है कि वीतराग विद्वानों या गुरुशिष्योंमें बाद प्रवर्तता है। और परस्पर एक दूसरेको जीत छेनेकी इच्छा रखनेवाले पण्डितोंमें छळ आदिको द्वारा जल्प नामक शास्त्रार्थ होता है । वितंत्रा करनेवाका पण्डिब केवक परपक्षका खण्डन करता है। अपने घरू पक्षकी सिद्धि नहीं करता है। हेतके वक्षणोंसे रहित किन्त हेत सरीवे दीखनेवाचे वासबेतओंको हेग्वाभास कहते है । नैयायिकोंने व्यभिचार, विरुद्ध, अपिद्ध, सप्पतिपक्ष, और बाधित, ये पांच हेत्वामास माने हैं । वादीको इष्ट हो रहे अर्थेसे विरुद्ध अर्थेकी कल्पना कर उसकी सिद्धि करके वादीके वचनका विघात करना प्रतिवादीका छ 🕏 🕻 । वाक्छठ, सामान्य छठ और उपचार छठ ये तीन उसके भेद हैं । साधर्य भीर वैधर्य आदि फरफे असमीचीन उत्तर उठाते रहना जाति है । उसके साधर्यसमा, वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, प्रसंगसमा, प्रतिदृष्टान्तसमा, अनुत्पत्तिसमा, संशयसमा, प्रकरणसमा, अहेतुसमा, अर्थापत्तिसमा, मनिशेषसमा, उपपत्तिसमा, उपलब्धिसमा, अनुपळ्बिंग समा, नित्यसमा, अनित्यसमा, कार्यसमा ये चौबीस मेद हैं। उद्देश सिद्धिके प्रतिकृक ज्ञान हो जाना अथवा उद्देश सिद्धिके अनुकृक हो रहे सम्पन्जानका अभाव हो जाना निम्रहस्थान है। उसके प्रकार हो रहे १ प्रतिज्ञाहानि २ प्रतिज्ञान्तर ३ प्रतिकाविरोध ४ प्रतिकासन्यास ५ देखन्तर ६ अर्थान्तर ७ निरर्धक ८ आविज्ञातार्ध ९ अपार्थक १० अप्राप्तकाळ ११ न्यून १२ अधिक १३ पुनरुक्त १४ अननुमापण १५ अज्ञान १६ अप्रतिमा २२.हेस्वामास इतने निप्रहस्यान हैं। इस प्रकार प्रमाण श्रादिक सोळह पदार्थीका किन्हीं ( नैया- थिकों) ने उपदेश किया है। शाचार्य कह रहे हैं कि वे सोळह मी पदार्थद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा माने गये छह माव तत्त्वींसे न्यारी जाति-वाळे नहीं समझे जा रहे हैं। पंडित विश्वनाथ पंचाननका मी यही अभिप्राय है । वैशेषिकोंने गणवान् या समवाधिकारण हो रहे पदार्थको द्रव्य माना है । पृथ्वी, जळ, तेज, वाय, आकाश, काळ. दिक. आत्मा, मन, ये दव्योंके नी भेद हैं । जैनसिद्धान्त अनुसार " दव्याव्रयाः निर्मणा गुणाः " यह गुणका रुक्षण निर्देश है । किन्तु वेशेषिकोंने संयोग और विभागके समवायिकारणवन और असगवायिकारणपनसे रहित हो रहे सामान्यवान पदार्थमें जो कारणता है. उसका अवच्छेदक गुणत्व माना है। मिन्नरव निवेशसे द्रव्य और फर्ममें भतिव्याति नहीं हो पाती है। गुणके रूप, रस. गन्त्र, स्पर्श. संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विमाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्तेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्त, धर्म, अधर्म, संस्कार ये चौबीस मेद हैं। जो द्रव्यके आश्रय होकर रहे, गुणवाळा नहीं होय, ऐसा संयोग और विमागमें किसी भाव पदार्थ की नहीं अवेक्षा रखता हुआ कारण कर्म कहलाता है । उसके उरक्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन ये पाच मेद हैं। नित्य होता हुआ जो अनेकोंमें समयाय सम्बन्धसे वर्तता है, वह सामान्य पदार्थ माना गया है। उसके परसामान्य और अपरसामान्य दो मेद है। अवसानमें ठहरता हुआ. जो नित्य द्रव्योंमें वर्तता है. वह विशेष है । नित्य द्रव्योंकी परस्परमें व्याष्ट्रित कराने बाळे वे विशेष पदार्थ अनन्त हैं। नित्य सम्बन्धको समवाय कहते हैं। वस्ततः वह एक ही है। वैशे-विक तुच्छ अमाव पदार्थके प्रागमाव, प्रश्वंसामाव, अत्यंताभाव, अन्योन्यामाव ये चार भेद स्वीकार करते हैं । किन्तु भावोंका प्रकरण होनेसे तुच्छ अभावका यहां अधिकार नहीं है । नैयायिकोंके सीवह पदार्थ तो इन द्रज्य खादि छड्में गार्भेत हो ही जाते हैं । ऐसा न्यायवेत्ता विद्वानोंने यथायोग्य इष्ट कर किया है। तिनमें द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नयद्वारा जान किया जाता है। और गुण, कर्म आदिक तो पर्यायसे न्यारे पदार्थ नहीं हैं । इस वातको हम प्रायः पूर्व प्रकरणोंमें कह चुके हैं । खतः गुण झादिकोंको पर्यायार्थिक नय विषय कर छेगा । तिस कारण उन काणाद, और गौतभीय विद्वानों करके द्रव्य और पर्याय ये दो नय ही अमीष्ट कर ढेने चाहिये। उन प्रमाण, प्रमेय आदि या दुख्य, गुण, आदिक विषयोंका उन दो द्रव्य पर्यायोंमें ही अन्तर्माव हो जाता है। जैसे कि नाम आदिक या द्रव्य, क्षेत्र आदिका द्रव्य और पर्यायोंने ही गर्भ हो जाना कह दिया गया है।

येप्याहुः। " मूलप्रकृतिरिवक्तिमेहदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्तः। षोढशकथ विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः " इति पंचिवंशतिस्तन्यानीति । तैरिप द्रव्यपर्यायावेषांगीः करणीयौ मूलप्रकृतेः पुरुषस्य च द्रव्यत्वात्, महदादीनां परिणामत्वेन पर्यायत्वात् रूपादिः स्कंधसंतानक्षणवत् । ततो नैगमादिभेदानाभेवार्यास्ते न पुनरपरा नीतयः अपरा नीतिर्येषु त

एव श्वपरा नीतयः इति गम्यते, न चैतेषु द्रन्यार्थिकपर्यायार्थिकाभ्यां नैगणादिभेदाभ्यां अपरा नीतिः प्रवर्तत इति तावेव मुळनयौ, नैगमादीनां तत एव जातत्वात ।

जो भी कपिछमत अनुयायी यों कह रहे हैं कि मूल्यत प्रकृति तो किसीका विकार नहीं है। अर्थात-प्रकृति किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होती है । और महत्तत्त्व आदि सात पदार्थ प्रकृति क्षीर विकृति दोनों हैं। अर्थात्-महत्तस्य, वहंकार, शद्भतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, स्वपतन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा ये पूर्व पूर्वकारणोंके तो विकार हैं । और उत्तरवर्ती कार्योकी जननी प्रकृतियां हैं। तथा ग्यारह इन्द्रिय और पांच पृथ्वी, जळ, तेज, यायु, आकाश, ये सीळह गण विकार ही हैं। क्योंकि इनसे उत्तर काठमें कोई सृष्टि नहीं उपनती है। शद्ध तन्मात्रासे आकाश प्रकट होता है । शह्वतन्मात्रा और स्वर्शतन्मात्रासे वायु व्यक्त होती है । शह्वतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और रूपतन्मा-त्राते तेजोद्रव्य अभिन्यक्त होता है। सद्भतन्मात्रा, स्वर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा और रसतन्मात्राते जक आविर्भूत होता है। राद्धतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रासे पृथ्वी उद्भूत होती है । प्रज्यके समय अपने अपने कारणोंमें छीन होते हुये सब प्रकृतिमें तिरोभूत हो जाते हैं । पच्चीसत्रां तस्त्र कूटस्थ श्रास्मा तो न किसीका कारण हो रहा प्रकृति हैं । और किसीका कार्यमी नहीं है । अतः विक्रति भी नहीं है । वह उदासीन, द्रष्टा, भोक्ता, चेतन, पदार्थ है । इस प्रकार साएगोंने पर्चास तत्त्व स्वीकार किये हैं। प्रकृति आदिके उन्नण प्रसिद्ध हैं। सच पूछो तो उनको मी द्रन्य, पर्याय दो ही पदार्थ स्वीकार कर ठेने चाहिये। क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणोंकी साम्य अवस्थारूप प्रकृति तत्त्व और आत्मा तस्व तो द्रव्य हैं। अतः द्रव्यार्थिक नयके विषय हो जायेंगे और महत्, अहंकार आदिक तो प्रकृतिके परिणाम हैं। अतः पर्याय हैं। ये तेईस अकेडे पर्यायार्थिक नयके विषय हो जायंगे। जब कि पचीस मूळतत्त्र ही नहीं हैं तो पचीस पदार्घोको जाननेके छिये पचीस मूळनयोंकी आवश्यकता कोई नहीं दीख में हैं। जैसे कि बौद्धोंके माने गये रूप आदि पाच स्कन्योंकी संतान या प्रतिक्षण परिणयनेवाळे परिणामोंका क्षणिकपना इन द्रन्य या पर्यायोंसे सिम नहीं है । संतान तो द्रन्यस्वरूप है। भौर पांच जातिके स्कन्वोंके क्षणिकपरिणाम पर्यायस्वरूप हैं। अतः दो नयोंसे ही कार्य चड सकता है। सजातीय और विजातीय पदार्यांसे व्यावृत्त तथा परस्वरमें सम्बन्धको प्राप्त नहीं हो रहे किन्तु एकत्रित हो रहे रूपपरमाणु, रसपरमाणु, गन्धपरमाणु, स्पर्शपरमाणु, तो रूप स्कन्ध हैं। मुख, दुःख, आदिक वेदनास्कन्य हैं। सविकल्पक, निर्विकल्पक, ज्ञानोंके मेद प्रभेद तो विज्ञानस्त्रत्य हैं। वृक्ष इत्पादिक नाम तो संज्ञास्क्रत्य है। ज्ञानोंकी वासनायें या पुण्य, पापोंकी वासनायें संस्कारस्कन्व हैं। ये सब मूछ दो नयोंके ही विषय हैं। तिस कारणसे ऊपर कहे गये वे सम्पूर्ण अर्च नैगम संप्रह आदि नयमेदोंने ही विषय हैं। फिर कोई न्यारी नयोंके गढनेके किये दूसरा नया मार्ग निकाळना आवश्यक नहीं। कारिकामें पडे हुये '' अपरनीतयः '' इस 'शहका

कर्ष वह समझा जाता है कि जिन क्योंने दूसरी नीति है वे ही कर्ष मिन्न नीतिवाले हैं। किन्तु इन चार, पान, छह सोलह, पचीस, पदार्थीमें तो नैगम मादि मेदोंको धारनेवाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो प्ल नयोंसे मिन कोई दूसरी नीति नहीं प्रवर्तती है। इस कारण वे दो ही मूलनय हैं। नैगम मादिक मेद प्रमेद तो उन दो से ही उत्पन हो जाते हैं।

#### तत्र नैगमं व्याच्छे ।

सूत्रकारद्वारा गिनायी गर्या उन सात नयोंनेंसे प्रथम नैगम नयका व्याख्यान श्री विद्यानन्द स्वामी कहते हैं।

#### तत्र संकल्पमात्रस्य त्राहको नैगमो नयः । सोपाधिरित्यशुद्धस्य द्रन्यार्थस्याभिधानतः ॥ १७ ॥

उन दो मूळ नयोंके नेगम आदिक अनेक मेद हो जाते हैं। नेगम, संग्रह, ज्यनहार तीन तो द्रव्यार्थिक नयके विभाग करनेते हो जाते हैं। और पर्यायार्थिक नयका प्रकृष्ट विभाग कर देनेते ऋजुस्त्र शब्द समिरिक्ट एवंमूत ये चार मेद हो जाते हैं। अर्थकी प्रधानता हो जानेते पहिळी चार नये अर्थनय हैं। शेष तीन शब्दनय हैं। द्रव्यार्थिक अर्थका अमेद और पर्यायार्थिक अर्थका भेद हो जानेते बहुत विकल्पनाळे नय हो जाते हैं। उन सात नयों में केनळ संकल्पका प्राहक नेगमनय माना गया है। जो कि अशुद्ध द्रव्यस्त्रक्त्य अर्थका कथन कर देनेते काचित् संकल्प किये गये पदार्थकी उपाधिते सहित है। सत्व, प्रस्थान आदि उपाधियां अशुद्ध द्रव्यमें छग रही हैं। मेदिविवक्षा कर देनेते मी अशुद्धता आ जाती है।

#### संकल्पो मिगमस्तत्र भवोयं तत्त्रयोजनः । तथा प्रस्थादिसंकल्पः तदभिषाय इष्यते ॥ १८ ॥

नैगम शन्दको मन अर्थ या प्रयोजन अर्थमें तिहासका अण् प्रत्यय कर बनाया गया है। निगमका अर्थ संकल्य है, उस संकल्यमें जो उपने अथवा वह संकल्य जिसका प्रयोजन होय तिसा यह नैगमका है। तिस प्रकार निरुक्ति करनेसे प्रस्थ, इन्द्र आदिका जो संकल्य है, वह नैगम नयस्वरूप अभिप्राय इष्ट किया गया है। अर्थात्—कोई पुरुष कुल्हाडी या फरसा छैकर छकडी काटनेके किये जा रहा है। तटस्य पुरुष उसको पूंछता है कि आप किसकिये जा रहे हो। वह तक्षक उस पूंछनेवाछेको उत्तर देता है कि प्रस्य या इन्द्र प्रतिमाक छिये में जा रहा हूं। यथि उस समय एक सेर अन्न नापनेका वर्तन प्रस्थ या इन्द्रप्रतिमा सिक्तिहत नहीं है। किन्तु तक्षकका संकल्य वैसा है। बस, इस संकल्यमात्रको विषय करछेनेसे नैगमनय हारा प्रस्थ, इन्द्रप्रतिमा,

जान की जाली है। मर्के ही कराचित् अन्य सामग्रीके नहीं मिकनेपर वे पर्यायें नहीं बन सकें, फिर भी उनका संकल्प है। बनजानेवाके और नहीं भी बन जानेवाके पदार्थोंके विद्यमान होनेमें संकल्पकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है। ज्ञाताका तैसा अभिप्राय होनेपर ही वह नय मानिकेया जाता है। ईधन, पानी आदिके कानेमें ज्यापार कर रहा पुरुष भात पकानेके अभिप्रायको इस नय हारा ज्यक करदेता है। ऐसी दशामें वह असल्यभाषी नहीं है। सल्यकक्ता है।

> नन्वयं भाविनीं संज्ञा समाश्रित्योपचर्यते । अप्रस्थादिषु तद्भावस्तंडुलेष्वोदनादिवत् ॥ १९ ॥ इत्यसद्वहिरथेषु तथानध्यवसानतः । स्ववेद्यमानसंकत्पे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥ २० ॥

यहां किसी प्रतिवादीका मिस प्रकार ही अवधारण है कि यह नैगम नयका विषय तो भविष्यमें होनेवाकी संज्ञाका अच्छा आश्रय कर वर्तमानमें मविष्यका उपचार युक्त किया गया है. जैसे कि प्रस्य, चौकी. सन्द्रक आदिके नहीं बनते हुये भी कीरी कल्पनाओं में उनका सद्भाव गढ छिया गया है। अथवा चावलोंमें भात, खिचडी, हिस्से ( चावलोंका बनाया गया पकवान ) आदिका व्यवहार कर दिया जाता है। अर्थात-विषयोंमें केवळ भविष्यपर्यायकी अपेक्षा व्यवहार कर दिया जाता है। इसके लिये विशेष नयज्ञान माननेकी आवश्यकता नहीं है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा षहना प्रशंसनीय नहीं है । क्योंकि बहिरंग अधीमें तिस प्रकार मानी संज्ञाकी अपेक्षा अध्यवसाय नहीं हो रहा है। योडा विचारों तो सड़ी कि जब छकडी काटनेको जा रहा है. या चौका बर्तन कर रहा है, उस समय ककडी या चावक सर्वधा नहीं हैं, बरहे या हाटसे पीछे आयेंगे. फिर भी मविष्यपर्यायोंका व्यवहार मळा कौनसी मृतपर्यायोंमें करेगा ? असत् पदार्थमें तो उपचार नहीं किया जाता है। किन्तु असत् पदार्थका भिन्न कालों में संकल्प हो सकता है। अपने द्वारा जाने जा रहे संकल्पके होनेपर ही इस नयकी प्रवृत्ति होना माना गया है। किसीका संकल्प होगा तमी तो उसके अनुसार सामग्री मिळायेगा, प्रयत्न करेगा । अन्यथा चाहे जिससे चाहे कुछ मी कार्य बन बैठेगा, मछ ही संकल्पित पदार्थ वर्तमानमें कोई अर्थिकिया नहीं कर रहा है, फिर भी इस नैगमनयका विषय यहा दिख्छा दिया है। और मैं तो कहता हूं कि संकल्पित पदार्थोंसे भी अनेक कार्य हो जाते हैं। खप्तमें नाना ज्ञान संकल्पों द्वारा हो जाते हैं। बहुतसे स्य, हास्य, आदि मी संकल्पोंसे होते हैं। संसारमें अनेक कार्य संकल्पमात्रसे हो रहे हैं। कहांतक गिनाये जांय कच्छपीका संकल्प उसके बचोंकी अभिवृद्धिका कारण है। दिन्द पुरुषोंके संकल्प उनके दुःखके कारण वन रहे हैं। केई ठल्लभा पुरुष व्यर्थ संकरूप, विकल्पोंकरके पापवन्य करते रहते हैं।

## यद्वा नैकं गमो योत्र स सतां नैगमो मतः । धर्मयोधीमिणोर्वापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः ॥ २१ ॥

अथवा जो नेगम नयका दूसरा अर्थ यों किया जाता है कि " न एकं गमः नेगमः " बो धर्म और धर्मीमेंसे एक ही अर्थको नहीं जानता है, किन्तु गौण, प्रवानरूपसे धर्म, धर्मी, दोनोंको विषय करता है, वह सज्जन पुरुषोंके यहां नेगमनय माना गया है। अन्य नयें तो एक ही धर्मको जानती हैं। किन्तु नेगमनय द्वारा जाननेमें दो धर्मोंकी अथवा दो धर्मियोंकी या एक धर्म दूसरे धर्मीकी विवक्षा हो रही है। अतः जैसे कि जीवका गुण मुख है, या जीव सुखी है, यों नेगमनय द्वारा दो पदार्थीकी अपि हो जाती है।

> प्रमाणात्मक एवायमुभयग्राहकत्वतः । इत्ययुक्तं इह ज्ञप्तेः प्रधानग्रणभावतः ॥ २२ ॥ प्राधान्येनोभयात्मानमर्थं गृहृद्धि वेदनम् । प्रमाणं नान्यदित्येतस्प्रपंचेन निवेदितम् ॥ २३ ॥

यहां कोई शिष्य आपादन करता है कि जब धर्म धर्मी दोनोंका यह नेगम नय प्राहक है, तब तो यह नय प्रमाणस्वरूप ही हो बायगा। क्योंकि धर्म और धर्मासे अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ तो प्रमाणहारा जाननेके लिये वस्तुमें शेष रहा नहीं है। इसपर आचार्य कहते हैं कि शिष्य का यों आक्षेप करना युक्त नहीं है। क्योंकि यहा नेगम नयमें धर्म धर्मोंमें एककी प्रधान और दूसरेकी गौणरूपसे ज्ञिस की गयी है। परस्परमें गौण प्रधानरूपसे मेद अमेदकको निरूपण करने बाला अमिप्राय नेगम कहा जाता है, तथा धर्मधर्मों दोनोंको प्रधानरूपसे या उमय आत्मक क्रिक्त प्रह्म प्रधान कर रहा ज्ञान तो प्रमाण कहा गया है। अन्य ज्ञान जो केवल धर्मको ही या धर्मों को ही अथवा गौणप्रधानरूपसे धर्मधर्मों दोनोंको ही विषय करते हैं, वे प्रमाण नहीं है, नय हैं। इस सिद्धान्तको हम विस्तार करके पूर्व प्रकरणोंमें निवेदन कर जुके हैं। अतः नेगम नयको प्रमाण-पनका प्रसंग नहीं आता है '' जीवगुणः सुखं '' यहां प्रधानित मुख्य विशेष्यक शान्दबोध करनेपर विशेषण हो रही जीव अप्रधान है और सुख विशेष्य होनेसे प्रधान है तथा ''सुखी जीवः'' यहां विशेष्य होनेसे जीव प्रधान है और विशेषण होनेसे सुख अप्रधान है। दोनोंको नेगमनय विश्वय कर खेता है। और प्रधाण तो प्रधानरूपसे द्वय पर्याय उमय आत्मक अर्थको विषय करता विश्वय कर खेता है। और प्रधाण तो प्रधानरूपसे द्वय पर्याय उमय आत्मक अर्थको विषय करता है। अतः प्रमाण और नेगममें महान क्रतर है।

## संग्रहे व्यवहारे वा नांतर्भावः समीक्ष्यते । नैगमस्य तयोरेकवस्त्वंशप्रवणत्वतः ॥ २४ ॥

किसीकी शंका है कि प्रमाण के नैगमका विषय विशेष है । अतः नैगमका प्रमाण में मेळे ही अन्तर्माव नहीं होय, किन्नु थोडे विषयवाळे नैगमका स्वरुपविषयमाही संग्रहन्य अथवा व्यवहार त्य में तो अन्तर्माव हो जायगा ! अब आचार्य कहते हैं कि यह विचार करना अच्छा नहीं है । क्योंकि उन संग्रह और व्यवहार दोनों नयोंकी एक ही वस्तु अंशको जाननेमें तत्परता हो रही है । अर्थात् नैगम तो धर्म और धर्मी या दोनों धर्मी अपया दोनों धर्मीको प्रधान और गौण रूपसे जान छेता है । किन्तु संग्रह और व्यवहारनय तो वस्तुके एक ही अंशको विषय करते हैं । अतः इन् से नैगमका पेट वडा है । दूसरी बात यह है कि संग्रह तो सद्भूत पदार्थोका ही संग्रह करता है और नैगम सत्, असत्, सभी पदार्थोका संकल्प कर छेता है । यहां असत् कहनेसे " आकाश पुष्प " आदि असत् पदार्थोको नहीं पकडना, किन्तु सत् होने योग्य पदार्थ यदि संकल्प अनुसार नहीं बने या नहीं बनेंगे, वे यहां असत् पदार्थ माने गये हैं । जैसे कि इन्द्र प्रतिमाको बनानेके छिए संकल्प किये जा चुकनेपर पुनः विक्तप्रशान काठ नहीं छाया गया अथवा छकडी छाकर भी उस छकडीसे इन्द्रप्रतिमा नहीं बन सक्ती, यों हो छकडी जल गयी या चुन गयी। ऐसी दशामें वह इन्द्रका अभिप्राय असत् पदार्थका संकल्प कहा जाता है ।

## नर्जुसूत्रादिषु प्रोक्तहेतवो वेति पण्नयाः । संप्रहादय एवेह न वाच्याः प्रपरीक्षकैः ॥ २५ ॥

ऋजुसूत्र शब्द समियिक्ट, एवंभूत, इन प्रकारयां नयों में मी नैगमका अन्तर्भाव नहीं हो पाता है। क्योंकि इसका कारण भर्छ प्रकार कहा जा चुका है। अर्थात्—ये ऋजुसूत्र आदिक भी वस्तुके एक अंशको ही जाननेमें ठवळीन रहते हैं। इस कारण नैगमके विना संग्रह आदिक छह ही नय हैं। यह अच्छे परीक्षक विद्वानेंको यहा नहीं कहना चाहिये। सबसे पहिछे नैगमनयका मानना अस्यावश्यक है।

# समैते नियतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः । तस्य त्रिभेदव्याख्यानात् कैश्रिदुक्ता नया नव ॥ २६ ॥

नैगमको भी नयपना हो जानेसे ये नय नियमसे सात ही मानने योग्य हैं। उस नैगमके सीन मेदरूप ज्याख्यान कर देनेसे किन्हीं विद्वानोंने नी नय कहे हैं। अर्थाद्-पर्याय नैगम, द्रव्य

नैगम, और द्रव्यपर्यायनैगम, इस प्रकार नैगमके तीन भेद तथा संग्रह मादिक छह भेद इस ढंगसे नय नौ प्रकारका अन्य प्रन्योंमें कहा गया है। इसमें हमको कोई विरोध नहीं है। ताल्पर्य एक ही बैठ जाता है।

## तत्र पर्यायगस्त्रेधा नैगमो द्रव्यगो द्विधा । द्रव्यपर्यायगः प्रोक्तश्चतुर्भेदो ध्रवं ध्रवेः ॥ २७ ॥

तिन नेगमके भेदोंमें पर्यायोंको प्राप्त हो रहा नेगम तो तीन प्रकारका है और दूसरा द्रव्यको प्राप्त हो रहा नेगम दो प्रभेदवाला है। तथा द्रव्य और पर्यायको विषय करनेवाला तीसरा नेगम तो धुउज्ञानी पुरुषोंकरको निश्चितरूपसे चार भेदवाला ठीक कहा गया है। अर्थात्—पर्यायनेगमके अर्थ-पर्याय नेगम १ व्यंजनपर्यायनेगम २ अर्थव्यंजनपर्यायनेगम ३ ये तीन प्रभेद हैं। और दूसरे द्रव्यनेगमके छुद्ध द्रव्यनेगम, अग्रुद्ध द्रव्यनेगम थे दो प्रभेद हैं। तथा तीसरे द्रव्यपर्याय नेगमके छुद्ध द्रव्यपर्याय नेगम १ छुद्ध द्रव्यपर्याय नेगम १ छुद्ध द्रव्यव्यंजनपर्यायनेगम २ अग्रुद्ध द्रव्यव्यंजनपर्यायनेगम १ अर्थ द्वार प्रकार हैं। इस प्रकार नेगमके नी और संप्रह आदिक छह यों नयोंके पन्द्रह भेद हो जाते हैं।

अर्थपर्याययोस्तावद्गुणमुख्यस्वभावतः ।
किचिद्धस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तः प्रजायते ॥ २८ ॥
यथा प्रतिक्षणं ध्वंसि सुखसंविन्छरीरिणः ।
इति सत्तार्थपर्यायो विशेषणतया गुणः ॥ २९ ॥
संवेदनार्थपर्यायो विशेष्यत्वेन मुख्यताम् ।
प्रतिगन्छन्नभिषेतो नान्यथैवं वचोगतिः ॥ ३० ॥

उनमेंसे नैगमके पहिन्ने प्रभेदका उदाहरण यों हैं कि किसी एक वस्तुमें दो अर्थपर्यायोंकों गौण मुख्यस्त्ररूपसे जाननेके नियं नयझानी प्रतिपत्ताका अच्छा अभिप्राय उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि शरीरधारी आस्माका सुखक्षम्बेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त हो रहा है। यहां उत्पाद, न्यय, श्रीन्य, युक्त सत्तारूप अर्थपर्याय तो विशेषण हो जानेसे गौण है। और सम्वेदनस्त्ररूप अर्थपर्याय तो विशेष्णपना होनेके कारण मुख्यताको प्राप्त हो रही संती अभिप्रायमें प्राप्त की गयी है। अन्यथा यानी दूसरे ढंगोंसे इस प्रकार कथनद्वारा इति नहीं हो सकेगी । भावार्थ—" आस्मन: सुखसम्बेदन क्षणक्षणमें उपलग्हा नष्ट हो रहा है, यह नैगमनयने

जाना । यहा सम्वेदन नामक अर्धपर्यायको विशेष्य होनेके कारण मुख्यरूपसे जाना गया है। और प्रतिक्षण उत्पाद व्ययरूप अर्थपर्यायको विशेषण होनेके कारण नेगम नयदारा गौण रूपसे जाना गया है। अन्यया उक्त प्रयोग कैसे भी नहीं वन सकता था। सुख और सम्वेदनका आत्मामें कर्णंचित अभेद है। अथवा चेतना गुणकी ज्ञानखरूप अर्थपर्यायको प्रधानतासे और सुख गुणकी अर्थपर्याय हो रहे कैंकिक सुखको गौणरूपसे नेगम नय जानता है।

## सर्वथा सुखसंवित्योर्नानात्वेभिमतिः पुनः । स्वाश्रयाचार्थपर्यायनैगमाभोऽप्रतीतितः ॥ ३१ ॥

हां, सभी प्रकारोंसे फिर परस्परमें छुख और सम्बेदनके नानापनमें अभिप्राय रखना अथवा अपने आश्रय हो रहे आत्मासे छुख और ज्ञानका भेद माननेका आग्रह रखना तो अर्थपर्याय नैगमका आभास है। क्योंकि एक द्रव्यके गुणोंका परस्परमें अथवा अपने आश्रयभूत दृश्यके साथ सर्वथा भेद रहना नहीं प्रतीत हो रहा है।

> कश्चिद्धयंजनपर्यायौ विषयीक्करुतेंजसा । गुणप्रधानभावेन धर्मिण्येकत्र नैगमः ॥ ३२ ॥ सचैतन्यं नरीत्येवं सत्वस्य गुणभावतः । प्रधानभावतश्चापि चैतन्यस्याभिसिद्धितः ॥ ३३ ॥

कोई नैगम नयका दूसरा प्रमेद तो एक धर्मोमें गौण प्रधानपनेसे दो व्यंजन पर्यायोंको शीव्र विषय कर लेता है, जैसे कि , आस्मिन सत् चैतन्य " आस्मामें सत्त्व है, और चैतन्य है । इस प्रकार यहां विशेषण हो रही सत्ताकी गौणरूपसे ज्ञाति है । और विशेष्य हो रहे चैतन्यकी भी प्रधानमावसे सर्वतः ज्ञाति सिद्ध हो रही है । अतः दोनों भी व्यंजन पर्यायोंको यह नैगम विषय कर रहा है । स्ट्रमपया योंको कर्यपर्याय कहते हैं । और व्यक्त (प्रकट) हो रही पर्यायें व्यंजन पर्याय हैं ।

# तयोरत्यंतभेदोक्तिरन्योन्यं स्वाश्रयादपि । ज्ञेयो व्यंजनपर्यायनैगमाभो विरोधतः ॥ ३४ ॥

इस उक्त नयका आमास यों है कि उन सत्ता और चैतन्यका परस्परमें अत्यन्त मेद कहना अथना अपने अधिकरण हो रहे आत्मासे भी सत्ता और चैतन्यका अत्यन्त मेद बके जाना तो व्यंजनपर्याय निगमामास है। क्योंकि गुणोंका परस्परमें जीर अपने आश्रयके साथ कथंचित् अभेद वर्त रहा है। अतः ऐसी दशामें सर्वधा भेद कथन करते रहनेसे नैयायिकको निरोध दोष प्राप्त होता है।

#### अर्थव्यंजनपर्यायो गोचरीकुरुते परः। धार्मिके सुखजीवित्वमित्येवमनुरोधतः॥ ३५॥

पर्यायनैगमके तीसरे प्रमेदका उदाहरण यों है कि धर्मात्मा पुरुपमें सुखपूर्वक जीवन प्रवर्त रहा है । छात्र प्रवोधपूर्वक घोषण कर रहा है । इत्यादि प्रयोगोंके अनुरोधसे कोई तीसरा न्यारा नैगम नय विचारा अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय दोनोंको विषय करता है ।

#### भिन्ने तु सुखजीवित्वे योभिमन्येत सर्वथा । सोर्थव्यंजनपर्यायनैगमाभास एव नः ॥ ३६ ॥

इसका नयामास यों है कि जो प्रतिवादी सुख और जीवनको सर्थया मिन अभिमानपूर्वक मान रहा है, अथवा आत्मासे मिन दोनोंको करून रहा है, वह तो हमारे यहां अर्थव्यंजन-पर्यायका आमास है। यानी यह झूंठा नय कुनय है। आयुःकर्मका उदय होनेपर विवक्षित पर्यायमें अनेक समयतक प्राणोंका घारण करना जीवन माना गया है। और आत्माके अनुजीवी गुण हो रहे सुखका सातावेदनीय कर्मके उदय होनेपर विमावपरिणति हो जाना यहां जैकिक सुख किया गया है। हो, कमी कमी धर्मात्मको सन्यग्दर्शन होजानेपर अतिन्दिय आत्मीय सुखका मी अनुभव हो जाता है। वह स्वामाविक सुखमें परिगणित किया जावेगा।

## शुद्धद्रव्यमशुद्धं च तथाभिष्रीति यो नयः। स तु नैगम एवेह संग्रहत्यवहारजः॥ ३७॥

पर्वायनेगमके तीन मेदोंका लक्षण और उदाहरण दिखलाकर अब द्रव्य नेगमके भेद और उदाहरणोंको दिखाते हैं कि जो नय शुद्धद्रव्य या अशुद्धद्रव्यको तिस प्रकार जाननेका अभिप्राय रखता है, वह नय तो यहां संग्रह और व्यवहारसे उत्पन हुआ नेगमनय ही कहा जाता है।

#### सद्द्रव्यं सकलं वस्तु तथान्वयविनिश्रयात् । इत्येवमवगंतव्यस्तद्भेदोक्तिस्तु दुर्नयः ॥ ३८ ॥

तिस प्रकार अन्वयका विशेवरूपकरके निश्चय हो जानेसे सम्पूर्ण वस्तुओंको सत् द्रव्य इस प्रकार कहनेवाळा अभिप्राय तो गुद्ध द्रव्यनैगम है। क्योंकि सभी पदार्थीमें किसी भी स्वकीय परकिष भावोंकी नहीं अपेक्षा कर सल्पने या द्रव्ययनेका अन्वय जाना जा रहा है। संग्रह नयके अनुसार यह नैगम नय दो धर्मियोंको प्रधान गीणरूपसे विषय कर रहा है। हो, सत्पने और द्रव्यपनेके सर्वधा भेदको कह रहा तो यह नय दुर्नय हो जायगा। अर्थात — वैशोषिक पण्डित सख्व और द्रव्यवको परस्परमें भिन्न मानते हैं। और जातिमान्का जातियोंसे भेद स्वीकार करते हैं, यह उनका शुद्धदव्यनेगमाभास है।

## यस्तु पर्यायवद्द्रब्यं गुणवद्वेति निर्णयः । व्यवहारनयाज्ञातः सोऽशुद्धद्रव्यनेगमः ॥ ३९॥

जो नय " पर्यायवान द्रव्य है " अथवा गुणवान द्रव्य है, इस प्रकार निर्णय करता है, वह नय तो व्यवहारनयसे उत्यन हुआ अगुद्धद्रव्यनैगम है। व्यवहारनय केवळ एक ही धर्म या धर्मांको जानता है। किन्तु यह अगुद्ध द्रव्यनैगम नय तो धर्म, धर्मां, दोनोंको विषय करता है। इस दो प्रकारके द्रव्यनेगमको संप्रद और व्यवहारसे उत्यत्र हुआ इसी कारण कह दिया गया है कि पहिके एक एक विषयको जाननेके ळिये संप्रह, व्यवहार, नय प्रवर्त जाते हैं। पीछे धर्म, धर्मां, या दोनों धर्म, अथवा दोनों धर्मियोंको प्रधान, गीणरूपसे जाननेके ळिये यह नय प्रवर्तता है।

#### तद्भेदेकांतवादस्तु तदाभासोनुमन्यते । तथोक्तेर्वोहरंतश्च प्रत्यक्षादिविरोधतः ॥ ४० ॥

पर्याय और पर्यायवान्का एकान्तरूपसे मेद मानते रहना अथवा उन गुण और गुणिका सर्वथा मेद स्वीकार करनेका पक्ष पकड़े रहना तो उस अगुद्ध द्रव्य नैगमका आशास माना जा रहा है। क्योंकि बहिरंग कहे जा रहे घट, रूप, पट, पटत्व, आदि तथा आत्मा ज्ञान, आदि अन्तरंग पदाधोंमें तिस प्रकार मेद कहते रहनेसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकरके विरोध आता है।

# शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमोस्ति परी यथा । सत्सुखं क्षणिकं शुद्धं संसारेस्मित्रितीरणम् ॥ ४१ ॥

अब नैगमके द्रव्यवर्गाय नैगम भेदके चार प्रमेदोंका वर्णन करते हैं। तिनमें पहिला श्रुद्ध द्रव्यार्थ पर्वाय नैगम तो न्यारी मांतिका इस प्रकार है कि इस संसारमें सुख पदार्थ श्रुद्ध सत् स्वरूप होता हुआ क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है, यों कहनेवाला यह नय है। यहां उत्पाद, व्यय, ब्रीव्य, रूप सत्पात हो रहे श्रुद्ध द्रव्यको गीणरूपसे और विशेष्य हो रहे अध्ययीय सुखको प्रधानरूपसे यह नय विषय करता है।

## सत्त्वं सुखार्थपर्यायाद्वित्रमेवेति संगतिः । दुर्नीतिः स्थात्सवाधत्वादिति नीतिविदो विदुः॥ ४२ ॥

छुलावरूप अर्थपर्यायसे सरवको सर्वथा मिल्न ही मानते रहना इस प्रकारका सामिमान अभि-प्राय तो दुर्नीति है। क्योंकि छुल और सरवके सर्वथा मेद माननेमें अनेक प्रकारकी बाधाओंसे सहितपना है। इस प्रकार नयोंके जाननेवाके विद्वान समझ रहे हैं। यानी छुल और सरवका सर्वथा मेदका अभिमान तो शुद्धरूप अर्थपर्याय नेगमका आमास है।

#### क्षणमेकं सुस्री जीवो विषयीति विनिश्रयः । विनिर्दिष्टोर्थपर्यायाञ्चद्धद्रव्यमनैगमः ॥ ४३ ॥

यह संसारी जीव एक श्रणतक सुखी है। इस प्रकार विशेष निश्चय करनेवाका विषयी नय तो अर्थपर्याय अशुद्धद्वय को प्राप्त हो रहा नेगम विशेषरूपेण कहा गया है। यहां सुख तो अर्थपर्याय है, और संसारी जीव अशुद्धद्वय है। अतः इस नयसे अर्थप्यायको गौणरूपसे और अशुद्धद्वयको प्रधानरूपसे विषय किया गया है।

#### सुखजीवभिदोक्तिस्तु सर्वथा मानवाधिता । दुर्नीतिरेव बोद्धन्या शुद्धबोधेरसंशयात्॥ ४४ ॥

सुखका और जीवका सर्वया मेदरूपसे कहना तो दुर्नय ही है। क्योंकि ग्रुण और ग्रुणीरें सर्वया मेद कहना प्रमाणींसे बाधित है। जिन विद्वानोंके प्रबोध परिशुद्ध हैं, जिंग्होंने संश्वायरहित-पनेसे इस बातको कहा है कि सुख और जीवका सर्वथा मेद कहना व्यर्थपर्याय अशुद्धद्रव्य नैग्रमामास है, यह समझलेना चाहिये।

## गोचरीकुरुते शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्ययो । नैगमोन्यो यथा सचित्सामान्यमिति निर्णयः ॥ ४५ ॥

तीसरा शुद्ध इन्द न्यंजनपर्याय नैगम इन दोनोंसे मिन्न इस प्रकार है, जो कि शुद्धइन्य स्रोत न्यंजनपर्यायको विषय करता है। जैसे कि यह सत्तामान्य चैतन्यसक्त्य है, इस प्रकारका निर्णय करना शुद्धइन्यन्यंजनपर्याय नैगम नय है। यहां सत् सामान्य तो शुद्धइन्य है। और उसका चैतन्यपना न्यंजनपर्याय है। गौणस्त्य और प्रधानरूपसे यह नय दोनोंको जानकेता है।

# विद्यते चापरोञ्जद्धद्रव्यव्यंजनपर्ययौ । अर्थीकरोति यः सोत्र ना ग्रणीति निगद्यते ॥ ४६ ॥ भिदाभिदाभिरत्यंतं प्रतीतेरपरापतः । पूर्ववन्नेगमाभासौ प्रत्येतव्यौ तयोरपि ॥ ४७ ॥

इनसे भिन्न चौथा द्रव्यपर्याय नैगमनय तो यहां वह विद्यमान है जो कि अञ्चाद्धद्व्य और व्यंजनपर्यायको विषय करता है। जैसे कि मनुष्य गुणी है, इस प्रकार इस नय द्वारा कहा जाता है। यहां गुगवान् तो अञ्चद्धद्वय है और मनुष्य व्यंजनपर्याय है। कथंचित् अमेदरूपसे दोनोंको यह नय जान केता है। इन दो नयोंके द्वारा विषय किये गये पदार्थोंका परस्परें सर्वया मेद अथवा सर्वथा अतीव अमेद करके कथन करना तो उन दोनोंके मी पूर्वके समान दो नैगमासास समझ छेने चाहिये। क्योंकि अत्यन्त मेद या अमेद पक्ष केनेसे प्रतीतियोंका अपल्या (लियाना) होता है। अतः सत् और चैतन्यके सर्वथा मेद या अमेदका अमिप्राय गुद्धद्वव्य व्यंजनपर्याय नैगमका आमास है तथा मनुष्य और गुणीका सर्वधा मेद या अमेद जान केना अगुद्धद्वव्यव्यंजनपर्याय नैगमका आमास है।

# नवधा नैगमस्यैवं ख्यातेः पंचदशोदिताः । नयाः प्रतीतिमारूढाः संग्रहादिनयैः सह ॥ ४८ ॥

इस उक्त प्रकार नेगमनयका नौ प्रकार व्याख्यान करनेसे संग्रह आदिक छह नयोंके साथ प्रतीतिमें आरूढ हो रही नयें पन्द्रह कह दी गयों हैं।

त्रिविधस्तावन्नैगमः । पर्यायनैगमः, द्रव्यनैगमः, द्रव्यवर्यायनैगमश्रेति । तत्र प्रथम् स्रेत्रा । अर्थपर्यायनैगमः व्यं ननपर्यायनैगमोऽर्थव्यं जनपर्यायनैगमश्र इति । द्वितीयो द्विधा । शुद्धद्रव्यनेगमः, अशुद्धद्रव्यनैगमश्रेति । तृतीयश्रद्धर्था । शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमः, शुद्ध-द्रव्यव्यं जनपर्यायनैगमः, अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमः, अशुद्धद्रव्यव्यं जनपर्यायनैगमश्रेति, नवधा नैगमः सामास जदाहतः प्रीक्षणीयः । संग्रहादयस्तु वक्ष्यमाणा परिति सर्वे पंचद्श्य नयाः समासतः प्रतिपत्तव्याः ।

उक्त कथनमें नैगमके भेदोंकी सूची इस प्रकार है कि सबसे पहिछे नैगमनय तीन प्रकारका माना गया है। पर्यायनेगम, दृश्यनेगम और दृश्यपर्यायनेगम। ये नैगमके मूछभेद तीन हैं। तिनमें पहिछा भेद पर्यायनेगम तो अर्थपर्यायनेगम, व्यंजनपर्यायनेगम और अर्थव्यंजनपर्यायनेगम, इस ढंगसे तीन प्रभारका है तथा दूबरा द्रव्यनेगम तो जुद्धद्रव्यनेगम अशुद्धद्रव्यनेगम । इस ढंगसे दो प्रकार है । तथा तीवरा द्रव्यवर्थयनेगम तो जुद्धद्रव्यार्थपर्यायनेगम १ जुद्धद्रव्यव्यंकनपर्यायनेगम १ अञुद्धद्रव्यव्यंकनपर्यायनेगम १ अञुद्धद्रव्यव्यंकनपर्यायनेगम १, इन स्वरूपोंसे चार प्रकार है-। इस प्रकार नौ प्रकारका नैगमनय उनके आधासोंसे सिहत हमने उदाहरणपूर्वक कहा है । जो कि प्रकाण्ड विद्वानींकरके परीक्षा करने योग्य है । अथवा चारों ओरसे अन्य भी उदाहरण उठाकर विचार कर केने योग्य है । जोर संप्रह आदिक छह नय तो मविष्यमें कहे जाने- वार्क हैं । इस प्रकार नौ और छहको मिलाकर सर्व पंदह नय संक्षेपसे सपक्ष केने चारिये ।

#### तत्र संग्रहनयं न्याचष्टे ।

नैगम नयके मविश्यकालमें कहीं जानेवाकी उन छह नयोंमेंसे अब संप्रहनयका श्री विद्यानन्दस्वामी व्याख्यान करते हैं।

> एकत्वेन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः । स्वजातेरविरोधेन दृष्टेष्टाभ्यां कथंचन ॥ ४९ ॥ समेकीभावसम्यक्त्वे वर्तमानो हि गृह्यते । निरुक्त्या लक्षणं तस्य तथा सति विभाज्यते ॥ ५० ॥ शुद्धद्रज्यमभिग्रेति सन्मात्रं संग्रहः परः । स चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्यभागिह ॥ ५१ ॥

अपनी सत्तास्त्ररूप जातिके दृष्ट, इष्ट, प्रमाणोद्वारा अविरोध करके सभी विशेषोंका कर्यचित् एकपने करके ग्रहण करना संग्रह नय है। संग्रहमें सं शहका अर्थ समस्त है। और ग्रहका अर्थ जान छेना है। अनेक गौओंको देखका "यह गौ है" और "यह भी वही गौ है " इस प्रकारकी बुद्धिया होने और शहोंकी प्रश्निया होनेके कारण सादश्य स्वरूपको जाति कहते हैं। सम्पूर्ण पदार्थीका एक्कीकरण और सभीचीनपन इन दो अर्थोंने वर्त रहा सम् शह यहां पकडा जाता है। तिस कारण होनेपर उस संग्रह नयका छक्षण संग्रहशहकी निरुक्ति ही विचारा जाता है। परसंग्रह नय तो सत्तामात्र शुद्ध द्रव्यका अभिप्राय रखता है। और सत्त है, इस प्रकार सबको एकपनेसे प्रहण करनेवाला वह संग्रह नय यहां सर्वदा सम्पूर्ण विशेषक्दार्थोंने उदासीनताको धारण करता है। " सत्, सत्, " इस प्रकार कहनेपर तीनों कालके विविक्षत, अविविक्षत सभी जीव, अजीवके मेदग्रमेदोंका एकपनेकरके संग्रह हो जाता है।

#### निराकृतविशेषस्तु सत्ताद्वैतपरायणः । तदाभासः समाख्यातः सद्धिर्देष्टेष्टवाधनातः॥ ५२ ॥

अत्र परसंप्रह नयके समान प्रतिभास रहे खोटे परसंप्रहनयका उदाहरणसहित उक्षण करते हैं कि जो नय सम्पूर्ण विशेषोंका निराकरण कर केवल सताके अहैतको कहनें तरपर हो रहा है, वह तो सन्तन विद्वानों करके ठीक मांति परसंप्रहामास बखाना गया है। कारण कि अकेले सत् या ब्रह्मको कहते रहनेपर प्रत्यक्षप्रमाण और अनुमानप्रमाणसे बाधा उपस्थित होती है। जिसको कि हम पहिले कह चुके हैं। अर्थात्-बालक वृद्ध या कीट जीवोंको भी प्रस्रक्षसे अनेक पदार्थ दीख रहे हैं। नाना पदार्थोंको भले ही अनुमानसे जान लो।

अभिन्नं व्यक्तिभेदेभ्यः सर्वथा बहुधानकं । महासामान्यमित्युक्तिः केषांचिद्दुर्नयस्तथा ॥ ५३ ॥ शब्दब्रह्मति चान्येषां पुरुषाद्वैतामित्यिप । संवेदनाद्वयं चेति प्रायशोन्यत्र दर्शितम् ॥ ५४ ॥

सांख्योदारा माना गया प्रधान तस्त्र तो अहंकार, तन्मात्रा, आदि तेईस प्रकारकी विशेष व्यक्तियोंसे या विशेष व्यक्तिसे सर्वया अभिन्न होता हुआ महासामान्यस्वरूप है। " त्रिगुणमिन्ने कितिषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्षि " ( सांख्यतत्त्रकी मुदी ) इस प्रकार किन्हीं काषिजोंका तैसा मानना खोटा नय है, यानी परसंप्रहामास है। तथा अन्या शब्दाहैतवादियोंका अकेले शब्द असकी ही स्वीकार करना और नक्षाहैतवादियोंका विशेषोंसे रहित केवल अद्धयपुरुष तत्त्वको स्वीकार करना तथा योगाचार या वैमाधिक बौद्धोंका शुद्ध सम्वेदनाहैतका पत्र पक्षते रहना ये भी कुनय हैं। परसंप्रहामास हैं, इसको भी हम पहिले अन्य स्थानोंमें बहुत वार दिखला चुके हैं। विशेषोंसे रहित होता हुआ सानान्य गुळ मी पदार्थ नहीं हैं। सुशिष्यकी क्रतक्तताके समान अलीक है।

द्रव्यस्वं सकलद्रव्यव्याप्यभिषेति चापरः । पर्यायस्वं च निःशेषपर्यायव्यापिसंग्रहः ॥ ५५ ॥ तथैवाबांतराच् भेदाच् संगृह्येकस्वतो बहुः । वर्ततेयं नयः सम्यक् प्रतिपक्षानिराक्कतेः ॥ ५६ ॥

परसंप्रहृतयको कहकर अत्र अपरसंप्रहृतयका वर्णन करते हैं । परमसत्तारूपसे सम्पूर्ण मात्रोंके एकपनका अभिप्राय रखनेवाळे परसंप्रहृद्वारा गृहीत अंशोंके विशेष अंशोंको जाननेवाळा अपरसंप्रहृ-31 नय है । सत्के व्याध्यद्वय और पर्याय है । सम्पूर्ण द्रव्योंमें व्यापनेनाके द्रव्यवको अपरसंग्रह स्वकीय अभिप्रायद्वारा जान केता है और दूसरा अपर संग्रह तो सम्पूर्ण पर्यायोंमें व्यापनेनाके पर्यायवको जान केता है। तिस हो प्रकार और इनके भी व्याध्य हो रहे बहुतसे अवान्तर मेदोंका एकपनेसे संग्रह कर यह नय जानता हुआ वर्त रहा है। अपने प्रतिकृत्य पक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह समी-चीन नय समझा जावेगा और अपने अवान्तर सत्तावाके विषयोंके प्रतिपक्षी महासत्तावाके या तथाध्यव्याचन नय समझा जावेगा और अपने अवान्तर सत्तावाके विषयोंके प्रतिपक्षी महासत्तावाके या तथाध्यव्याचन क्याध्य अन्य व्यक्तिविशेषोंका निषेध कर देगा तो कुनय कहा जावेगा । जैसे कि अपर संग्रह के विषय द्रव्यपनेके व्याध्य हो रहे सपूर्ण जीव द्रव्योंका एकपनेसे संग्रह करना अथवा काकश्यवर्ता पर्यायोंके द्रवण कर रहे अजीवके पुद्रक, धर्म, आदि मेदोंका संग्रह कर छेना तथा पर्यायोंके विशेष भेद सम्पूर्ण घटोंका या सम्पूर्ण पटोंका एकपनेसे संग्रह करना अपर संग्रहनय है । इस प्रकार व्यवहारनयसे पहिले अनेक विशेष व्यापि सामान्योंको जानता हुआ यह अगरसंग्रहनय बहुत प्रकारका वर्त रहा है।

## स्वव्यक्त्यात्मकतैकांतस्तदाभासोप्यनेकथा । प्रतीतिबाधितो वोध्यो निःशेषोप्यनया दिशा ॥ ५७ ॥

उस अपर संप्रहका आभास भी अनेक प्रकारका है। अपनी व्यक्ति और जातिके सर्वथा एक वात्मकपनेका एकान्त तो प्रतीतियोंसे बाधित हो रहा अपर संप्रहासास समझना चाहिये। यह एक उदाहरण उपकक्षण है। इस ही संकेतसे सम्पूर्ण भी अपर संप्रहाभास समझ केना। अर्थाद्र— घट सामान्य और घटविशेषोंका सर्वथा मेद या अमेद माननेका आप्रह करना अपर संप्रहाभास है।

द्रव्यत्वं द्रव्यात्मकमेव ततोर्थीतरभूतानां द्रव्याणामभावादित्यपरसंग्रहाभासः, प्रती-तिविरोधात् । तथा पर्यायत्वं पर्यायात्मकमेव ततोर्थीतरभूतपर्यायासम्बाहिति तन्वं तत एव । तथा जीवत्वं जीवात्मकमेव, पुद्रकृत्वं पुद्रलात्मकमेव, धर्मत्वं धर्मात्मकमेव, अधर्मत्वं अधर्मात्मकमेव, आकाशत्वं आकाशात्मकमेव, काळत्वं कालात्मकमेवेति चापरसंग्रहाभासाः। जीवत्वादिसामान्यानां स्वच्यक्तिभ्या भेदेन कथंचित्मतीतेरन्यया तद्व्यत्तरकोपे सर्व-लोपात्र्यंगात ।

मानार्य सह रहे हैं कि जो कोई सांख्यकत अनुयार्था द्रश्यक्ष सामान्यको द्रश्य व्यक्तियोंके साथ तदारमक हो रहा ही मानते हैं, क्योंकि उस द्रश्यक्ष्मे मिन हो रहे द्रश्योंका अभाव है। यह उनका मानना प्रतीतियोंसे विरोध हो जानेके कारण अपरसंप्रहामास है। तिसी प्रकार पर्याय- त्वसामान्य मी पर्याय आस्मक हो है। उस पर्याय सामान्यसे सर्वधा अर्थान्तरभूत हो रहे पर्यायोंका असद्भाय है। यह मी तिस ही कारण यानी प्रतीतिविरोध हो जानेसे वहां अपरसंप्रहामास है। तथा जीवत्य अनेक जीवोंका तदारमक ही हो रहा धर्म है। युद्रक्ष्म्व सामान्य पुद्रक व्यक्तिसक्त्य ही

है। धर्मद्रव्यपना धर्मद्रव्यस्वरूप ही है। अधिनत्व अधर्मद्रव्यस्वरूप ही है। आकाशत्व धर्म आकाश स्वरूप ही है । काळल सामान्यकाळपरमाणुओं स्वरूप ही है। ये जाति और व्यक्तियोंके सर्वधा अभेद एकान्तको कडनेवाके सत्र अपरसंप्रहामास है। क्योंकि जीवस्य प्रद्रकत्व आदि सामान्योंकी अपने विशेष व्यक्तियोंसे कथंबित मेद करके प्रतीति हो रही है। अन्यथा यानी कथंचित् भेद नहीं मान कर दसरे अशस्य विशेषनत्य आदि प्रकारोंसे उनका सर्वया अमेद मानोगे तो उन दोनोंमेंसे एकका कोप ही जानेपर बचे हुये शेषका भी कोप हो जायगा । ऐसी दशामें सबके लोप हो जानेका प्रसंग आता है। अर्थात-विशेषका सामान्यके साथ अमेद माननेपर सामान्यमें विशेष कीन हो जायगा। एवं विशेषोंका प्रकय हो जानेपर सामान्य कुछ मी नहीं रह सकता है। घडके मर जानेपर सिर जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार अधेदपक्ष अनुसार विशेष व्यक्तियों में सामान्यके छीन हो जानेपर विशेषोंका नाश अनिवार्य है। इंसके मध्यवर्ती झोंपडेंमें तीत्र अनिन छगनेपर मिछे हुये न्नोंपडोंका जरू जाना अवश्यम्पानी है। सिरके मर जानेपर घड जीवित नहीं रह पाता है। यहां विशेष यह है कि जाति और व्यक्तिगोंका सर्वथा भेद माननेवाले वैशोधिक जन एक ही व्यक्तिमें रहनेवाके धर्मको जाति स्वीकार नहीं करते हैं । '' व्यक्तेरभेदसपुरुवावं संकरोधानवस्थितिः। रूप-हानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः ॥ किंतु जैन सिद्धान्तर्भे धर्म, अधर्म, छौर आकाशको एक एक ही द्रव्य स्वीकार किया गया है। फिर भी त्रिकाळ सम्बन्धी परिणामों की अपेक्षा धर्मद्रव्य अनेक हैं। उनमें एक "वर्षस्व" वर्म जाति ठहर सकता है । स्याद्वाद सिद्धान्त अनुसार सामान्यको सर्वथा एक मानना इष्ट नहीं है। व्यक्तियोंसे कथेचित अमिन होता हुआ। सामान्य एक है अनेक भी है। इसी प्रकार अवर्ष और आकाशमें भी सदशवीरणायरूप जातिका सद्भाव विना विरोधके संगत हो जाता है। क्यंचित मेद, अमेद, सर्वत्र भर रहे हैं।

तया क्रमभाविषयीयस्वं क्रमभाविषयीयविश्वेषात्मक्रमेव, सहभाविग्रणत्वं तद्विशेषा-त्मक्रमेवेति वाषरसंग्रहाभासौ प्रतीतिप्रतिघातादेव । एवमपरापरद्रव्यपर्यायभेदसामान्यावि स्वव्यस्क्यात्मकान्येवेत्यभिप्रायाः सर्वेष्यपरसंग्रहाभासाः प्रमाणवाधितत्वादेव बोद्धव्याः प्रतीत्यविरुद्धस्यैवापरसंग्रहम्यंषस्यावस्थितत्वात् ।

द्रव्य व्यक्तियां और द्रव्यजातियोंका अमेद कह कर अब पर्यायोंका अपनी जातिके साथ अमेद माननेको नयामास कहते हैं। जो कोई प्रतिवादी क्रयमानी पर्यायवसामान्यको क्रम क्रमसे होनेवाले विशेष पर्यायों स्वस्त्व ही कह रहा है, अथवा सहमानी पर्याय गुणत्वको उस गुणत्व सामान्यके विशेष हो रहे अनेक गुण आत्मक ही इष्ट किये बैठा है, ये दोनों भी प्रतीतियों द्वारा प्रतिच्यात हो जानेसे ही अपरसंप्रहामास समझकेने चाहिये। इसी प्रकार और भी आगे आगेके उत्तरोत्तर द्रव्य या पर्यायोंके भेद प्रभेरस्त्य सामान्य द्रव्यत्य, (पृथिवीत्य, श्वटत्व आदिक) भी अपनी अपनी

व्यक्तियां द्रव्य और पर्यायस्वरूप ही हैं। ये अभिन्नाय भी समी प्रमाणोंसे बाधे गये होनेके कारण ही अपरसंग्रहके आमास समझकेने चाहिये। क्योंकि प्रतीतियोंसे नहीं विरूद्ध हो रहे ही पदार्थोंको विरोप करनेवाके नयोंको अपरसंग्रह नयके प्रपंच (कीटुम्बिकविस्तार) की व्यवस्था की जा चुकी है।

न्यवहारनयं प्ररूपयति ।

संप्रहत्त्यका वर्णन कर श्री विद्यानन्द स्वामी अब ऋमप्राप्त व्यवहार नयका प्ररूपण करते हैं।

संत्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपूर्वकः । योवहारो विभागः स्याद्यवहारो नयः स्मृतः ॥५८॥ स चानेकप्रकारः स्यादुत्तरः परसंत्रहात् । यत्सत्तद्द्रव्यपर्यायाविति प्रागृजुसूत्रतः ॥ ५९ ॥

संग्रह नय करके ग्रहण किये जा चुके पदार्थोका विधिपूर्वक जो अवहार यानी विभाग होगा वह पूर्व आचार्योकी आग्नाय अनुसार ज्यवहारनय माना गया है। अर्थात्—विभाग करनेवाळा ज्यवहारनय है। और वह ज्यवहारनय तो परसंग्रहसे उत्तरवर्षी होकर ऋजुस्त्र नयसे पहिले कर्तता हुआ अनेक प्रकारका है। परसंग्रहनयने सत्को विषय किया था। जो सत् है वह द्रज्य और पर्याय रूप है। इस प्रकार विभाग कर जाननेवाळा ज्यवहारनय है। यथि अपरसंग्रहने भी द्रज्य और पर्यायोंको जान लिया है, किन्तु अपरसंग्रहने सत्का मेर करते हुये उन द्रज्यपर्यायोंको नहीं जाना है। परिछेले ही विभागको नहीं करते हुये गुगपत् सम्पूर्ण द्रव्योंको जान लिया है। अथवा दूसरे अपरसंग्रहने झटिति सम्पूर्ण पर्यायोंको विषय कर लिया है। किन्तु ज्यवहारने विभागको करते हुये जाना है। ज्यवहारके उपयोगी हो रहे मळे ही महासामान्यके भी मेहीको जाने,वह ज्यवहार नयहै।

#### कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक् । प्रमाणवाधितोन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम् ॥६०॥

द्रव्य और पर्यायोंके आरोपित किये गये कल्पित विभागोंको जो नय कदाप्रहपूर्वक धार केता है वह तो प्रमाणोंसे वाधित होता हुआ इस व्यवहारनयसे न्यारा व्यवहार नयामास जानकेना भाहिये । क्योंकि द्रव्य और पर्यायोंका विभाग किएपत नहीं हैं।

परसंग्रहस्तावत्सर्वे सदिति संग्रह्णाते, व्यवहारस्तु तद्दिभागमभिमेति यत्सचदुव्यं पर्याय इति । पर्यवापरसंग्रहः सर्वद्रव्याणि द्रव्यमिति संग्रह्णाति सर्वपर्यायाः पर्याय इति । व्यवहारस्तिद्विभंजते यद्द्रव्यं तज्जीवादिषिद्वयं, यः पर्यायः स द्विविधः ऋमभावी सहभावी चेति ।

सबसे पहिके परसंग्रह तो ' सम्पूर्ण पदार्ध सत् हैं '' इस प्रकार संग्रह करता है और व्यवहार नय तो उन सत् पदार्थों के विभाग करनेका यों अभिप्राय रखता है कि जो सत् है वह द्रव्य या पर्याय है तथा जिस ही प्रकार अपर संग्रहनय सम्पूर्ण द्रव्योंको एक द्रव्यपनेसे संग्रह कर केता है और सम्पूर्ण विकोक विकास विभाग वर्षोयोंको एक पर्यायपनेसे संग्रह कर केता है। किन्तु व्यवहार नय तो उस द्रव्य और पर्यायका विभाग यों कर डाकता है कि जो द्रव्य है वह जीव पुद्रक, आदि छह प्रकार है और जो पर्याय है वह क्रमभावी और सहमावी इस ढंगसे दो प्रकार है।

पुनरिष संग्रहः सर्वान् जीवादीन् संग्रह्णाति जीवः पुद्रको धर्मोऽधर्मः आकाशं काक इति, क्रमभुवश्च पर्यायान् क्रमभाविपर्याय इति, सहभाविपर्यायास्तु सहभाविपर्याय इति। व्यवहारस्तु तद्विभागमभिन्नेति यो जीवः स मुक्तः संसारी च, यः पुद्रकः सोणुः स्कंधश्च,यो धर्मास्तिकायः स जीविपतिहेतुः पुद्रकगतिहेतुश्च,यस्त्वधर्मास्तिकायः स जीविप्यितिहेतुरजीव स्वितिहेतुश्च पर्यायतो द्रव्यतस्तर्येकस्वात् । तथा यदाकाशं तल्लोकाकाश्चमकोकाकाशं च,यः काल स मुख्यो व्यावहारिकश्चेति, यः क्रयभावी पर्यायः स क्रियास्त्योऽक्रियास्त्यश्च,विशेषः यः सहभावी पर्यायः स गुणः सहश्चपरिणामश्च सामान्यिपिति अपरापरसंग्रहच्यवहारमपंचः पागुज्ञस्त्रात्परसंग्रहादुत्तरः प्रतिपत्तव्यः, सर्वस्य वस्तुनः कथंचित्सामान्यविशेषात्मकत्वात् । न चैवं व्यवहारस्य नैगमस्य तु गुण-प्रधानोभयविषयत्वात् ।

अपर संग्रहको एक वार प्रवृत्ति हो जुकनेपर फिर भी उसका व्याप्य हो रहा अपर संग्रह नय तो सम्पूर्ण जीव आदिकोंको जीव, पुद्रक, धर्म, अधर्म, आकाश, और काळ इस प्रकार व्याप्य हो रहे अनेक जीव आदिकों संग्रह करता है तथा क्रमसे होनेवाळी अनेक सजातीय पर्यायोंको ये क्रमभावी पर्याय है इस प्रकार संग्रह करता है । किन्तु यह व्यवहार नय तो उन संग्रह नय द्वारा गृहीत विषयोंके विमाग करने की यों अभिकाषा करता है कि जो जीवदव्य है वह मुक्त और संसारी है और जो प्रद्राह्मक अपर संसारी है और जो प्रद्राह्मक क्षेत्र संसारी है और जो प्रद्राह्मक स्वाप्त करने की यों अभिकाषा करता है कि जो जीवदव्य है वह मुक्त और संसारी है और जो प्रद्राह्मक स्वाप्त करने की यों अभिकाषा करता है कि जो जीवदव्य है वह मुक्त और संसारी है और जो प्रद्राह्मक स्वाप्त करने की यों अभिकाषा करता है कि जो जीवदव्य है वह मुक्त और संसारी है और जो प्रद्राहमक स्वाप्त के वह जीवकी गतिका कारण और पुद्रवक्षी गतिका कारण यों दो प्रकार है तथा जो अधर्मितकाय है वह तो जीवोंकी स्थितिका कारण और पुद्रवक्षी योजने अजीवोंको स्थितिका कारण, यों हो प्रकार या छह प्रकार है । अथवा अवर्थन छ मेद पीछे अगरायर संग्रह से विमक्त कर व्यवहार करना । धर्म अर्थन द्वर्णोंका

द्वैविष्यपनाया अनेकपनातो पर्यायोंकी अपेक्षासे ही है। प्रव्यरूपसे ये दोनों एक एक ही है तथा जो बाक्ताशद्वय है वह कोकाकाश और अठोक्ताकाशरूप है, जो काळ दव्य है, वह अणुस्तरूप मुख्य फाक, और समय आविकका आदि व्यवहारस्वरूप है। इस प्रकार द्रव्यके मेद प्रमेदोंकर संगहकर न्यवहारनय हारा उनका विमाग कर दिया जाता है। मुक्त जीवोंका भी जवन्य अवगाहना-वाळे, मन्यम अवगाहनावाळे, जल्क्षण अवगाहना वाळे, या द्वीपसिंह, प्रमुद्रसिंह, प्रत्येक बुद्र, बोधित-बुद्ध आदि धर्मीकरके संप्रह कर पूनः व्यवहार नवसे उनका मेदेन प्ररूपण किया जा सकता है। संसारीके त्रत, स्थावर, मनुष्प, जी, देव, नारकी आदि स्वरूप फरके संग्रह कर पुन: व्यवहार वपयोगी विभाग किया जा सकता है। इसी प्रकार पर्यायोमें सगझना। जो क्रमभावी पर्यायें संगृहीत हिं हैं यह परिस्पंद आत्मक कियास्स्य और अपरिस्पंद आत्मक प्रक्रिया रूप होती हुई विशेष स्वरूप है और जो सहभावी पर्याय है वह नित्यगुणस्वरूप है स्त्रीर सदश परिणाम स्नात्मक सामान्य रूप है। यहां भी कियारूप पर्यायों कें भ्रमण, तिर्यम्ममन, ऊर्ख गमन, आदि भेद किये जा सकते हैं। अक्रियारूप पर्यायोंके झान, खुख, फ्रोध, व्यान, सामायिक, अव्ययन, आदि भेद हो सकते हैं। गुणोंके भी अनुजीवी, प्रतिजीवी, पर्यायशक्ति, सामान्यगुण, विशेष गुण, ये भेद किये जा सकते हैं। सामान्यका भी गोल, पञ्चल, जीवल, आदि रूप करके मिमाग किया जा सकता है। इस प्रकार उत्तर होनेवाला संप्रह और व्यवहार नयका प्रयंच ऋजुसूत्र नयसे पहिले पहिले मीर परसंप्रहते उत्तर अत्तर अंशोंकी विवक्षा करनेपर समझ छेना चाहिये। क्योंकि जगद्की सम्पूर्ण वस्तुऐं सामान्य सीर विशेषके साथ कथंत्रित एक आरमक हो रही है। सतः नयको उपजानेवाछे पुरुवका अभिप्राय सामान्यकः वसे जानकर विशेषोंको जाननेके क्रिये प्रकृत्त हो जाता है। इस उक्त प्रकार कथन करनेपर व्यवहार नयको नैगमपनेका प्रसंग नहीं आता है। क्योंकि व्यवहार नय तो संप्रसदारा विषय किये जा चुके पदार्थका व्यवहार उपयोगी सर्वत्र बढिया विमाग करनेमें तत्वर हो रहा है और नैगमनय तो अस्पधिक गीण और प्रधान हो रहे दोनों प्रकारके धर्म धर्मियोंको विषय करता है अर्थात्-व्यवहार तो एक सद्भूत अंशके भी व्यवहार उपयोगी अंशोंको जानता है। किन्तु नेगम नय तो प्रधाममूत या गीणमूल हो रहे सत्, असत्, अंश, अंशियोंको जान छेता है। नैगमनयका क्षेत्र व्यवदारसे असंख्य ग्राणा बढा है।

यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायविभागविभौति स व्यवहाराभासः, प्रमाणवाधि-तत्वात् । तथादि-न कल्पनारोपित एव द्रव्यपर्यायप्रविभागः स्वार्यिकयादेतुत्वादन्यया तद्तुपपत्तेः वंध्यापुनादिवत् । व्यवहारस्य मिध्यात्वे तदानुक्त्येन प्रपाणानां प्रमाणता च न स्पात्, स्वमादिविश्रमानुंक्त्येनापि तेषां प्रपाणत्वप्रसंगात् । तदुक्तं । "व्यवहारानुक्त्येन प्रमाणानां प्रपाणता, नान्यया वाध्यमानानां, तेषां च तत्वसंगतः ॥ " इति ।

और जो नय पनः करपनासे आरोपे गये द्रव्य और पर्यायके विभागका अभिप्राय करता है. वह कुनय होता हुआ व्यवहारामास है। क्योंकि यदि द्रव्य और पर्यायके विभागको वास्तविक नहीं माना जानेगा तो प्रमाणोंसे बाधा उपस्थित हो जानेगी। उसीको अञ्चनान बना कर आचार्य महोदय स्पष्ट दिखळाते हैं कि द्रव्य और पर्यायका अच्छा हो रहा विभाग (पक्ष ) कोरी कल्पनाओं से आरोप किया गया नहीं है (सार्य) अपने अपने द्वारा की जाने योग्य अर्थकियाका हेत होनेसे ( हेत ) अन्यथा यानी इब्प और पर्यापके विभागको करपनासे गढ छिया गया माननेपर तो उन फल्वित इब्य और पर्यायोंसे उस अधिकयाको सिद्धि नहीं हो सकेगी. जैसे कि बन्ध्याके प्रति करम्ब संतान नहीं चळ सकती है। आकाशके पुण्यते सगन्ध प्राप्ति नहीं हो सकती है, इत्यादि ( न्यतिरेकद्रष्टान्त ) यहि द्रव्य या पर्यायोंकी कोश कल्पना करनेवाले बौद्ध मों कहें कि ये सब अर्थ किया करनेके वा " यह अंश द्रव्य है " " इतना अंश पर्याय है " ये सब व्यवहार तो मिथ्या हैं. जैसे कि ड़कीरयाप्रान या किम्बदन्तियां झूंठी हुआ करती हैं। अब आचार्य कहते हैं तब तो वस न्यवहारके अनुकृक्पने करके मानी गयी प्रमाणोंकी प्रमाणता भी नहीं हो सकेगी, अन्यया स्त्रम, पुन्छित, आदिके आन्त ज्यवद्यारोंकी अनुकूछतासे भी उन स्वप्न आदिके ज्ञानोंको प्रमाणपनका प्रसंग का जावेगा |वही तुम्हारे प्रन्थोंमें फहा जा खुका है कि कौकिक व्यवहारोंकी अनुकृष्णता करके प्रमाणोंका प्रमाणपना व्यवस्थित हो रहा है । दूसरे प्रकारोंसे ज्ञानोंकी प्रमाणता (प्रधानता) नहीं है । अन्य प्रकारोंसे प्रमाणपना माननेपर बाधित क्षिये जा रहे उन स्वप्त ज्ञान या आंग्त ज्ञान अथवा संसय ज्ञानोंको भी उस प्रमाणवनेका प्रसंग हो जावेगा । अर्थात्-दिनरात छोकव्यवहारमें आनेवाछे कार्य तो द्रव्य और पर्यायोंसे ही किये जा रहे देखे जाते हैं। व्यवहारी मूनव्य कीकिक व्यवहारोंसे ज्ञानकी प्रमाणताको जान केता है। शीतक वायसे जरूके श्वानमें प्रामाण्य जान किया जाता है। अतु-कू अ. प्रतिकृत, व्यवहारोंसे शत्रता, मित्रता, परीक्षित हो जाती है । पठन, पाठन, चर्चा, निर्णायक-शक्तिसे प्रकाण्ड विद्वत्ताका निर्णय कर किया जाता है। यदि ये व्यवहार मिथ्या होते तो जानोंकी प्रमाणताके सन्वादक नहीं हो सकते थे । यदि झुठे व्यवहारोंसे ही ज्ञानमें प्रमाणता आने छगेगी तब तो मिध्याझान भी सबसे ऊंचे प्रमाण बन बैठेंगे । महामूर्ख जन पण्डितोंकी गृहियोंको इदय छेंगे । किन्तु ऐसी अन्धेर नगरीकी न्यवस्था प्रामाणिक पुरुषोंमें स्त्रीकार नहीं की गयी है। अलः वास्तविक द्रव्य और पर्यायोंके विसागोंके व्यवहारको जता रहे व्यवहारनयका वर्णन यहातक समाप्त हो जुका है। तदनुसार श्रद्धा करो. एकान्तको छोडो ।

#### सांपतमृजुद्भन्नयं सूत्रयति ।

न्यवहार नयको कह कर अब वर्तमान काळमें चौथे ऋजुसूत्र नयका श्री विद्यानन्द स्वामी सूचन कराते हैं। जैसे कि चीरने योग्य काठ या तोडने योग्य पटियामें सूतका सीधा विहकर इधर उधरसे दृष्टि वहां ही बेष्टित कर दी जाती है बेसे ऋजुसूत्र नयका विषय वर्तमानकालकी पर्याय नियत है।

#### ऋजुसूत्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्सूत्रयेदृज् । प्राधान्येन गुणीभावादुद्रव्यस्यानर्पणात्सतः ॥ ६१ ॥

ऋजुसूत्र नय पर्यायको विषय करनेवाळा है। क्षणमें ध्वंस होनेवाळी वस्तुको सद्मूत व्यक्त रूपका प्रधानता करके ऋजुसूत्र नय अच्छा सूचन ( वोध ) करा देता है। यद्यपि यहां नित्य द्रव्य विद्यमान है तो भी उस सत् द्रव्यकी विवक्षा नहीं करनेसे उसका गौणपना है। अर्थात्—द्रव्यकी मृत्वपीयों तो नष्ट हो चुकी हैं और भिषेष्यपर्यायें नहीं जाने कब कब उत्पन होगीं।अतः यह नय वर्तमानकाळकी पर्यायको ही विषय करता है। त्रिकाळान्वयी द्रव्यकी विवक्षा नहीं करता है। यद्यपि एक क्षणके पर्यायको ही विषय करता है। त्रिकाळान्वयी द्रव्यकी विवक्षा नहीं करता है। यद्यपि एक क्षणके पर्यायके ही पढना, पचना,घोषणा,घ्यान करना, प्रामान्तरको जाना आदिक अनेक कीकिक कार्य नहीं सध सकते हैं। किन्तु यहां केवळ इस नयका विषय निरूपण कर दिया है लोक व्यवहार तो सम्पूर्ण नयोंके समुदायसे साधने योग्य है। '' सामग्रीजनिका नैकं कारणं ''।

#### निराकरोति यद्द्रन्यं वहिरंतश्च सर्वथा । स तदाभोऽभिमंतन्यः प्रतीतेरपलापतः ॥ ६२ ॥

जो बौद्धें द्वारा माना गया ज्ञान वर्तमान पर्यायमात्रको ही प्रहण करता है और बहिरंग भन्तरंग द्रव्योंका सभी प्रकारसे खण्डन करता है वह उस ऋजुस्त्र नयका आमास ( जुनय ) मानना चाहिये । क्योंकि बौद्धोंके अभिप्राय अनुसार माननेपर प्रमाण प्रसिद्ध प्रतीतियोंका छिपाना हो जाता है । अर्थात्—सभी पर्यायें द्रव्यसे अन्यित होरही हैं। विना द्रव्यके परिणाम होना असम्भव है। ऋजुस्त्र भले ही केवळ पर्यायोंको ही जाने, किन्तु द्रव्यका खण्डन नहीं करे।

#### कार्यकारणता चेति प्राह्मप्राहकतापि वा । वाच्यवाचकता चेति कार्यसाधनदूषणं ॥ ६३ ॥

व्यन्तित द्रव्योंको नहीं माननेपर बौद्धोंके यहां कार्यकारण माय अथवा प्राह्मप्राहक माव और वाष्यवाचक भाव मी कहां वन सकते हैं। ऐसी दशामें मठा कहा स्वकीय इट अर्थका साधन और-परपक्षका दूषण ये विचार वन सकेंगे ' पदार्थोंको काठान्तरस्थायी माननेपर ही कार्यकारण भाव बनता है। कुठाल, मृत्तिका अनेक क्षणोंतक ठहरेंगे, तभी घटको बना सकेंगे। क्षणमात्रमें नह होनेवाले तन्तु और कोरिया विचारे वक्षको नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान और क्षेयें प्राह्मप्राहक

मात्र या छेज और पानी भरे कछ तमें प्रश्वप्राह्म मात्र कुछ का छतक उनकी स्थिति माननेपर ही घटित हो पाता है तथा शद्ध और अभिनेयों वाच्यवाचक मात्र तभी वन सकता है जब कि शद्ध और पदार्थको कुछ का छतक तो अवस्य स्थिति मानी जाय । वक्ताके मुखप्रदेशपर ही निकळकर नष्ट हो जानेबाले शद्ध यदि श्रोताके कानमें ही न जायेंगे तो वक्ता शद्धका संकेत प्रहण नहीं कर सकता है । उन्हीं शद्धोंका साहस्य तो व्यवहारका छके शद्धोंने छाना होगा । वक्ताके द्वारा दिखाया गया अर्थ श्रोताकी आंख उठानेतक नष्ट हो जायगा तो ऐसे खणिक अर्थमें वाच्यता कैसे आसकती है ! उसकी तुम बीद विचारो । क्षणवर्ती शद्धोंने श्रोता कुछ भी नहीं समझ सकता है । वादी प्रतिवान दियोंके कुछ का छतक ठहरनेपर ही स्वयक्षताधन और परपक्षदृष्ण सम्मवते हैं, अन्यया नहीं ।

# लोकसंवृत्तिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः । कैवं सिश्चेचदाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ॥ ६४ ॥

तथा इस प्रकार द्वियका अवहव कर क्षणिक पक्षमें छोकिक व्यवहारसय और परमार्थ रूपसे सम्य ये कहां सिद्ध हो सकेंगे हैं जिसका कि आश्रय कर बौद्धोंके यहां बुद्धोंका घर्म उपदेश देना वन सके । अर्थात्—शस्तिवक कार्यकारणमात्र माने विना व्यवहारस्य और परमार्थस्यका निर्णय नहीं हो सकता है । वाष्यवाचक भाव माने विना सुगतका धर्मोपदेश कानी कौडीका मी नहीं है ।

## सामानाधिकरण्यं क विशेषणविशेष्यता । साध्यसाधनभावो वा काधाराधेयतापि च ॥ ६५ ॥

त्रिकालमें अन्वित रहनेवाले द्रव्यको माने त्रिना सामानाधिकरण नहीं बन सकता है। क्योंकि दो पदार्थ एक बस्तुमें ठहरें तब उन दोनें समान अधिकरणपना होय । सूक्ष्म, असाधारण, क्षणिंक-विशेषोंमें समानाधिकरणपना असम्मन है। और बोहोंके यहां विशेषण विशेष्यवना नहीं बन सकता है। कारण कि संयोग सम्मन्यसे पुरुषमें दण्ड ठहरे, तब पीले उनका विशेष्यविशेषण मान माना जाय, किन्तु जोहोंके यहां कोई पदार्थका कहीं आधार आधेयमान नहीं माना गया है। विशेष्यको अपने रंगसे रंग देनेवाले धर्मको विशेषण कहते हैं। ये सब कार्य क्षणमात्रमें कथमि नहीं हो सकते तथा बौह्योंके यहां साध्यसाधनमान अयत्रा आधारआधेयमान मी नहीं खटित हो पाते हैं। साध्यसाधनमानके किये व्यासिमहण, पक्षप्रक्तित ज्ञान, साहश्यप्रसिम्हान, व्यासिस्मरण, इनकी आवश्यकता है। क्षणिकमें ये कार्य घटित नहीं होते हैं। अवयवी, साधारण, काळान्तरस्थायी, पद्माओं आधारआधेयमान सम्यवता है। क्षणिक, परमाण, विशेषोंमें नहीं

संयोगो विषयोगो वा कियाकारकसंस्थितिः । साद्दर्यं वेसदृश्यं वा स्वसंतानेतरस्थितिः ॥ ६६ ॥ समुदायः क च पेत्यभावादिद्रव्यनिह्नवे । वंधमोक्षव्यवस्था वा सर्वथेष्टाऽप्रसिद्धितः ॥ ६७ ॥

निस्य परिणामी द्रव्यको नहीं स्थीकार करने पर बीद्धीके यह। संयोग सथवा विभाग तथा कियाकारककी व्यवस्था और सादस्य, बैसादस्य अथया स्वसंतान परसंतानोंकी प्रतिष्ठा एवं समुदाय कीर मरकर जन्म देना स्टब्स्प प्रेरयभाव या साधर्म्य आदिक कहां वन सर्फेंगे ! अथवा बन्ध, मीक्ष, की व्यवस्था केंसे कहां होगी ? क्योंकि सभी प्रकारोंसे इष्ट पदार्थीकी तुम्हारे यहां प्रसिद्धि नहीं हो रही है । अर्थात-परस्पर नहीं सर्भाको प्राप्त हो रहे स्त्रवक्षण क्षणिक परमाणस्रोंके ही माननेपर बौद्धोंके यहा सयोग नहीं बनता है, तब तो सयोगको नाशनेबाला गुण ( धर्म ) विभाग नहीं वन सकेगा । किया, कारककी व्यवस्था तो तभी बनती है, जबकि " जःयते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति " ये कियायें कुछ काछमें हो सकें । स्वतंत्रपना, बनायागयापना, असाधकतमपना, सम्प्रदानता, अपादानता, अधिकरणता ये क्षणिकपक्षमें नहीं सम्मवते हैं। श्वणिक वक्षमें अहमिद्रोंके समान सभी परमाणुर्वे न्यारे न्यारे राजा हैं । अतः यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, यह निर्णय करना क्षाणिकपक्षमें दुर्घट है । सभी क्षणिक परिणामोंको सर्वया मित्र मान-नेपर माद्रश्यका असन्मय है । वैसादर्शमें भी कुछ मिळना हो जानेकी आवश्यकता है, तभी विसद-जोंका मार्यवेसादस्य सम्बन्ध घटित होता है। मैंसा और बेलमें पशुपन, जीवपन या द्रव्यक्से साहस्य होनेपर ही वैसाहरूप शोमता है। छ्रुमण और रावणमें प्रतियोगित्व (शत्रुमाव) सम्बन्ध था। अपने त्रिकालनर्सी परिणामोंकी सन्तान और अन्य जीबोंकी सन्ताने तो अन्नेता द्रव्यके माननेपर ही घटित होती है, अन्यथा नहीं । और समुदाय तो अनेक क्षणोंका क्षंत्रीचत् एकीकरण करनेपर ही बनता है दैशिक समुदाय और कालिक समुदाय तो परिणामोंका कथंचित् एकीमाव माननेपर सम्मवता है तथा मरके जन्म तो वहीं छे सकेगा जो यहांसे बहातक अन्वित रहेगा । मरा तो कोई क्षण और किसी अन्य क्षणिक परिणामने नन्म के किया तो उसका प्रेत्यभाव नहीं माना जा सकता है । ऐसी दशामें पुण्य, पापके, मोग भी उसको नहीं मिछ सकेंगे। इसका अष्टसहस्रीमें अच्छा विचार किया गया है। क्ला प्रत्ययनाळे वान्य दो आदि क्रियाओं में न्यापनेवाले अन्वयी द्रन्यको बोछते हैं। तथा सधर्मापन मी क्षणिक मतमें नहीं प्रसिद्ध होता है । सर्वधा विभिन्न हो रहे विशेष पदार्थीमें समानता नहीं सम्मवती है। इसी प्रकार खणिक पक्षमें बन्ध, मोक्ष तत्त्वकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। सर्वथा क्षाणिकाचित्त मळा किससे बंध सकेगा ै नाशस्त्ररूप मोक्षको स्वामाविक माननेपर सम्यक्त

संहा, संहा, वाक्कार्य, कर्म, आदिक आठ हेतुओंसे मोक्ष मानना विरुद्ध पडता है। जो ही बंधा था उसीकी ही मोक्ष नहीं हो सकी। अतः बीद्धोंके यहां सभी प्रकारोंसे इष्ट पदार्थीकी प्रासिद्धि नहीं हो पाती है। हा, वास्तविक द्रव्य और पर्यार्थोंके मान छेने पर उक्त सभी व्यवस्था ठीक बन जाती है।

क्षणध्वंसिन एव वहिरंतश्च मावाः क्षणद्वयस्थाष्णुत्वेषि तेषां सर्वदा नाशानुषपत्तेः कौटस्थनसंगात् क्रमाक्रमाभ्यामर्थिकियाविरोधादवस्तुतापत्तेः । इति यो द्रव्यं निराकरोति सर्वथा सोत्रर्जुसत्राभासो हि गन्तव्यः नतीत्वितिक्रमात् । मत्यभिज्ञानमतीतिर्हि वहिरंतश्चैकं द्रव्यं पूर्वोत्तरपरिणापविते साध्यंती वाधविष्ठुरा प्रसाधितैव पुरस्तात् । तस्मिन् सति मतिक्षणिवनाशस्येष्टस्वान्न विनाशानुषपत्तिर्म भावानां कौटस्थापत्तिः यतः सर्वथार्थिकया विरोधात् अवस्तुता स्यात् ।

बौद्धींका मन्तव्य है कि सम्पर्भ बहिरंग अन्तरंग पदार्थ एक क्षण ही ठहरकर दितीय क्षणमें धंसको प्राप्त हो जानेवाळे हैं। यदि पदार्थीको एक क्षणसे अधिक दो क्षण भी स्थितिशील मान विया जायमा तो सदा उन पदार्थीका नाश हो जाना नहीं बन सकेगा. यानी कभी उनका नाश नहीं हो सकेगा'। जो दोक्षण ठहर जायगा वह तीसरे आदि क्षणोंमें भी टिकेगा । ऐसी दशा हो जानेसे परार्थोंके कुटस्थनित्यपनेका प्रसंग आयेगा। कुटस्य पक्ष अनुसार क्रम और अकामसे अर्थाक्रिया होनेका विरोध है । अतः अवस्तुपनका प्रसंग आजायमा । अर्थात्—'' द्वितीयक्षणवृत्तिष्वंसप्रतियोगित्वं स्निण-करने '' जिसकी दूसरे खणमें मृत्यु हो जाती है, वह क्षणिक है। सभी सम्दूत पदार्थ एक क्षणतक ही जीवित हो रहे हैं। दूसरें क्षणमें उनका समूलचूळ नाश हो जाता है। यदि दूसरे क्षणमें पदार्थका जीवन मान छिया जाय तो तीसरे, चौथे, पांचवें, क्षण आदि भी दूसरे, तीसरे, चौथे आदि क्षणोंकी अपेक्षा दूमरे क्षण हैं। अतः अनन्तकाळतक पदार्थ स्थित रहा आवेगा। कमी उसका नाश नहीं हो सकेगा ! जैसे कि ''आज नगद कल उधार'' देनेवालेको कभी उधार देनेका अवसर नहीं प्राप्त होता है। क्रूटस्य पदार्थमें अर्थाकिया नहीं होनेसे वस्त्रवकी व्यवस्था नहीं है। अतः पहिले पींछे कुछ मी अन्त्रय नहीं एखते द्वये सभी पदार्थ क्षणिक हैं। इस प्रकार कह रहा जो सीत्रान्तिक बौद्ध त्रिकाठान्वयी द्रव्यका खण्डन कर रहा है। आचार्य कहते हैं कि उसका वह ज्ञान समी प्रकारोंसे ऋजसूत्र नयामास नियमसे मानना चाहिय । क्योंकि बौद्धोंके मन्तव्य अनुसार पदार्थीको क्षणिक माननेपर प्रामाणिक प्रतीतियोंका अतिकामण हो जाता है । कारण कि प्रत्यमिज्ञान प्रमाण-स्वरूप प्रतिति हो बाधक प्रमाणोंसे रहित होती हुई अपने पहिले पीछे कालके पर्यायोंने वर्त रहे बहिरंग अन्तरंग एक द्रव्यको सधा रही हमने पहिले प्रकरणोंमें अन्छे प्रकार सिद्ध करा ही दी है। भावार्थ-स्थास, कोश, कुरा अ आदि वर्षायोंने मिटीके समान अनेक बहि भूत वर्षायोंने एक पुद्रस द्रव्य-पना व्यवस्थित है। तथा आगे पीछे काळोंमें होनेवाळे अनेक ज्ञान सुख इच्छा आदि पर्यायोंमें एक - अश्तरंग आरमा प्रच्य पुयरहा है। इस नित्यद्रच्यको जाननेवाळा वाधारहित प्रत्यिमञ्चान प्रमाण कहा जा चुका है। हां, उध्याधिक नय अनुसार उस अध्यत नित्य इच्यको मान जुकनेवर तो पर्यापाधिक नयसे मार्वोका प्रसिक्षण थिनाश होना हमें अभीए है। अतः थिनाशको आसिद्ध नहीं हुई, विनाशको मान छेनेवर परार्योके सार्या क्टरप्यनका प्रसंग नहीं आ पाता है, जिससे कि क्टरप्य पदाधेमें सभी प्रकारों अर्थिकिया हो जानेका थिरोध हो जानेसे अमस्त्यना आ जाता। अतः द्रव्यको नहीं निवारते हुये क्षणिक पर्यायोको थियय करनेवाळा अजुस्त्र नय है और सर्यथा निरन्यय क्षणिक परिणामोंको जाननेवाळा अञ्चस्त्र नयाभास है।

योपि च मन्यते परमार्थतः कार्यकारणभावस्याभावात्र ग्राह्यग्राहकभावो वाच्यवा-चकमावो वा यतो बहिरर्थः निध्धेत् । विज्ञानमात्रं तु सर्वभिदं त्रैषातुकमिति, सोपि चर्जु-स्त्राभासः स्वपरपक्षमावनदृपणाभावप्रमंगात् ।

जो मी योगाचार बोद्ध यों मान रहा है कि वास्तविक रूपसे विचारा जाय तो न सोई किसीका कारण है ओर कोई किसीका कार्य मी नहीं है । हमारे माई सीजान्तिकके यहा विषयको कारण ओर ज्ञानको कार्य माना गया है । किन्तु कार्यकारणमानके नहीं बननेसे प्राह्मप्राहक मान मी हम गुद्धस्थेदन देत्वादियों ये यहां नहीं बनता है और बाध्ययाचक मान मी हमारे यहां नहीं माना गया है । अससे कि बहिरंग अर्थोकी सिद्धि हो सके । यह सम्पूर्ण जगत् तो केवळ विद्यान स्वरूप है । कार्यकारणमान या प्राह्मप्राहक मान स्वरूप है । कार्यकारणमान या प्राह्मप्राहक मान स्वरूप विज्ञानमय है । शुद्ध विज्ञानके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है । इस प्रकार मान रहे योगाचा-रका वह विचार भी ऋजुस्त्र नयामास है । क्योंकि कार्यकारणमान आदिको बास्तविक माने विना स्वयक्षके साधन और परपक्षके दूवण देनेके अमावका प्रसंग हो जावेगा । ब्रेयक्रायक माननेपर और वाध्यवाचक माननेपर स्वयक्षिद्धि और परपक्षदूवणको वचन द्वारा समझा जा सकता है, अन्यया नहीं ।

कोकसंबृश्या स्वपसस्य साधनात् परपसस्य वाधनात् दृपणाददोप इति चेन्न, कोक-संबृत्तिसत्यस्य परमार्थसत्यस्य च प्रमाणनोसिद्धेः तदाश्रयणेनापि बुद्धानामधर्मदेशनादृपण-द्वारेण पर्मदेशनानुपपत्तेः ।

किश्वत छोकः व्यवहारसे स्वयक्षका साधन और परपक्षका वाधन हो जानेसे दूवण दे दिया जाता है। अतः कोई दोष नहीं है। अत आचार्य कहते हैं कि इन विज्ञानाहै तवादियों को यह तो नहीं कहना चाहिया। नयों कि छोकिक व्यवहारसे सत्य हो रहे और परमार्थकरपे सत्य हो रहे पदार्थकी तुम्हारे यहां प्रमाणोंसे सिद्धि नहीं हो सकी है। अतः उस छोकः व्यवहारका आश्रय करनेसे भी बुद्ध भगवानोंका अधर्म उपदेशके दूवणदारा धर्म उपदेश देना नहीं बन सकता है। अर्थात् धर्मका

उपदेश तभी सिद्ध हो पाता है, जब कि अधर्मके उपदेशमें दूषण उठाये जा सकें । ये सब वाध्य-वा वेक भाव माननेपर और छोकव्यवहारको सत्य माननेपर सध सकता है । अन्यया नहीं । और यों मान छेनेसे तो योगाचारके यहां हैतपनका प्रसंग आया ।

एतेन चित्राद्वैतं, संवेदनाद्वैतं, क्षणिकमित्यपि मननमृज्यस्त्राभासतामायातीत्युक्तं वेदितव्यं।

इस उक्त क्यनसे बौद्धोंका चित्राहित अथवा सम्बेदनाहैतको क्षाणिक मानना यह भी ऋजु-स्त्रामासपनेको प्राप्त हो जाता है, यह कह दिया गया समझ छेना चाहिये । अर्थात्—ज्ञानके नीलाकार, पीताकार, हरित आकार,क्षाणिकत्व आकार,विशेष आकार, इन आकारोंका पृथक् विवेचन नहीं किया जा सकता है। अतः स्वयं रुचती हुयी चित्रताको घारनेवाला यह चित्राहित ज्ञान है, ऐसा बाद मी जुनय है। प्राक्ष, प्राहक, सम्बित्ति इन तीनों विषयोंसे रहित साना जा रहा शुद्ध सम्बेदन अहैत मी ऋजुस्त्रका जुनय जान लेना चाहिये।

कि च सामानाधिकरण्याभानो द्रव्यस्योभयाधारभूतस्य निह्नवात् । तथा च क्रुतः ग्रद्धादेविक्षेष्यता क्षणिकत्वकृतकत्वादेः साध्यसाधनधर्मकळापस्य च तिह्रशेषणता सिध्येत् तद्सिद्धौ च न साध्यसाधनभावः साधनस्य पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वानुपपत्तेः । कल्पनारो-पितस्य साध्यसाधनभावस्येष्टेरदोष इति चेन्न, बहिर्यत्वकल्पनायाः साध्यसाधनधर्मा-धारानुपपत्तेः, क्षविद्ष्याधाराधेयतायाः संभवाभावात् ।

श्विषकवादी बौसेंके यहां दूसरे ये दोष भी आते हैं कि श्विणिक परमाणुरूप पक्षमें समान अधिकरणपना नहीं बनता है। क्योंकि दो परिणामोंके आधारमूत समानद्रव्यको स्वीकार नहीं किया गया है और तैसा होनेपर शब्द आदिका विशेष्यपना नहीं सिद्ध हो सकेगा। तथा क्षणिकत्व आदिक साध्य और कृतकत्व आदिक साध्य भूत प्रमीके समुदायको उन शद्ध आदि पक्षका विशेषणपना नहीं बन पावेगा और जब विशेष्यविशेषण भाव सिद्ध नहीं हो सका तो क्षणिकत्व और कृतकत्वमें साच्य, हेतु, पना नहीं बन सका। ऐसी दशामें हेतुके धर्म माने गये पश्चवत्वित्व और सपश्चसत्व नहीं सिद्ध हो पाते हैं। अर्थात—शद्ध (पक्ष) क्षणिक है (साध्य) कृतक होनेसे (हेतु) यहां अनुमान प्रयोगमें पद्ध विशेष्य होता है। साध्य और हेतु उसमें विशेषण होकर रहते हैं। हेतुमें पश्चवतित्व, सपश्चसत्व और विपक्षव्यावत्त्व ये तीन धर्म रहते हैं तथा पश्चमें रहनेकी अपेक्षा हेतु और साध्यका सामानाधिकरण्य है। असः हेतुमें उहरनेकी अपेक्षा प्रमासत्व, विपक्षव्यावत्ति इन तीनों धर्मोमें समानअधिकरणपना है। काळान्तरस्थायी सामान्य पदार्थ या द्रव्यक्ष माननेपर ही समानाधिकरण्यना बनता है, अन्यया नहीं। यदि बौद्ध यों कहें कि कल्यमासे आरोप कर छिया गया साध्यसाधन भाव हमको असीए है, अतः कोई दोप नहीं है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं

कहना । क्योंकि बहिरंग अर्थपनेकी कल्पनाको साध्यधर्म और साधनधर्मका आधारपेना नहीं बन सकता है । तुम्हारे यहां कहीं भी तो वास्तविक रूपसे आधार, आधेय, भावकी सम्मावना नहीं मानी गयी है । किचित् मुख्यरूपसे सिद्ध हो रहे पदार्थका अन्यत्र उपचार कर किया जा सकता है । सर्वथा कल्पितपदार्थ तो किसीका आधार नहीं हो सकता है । कोकमें पतनका प्रतिबन्ध करनेवाने वस्तुभूत पदार्थको किसीका आधार माना गया है । किल्पित थंमा सतखनी हवेकीके बोद्यको नहीं दाट सकता है । अतः क्षणिक पक्षमें आधार आधेयमाव नहीं बना ।

किं च, संयोगिविभागाभावो द्रव्याभावात् क्रियाविरहश्च ततो न कारकव्यवस्या यतः किर्चित्परमार्थतोऽर्थिक्रियाकारि वस्तु स्यात् । सहग्रेतरपरिणागाभावश्च परिणामिनो द्रव्य-स्यापह्ववात् । ततः स्वपरसंतानव्यवस्थितिविरोधः सहग्रेतरकार्यकारणानामत्यंतमसंभवात् । सम्रदायायोगश्च, सम्रदायिनो द्रव्यस्यानेकस्यासम्रदायावस्थापरित्यागपूर्वकसम्रदायावस्थाम् पाददानस्यापह्ववात् । तत एव न प्रेत्यभावः ग्रुभाग्नुभाग्नुष्ठानं तत्फळं च प्रण्यं पापं वंधो वा व्यवतिष्ठते यतो संसार्योक्षव्यवस्था तत्र स्यात् सर्वयापिष्ठस्यामितिद्रेः ।

कीर मी यह बात है कि बीहोंके यहां द्रव्य नहीं माननेसे संयोग और विमागका क्रमाव हो जाता है तया क्षणिक पक्षमें क्षियाका विरह है, तिस कारणसे क्रियाका अपेक्षा होनेवाळे कार-क्षोंकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। जिससे कि कोई वस्तु वास्तविकरूपसे अपेक्षियाको करनेवाळी हो जाती। तथा बौहोंके यहां परिणाम द्रव्यका अपक्ष (छिपाना) करनेसे सहश परिणाम (साइस्य) और विसदश परिणाम (बेसाइस्य) का अमाव हो जाता है और ऐसा हो जानेसे अपने पूर्व अपर संगोंके संतानकी व्यवस्थाका और दूसरोंके वित्तोंके सन्तानकी व्यवस्था कर देनेका विरोध आता है। क्योंकि सहश कार्य कारणों की विसहश कार्यकारणोंका तुम्हारे यहा अस्यन्त असम्भव है। ऐसी दशों सन्तानोंका सांकर्य हो जानेसे तुम स्वयं अपने डीळमें स्थिर हो रहे और असमुदाय अवस्थाका परिस्थामपूर्वक समुदाय अवस्थाको प्रहण कर रहे एक समुदायी द्रव्यका जान वृक्षकर छिपाव किया गया है। तिस ही कारण यानी एक अन्वेता द्रव्यक्षे नहीं स्वीकार करनेसे बौहोंके यहां मर कर जन्म छेना या ग्रुम, अग्रुम, कर्मोका अनुष्ठान करना अथवा उन ग्रुमाग्रुम कर्मोका फळ पुण्य, पाप, प्राप्त होना, तथैव उन पुण्य, पापका, आस्माके साथ वन्य हो जाना आदिकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे कि उस क्षणिक पक्षमें संसार और मोक्षकों व्यवस्था वन सके। सभी प्रकारों हे है रहे पदार्थोंकी प्रसिद्ध नहीं हो सक्षी है। अतः बौहोंके विचार कुनय हैं।

संवृत्या हि नेष्टस्य सिद्धिः संवृतेर्प्तपात्वात् । नापि परमार्थतः पारमार्थिकैकद्रव्यक्षिः द्भिपसंगात् तद्भावे तद्भुपपत्तेरिति परीक्षितमसक्वद्भियानंदिमहोदये । न्यावद्वारिक कल्पना करके तो तुम बौद्धोंके यहांइष्ट पदार्थकी सिद्धि नद्दां हो सकती है। क्योंकि संवृत्तिको झुठा माना गया है। और वास्तविकरूपसे भी तुम्हारे यहां इष्ट तस्बोंकी सिद्धि नद्दां हो सकती है। क्योंकि यों तो परमार्थभूत हो रहे एक अन्वित त्रिकाळवर्ती द्रव्यकी सिद्धि हो जानेका प्रसंग हो जावेगा। वस परिणामी अन्वेता द्रव्यको नहीं माननेपर तो वास्तविक इष्ट हो रहे धर्मीप-देश, साध्यसाधनमान, प्रेर्थमान, बन्ध, मोक्ष, आदि १ष्टपदार्थीकी सिद्धि नहीं हो सकेगी। इस सिद्धान्तकी हम हमारे बनाये हुवे ''विद्यानन्दमहोदय'' नामक प्रम्थमें कई बार परीक्षा कर चुके हैं। विशेष जिज्ञास्त्रकी उस प्रन्थका अध्ययन कर अपनी तृति कर छेनी चाहिये। यहां अधिक विस्तार नहीं किया जाता है।

#### शब्दनयमुपवर्णयति ।

चार अर्थ नयोंका वर्णन कर अत्र श्री विद्यानन्द स्नामी शब्दनयका सुमधुर वर्णन करते हैं।

## कालादिभेदतोर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत् । सोत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ॥ ६८ ॥

जो नय काल, कारक, लिंग आदिके भेदसे अर्थके भेदको समझा देता है, वह नय यहां शब्दकी प्रधानतासे शब्दनय कह दिया गया है । अर्थात्—शब्दके वाष्य अर्थका लक्ष्य रखते हुये अर्थका यह नय शब्दनय है। पहिलेके चार नयोंकी दृष्टि शब्दके वाष्य अर्थका लक्ष्य रखते हुये नहीं थी। '' शब्दप्रधानो नयः शब्दनयः ''।

काळकारकाळिगसंख्यासाधनोषग्रहभेदाद्भित्रमधं शवतीति शब्दो नयः शब्दमधान-त्वादुदाहृतः । यस्तु व्यवहारनयः काळादिभेदेष्यभित्रमर्थमभिषेति तमनुद्य दृषयन्नाह ।

मृत, मिवण्यत्, वर्तमान, काल या कर्म, कर्त्ता, कारण, आदि कारक अथवा ली, पुम, नपुंसकिलिंग, तथा एक यचन, दिवचन, बहुवचन संल्या और अस्मद् युग्मद् अन्य पुरुषके अनुसार उत्तम, मध्यम, पुरुष संज्ञाओंका साधन एवं प्र, परा, उप, सम् आदि उपसर्ग, इस प्रकार इन काल आदिके मेदोंसे जो नय मिन अर्थको चिल्लाता हुआ समझा रहा है, यों यह शब्दनयका निरुक्तिने अर्थ कव्य हो जाता है। शब्दकी प्रधानतासे शब्दनय कहा गया है। और इसके पूर्वमें जो व्यवहारनय कहा गया है, वह तो काल, आदिके मेद होनेपर भी अभिन अर्थको समझानेका अभिपाय रखता है। उस व्यवहार नयको अनुवाद कर श्रीविधानन्द स्वामी द्वित कराते हुये स्पष्ट कथन करते हैं।

विश्वदृश्वास्य जनिता सृनुरित्येकमादृताः । पदार्थं कारुभेदेषि न्यवहारानुरोधतः ॥ ६९ ॥ करोति कियते पुष्यस्तारकऽऽपोंऽभ इत्यपि । कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदेपि च परे जनाः ॥ ७० ॥ एहि मन्ये रथेनेत्यादिकसाधनभिद्यपि । संतिष्ठतावतिष्ठेतेत्याद्यपग्रहभेदने ॥ ७१ ॥ तन्न श्रेयः परीक्षायामिति राद्धः प्रकारायेत् । कालादिभेदनेप्यर्थाभेदनेतिप्रसंगतः ॥ ७२ ॥

विश्वं दृष्टवान् इति विश्वदृश्या, जो सम्पूर्ण जगत्को पहिन्ने देख चुका है, वह विश्वदृश्या फहा जाता है। जिनता यह " जनी प्रादुर्भावे " घातुके छुटू छकारका मिवण्यकाकका न्यंजक क्रप है । भूतकाळतुम्बन्धी विश्वदश्त्रा और मविष्यत्काळसम्बन्धी जनिताका समानाधिकरण होकर अन्वय हो जाना विरुद्ध है । किन्तु व्यवहारके अनुसार काल्मेद होनेपर भी इस छिद्धार्थ राजाके " विश्वको देख जुका पुत्र होगा " इस प्रकार एक ही पदार्थका सादर प्रहण किया जा जका है । मावार्ध-ज्यवदारनय विश्वदस्या और जनिता पर्दोका सामानाधिकरण्य कर एक अर्ध जोड देती है। इसमें विशिष्ट चमस्कारके अर्थको निकालना व्यवहारनयको अमिप्रेत नहीं है । जो ही बिह्बं हृक्य-तिका अर्थ है, वहीं विश्वदश्वाका अर्थ बटित हो जाता है। न्यारे न्यारे काळींका विशेषण कग जानेसे अर्थमें मेद नहीं हो जाता है। तथा " देवदत्तः कटं करोति " देवदत्त चटाईको जुनता हे और " देवदत्तेन कट: त्रियते " देवदत्त करके चटाई जुनी जा रही है, यहा स्वतंत्रता और पराधीनताका भेद होते द्वये भी व्यवहारनय उक्त दोनों वाक्योंका एक ही अर्थ माने द्वये है। कर्ता-कारक और कर्मकारक मेदसे अर्थका मेद नहीं हो जाता है। तथा एक व्यक्ति पुष्पनक्षत्र, और तारका अनेक व्यक्ति, इस प्रकार एक अनेक या पुंहिंग, खीकिंगका, मेद होनेपर मी दूसरे मनुष्य यहां अर्थमेद नहीं मानते हैं। ऐसे ही " आप " यह शद्ध बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और " अम्मः " शद्ध एकवचन है नपुंसकार्किंग है । ये दोनों शब्द पानीको कहते हैं। यहां मी किंग और संख्याके भेद होनेपर भी अनेक मनुष्प व्यवहार नयके अनुसार अर्घमेदको नहीं मानते हैं । तथा '' ये बालक इचर आओ '' तुम यह समझते होंगे कि में रथपर चढकर जाऊंगा, किन्तु अब तुम समझो कि में नहीं जा सर्कृगा । तुम्हारा पिता चळा गया। (तेरा बाप मी कमी गया था 2), ऐसे उपहासके प्रकरणपर मध्यमपुरुषके स्थानपर उत्तमपुरुष और उत्तमपुरुषके स्थानपर मध्यमपुरुष हो जाता है। मध्यमपुरुष "मन्यसे के स्थान पर उत्तमपुरुष "मन्ये "हो गया है और यास्यामि के स्थानपर यास्यित हो गया है। यहां साधनका मेद होनेपर मी व्यवहार-

नय की अपेक्षा कोई अर्थमेद नहीं माना गया है । " मन्यसे, यास्पामि " का जो अर्थ निकळता है, वही " मन्ये " " पास्पिस " का अर्थ है । किन्तु शब्दनयके अनुसार दूसरेके मानसिक विचारोंका अनुवाद करनेमें या हंसीमें ऐसा परिवर्तन हुआ है । व्याकरणमें युष्मत्, अस्मत् का ही बदळना कहा है, प्रथम पुरुषका भी सम्भन जाता है। देखिये, एक मिन्न दूसरेसे कह रहा है कि वह तीसरा देवदत्त मनमें विचारता होगा कि में रथमें बैठ कर जाऊंगा, किन्तु नहीं जायगा उसका पिता गया। ' एतु मन्ये रथेन यास्पित यातस्ते पिता ' यहां मन्यतेके स्थानपर मन्ये और यास्पिकि बदछे यास्पित हो सकता है । किन्तु इसका निषेत्र कर दिया है। तथा " समनप्रविभ्यः स्थः " इस स्त्रेसे आत्मने पद करनेपर संतिष्ठेत, अनित्रेष्ठत, प्रतिष्ठेत, या संहरति, विहरति, परिहरति, आहरति, यहां उपसर्गोंके भेद होनेपर मी स्थूळबुद्धि व्यवहारियोंके यहां एक ही अर्थ सगझा जा रहा है। " उपसर्गोंक भेद होनेपर मी स्थूळबुद्धि व्यवहारियोंके यहां एक ही अर्थ सगझा जा रहा है। " उपसर्गोंक भेद होनेपर मी स्थूळबुद्धि व्यवहारियोंके यहां एक ही अर्थ सगझा जा रहा है। " उपसर्गोंक भेद होनेपर मी स्थूळबुद्धि व्यवहारियोंके यहां एक ही अर्थ सगझा जा रहा है। " उपसर्गोंक के वे जाव्य नहीं होना चाहते हैं। किन्तु ये उक्त प्रकार उनके मन्तव्य परीक्षा करनेपर श्रेष्ठ नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार चाहते हैं। किन्तु ये उक्त प्रकार उनके मन्तव्य परीक्षा करनेपर श्रेष्ठ नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार चाहते माना जायगा तो अतिप्रसंग हो जावेगा। द और तुम या आहार और परिहार, पञ्चते, पठामि इस्पिदिके प्रसिद्ध हो रहे मिन्न मिन्न अर्थोंके एक हो जानेसे जगत्में अनर्य हो जावेगा। समर्थ भी व्यर्थ हो जावेगा।

ये ६ वैयाकरणन्यवहारनयानुरोधेन 'धातुसंबंधे प्रत्यया' इति स्त्रमारभ्य विश्वहश्वास्य पुत्रो जनिता भावि कृत्यमासीदित्यत्र कालभेदेण्येकपदार्थमादता यो विश्वं हक्ष्यति
सोस्य पुत्रो जनितेति भविष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदोभिमतः तथा न्यवहारदर्शनादिति ।
तन्न श्रेयः परीक्षायां मृकसतेः कालभेदेण्यर्थस्याभेदेऽतिमसंगात् रावणशंखचक्रवर्तिनोरप्यतीतानागतकालयोरेकत्वापत्तेः । आसीद्रावणी राजा शंखचक्रवर्ती भविष्यतीति श्रद्धयोभैन्नविषयत्वानैकार्थतेति चेत्, विश्वहश्वा जनितेत्यनयोरपि मा भृत् तत एव । न हि
विश्वं दृष्टवानिति विश्वदृश्वेतिशद्धस्य योर्थोतीतकालस्याप्यनागतत्वाध्यारोपादेकार्थताभिमेतेति
चेत्, तर्हि न परमार्थतः कालभेदेण्यभिन्नार्थन्यवस्था ।

जो भी कोई पण्डित व्याकरणशास जाननेवाळोंके व्यवहारकी नीतिके अनुरोधसे यों अर्थ मान बैठे हैं, इकारार्ध प्रकियाके '' धातुम्बन्धे प्रत्ययाः '' धातुके अर्थोंके सम्बन्धमें जिस काळमें जो प्रत्यय पूर्व सूत्रोंनें कहे गये हैं, वे प्रत्यय उन काळोंने अन्य काळोंमें भी हो जाते हैं, इस सूत्रका आरम्भ कर विश्वको देख जुकतेवाळा पुत्र इसके होगा या होनहार जो कर्तव्य होने-घाळा था वह होगया, चार दिन पीछे आनेवाळी चतुर्दशी एक तिथिका क्षय हो जानेसे तीन दिन

पीछे ही आगई. ऐसे इन प्रयोगोंमें काळमेद होनेपर भी एक ही वाच्यार्यका वे पण्डित आदर कर मान बैठे हैं। जो सम्पूर्ण जगत्तको देखेगा वह प्रसिद्ध पुत्र इस ( महासेन राजा ) के होगा. इस प्रकार मविष्यमें होनेवाळे काळके साथ अतीतकाळका अभेद मान ळिया गया है। क्योंकि स्थूळ बुद्धि-वार्कोकी मातृमाषामें तिस प्रकारका व्यवहार हो रहा देखा जाता है। प्रसने किसी मृत्यको द्वितीयाके दिन आज्ञा दी की एकादशीको तुम दूसरे गावको जाना, वहा ढाक्क भोंका प्रम्बध करना है। अपने कुट्न्बमें ही रहते हुये भृत्यको प्रामान्तरको जाना लमीष्ट नहीं था । यह नौमीको विचारता है कि अरे. बहुत शीव्र परसों हि एकादशी हो गई खेद है। " श्रियः पतिः श्रीमृति शामितं जगद जग-निवासी वसुदेव सद्भित । वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भागसुवं सुनि हरिः" इत्यादि स्पर्कापर वसन् (वर्तमानकाळ) और ददर्श (भतकाळ) के भेद होनेपर मी एक अर्थकी संगति कर दी गयी है। अब शब्दनयका आश्रय कर आचार्य महाराज कहते हैं कि परीक्षा करनेपर वह वैगाकरणोंका मन्तव्य श्रेष्ठ नहीं ठहरता है. इसमें मूळसिद्धान्तकी क्षति हो जाती है । यदि काळका मेट होनेपर मी अर्थका मेद नहीं माना जावेगा तो अतिप्रसंग दोष होगा। अतीतकाळसम्बन्धी रावण और मविष्य कालमें होनेवाले शंख नामक चक्रवर्तीका एकपना प्राप्त हो जावेगा । अर्थात्-रावण और चक्रवर्ती दोनों एक व्यक्ति बन बैठेंगे । कोई इस प्रसंगका यों वारण करना चाहता है कि रावण राजा पूर्वकाळमें हुआ था और शंखनामक चक्रवर्ती मविष्यकाळमें होगा । इस प्रकार दो शन्दोंकी मिल मिल अर्थों में विश्वयता है। इस कारण दोनों राजा एक व्यक्तिरूप अर्थ नहीं पाते हैं। आचार्य कहते हैं कि यों कहनेपर तो प्रकरणमें विश्वदया (मृतकाष्ट ) और जानेता (मिविष्य-काळ) इन दो शब्दोंका मी तिस ही कारण यानी मिन मिन अर्थको विषय कर देनेसे ही एक अर्थपना नहीं होओ । कारण कि देखो जो सबको देख चुका है, ऐसे इस विश्वद्या शन्दका जो अर्थ भूतकाळ सम्बन्धी पुरुष होता है, वह मधिष्यकाळ सम्बन्धी उत्पन्न होवेगा, इस जिनता शन्दका अर्थ नहीं है। मिविष्यक्षाळमें होनेवाळे पुत्रको अतीतकाक सम्बग्धीपन-मा विरोध है। जैसे कि स्वर्ग और पाताक्के कुछावे नहीं मिलाये जा सकते हैं, उसी प्रकार कोई भी पुत्र एक टांग चिर अतीतकाळ की नावपर सीर दूसरी टागको मविष्यकाळकी नावपर घरकर नहीं जन्मता है। किर भी यदि कोई यों कहें कि भूतकालमें मधिष्यकालपनेका अध्यारोप करनेसे दोनों शब्दोंका एक अर्थ अमीष्ट कर लिया गया है, तब तो इम कहेंगे कि कालमेद होनेपर मी वास्तविकरूपसे अर्थोके अमेदकी व्यवस्था नहीं हो सकी। वस, यही तो शब्दनयद्वारा हमें समझाना है। मिर्च दक्ष्पति सोऽस्य पुत्रो जनिता इसके सरक अर्थसे विश्वदक्षास्य पुत्रो जनिता इसका अर्थ चमत्कारक है। "तुम पटोगे और में तुमको देखूंगा" इसकी अपेक्षा पट चुके हुये तुमको में देखूंगा, इसका अर्थ विकक्षण प्रतीत हो रहा है। घोडेसे चमत्कारसे ही सावङ्कारता आ जाती है। साहित्य कळामें और क्या रक्या है ! प्रकृष्ट विद्वान् तो ''शाक्षेप्र श्रष्टाः कवयो मवन्ति'' ऐसा फद्दा करते हैं।

तथा करोति क्रियते इति कारकयोः कत्रकर्पणोर्भेदेष्यभिन्नपर्धत एवाद्रियंते स एव करोति किंचित् स एव क्रियते केनचिदिति प्रतीतेरिति । तदपि न श्रेयः परीक्षायां । देवदचः कटं करोतीत्पत्रापि कर्तृकर्पणोर्देवदत्तकटयोरभेदमसंगात् ।

तिस ही प्रकार वे वैयाकरण जन "करोति" इस दशाणीके प्रयोगकी संगतिको करनेवाले कर्ता कारक स्नार किया जाय जो इस प्रकार कर्म प्रक्रियाके पद की संगति रखनेवाले कर्मकारक
इन दो कारकोंका मेद होनेपर भी अभिन अर्थका आदरपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। देवदत्त किसी
अर्थको कर रहा है, इसका जो हि अर्थ है और किसी देवदत्त करके कुछ किया जाता है, इसका
भी वही अर्थ है, ऐसी प्रतीति हो रही है। इस प्रकार वैयाकरणोंके कहनेपर आचार्य कहते हैं कि
परीक्षा करने पर वह भी श्रेष्ठ नहीं ठहर पायेगा। क्योंकि यों कर्ता और कर्मके अमेद माननेपर
तो देवदत्त चटाईको रचता है। इस स्थलमें भी कर्ता हो रहे देवदत्त और कर्म बन रहे चटाईको
अमेद हो जानेका प्रसंग हो जावेगा। अतः स्वातंत्र्य या परतंत्रताको पुष्ट करते हुई यहां भिन भिन्न
अर्थका मानना आवश्यक है।

तथा पुष्पस्तारके (का इ) त्यत्र व्यक्तिभेदेषि तत्कृतार्थमेकमाद्रियंते,िकंगमुशिष्यं कोका-श्रयत्वादिति । तदिष न श्रेयः, पटकुटीत्यत्राषि पटकुट्योरेकत्वप्रसंगात् तर्छिगभेदाविशेषात् ।

तिसी प्रकार वे वैयाकरण पुष्पनक्षत्र तारा है, यहां व्यक्तियां या किंगके मेद होनेपर मी उनके द्वारा किये गये एक ही अर्थका आदर कर रहे हैं। कई ताराओंका मिळ कर बना एक पुष्पनक्षत्र माना गया है। तथा पुष्प शह पुछिंग है, और तारका शह लीकिंग है। किर मी दोनोंका अर्थ एक है। उन व्याकरणवेत्ताओंका अनुमन है कि किंगका विवेचन कराना शिक्षा देने योग्य नहीं है। किसी शह के लिंगका नियत करना लोकके आश्रय है। लोकमें अग्नि शह लिंगिया कहा जाता है। किन्तु शालमें पुछिंग है, विधि शह का मी यही हाळ है। इंग्रेजीमें चंद्रमाको लीकिंग कहा जाता है। एक ही खीकों कहनेवाले दार खी, कल्ल, शह न्यारे लिंगोंको घार रहे हैं। आग्रधिवेशको कहनेवाल शक्ति शह लिंगिक है। अर्थ शाल्य न्यां किंगोंको घार रहे हैं। आग्रधिवेशको कहनेवाल शक्ति शह लिंगिक है। क्यांकि व्यक्ति या लिंगका मेद होनेपर मी यदि अर्थमें मेद नहीं माना जायगा तो पुछिंग पट और जीकिंग घटिया या झोंपडी यहा मी पट और कुटीके एक हो जानेका प्रसंग हो जायगा। क्योंकि उन शब्दोंके लिंगका मेद तो अन्तररहित है, यानी जैसा पुष्य और तारकामें लिंगका मेद है। फिर इनका एक अर्थ क्यों नहीं मान लिया जाये।

तयापोंम इत्यत्र संख्याभेदेष्येक्रमर्थे जळाख्यमाहताः संख्याभेदस्याभेदकत्वात् गुर्वोदिवदिति । तदिप न श्रेयः परीक्षायां । घटस्तंतव इत्यत्रापि तथाभावानुषंगात् संख्या-भेदाविशेषात् । तिसी प्रकार वे वैयाकरण " आप: " इस लीकिंग बहुवचन शब्द और " अम्म: " इस नंपुंसकिंक एक वचन शब्द यहां संख्या मेद होनेपर एक जल नामक अर्थका आदरण कर बैठ गये हैं। उनके यहा संख्याका मेद अर्थका मेदक नहीं माना गया है, जैसे कि गुरु, साधन आदि में संख्याका मेद होनेपर अर्थ मेद नहीं है। अर्थात्—" छोष्टेष्टिकापाषाणः गुरुः " मृत्तिकादण्ड- कुलालाः घटसाधनं" " अन्नप्राणाः " " गुरुवः सन्ति " यहां संख्या मेद होनेपर मी अर्थमेद नहीं है। एक गुरु व्यक्तिको या राजाको बहुवचनसे कहा जाता है। इसपर आचार्य कहते हैं कि वह वैयाकरणोंका कथन मी परीक्षाको कसीटीपर श्रेष्ट नहीं उत्तरता है। देखो, यों तो एक घट और अनेक तंतुयें यहां भी संख्याके मेदसे तिस प्रकार एकपन हो जानेका प्रसंग होगा। क्योंकि संख्या का मेद " आप: " और " जळ " के समान घट और तंतुओं एकसा है। यहां वहां कोई विशेषता नहीं है। किन्तु एक घट और अनेक तंतुओंका एक अर्थ किसीने भी नहीं स्वीकार किया है। अतः शब्दनय संख्याका मेद होनेपर अर्थके मेदको व्यक्तस्पसे वता रहा है।

एहि मन्ये रथेन यास्यिस न हि यास्यिस स यातस्ते पिता इति साधनभेदेपि पदार्थमभिन्नमाहताः " महासे मन्यवाचि युष्तन्यन्यतेरस्मदेशवच " इति वचनात् । तदिप न श्रेयः परीक्षायां, अहं पचामि त्वं पचसीत्यत्रापि अस्मग्रुष्तत्साधनाभेदेण्येकार्यत्व मसंगात् ।

हे विद्यक, इघर आओ, तुम मनमें मान रहे होगे कि में उत्तम रथ द्वारा मेडेमें जाऊंगा किन्तु तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा पिता भी गया था ' इस प्रकार यहां साधनका मेद होनेपर भी वे व्यवहारी जन एक ही पदार्थको आदर सिहत समझ चुके हैं। ऐसा व्याकरणमें सूत्र कहा है कि जहां बढिया हंसी करना समझा जाय वहा " मन्य" धातुके प्रकृतिमृत होनेपर दूसरी धातु-ओंके उत्तम पुरुषके बदछे मध्यम पुरुष हो जाता है। और मन्यति धातुको उत्तम पुरुष हो जाता है, जो कि एक अर्थका वाचक है। किन्तु वह भी उनका कथन परीक्षा करनेपर अर्धुत्तम नहीं घटित होता है। क्योंकि यों तो मैं पका रहा हूं, त् पचाता है, इत्यादिक स्थळोंमें भी अस्मद और युष्पत् साधनके अमेद होनेपर भी एक अर्थपनेका प्रसंग होगा।

तथा " संतिष्ठते अवतिष्ठत " इत्यत्रोपसर्गभेदेष्यभित्रमर्थमादता उपसर्गस्य धारव-र्थमात्रद्योतकत्वादिति । तदिप न श्रेयः । तिष्ठति प्रतिष्ठत इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोर-भेदमसंगात् । ततः काळादिभेदाद्धित्र एवार्थोऽन्यथातिप्रसंगादिति ग्रद्धनयः प्रकाश्चयति ।

तिसी प्रकार संस्थान करता है, अवस्थान करता है, इत्यादिक प्रयोगोंमें उपसर्गके भेद होनेपर मी अमिल अर्थको पकड बैठे हैं। वैयाकारणोंकी मनीषा है कि धातुके केवळ अर्थका ही बोतन करनेवाळे उपसर्ग होते हैं। किया अर्थके वाचक धातुएं हैं, उसी अर्थका उपसर्ग बोतन कर देते हैं। उपसर्ग किसी नवीन अर्थके वाचक नहीं हैं। इस प्रकार उनका कहना भी प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि यों तो ठहरता है और प्रध्यान (गमन) करता है, इन प्रयोगों में भी स्थितिकिया और गमनिक्रियाके अभेद हो जानेका प्रसंग होगा। तिस कारणसे यह सिद्धान्त करना चाहिये कि काल, कारक, संख्या, आदिके भेद हो जानेसे शहोंका अर्थ भिन ही हो जाता है। अन्यथा यानी ऐसा नहीं मानकर दूसरे प्रकारसे मानोगे तो अतिप्रसंग हो जायगा। अर्थात्—पण्डितमन्य, पण्डितं-मन्य या देवानां प्रिय, देवप्रिय, आदिमें भी भेद नहीं हो सक्षेगा। किन्तु ऐसे स्थळोंपर मिन मिन्न अर्थ है। इस बातको शहनय प्रकाशित कर देता है, यह समझो।

### तज्ञेदेप्यथीभेदे द्वणांतरं च दर्शयति ।

उस शहके मेद होनेपर भी यदि अर्धका भेद नहीं माना जायगा तो अन्य भी अनेक दुषण आते हैं। इस रहस्यको श्री विद्यानन्द आचार्य दिखळाते हैं।

## तथा कालादिनानात्वकल्पनं निःप्रयोजनम् । सिद्धं कालादिनैकेन कार्यस्येष्टस्य तत्त्वतः ॥ ७३ ।।

तिस प्रकार माननेपर यह बडा दूषण आता है कि छकारों में या क़दन्तमें अथवा छीकिक बाक्य प्रयोगों में काछ, संख्या आदिके नानापनकी कल्पना करनेका प्रयोजन कुछ नहीं सिद्ध हो पाता है। एक ही काछ या एक ही उपसर्ग आदि करके बास्तविकरूपसे अमीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जायगी।

काकादिभेदादर्थस्य भेदोस्त्विति हि तत्परिकल्पनं प्रयोजनवन्नान्यथा स च नास्तीति निःभयोजनभेव तत् । कि चः-

कारण कि काल, कारक, लिंग आदिके भेदसे यदि अर्थका भेद ठहराओ, तब तो उन काल आदिका समी ढंगोंसे कल्पना करना प्रयोजनसिंदत हो सकेगा, अन्यया नहीं। किन्तु व्यवहार नयका आलम्बन करनेवालेके यहां वह अर्थभेद तो नहीं माना गया है। इस कारण वह काल आदिके नानापनकी कल्पना करना प्रयोजनरिंदत ही है, दूसरी बात एक यह मी है सो सुनो।

### कालाद्यन्यतमस्येव कल्पनं तैर्विधीयतां । येषां कालादिभेदेषि पदार्थेकत्वनिश्रयः ॥ ७४ ॥

जिन वैयाकाणोंके यहां काल, कारक आदिके भेद होनेपर भी पदार्थके एकपनेका निर्णय हो रहा है। पर्वते नसति, पर्वतमधिवसति इन दोनोंका अर्थ एक ही है। दार और अवकाका एक ही अर्थ है। उन व्यवहारियों करके अनेक काल, कारक, लिंग, आदिमें से किसी एक ही कालकी. या कारक आदिकी कल्पना कर छेनी चाहिये। तीन काल, छह कारक, तीन िंग, प्र, परा, आदि अनेक उपर्सग क्यों माने जा रहे हैं। शब्द कत और अर्थकृत गौरव क्यों टादा जा रहा है कित: शब्द शिक्त के अनुसार परिशेषमें उनको अर्थमेद मानना आवश्यक पडेगा। पर्वतके उत्पर सामान्य पियकके समान निवास करनेपर पर्वतमें निवास कहा जाता है। और पर्वतके उपर अधिकार कर पर्वतका आक्रमण करते हुये वीरतापूर्वक जो पर्वतके उपर निवास किया जाता है, वहां " उपान्वच्याङ् वसः " इस सूत्रसे आधारकी कर्म संज्ञा होकर दितीया हो जाती है। विनीत, निर्वल, सुकुमार लीके लिये अवला शह आता है। तथा पुरुवार्य रखनेवाळी और अवसरपर दुर्शको हथाखंडे जगानेवाळी जी के लिये दार शह प्रयुक्त किया जाता है। गिळका मेद, कारकका मेद, उपसर्ग आदिकका मेद वर्ष्य नहीं पढता है।

काक्रभेदेष्यभिन्नार्थः । काळकारकाँळगसंख्यासाधनमेदेभ्यो भिन्नोऽर्थो न भवतीति स्वक्रचिमकाञ्चनमात्रं । काळादिभेदादिन्नोर्धः इत्यत्रोपपत्तिमावेदयति ।

कालके मेद होनेपर भी अर्थ अभिन ही है, काल, कारक, लिंग, संख्या, साधनके मेद हो जानेसे अर्थभिन नहीं हो पाता है। इस प्रकार वैयाकरणोंका कथन केयल अपनी मनमानी रुचिका प्रकाश करना है। वस्तुतः विचारा जाय तो काल आदिके मेदसे अर्थमें भेद हो नाता है। इस विषयमें प्रन्यकारु युक्तिको स्वयं निवेहन करें देते हैं, सुनिये।

## शद्धः कालादिभिर्भिन्नाभिन्नार्थपतिपादकः । कालादिभिन्नशद्धत्वात्ताद्दिसद्धान्यशद्धवत् ॥ ७५ ॥

शद्ध (पक्ष ) काळ, कारक, आदिकों करके मिन मिन अर्थका प्रतिपादन कर रहा हैं। (साध्य ) क्योंकि वे काळ, उपसर्ग आदिके सम्बन्धसे रचे गये मिन मिन प्रकारके शद्ध हैं। (हेतु) जैसे कि तिस प्रकारके सिद्ध हो रहे अन्य घट, पट, इन्द्र पुस्तक आदिक शद्ध विचारे मिन मिन अर्थोंके प्रतिपादक हैं। (इष्टान्त )

सर्वस्थ काळादिभिन्नश्रद्धस्याभिन्नार्थमतिपादकत्वेनाभिमतस्य विवादाध्यासितत्वेन पक्षीकरणात्र केनचिद्धेतोर्व्यमिचारः । ममाणवाधित पक्षः इति चेन्न, काळादिमिन्नश्रद्ध-स्याभिन्नार्थत्वग्राहिणः ममाणस्य भिन्नार्थग्राहिणा प्रमाणेन वाधितत्वात् ।

वैयाकरणोंने काळ, कारक, आदिसे भिन हो रहे जिन शब्दोंको अमिन अर्थका प्रतिपादक-पने करके अमीह कर रखा है, उन विवादमें प्राप्त हो रहेपन करके सभी शब्दोंको यहां अनुमान प्रयोगमें पक्षकोटिम कर ठिया गया है। अतः किसी भी शब्दकरके हमारे हेतुका व्यभिचार दोप नहीं हो पाता है। यदि कोई यों कहे कि आपका प्रतिज्ञारूपी पक्ष तो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणोंसे बाधित है। कृत राज्य या कृतक राज्य, कार्म, कार्मण, देव, देवता, जानिति, विजानाति, आदिमें राज्योंके मेद होनेपर सी अर्थभेद नहीं दीखता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, क्योंकि काळ आदिके योगसे मिन हो रहे राज्यके अभिन अर्थपेनेको प्रहण करनेवाळे प्रमाण (ज्ञान) की उनका मिन भिन अर्थको प्रहण करनेवाळे प्रमाण (ज्ञान) की उनका मिन भिन अर्थको प्रहण करनेवाळा प्रमाण करके बाधा प्राप्त हो जाती है। अर्थात्—काळ आदिके मेद होनेपर पर मिन मिन अर्थको प्रहण करनेवाळा प्रमाण उस अभिन अर्थप्राही ज्ञानका बाधक है। जो स्वयं बाध्य होकर सर चुका है, वह दूसरोंका बाधक क्या होगा है किये गये पदार्थको कृत कहते हैं। अपनी उत्पत्तिमें अन्य कारणोंके व्यापार की अपेक्षाको रखनेवाळे मावको कृतक कहा गया है। स्वाधिक का प्रमाणक करना तिस प्रकारके राज्योंकी प्रसिद्ध अनुसार समझनेवाळे वादिके प्रति व्यर्थ नहीं है। दूसरे ढंगोंसे काधव कर उत्तारण करनेसे उस वादीको संतोष नहीं हो सकता है। देवकी अपेक्षा देवता राज्य अधिक अर्थको ळिये हुये है।

#### समभिरूढिमदानीं न्याचष्टे ।

शब्दनयका विस्तारके साथ वर्णन कर श्री विद्यानन्दस्वामी अब ऋमप्राप्त समिकित्व नयका व्याख्यान करते हैं।

## पर्यायरान्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात् । नयः समभिरूढः स्यात् पूर्ववचास्य निश्चयः ॥ ७६ ॥

पर्यायवाची अनेक शन्दों के मेद करके मिन भिन्न अर्थका अधिरोह हो जानेसे यह नय समिमिल्ट हो जाता है। पूर्वके समान इसका निश्चय कर देना चाहिये। अर्थात्—न्यवहार नयकी अपेक्षा शन्द नयदारा गृहीत अर्थमें जैसे मिन अर्थपना साधा है, उसी प्रकार शन्दनयसे समिमिन्ट नयके मिन होनेका विचार कर देना चाहिये।

विश्वदृश्वा सर्वदृश्वित पर्यायभेदेषि श्रद्धोऽभिन्नार्थमाभिप्रैति भविता भविष्यतीति च कालभेदाभिमननात् । क्रियते विधीयते करोति विद्धाति पुष्यस्तिष्यः तारकोद्धः आपो वाः अंभः सक्तिक्रमित्यादिपर्यायभेदेषि चाभिन्नमर्थे श्रद्धो मन्यते कारकादिभेदादेवार्थभे-दाभिमननात् । समभिरूदः पुनः पर्यायभेदेषि भिन्नार्थानभिष्यति । कथं १

विश्वको देख चुका, सबको देख चुका, या जल, सिक्रिल, वारि अथवा छी, योषित, अबला, नारी, आदिक पर्यायवाची शहोंके मेद होनेपर मी शद्ध नय इनके अर्थको अभिन मान रहा है। मितता ( छट्) और मिविष्यति ( लृट्) इस प्रकार पर्यायमेद होनेपर मी कालका मेद नहीं होनेसे शद्धनय दोनोंका एक ही अर्थ मान बैठा है। तथा किया जाता है, विधान किया जाता

है। इन दोनोंका अर्थ एक है शद्धनय की अपेक्षा तो करता है, और विधान करता है दोनोंका अर्थ एक ही है। पुलिंग पुष्प और तिष्पका एक ही पुष्प नक्षत्र अर्थ है। लीकिंग तारका और उड़का सामान्य नक्षत्र अर्थ अभिन्न है। लीकिंग अप और वार शद्धका एक ही जल अर्थ है। नपुं- सकार्लग अन्भस् और सिलेल शद्धोंका वही पानी एक अर्थ है। इत्यादिक पर्यायोंके मेद होनेपर भी शद्धनय तो अभिन्न अर्थोंको भान रहा है। शद्धनय की मनीषा, कारक, लिंग, वचन, आदिका मेद हो जानेसे ही अर्थका भेद मानने की है। लिंग या कारक के अमेद होनेपर पर्यायवाची अनेक शद्धोंका अर्थ पत्क ही पडता है। किन्तु किर यह समिमिक्ट नय तो पर्यायवाची शद्धोंका मेद होनेपर भी भिन्न भिन्न अर्थोंको अभिल्यता है। विश्वदश्याका अर्थ न्यारा है। और सर्थदश्याका अर्थ न्यारा है। सर्व कहनेसे कुछ भी रोष नहीं रहता है। तथा करोति और विद्यातिका अर्थ न्यारा है अन्मस् और सिलिकका अर्थ भी भिन्न भिन्न जल है। ये सब कैसे भिन्न हैं इस बातको स्वयं प्रन्थकार वार्तिक द्वारा प्रतिपादन करते हैं।

## इन्द्रः पुरंदरः शक इत्याद्या भिन्नगोत्तराः । शद्या विभिन्नशद्धत्वाद्वाजिनारणशद्धवत् ॥ ७७ ॥

सीधर्म इन्द्रके वाचक इन्द्र, पुरन्दर, राक्र, राचीपति, सहस्राक्ष इस्यादिक राज्य (पक्षु ) मिन्न भिन्न अर्थको विषय कर रहे हैं (साध्य ) विविध प्रकारके मिन्न राज्य होने (हेतु ) जैसे कि पक्षी या घोडेको कहनेवाला "वाजा " राज्य और हाथीको कहनेवाला न्यारा "वारण " राज्य मिन्न भिन्न अर्थीको कह रहा है । (अन्वयद्धान्त ) । अर्थात्—राज्यमेद है तो अर्थमेद अवस्य होना चाहिये । पर्यायवाची राज्य न्यारे व्यारे अर्थीने आरुद्ध होनेसे वह सीधर्म नामका जीव इन्द्र कहलाता है । तथा पौराणिक मत अनुसार किसी नगरीका विदारण करनेसे वहीं जीव पुरन्दर कहा गया है । तथा पौराणिक मत अनुसार किसी नगरीका विदारण करनेसे वहीं जीव पुरन्दर कहा गया है । तथा जम्बूद्धीपको उल्लेटनेकी राक्तिका धारण करनेसे वहीं जीव '' राक्त " इस नामको पा गया है । और इन्द्राणीका स्थासी होनेसे राचीपति कहा गया है । जन्मे ह्रये जिनेन्द्र भगवान्को दो नेत्रोंसे देखता हुआ तृतिको नहीं प्राप्तिकर जनके दर्शनके लिये हजार नेत्रोंको बना केनेकी अपेक्षा सहाराक्ष कहा गया है । इसी प्रकार अन्य पर्यायवाची राज्योंके सी मिल भिन्न अर्थ क्या केना चाहिये । संकेतप्रहणके अनसरपर या मिल्न मिल्न थातु या प्रत्योंसे सामिल भिन्न अर्थ कार रात्रोंकी न्यारे स्थारे अर्थीमें व्हित हो रही अनुमवर्मे आ रही है । तमी तो " हन् " धातुका गति अर्थ होते हुये भी द्षित समझा जाता है । उपकारी चन्द्रमाका वर्णन करते समय "कलंककाञ्चन" रान्दका प्रयोग निन्दनीय है ।

नतु चात्र भिन्नार्थत्वे साध्ये विभिन्नग्रद्धत्वहेतोरन्यथानुपपित्तासिद्धेति न पंतव्यं, साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तेरत्र भावात् । भिन्नार्थत्वं हि व्यापकं वाजिवारणग्रद्धयोविभिन्न-योरस्ति गोशद्धे वाभिन्नपि तदस्ति विभिन्नश्रद्धत्वं तद्याप्यं साधनं विभिन्नार्थं एव साध्येस्ति नोभिन्नार्थत्वं, ततोन्ययान्तपपित्रस्त्येव हेतोः।

यहां कोई प्रतिवादी यों अवधारण मान बैठा है कि इस अनुमान प्रयोगमें मिन्न भिन्ने अर्थवनेको साध्य करने पर विभिन्न शहरूपन हेत की अपने साध्यको साथ अन्ययान्यपत्ति असिद्ध है। यानी माध्यके नहीं ठहरने पर हेतुका नहीं ठहरनारूप न्याप्ति नहीं बन चुकी है। इस पर आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं मानना चाचिये । क्योंकि साध्यकी निवृत्ति होनेपर साधन की निवत्ति हो जानेका यहा सद्धाव है। विशेष खरूप करके भिन्न हो रहे वाजी और वारण शद्धों में व्यापक हो रहा भिन्न भिन्न अर्थपना साध्य वर्त रहा है । अथवा सदश स्वरूप करके मिन्न हो रहे ग्यारह गो शहों में भी वह वाणी आदि भिन्न अर्थपना साध्य विद्यमान है। अतः वह साध्यकः व्याप्य हो रहा विभिन्नशह्रपना हेत तो विभिन्न अर्थरूप साध्यके होनेपर ही ठहर सकता है। अभिन्न अर्थपना होनेपर नहीं ठहर सकता है। तिस कारणसे हेतुकी अन्यथातुपपत्ति है ही। समीचीन न्यातिको रखनेवाला हेत् अवस्य साध्यको साथ देता है । नाना अर्थोका उल्लंबन कर एक अर्थकी अभिमुखतासे रूढि करानेवाळा होनेके कारण भी यह नय समिक्द कहा जाता है। गौ यह शह. वचन, दिशा, जठ. पश्च, भामे, रोम, वज्र, आकाश, वाण, किरण, दृष्टि इन ग्यारह अर्थीमें वर्तमान हो रहा सींग, सारनावाळे पशुमें रूढ हो रहा है। जितने शद्ध होते हैं, उतने अर्थ होते हैं । इसी प्रकार दूसरा उपनियम यों भी है कि जितने अर्थ होते हैं, उतने शह भी होते हैं। ग्यारह अर्थीको कहनेवाळे गो शद्ध भी ग्यारह हैं। गकारके उत्तरवर्ती ओकार इस प्रकार समान वर्णीकी अनुपूर्वी होनेके कारण एकके सहश शहींको व्यवहारमें एक कह दिया गया है। अतः अनेक गो शहों हारा ही अनेक वाणी आदि अर्थोंकी शित होती है । इस नयका अर्थकी ओर कक्ष्य जानेपर अपने अपने स्वरूपोंमें सम्पूर्ण पदार्थीका आरूढ रहना भी समिमिरूढ नय द्वारा नीत कर छिपा जाता है। जैसे कि आप कहा रहते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर मिछता है कि, अपनेमें आप रहता हैं। निश्चयनयसे सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने स्वरूपमें हैं।

संप्रत्येवंभूतं नयं व्याचष्टे ।

अब श्री विद्यानन्द आचार्य इस अवसरवर सातर्वे एवंभूत नयका व्याख्यान करते हैं।

तत्कियापरिणामोर्थस्तथैवेति विनिश्चयात् । एवंभृतेन नीयेत क्रियातरपराङ्मुखः ॥ ७८ ॥ एवंभूत नयकरके उसी क्रियारूप परिणामको धार रहा अर्थ तिस प्रकार करके ही यों विशेष रूपसे निश्चय कर िया जाता है। अतः यह नय अन्य क्रियाओं में परिणत हो रहे उस अर्थको जाननेके िए अमिमुख नहीं होता है। अर्थात्—जिस समय पढ़ा रहा है, उसी समय अध्यापक कहा जायगा। भोजन करते समय वह अध्यापक नहीं है। जिस धातुसे जो शब्द बना है, उस धातुके अर्थ अनुसार क्रियारूप परिणमते क्षणमें ही वह शब्द कहा जा सकता है। एवंभूत नय अन्य क्रियारूप परिणत हो रहे अर्थसे परान्सुख रहता है।

समिभिरुदो हि शकनिकयायां सत्यामसत्यां च देवराजार्थस्य श्वकन्यपदेशमिन पैति, पशोर्गमनिकयायां सत्यामसत्यां च गोन्यपदेशवत्तथारूढेः सद्भावात् । एवंभृतस्तु शकनिकयापरिणतभेवार्थे तत्कियाकाळे शकमिभैति नान्यदा । क्रुत इत्याह ।

कारण कि समिसिक्टनय तो जम्बूद्धीपके परिवर्तनकी सामर्थ्य धारनास्त्रप क्रियाके होनेपर क्षयता नहीं होनेपर देवोंके राजा हो रहे इन्द्ररूप अर्थका राज इस राज्य करके व्यवहार करनेका अभिप्राय रखता है । जैसे कि सींग, साखावाळे पश्चकी गमन क्रियाके होनेपर अथवा गमन क्रिया के नहीं होनेपर वैठी अवस्थामें भी गौका व्यवहार हो जाता है । क्योंकि तिस प्रकार रूटिका सद्भाव है । यानी दूसरे ईशान, सनस्कुमार आदि इन्द्र या अहमिन्द्र भी जम्बूद्धीपके पञ्चनेकी शक्तिको धारते हैं । किर भी शक्त शब्द सीधर्म इन्द्रमें रूट हो रहा है । इसी प्रकार " गण्छित स गौः " इस निरुक्तिद्धारा बनाया गया गौ शब्द भी बैठी हुयी चळती हुयी, सोती हुयी, गायमें या खाते हुये, छादते हुये सभी अवस्थाओंको धारनेवाळे बैळमें रूट हो रहा है । " गोवळीवर्द " न्यायसे खीळिंग, पुल्लिंग और न्युंसकळिंग तीनों जातिके गौ पकडे जाते हैं । किन्तु एवंमूत नय तो उस प्रकारकी सामर्थ्य रखनेकी क्रिया करने रूप परिणतिको प्राप्त हो रहे अर्थको ही उस क्रियाके अवस्थामें भागते समय, आदि अन्य काळोंमें " शक्त " इस नाम कथनका अमिप्राय नहीं रखता है । किस कारणसे यह व्यवस्था वन रही है र ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं ।

# यो यं क्रियार्थमाचष्टे नासावन्यत्क्रियं ध्वनिः । प्र पठतीत्यादिशद्वानां पाठाद्वर्थत्वसंजनात् ॥ ७९॥

जो वाचकराद्व कियाके जिस अर्थको चारों ओरसे व्यक्त कह रहा है, वह राद्व अन्य किया कर रहे अर्थको नहीं कह पाता है। अन्यथा पढ रहा है, खा रहा है, इत्यादिक राहोंको पढाना पचाना आदि अर्थके वाचकपनका प्रसंग हो जावेगा। जो पढ रहा छात्र है, वह उसी समय पहाने बाजा अध्यापक नहीं है। धान्य पक रहा है, अग्नि या आतप पका रहा है। नवगणी कियाका अर्थ न्यारा है। और ण्यन्तके प्रयोगका अर्थ मिल्न है। अतः अपनी अपनी प्रत्ययवती प्रक्रतिके द्वारा बन्ध कियामें परिणत हो रहे अर्थका इस एवंमूत नय द्वारा विज्ञापन होता रहता है। " पाकावर्थवसंजनात्" ऐसा पाठ माननेपर तो यों अर्थ कर किया जाय कि पढ रहा है, का अर्थ पक रहा है भी हो जावेगा। इस प्रसंगको रोकनेवाला कोई नहीं है।

न हि कश्चिद्किया श्रद्धोस्यास्ति गौरश्च इति जातिशद्धाभिमतानामपि क्रियाशद्धत्वात् आश्चमाम्यश्च इति, श्चक्लो नीळ इति गुणश्चद्धाभिमता अपि क्रियाशद्धा एव ।
श्चिमवनाच्छुक्ळः नीलानात्रील इति देवदत्त इति यद्दच्छशद्धाभिमता अपि क्रियाशद्धा
एव देव एव (एन) देयादिति देवदत्तः यद्भदत्त इति।संयोगिद्रव्यश्चद्धाः समवायिद्रव्यशद्धाः
भिमताः क्रियाशद्धा एव । दंडोस्यास्तीति दंडी विपाणमस्यास्तीति विषाणीत्यादि पंचतयी
तु शद्धानां मद्दत्तिः व्यवहारमात्रान्न निश्चपादित्ययं मन्यते ।

प्रायः समी राद्व मू जादिक धातुओंसे बने हैं । मू आदिक धातुरें तो परिस्पंद और अप-रिसंद रूप क्रियाओं को कह सही हैं, जगत्में ऐसा कोई भी शद्ध नहीं है, जो कि क्रियाका वाचक नहीं होय । अश्व, गो, मचुण्य आदिक शद्ध अर्गत्व आदि जातिको कह रहे स्वीकार कर छिये गये हैं। वे मी कियाशद्व ही हैं। यानी कियारूप अर्थीको ही कह रहे हैं। शीघ्र गमन करनेवाला अश्व कहा जाता है। " अश भोजन " धातुते अश्व शद्व बनानेपर खाने वाळा कहा जाता है। गमन करनेवाळा पदार्थ गौ कहा जाता है । जो छुक्छ, नीछ, रस आदि शहु गुणवाचक स्वीकार-किये गये हैं, वे मी कियाशदू ही है। ग़ुचि होना यानी पवित्र हो जाना कियासे शक्क है। नीछ रंगनेरूप कियासे नीछ है। रसा जाय यानी चाटना रूप कियासे रस माना गया है। इसी प्रकार यदच्छा शहों करके खीकार किये गये देवदत्त, यहदत्त इत्यादिक शह भी किया शह ही हैं। छौकिक जनकी इच्छाके अनुसार बालक, पशु आदिके जो मन चाहे रख लिये जाते हैं । वे देवदत्त आदिक यदच्छाशद्व हैं । देव EÎ जिसको देवे वह पुरुष इस किया अर्थको धारता हुआ देवदत्त है। यज्ञमें जिस बालकको चुका है, यों वह यबदत्त है। इस प्रकार यहां भी यथायोग्य कियाशद्वपना घटित हो जाता है। भ्रमण, स्वन्दन, गमन, धावति, भागच्छति, पचन, आदि क्रियाशद्ध तो क्रिया वाचक हैं ही । संयोग सम्बन्धसे दंड जिसके पास वर्तरहा है, सो वह दंडी पुरुष है। इस प्रकारकी कियाको कह रहे संयोगी द्रव्यशद्वं मी क्रियाशद्व ही हैं। तथा समवाय सम्बन्धसे सींगरूप अवयव जिस अवयवी बैळ या महिषके वर्त रहे हैं, वह विषाणी है। इत्यादि प्रकार मान ळिये गये समवायी द्रव्यशद्ध मी कियाशब्द ही हैं। सभी शब्दोंमें कियाशद्वपना घट जाता है। जातिशब्द गुणशब्द कियाशब्द एवं संयोगीशब्द, समवायीशब्द या यहब्छाशब्द और सम्बन्ध वाचकशब्द इस प्रकार प्रसिद्ध हो

रहीं शब्दोंकी पांच प्रकारकी प्रवृत्ति तो केवल व्यवहार हो है, निश्चयसे नहीं है, इस सिद्धान्तकों यह एवंभूत मान रहा है। श्री अफलंकदेव मगवान्ने ज्ञानपरिणत आत्माको एवंभूतका स्कृत विषय कहा है। जिस ज्ञान करके जो हो चुका है, उस करके ही उसका जव्यवसाय कराया नाता है। जैसे कि सौधर्म इन्द्रको इन्द्र नहीं कह कर देवदत्तकी इन्द्र के ज्ञानसे परिणमी ह्या आत्माको ही या इन्द्रज्ञानको ही इन्द्र कहना। अथवा आग है, इस प्रकारके ज्ञानसे परिणत हो रही आत्मा ही आहे है, यह एवंभूतनयका थियय है। " मूळीण्णवहा अग्गी" उष्णस्पर्शवाले पोद्रिलक पदार्थको एवंभूत नयसे आहे नहीं कहा जाकर ज्ञानको आहे कहना यह इसका परमस्कर विषय समझा जाता है।

एवमेते श्रुन्दसम्भिरूढैवंभूतनयाः सापेक्षाः सम्यक्, परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति ।

इस प्रकार ये शह, समिमिल्ल, एवंमूत, तीन नय यदि अपेक्षाओंसे सिहत हो रहे हैं, तब तो समीचीन नय हैं। और परस्तरमें अपेक्षा नहीं रखते हुये केवळ एकान्तसे अपने विषयका आग्रह करनेवाळे तो ये तीनों मिथ्या हैं। इनय हैं अर्थात् 'निरपेक्षा नया मिथ्या सोपेक्षा वस्तुतेऽर्भकृत' ( श्रीसमन्तमद्राचार्थः )। प्रतिपक्षी धर्मका निराक्तरण करनेवाळे छुनय हैं और प्रतिपक्षी धर्मोकी अपेक्षा रखनेवाळे छुनय हैं। अन्यथा प्रमाण और नयोंमें कोई अन्तर नहीं ठहर सकेगा। प्रमाणोंसे उन धर्मोकी और अन्य धर्म या धर्मोकी मी प्रति-पत्ति हो जाती है। तथा नयसे अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करते हुये उसी धर्मका अग्रह किया जाता है। किन्तु हुनंयसे तो अन्य धर्मोका निराकरण करते हुये एक हो धर्मका आग्रह किया जाता है। इस बातको स्वयं प्रन्थकार श्री विधानन्द स्वामी समझाये देते हैं। पिहले चार नयोंका आग्रास तो साथके साथ छगे हात कह दिया गया है। अब शह समिरूल, एवंमूत तीनों नयोंका आग्रास यहां एक साथ कहें देते हैं। सुनिये और समझिये।

# एतेन्योन्यमपेक्षायां संतः शद्घादयो नयाः । निरपेक्षाः पुनस्ते स्युस्तदाभासाविरोधतः ॥ ८० ॥

ये शह मादिक तीन नय परस्परमें स्वकीय स्वकीय विषयोंकी अथवा अन्य धर्मीकी अपेक्षा रखनेपर तो सन्तः यानी समीचीन नय हैं। किन्तु परस्परमें नहीं अपेक्षा रखते हुये तो किर वे तीनों उनके आभात हैं। अर्यात्—शहनय यदि समिमिरूड और एवंभूतके नेय धर्मीकी अपेक्षा नहीं रखता है, तो यह शहाभात है। तथा समिमिरूड नय यदि शह और एवंभूतके विषयका निराक्तरण कर केवळ अपना ही अधिकार जमामा चाहता है, तो वह समिम्रूडमान है। इसी प्रकार एवंभूत भी शह और समिम्रूडको विषयका तिरस्कार करता हुआ एवंभूतामास है। क्योंकि ऐसा करनेसे विरोध दोंष आता है। धर्मीमें अनेक धर्मीके विद्यमान होनेपर यदि दूसरोंकी सम्पत्तिका नाश कर अपना ही दबदबा गांठा जायगा तो स्पष्टरूपसे विरोध दोष आकर खड़ा हो जाता है। वस्तुतः विचारा जाय तो अपने भाइयोंकी या अपने आश्रयदाताओंकी सदा अपेक्षा करनी चाहिये किन्तु उनकी उपेक्षा करने की भी उपेक्षा कर उनके सर्वया नाश करनेका अमिप्राव किया जायगा तो यह जुनीति है, यों इन्द्रयुद्ध मच जायगा। शरीरके द्वाथ, पांच, मुख, नेत्र, आदि अवयव ही यदि किसी खाध या पेयपदार्थको इडपना चाहेंगे तो सब परस्वरको ईण्यामें घुळकर मर जावेंगे। हा, मिळकर उसका उपयोग करनेसे वे परिषुष्ट बने रहेंगे।

### के पुनरत्र सप्तमु नयेष्वर्थप्रधानाः के च शब्दप्रधाना नयाः १ इत्याह ।

इन सातों नयोंमें कितने तो फिर अर्थकी प्रधानतासे व्यवहार करने योग्य नय है १ और इन सातोंमें कौनसे नय शब्दकी प्रधानतापर प्रवर्त रहे हैं १ इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधा-नन्दस्वामी समाधान कहते हैं।

## तत्रर्ज्ञसूत्रपर्यताश्रत्वारोर्थनया मताः । त्रयः शब्दनयाः ग्रेषाः शब्दवाच्यार्थगोचराः ॥ ८१ ॥

उन सात नयों में नेगमसे प्रारम्भ कर ऋजुसूत्र पर्यन्त चार तो अर्थनय मानी गयीं हैं। बाद-रायण सम्बन्धके सहश केवल वाच्य वाचक सम्बन्धकी अरयल्प अपेक्षा रखते हुये प्रतिपादक शब्द करके अथवा क्षचित् शब्दके विना भी परिपूर्ण अर्थपर दृष्टि रखनेवाले नैगम, संम्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ये चार नय हैं। शेष बचे हुये नय तो बाचक शब्दद्वारा कहे गये अर्थको विषय करने वाले शब्द, समिस्हल, एवंभूत, ये तीन शद्धनय हैं। इन तीनोंकी शब्दके बाच्य अर्थमें विशेष-रूपसे तत्परता रहती है। और पिहले चार नयोंकी अर्थकी और विशेष लक्ष्य रहता है। यहां आज्ञाप्रधानी और परीक्षाप्रधानींके श्रद्धेय विषयोंके समान गीण, मुख्य, रूपसे अर्थ और शब्दद्वारा बाच्यकी व्यवस्था कर निर्वाह कर लेना चाहिये।

#### कः पुनरत्र बहुविषयः कश्चाल्पविषयो नय इत्याह ।

पुनः विनीत शिष्यका प्रश्न है कि इन सात नयोंमें कौनसा नय बहुत ब्रेयको विषय करता है ! और कौनसा नय अरुपब्रेयको विषय करता है ! तिसके उत्तरमें आचार्य महाराज वार्तिकको कहते हैं । साथमें कौन नय कार्य है ! और कौनसा नय कारण है ! यह प्रश्न मी छिपा हुआ है ; उसका मी उत्तर दे देवेंगे !

> पूर्वः पूर्वो नयो भूमविषयः कारणात्मकः । परःपरः पुनः सूक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ॥ ८२ ॥

यहां पिहेले पिहेले कहा गया नय तो बहुत परार्थोको विषय करनेवाला है। लीर कारण स्वरूप हो रहा है। किन्तु फिर पीछे पीछे कहा गया नय तो अल्प परार्थोको विषय करता है। और कार्यस्वरूप है। प्रधांत्—बहुत विषयोंको जाननेवाले नेगम की प्रवृत्ति हो जुकनेपर वसके व्याप्य हो रहे अल्प विषयोंको जानता हुआ संप्रह नय प्रवर्तता है। अधिक विषयोंको जाननेवाले संप्रहक्ती प्रवृत्ति हो जुकनेपर उसके व्याप्य स्तोक विषयोंको जान रहा व्यवहार नय प्रवर्तता है। इसी प्रकार आगे भी नयोंमें लगा लेना तथा यहा लेकिक कार्यकारणमाव विवक्षित है। शालीय कार्यकारणमाव तो अन्यविहित पूर्ववर्ती व्यापारवाले और उसके उपकारको झेलनेवाले—अन्यविहत उत्तरवर्ती परार्थोंमें सम्भवता है।

तत्र नैगमसंग्रहयोस्तावन्न संग्रहो बहुविषयो नैगमात्परः । किं तर्हि, नैगम एव संग्रहात्पूर्व इत्याह ।

सबसे पिहले जन नयों में यह विचार है कि नैगम, संग्रह, दो नयों में परली ओर कहा गया संप्रहनय तो पूर्ववर्ती नैगमसे अधिक विषयवाला नहीं है, तो क्या है है इसका उत्तर यही है कि नैगमनय ही संप्रहनयसे पूर्वमें कहा गया अविक पदार्थोको विषय करता है। इस वातको स्वयं प्रत्यकार कहते हैं।

सन्मात्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते । महाविषयताभावाभावार्थात्रेगमात्रयात् ॥ ८३ ॥ यथा हि सति संकल्पस्तथैवासति वेद्यते । तत्र प्रवर्तमानस्य नैगमस्य महार्थता ॥ ८४ ॥

सद्मृत पदार्थ और असद्मृत अभाव पदार्थ दोनों संकल्पित अयोको विषय करनेवाछ नेगम नयसे केवळ सद्मृतपदार्थोको विषय करनेवाछा होनेसे संग्रह नयको अधिक विषयज्ञता उचित नहीं है। मावार्थ—संकल्प तो विद्यमान हो रहे अथवा भूत, भविष्यत, काळमें हुये, होनेवाळे, या कदाचित नहीं भी होनेवाळे अविद्यमान पदार्थीमें भी उपज जाता है। किन्तु संग्रहनय केवळ सद्मृत पदार्थीको हो जानता है। असद्मृत अर्थोको नहीं छ्ता है। अतः नेगमसे संग्रहका विषय अल्प है। कारण कि जिस प्रकार सत् पदार्थोमें संकल्प होता है, उसी प्रकार असत् पदार्थोमें भी होता हुआ संकल्प जाना जा रहा है। अतः उस असत् अर्थमें भी प्रवर्त रहे नेगमनयको महाविषयोका ज्ञातापन है।

संग्रहाद्यवहारो बहुविषय इति विषययमपाकरोति । संग्रहनयसे व्यवहारनय अधिक विषयवाका है, इस विषययज्ञानका प्रत्यकार प्रत्याख्यान करते हैं।

## संग्रहाद्यवहारोपि सद्विशेषावबोधकः । न भूमविषयोशेषसत्समृहोपदर्शिनः ॥ ८५ ॥

संप्रह नयसे न्यवहारनय भी अल्पविषयवाळा है। क्योंकि पूर्ववर्ती संप्रहृनय तो सभी सत् पदार्थीको विषय करता है। और यह न्यवहारनय तो सत् पदार्थीके विषय हो रहे अल्प पदा-थीका ज्ञापक है। अतः सम्पूर्ण सत् पदार्थीके समुदायको दिखळाने वाळे संप्रह्न नयसे न्यवहारनय अधिक विषयप्राही नहीं है।

### व्यवहाराद्दज्ञसूत्रो बहुविषय इति विषयीसं निरस्यति ।

व्यवद्यारनय की अरेक्षा ऋजुसूत्र नय बहुत पदार्थोंको विषय करता है, इस प्रकार हो रहे किसीके विषयंय ज्ञानका श्री विद्यानन्द स्त्रामी निराकरण करते हैं।

## नर्जुसूत्रः प्रभूतार्थो वर्तमानार्थगोचरः । कालात्रितयवृत्त्यर्थगोचराद्यवहारतः ॥ ८६ ॥

भूत, मविष्यत, वर्तमान तीनों कालमें वर्त रहे अर्थोंको विषय करनेवाले व्यवहार नयसे केवल वर्तमान कालके अर्थोंको विषय कर रहा ऋजुस्त्र नय तो बहु विषयज्ञ नहीं है। अर्थात्—स्ववहारनय तीनों कालके पदार्थोंको विषय करता है। और ऋजुस्त्र नय केवल वर्तमान कालकी पर्यायको विषय करता है। अतः अल्प विषय है। और व्यवहारका कार्य है।

### ऋजुस्त्राच्छद्रो बहुविषय इत्याशंकामपसारयति ।

किसी की शंका है कि ऋजुसूत्र नयसे शद्धनयका विषय बहुत है। श्री विद्यानन्द स्वामी इस आशंकाको निकाळकर फेंके देते हैं। सुनिये।

### कालादिभेदतोष्यर्थमभिन्नमुपगन्छतः । नर्जुमूत्रान्महार्थोत्र शहस्तद्विपरीतवित् ॥ ८७ ॥

काळ, कारक आदिका मेद होते संते फिर भी अभिन ही अर्थको अभिप्रेत कर रहे ऋजुसूत्र नयसे शब्दनय उससे विश्रीत यानी काळादिके मेदसे भिन्न हो रहे अर्थीको जान रहा है। अर्थात्—ऋजुसूत्र नय सो काळ आदिसे भिन्न हो रहे भी अनेक अर्थीको अभिन्न करता हुआ जान केता है। और शब्दनय तो काळ आदिसे भिन्न हो रहे एक एक अर्थको ही जान पायेगा।

#### शब्दात्समभिरूढो महाविषय इत्यारेकां इंति ।

शब्दसे सममिरूट नय, अत्यविक विषयोको जानता है । इस प्रकारकी आशंकाको श्री विधा-नन्द आचार्य वार्तिक द्वारा हटाये देते हैं ।

## शब्दात्पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थमभीप्सिनः । न स्यात्समभिरूढोपि महार्थस्तद्विपर्ययः ॥ ८८ ॥

भिन्न भिन्न पर्यायोंको प्रहण करनेवाले पर्याय वाचक शब्दोंके भेद होनेपर किर भी उस करके अभिन्न अर्थको ही अधीष्ट करनेवाले शब्दायसे समिनिक्ट नय भी उस शब्दले विपरीत प्रकार का है। अर्थात्—शब्दनय तो एकलिंगवाले या समान बचनवाले पर्यायवाचक शब्दोंके भेद होनेपर भी एक ही अभिन्न मर्थको जानता था। किन्तु यह समिनिक्ट नय पर्यायवाचक शब्दोंके भेदसे भिन्न भिन्न स्वरूपोंकरके कहे जा रहे अर्थोको विषय करता है।

### समिम्हडादेवंभूतो भूमविषय इति चाक्ततमपास्यति ।

समिमिक्ड नयसे एवंमूत नयका विषय अधिक है, इस प्रकारके कुचोद्यका आचार्य महाराज पृथक्कार करें देते हैं।

### कियाभेदेपि चाभिन्नमर्थमभ्युपगच्छतः । नैवंभृतः प्रभृतार्थो नयः समभिरूढतः ॥ ८९ ॥

शहों में वही हुई भिन्न भिन्न धातुओं की नियाओं के मेद होनेपर भी उसी अभिन्न अर्थकों स्वीकार कर रहे समिक्छ नयसे एवंमून नय प्रजुरिवषयवाळा नहीं है। एवंमून नय तो पढाते समय ही पाठक कहेगा, किन्तु समिक्ष्ड नय खाते, पीते, पूनते समय भी अध्यापकको पाठक समझता रहता है। इस प्रकार नयों के छक्षण और नयामासोंका विवेक तथा नयों के विषयका अल्प बहुत्वपन अथ्या पूर्ववर्ती उत्तरवर्तीपनका ज्याख्यान यहांतक किया जा जुका है। अब नयों के दूसरे प्रकरणका प्रारम्म किया जाता है।

### कथं पुनर्नयवाक्यप्रवृश्चिरित्याह ।

नय सप्तमंगीको बनानेके लिये शिष्यका प्रश्न है कि महाराज फिर यह बताओ कि नर्गोके सप्तमंगी वाक्य भका कैसे प्रवर्तते हैं है इस प्रकार शिष्यकी तीव जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्व बत्तर कहते हैं।

## नैगमाप्रतिकृत्येन न संग्रहः प्रवर्तते । ताभ्यां वाच्यमिहाभीष्टा सप्तभंगीविभागतः ॥ ९० ॥

संप्रह्नय तो नैगमके अप्रतिक्र्ळपनकरके नहीं प्रवर्तता है । अर्थात्-संप्रहकी प्रवृत्ति नैगम-नयकी प्रतिक्र्ञलासे है । नैगम यदि अस्तिको कहेगा तो संप्रह् नास्ति वर्मको उकसायगा । अतः उन दोनों नैगम संप्रहनयोंसे यहां अमीष्ट हो रही सप्तमंगी अनेक भेदों करके कह छेनी चाहिये। यानी नेगमनयकी अपेक्षा संकल्पित इन्द्रका अस्तित्व मानकर और संप्रहनयसे उसका नास्तित्व आमि-प्रेत कर सात मंगोंका समाहार एक नयसप्तमंगी बना छेना चाहिये। इसी प्रकार अन्य भी विभाग कर देनेसे सप्तमंगीके अनेक भेद हो जाते हैं।

## नेगमन्यवहाराभ्यां विरुद्धाभ्यां तथैव सा । सा नेगमर्जुसूत्राभ्यां तादग्भ्यामविगानतः ॥ ९१ ॥

तिस ही प्रकार विरुद्ध सरीखे हो रहे अत एव अस्तित्व और नास्तित्वके प्रयोजक बन रहे नैगम और न्यवहारनयसे मी वह सप्तमंगी रच छेनी चाहिये । तथा तिन्हींके सहश विरुद्ध हो रहे नैगम और ऋजुत्व्व दो नयोंसे अस्तित्व, नास्तित्वको, कल्पित कर अनिन्दित मार्गसे वह सप्तमंगी बना छेनी चाहिये ।

## सा शद्धान्निगमादन्याद्युक्तात् समभिरूढतः । सैवंभूताच सा ज्ञेया विधानप्रतिषेधगा ॥ ९२ ॥

एवं वहीं सप्तमंगी नेगमसे और शहनयसे विधि और प्रतिषेधको प्राप्त हो रही वन गयी है। तथा नेगम और अन्य, मिन्न, आदि शहों करके कहे जा चुके समिमिक्ट नयसे भी विधि और निषेधको प्राप्त हो रही वह एक न्यारी सप्तमंगी है। तथा विरुद्ध हो रहे नेगम और एवंभूतसे विधान करना और निषेध करना धर्मीको के रही वह सप्तमंगी पृथक् समझनी चाहिये।

# संग्रहादेश्च रोषेण प्रतिपक्षेण गम्यताम् । तथैव व्यापिनी सप्तभंगी नयविदां मता ॥ ९३ ॥

जैसे नैगमकी अपेक्षा अस्तित्वको रख कर शेष छह नयोंकी अपेक्षासे गास्तित्वको रखते हुये छह सप्तमंगिया बनायी गयी हैं, इसी प्रकार संग्रह आदि नयोंसे अस्तित्व को व्यवस्थापित कर शेष उत्तरवर्ती प्रतिपक्षी नयों करके भी तिम्न ही प्रकार व्याप्त हो रहीं सप्तमंगीयां यों समझ छेनी चाहिये। ये सभी सप्तमंगियां नयवेत्ता विद्वानोंके यहा ठीक मान की गयी हैं।

# विशेषेरुत्तरैः सर्वैर्नयानामुदितात्मनाम् । परस्परविरुद्धार्थेर्द्धद्वनुत्तेर्यथापथम् ॥ ९४ ॥

पूर्व पूर्वमें जिनके स्वरूप कह दिये गये हैं, ऐसी सम्पूर्ण नयों की उत्तर उत्तरवर्ती विशेष हो रहीं सम्पूर्ण नयों के साथ सप्त पंशिया बन जातों हैं। परस्परमें विरुद्ध सरीखे अर्थोंको विषय

करनेवाळे नयोंके साथ यथायोग्य कंजह हो जानेकी प्रश्वति हो जानेसे आसित्य स्रोर नास्तिस्य के प्रयोजक धर्म घटित हो जाते हैं।

## प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथैव सा । प्रमाणसप्तभंगीव तां विना नाभिवाग्गतिः ॥ ९५ ॥

प्रत्येक पर्यायमें तिक्षी प्रकार नयसमर्गगी समझ छेनी चाहिय, जिस हा प्रकार कि वह प्रमाण समगंगी अंतिरुद्ध होती हुई पूर्वप्रकारणोंसे व्यवस्थित को जा चुकी हैं। उस नयसमंगीके विना चारों ओरसे वचन बोडनेका उपाय नहीं घटित हो पाता है। विशेष यह दोखता है कि नय समगंगीमें नास्तित्वकी व्यवस्था करानेके छिये किरुद्ध धर्म अपेक्षणीय हैं और प्रमाण समगंगीमें नास्तित्व धर्मकी व्यवस्थाके छिए अविरुद्ध आरोपित धर्मसे नास्तित्वकी व्यवस्थाके छिए अविरुद्ध आरोपित धर्मसे नास्तित्वकी व्यवस्था है। अथवा सर्वया मिन्न पदार्थोकी अपेक्षा विरुद्ध पदार्थोकी ओरसे मी नास्तित्व वन जाता है। प्रमाणसमगंगी और नय समगंगीमें अन्य धर्मोकी अपेक्षा रखना अंद सेह तो प्रसिद्ध ही है।

इह तावन्नैगमस्य संग्रहादिभिः सह पङ्किः प्रत्येकं पट् सप्तभंग्यः, संग्रहस्य च्यव-हारादिभिः सह वचनात् पंच, व्यवहारस्यर्ज्ञस्त्रादिभिश्वतसः, ऋजुस्त्रस्य शव्दाभि-स्तिसः, शब्दस्य सम्भिरूढादिभ्यां हे, सम्भिरूढस्यैवंभूतेनैका, इत्येकविंशतिम्ळन्यसा-, भंग्यः पक्षप्रतिपक्षतया विधिमतिषेधकरुपनयावगंतव्याः।

यहां नैगानियकी संग्रह व्यवहार आदिक छह नयोंके साथ एक एक होती हुई छह ससमंगियां वन जाती हैं। अर्थात्—नेगम नयकी अपेक्षा अस्तित १ और संग्रहसे नास्तित्व २ कमसे
उभय ३ अक्रमसे अवक्तव्य ४ नेगम और अक्रमसे अस्ति अवक्तव्य ५ संग्रहसे और अक्रमसे नास्ति
अवक्तव्य ६ नेगम और संग्रहसे तथा अक्रमसे विवक्षा करनेपर अस्तिनास्ति, अवक्तव्य, ७ इन
सात भंगोंवाडी एक सप्तमंगी हुई। इसी प्रकार नेगमसे विधिक्षी कल्पना कर और व्यवहार, त्रव्युस्त्र
शन्द्र, समिष्टिल्ड और एवंम्त्तसे प्रतिषेषकी कल्पना कर हो। गृज्यंगोंको बनाकर शेष पांच भंगोंको
क्रम, अक्रम आदिसे बनाते हुये पाच सप्तमंगियां बना छेना। नेगमनयकी संग्रह आदिके साथ छह
सप्तमंगियां हुयों। तथा संग्रहनयकी अपेक्षा विधिक्षी कल्पना कर और व्यवहारनयकी अपेक्षासे प्रतिपेष कल्पना करते हुये दो मूळ मंग मना कर सप्तमंगी बना छेना। इसी प्रकार संग्रहकी अपेक्षा
विधिक्षी कल्पना कर ऋजुस्त्र,शह, समिभेल्ड और एवंम्त नयोंकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर अन्य
चार सप्तमंगियां बना छेना। इस प्रकार संग्रहनयकी व्यवहार आदिके साथ कथन कर देनेसे एक एक
प्रति ऐक एक लेस संगिन कर अपेक्षा नास्तित्व को स्तर्य स्ववहार आदिके साथ कपन कर देनेसे एक एक
प्रति ऐक एक लेस स्वयंगी होती हुई पांच सममंगिया हुयों तथा व्यवहारको अपेक्षा अस्तित्व कल्पना
कर और ऋजुस्त्रकी अपेक्षा नास्तित्वको मान कर इन दो मूळमंगोंसे एक सप्तमंगी बनाना विद्रींह

प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा वास्तित्व मान कर शह, समिर्भिक्ट और एवंभूतसे नाहित्तवको कल्पते हुये तीन सत्तमंगियां और भी बना केना । ये व्यवहारनयकी ऋजुसूत्र वादिके साथ वन कर चार सत्तमंगिगां हुयां तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा विधिकों कल्पना अनुसार शह आदिक तीन नयोंके साथ निवेधकी कल्पना कर दो दो मूळ मंगोंको बनाते हुये ऋजुसूत्रनयकी शह आदि तीनके साथ तीन सत्तमंगिया हुयां । तथा शहनयकी अपेक्षा विधि कल्पना कर और समिर्भिक्टके साथ निवेध कल्पना करते हुये दो मूळमंगोंसे एक सत्तमंगी बनाना । इसी प्रकार शहदारा विधि और एवंभूत हारा निवेधकी कल्पना कर दो मूळमंगोंसे दूसरी सत्तमंगी बना केना । यों शहकी समिर्भिक्ट आदि दो नयोंके ताथ दो सत्तमंगियां हुयां । तथा समिष्क्टकी अपेक्षा अस्तित्वकी कल्पना कर और एवंभूतकी अपेक्षा नाश्चिकको मानते हुये दो मूळमंगोंसे एक सत्तमंगी बना केना । इस प्रकार स्वत्वेधको अपेक्षा नाश्चिकको मानते हुये दो मूळमंगोंसे एक सत्तमंगी बना केना । इस प्रकार स्वत्वेधको स्विधको कल्पना करको सात मूळनंगोंसे एक सत्तमंगी बना केना । इस प्रकार स्वत्वेधको स्विधको कल्पना करको सात मूळनंगोंसे एक सत्तमंगीयां हो गयाँ, सगक केनी चाहिये।

तथा नवानां नैगमभेदानां दाभ्यां परापरसंग्रहाभ्यां सह वचनादष्टादश्च सप्तभंग्याः, परापरव्यवहाराभ्यां चाष्टादश्च, ऋजुद्धत्रेण नव, शद्धभेदैः पङ्किः सह चतुःपंचाशत्, सम-भिरूढेन सह नव, एवंभूतेन च नव, इति सप्तदशोत्तरं शतं।

नयोंकी मूळ सप्तमंगियोंके मेद हो जुके, अब नयोंके उत्तर मेदों द्वारा रची गयों सप्तमंगियोंको गिनाते हैं। उसी जगसे अनुसार अर्थपर्याय नैगम १ व्यंजनपर्याय नैगम १ अर्थव्यंजनपर्याय नेगम १ अर्थव्यंजनपर्याय नेगम १ अर्थव्यंजनपर्याय नेगमको निम्मको नेगमको मेदोंको अर्थव्यंजनपर्याय नेगमको पर्याय नेगमको अर्थव्यंजनपर्याय नेगमको नेगमको मेदोंको अर्थव्यंजनपर्याय व्यंजनपर्याय नेगमको अर्थव्यंजनपर्याय नेगमको पर्याय नेगमको पर्याय क्रियंजनपर्याय व्यंजनपर्याय व्यंजनपर्य व्यंजनपर्याय व्यंजनपर

चौअन सप्तमंगियां बना कीजियेगा। तथा नीज नेगमोंसे पहिले अस्तित्व मंगको साथ कर और सम भिरूदिसे दूसरे नास्तित्व मंगकी करूपना कर एक एक सतमंगी बनाते हुये नेगमकी समिरूदिके साथ नी सतमंगियां बना लेना। ऐसे ही नी नेगमोंगेसे एक एक नेगमकी अपेक्षासे विधि कल्पना कर और एवंमृत नयसे निषेध कल्पना करते हुये नी नेगमके भेदोंकी एवंमृतके साथ नी सतमं-गियां बन गयीं समझ लेनी चाहिये। इस प्रकार नेगमकी १८+१८+९+५१५९+९=११७ यों एक सौ सत्रह उत्तर सतमंगियां हुयीं।

तथा संग्रहादिनयभेदानां शेषनयभेदैः सप्तभंग्यो योज्याः । एवध्वत्तरनयसप्तभंग्यः पंचसप्तत्युत्तरशतं ।

तिसी नैगमके प्रकारों अनुसार संप्रह आदिक नयोंके भेदोंकी उत्तर उत्तर शेष बचे हुये नयोंके मेदोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्वकी विवक्षा कर सप्तमंगिया बना छेनी चाहिये अर्थात्-दोनों संप्रहनरोंकी अपेक्षा अस्तित्वको मान कर और दोनों व्यवहारनरोंसे नास्तित्वको मान कर दो दो मूळभंगोंके द्वारा एक एक सप्तमंगी बनाते हुथे संग्रहके पर. अपर. मेदोंकी व्यवहारके पर. अपर. दो भेदोंके साथ चार सप्तमंगिया हुयाँ। दो संप्रहोंकी अपेक्षा अस्तित्वको मानते हुये और ऋजसत्रसे नास्तित्वको गढ कर दो मूळमंगों द्वारा सप्तमंगीको बनाते हुये पर अपर, संप्रहोंकी एक प्रकार ऋजसत्रके साथ दो सप्तमंगियां इयों । तथा दो संप्रहोंकी छह प्रकारके शहनयके साथ दो दो मूळ भंगों करके सप्तभंगी बना कर बारह सप्तभंगियां द्वयों । तथा दो संप्रहोंकी एक समिमिक्टके साथ विधि प्रतिषेध करूपना करते हुये दो सप्तमंगिया बनाना । इसी प्रकार दो संप्रहोंकी अपेक्षा विधि करते हुये और एवंभतकी अवेक्षा निषेध करते हुये दो सतमंगियां हुयां। इस प्रकार संप्रहृनयके मेदोंकी शेष नयोंके भेदोंके साथ ४+२+१२+२+२=२२ बाईस सप्तमीगयां हुयीं । तथा व्यवहार-नयके दो भेदोंकी अपेक्षा अस्तित्व मान कर और ऋजुसूत्रके एक भेदकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर दो मूळ मंगोंसे एक एक सप्तमंगी बनाते दूरे दो सप्तमंगियां द्वयां । स्रोर दो व्यवहारनयोंकी छड प्रकारके शद्धनयोंके साथ अस्तित्व, नास्तित्वकी कल्पना करते हुये बारह सप्तमंगिया बना छेना और दो प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा आस्तित्वकी कल्पनाकर समिमिक्टके साथ नास्तित्वको मानते हुये दो सप्तमंगिया बना छेना खीर दो न्यवहारनयोंकी अपेक्षा विधान करते हुये एवंमूतकी अपेक्षा नास्तित्वको कल्पित कर दो सप्तमंगियां बना टेना, इस प्रकार व्यवहारनयके दो मेदोंकी शेषनय या नयमेदोंके साथ २+१२+२+२=१८ अठारह सतमंगियां इयी । तथा ऋजुस्त्रकी शतभीगयां यों हैं कि एक ऋजुस्त्रकी छह प्रकारके शब्दनयके साथ अस्तिव. नास्तित्वको विवक्षित कर छह सप्तमंगियां हुथा, यद्यपि ऋजुसूत्रकी अपेक्षा अस्तित्व किन्नत कर और समिमिरूढकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पना कर एक सप्तमंगी तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा अस्तित्व और एवभूंतकी अपेक्षा नास्तित्व मान कर दो मूळ भंगोंद्वारा दूसरी सतमंगी इस प्रकार दो सतमंगिय

अन्य मी हो सकती थीं । किंतु ये दो सप्तमंगियां मूळनयकी इक्कीस सप्तमंगियों गिनाई वा चुकी हैं। नयों के उत्तर भेदों की सप्तमंगियों में उत्तर दो सप्तमंगियों के गिनानेका प्रकरण नहीं है। अतः एक प्रकारके ऋजुस्त्रनयकी शेष उत्तरनय भेदों के साथ ६ छह ही सप्तमंगियां हुयों। तथा शब्दनयके भेदों की सप्तमंगियां इस प्रकार हैं कि छह प्रकारके शब्दनयकी अपेक्षा अस्तित्व मानकर एक ही प्रकारके सम्मिरूढनयकी अपेक्षा नास्तित्वकी कल्पना करते हुये दो मूळमंगों द्वारा छह सप्तमंगियां बना छेना और छह शब्दनयके भेदों की अपेक्षा अस्तित्व मान कर एक प्रकारके एवं मूतकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते हुए छह सप्तमंगियां बना छेना । इस प्रकार शब्दनयके भेदों की बचे हुये दो नयों के साथ ६-१-६=१२ बारह सप्तमंगियां हुयों । सम्मिरूढ और एवं मूतका कोई उत्तरमेद नहीं है। अतः सम्मिरूढकी एवं मूतके साथ अस्तित्व या नास्तित्व विवक्षा करनेपर उत्पन हुई एक सप्तमंगी मूळ इन्कीस सप्तगंगियों में गिनी जा चुकी है। उत्तर सप्तमंगीमें उसको गिननेकी आवस्यकता नहीं है, गिन भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार उत्तर नयों की १९७+२२+१८+६+१२=१७५ एक सो पिचत्तर सप्तमंगियां हुयों।

#### तयोत्तरोत्तरनयसप्तभंग्योपि श्रद्धतः संख्याताः मतिपत्तन्याः ।

तिस प्रकार भेद प्रभेद करते हुये उत्तर उत्तर नयोंकी सप्तमंगियां भी छाखों, करोखों, होती हुयी शहोंकी अपेक्षा संस्थात सप्तमंगिया हो जाती हैं। क्योंकि जगत्में संकेत अनुसार वाध्य अयोंको प्रतिपादन करनेवाके शह केवल संस्थाते हैं। असंस्थात या अनन्त नहीं हैं। चौसठ अक्ष-रंके द्वारा संयुक्त अक्षर बनाये जाय तो एक कम एकि प्रमाण १८४४६७४४०७३७०९५५-१६९५ इतने एक एक होकर अपुनरक्त अक्षर बन जाते हैं। तथा संकेत अनुसार इन अक्षरोंको आगे पीछे घर कर या स्वरोंका योग कर एकस्वर पद, एक स्वरवाले पद, दो स्वरवाले पद, तीन स्वरवाले पद, पांच स्वरवाले पद, एवं अ (निषेय या वासुदेव) इ (कामदेव) छ (क्रोध उक्ति) मा (लक्ष्मी) कु (पृथ्वी) ख (आकाश) घट (घडा) आगि (आग) करी (हाथी) मनुष्य, सुजंग, मर्कट, अजगर, पारिजात, परीक्षक, अभिनन्दन, साम्परायिक, सुर-रीधिका, अङ्गाखल्लरी, अम्यवकर्षण, श्रीकरसलाञ्चन, इत्यादि पद बनाये जावें तो पद्यों, संखों, निक्नांग, निकन, आदि संस्थाओंका आतिक्रमण कर संस्थाती सप्तमंगियां बन जातीं समझ केनी चाहिये, जो कि जवन्य परीतासंस्थातसे एक कम हो रहे उत्कृष्ट संस्थात नामकी संस्थाके भीतर हैं।

इति प्रतिपर्यायं सप्तभंगी बहुधा वस्तुन्येकत्राविरोधेन विधिप्रतिषेषकल्पना प्राग्-बदुक्ताचार्यैः नाव्यापिनी नातिव्यापिनी वा नाष्यसंभविनी तथा प्रतीतिसंभवात् । तद्यथा-संकल्पनामात्रप्राहिणो नैगपस्य ताबदाश्रयणाद्विधिकल्पना, प्रस्थादिसंकल्पमात्रं प्रस्थाद्यानेतुं भिच्छामीति व्यवहारोपळच्धेः । भाविनि भूतवदुषचारात्तथा व्यवहारः तंदुः विविद्यवन्त्रात्त्र्यस्य हारवदिति चेन्न, प्रस्थादिसंकल्पस्य तदानुभूयमानत्वेन भावित्वाभावात् प्रस्थादिपरिणान्माभिष्ठात्वस्य काष्ट्रस्य प्रस्थादिरवेन भावित्वात् तत्र तदुषचारस्य प्रसिद्धिः । प्रस्थादिभावान्माव्यासन्त तत्रतंत्रवात् । न च तज्ञवहारो मुख्य एवेति ।

इस प्रकार प्रत्येक पर्यायमें बहुत प्रकारसे सहमंगियां बना छेनी चाहिये । एक वस्तुमें अवि-रोध करके विधि और प्रतिषेध आदिकी कल्पना करना आचार्यीने सप्तमंगी कही है । पहिले प्रक-रणोंने कही गयी प्रमाण सप्तभंगीके समान यह नयसप्तमंगी भी अनेक प्रकारसे जीड लेनी चाहिये। अक्षके वशसे एक वस्तुमें या वस्तुके अंशमें विधिन और प्रतिवेधकी कल्पना करना यह सप्तमंगीका कक्षण निर्दोव है । उदयके एकदेशमें रहनेवाछे अञ्चातिदोवकी इसमें सम्भावना नहीं हैं-सीर-यह सितभंगी ख़तिन्याप्ति दोषसे युक्त नहीं है, तथा असम्भव दोषवाळी भी नहीं है । क्योंकि तिस प्रकार प्रतीतियोंसे बस्तुमें सातों भंग सम्भव जाते हैं। उसी निर्णयको यहां इस प्रकार समझ छेना चाहिये कि सबसे पहिले केवल संकल्पको ही प्रहण करनेवाले नेगमनवका आश्रय केनेसे विधिकी कल्पना करना। क्योंकि प्रस्थ, इन्द्रप्रतिमा, खादिके केवळ संकल्पलरूप जो प्रस्य आदिक हैं जनको लानेके लिये जाता हूं, इस प्रकार व्यवहार हो रहा देखा जाता है । अर्थात्-प्रस्थका लाना नहीं है । किन्तु प्रस्थके केवळ संकल्पका ळाना है । अढैयाके चतुर्योश अन्नको समानेनेवाचे काछिनिर्मित पात्रकों प्रस्थ कहते हैं । इस प्रस्थके संकल्पकी नैगमनयके द्वारा विधि की गयी है । यदि कोई यों फदे कि भविष्यमें होनेवाळे पदार्थमें इन्यनिक्षेपसे हो चुकें पदार्थके समान यहां उपचारसे तिस प्रकारका व्यवहार कर लिया जाता है, जैसे कि कर्रे चावलोंमें पके भातका व्यवहार हो जाता है। इसपर भाचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि उस नैगमनयकी प्रवृत्तिके अवसरपर प्रस्थ 'आदिके संकल्पका ही या संकल्पको प्राप्त हो रहे प्रस्य आदिका ही अनुमव किया जा रहा है। इस फारण उस संकल्पको मिविष्यकाळ सम्बन्धीपनेका अभाव है। प्रस्थ इन्द्र सादिका संकल्प तो वर्तमान कार्लमें विद्यमान है, संकल्प विचारा मविष्यमें दोनेवाळा नहीं है। प्रस्थ, प्रतिमा, आदिक पर्यीयस्वरूप होनेके क्रिये अभिमुख हो रहे काठको प्रस्थ, प्रतिमा, आदिकपने करके भविष्यंकाळ सम्बर्धापना है। अतः उस काष्ठमें उन प्रस्य आदिपनेके उपचारकी छच्छी सिद्धि हो जीती है। फिन्तु नैगम नयका विषय तो सुख्य ही है। क्योंकि प्रस्य आदिके सङ्गाव होनेपर या उनका अमाव होमेपर दोनों दशामें व्याप रहे उन प्रस्य आदि सम्बन्धी संकल्पको तो अनुपचिरतपना है। किन्तु द्रव्यनिक्षेपको आड लेकर किया गया भाषीमें भूतपन वर्तमानपनके समान उसका व्यवहार तो मुख्य नहीं है । अर्थात्-द्रव्यनिक्षेपका विषय तो वर्तमान काळमें नहीं विद्यमान है । किन्तु नैगमका विषय संकल्प भुक्ष्य होकर इस कालमें वर्त रहा है। अतः नैगम-

नयको अपेक्षा प्रस्था आदि की विधिको करनेवाला पहिला मेंग बना लेना चाहिये। 'रोष छह नयोंकी अपेक्षा दूसरा मेंगे बनाओं।

तस्प्रतिसंप्रहाश्रयणात्प्रतिषेषक्रव्यना न प्रस्थादिसंकर्यमात्रं प्रस्थादि सन्मात्रस्य तथां प्रतितिः अततः प्रतीतिविरोधादिति व्यवहाराश्रयणात् द्रव्यस्य तथोपछव्येरद्रव्यस्यासतः सतो वा प्रत्वेतुपशक्तः पर्यापस्य तदात्मकृत्वाद्वय्या द्रव्यात्तरत्वप्रसंगादिति ऋजुद्धत्राश्रयणात् पर्यात्पर्यायमात्रस्य प्रस्थादित्वेतोपछव्येः, अन्यथा प्रतीत्यनुप्यत्तिति ग्रद्धाश्रयणात् काळादिभेदािक्षत्रसंयार्थस्य प्रस्थादित्वाद्वय्यातिष्रसंगाति । इति समिष्टिकाश्रयणात् पर्याव्यमेदेन भित्रस्यार्थस्य प्रस्थादित्वार्व अन्यथातिष्रसंगादिति, एवंभृताश्रयणात् प्रस्थादि-क्रियापरिणतस्यवार्थस्य प्रस्थादित्वाद्वय्यातिष्रसंगादिति । तथा स्यादुभयं क्रमापितोभयन् नयार्पणात् स्याद्वकाव्यं, सहापितोभयन् वयार्पणात् स्याद्वकाव्यं, सहापितोभयन् अयात्वयः अवक्तव्योत्तराः शेषास्त्रयो भंगा पर्यागासुद्वाहार्या इत्येताः षद्वप्तप्तम्यः ।

उस संबुल्पित प्रस्य आदिके प्रति संप्रहनयके आश्रयसे प्रतिषेधकी कल्पना करना। क्योंकि क्षेत्रक प्रध्य आदिका सानसिक संकल्प ही तो प्रस्य, प्रतिमा, आदिक स्वरूप पदार्थ नहीं है । संकल्प तो असत् पदार्थीका मी हो जाता है । परन्तु तिस प्रकार प्रस्य आदिके सद्भावपने करके तो केवळ विष्पान हो रहे पदार्थोकी ही प्रतीति हो सकती है। असल, पदार्थकी प्रतीति होनेका निरोध है। जुन कि वस्तुभूत प्रस्य आदिक नहीं है, तो वे संप्रह्मयुक्ती अपेक्षा यों नास्तित्व धर्मद्वारा प्रतिषिद्ध कर दिये जाते हैं। व्यवहारनयके आश्रयसे भी प्रतिषेद्य कल्पना कर छेना । क्योंकि सद्भावको होनेपर उसके व्याप्य हो रहे द्रव्यकी तिस प्रकार प्रस्य, इन्द्रपतिमा आदियने करके उपकान्ध हो पाती है। निगमनयदारा केवछ संकाल्यत कर छिटु, गये असत्. पदार्थकी अथवा संप्रहनयदारा सद्मृत जान किये गये भी पदार्यकी व्यवहारनयद्वारा तवतक प्रतीति नहीं की जा सकती है. जबतक कि वह द्रव्यपने करके या सामान्य पर्यायपने करके व्यवद्वत होता हुआ विमक्त नहीं किया गया होय । प्रकरणमें प्रस्य छपपर्यायको उस प्रस्य आत्मकपना है । यदि ऐसा नहीं मानकर दूसरे प्रकारोंसे मानोगे तो प्रस्थ, घट, पट, आदिको भिन्न भिन्न द्रव्य हो जानेका प्रस्ता होगा। मावार्ध-ज्यवहारनय और ऋजुसूत्रनय द्रव्य या पर्यायकी प्रस्थ आदि रूपकरके विधि कर सकता है। कोरे संकल्पको प्रस्थ नहीं कहना चाहता है। अतः व्यवहारनयसे मी प्रतिवेध कल्पनाकर दूसरे भंगको पुष्ट करो । इसी प्रकार ऋजुस्त्रनयके आश्रयसे प्रतिषेध कल्पना करो । ऋजुस्त्रनयके विचार अनुसार पात्ररूपसे बनाई जा चुक्ती केवक प्रस्थ, प्रतिमा, आदि पर्यायोंकी प्रस्थ भादिपने करंके प्रतीति की जाती है। दूसरे प्रकारोंसे अर्थात्-संकल्प या सन्मात्र अथवा केवेळ देव्य कह देनेसे ही प्रसम् प्रयोगकी प्रतीति होना नहीं वन पाता है । इस कारण ऋजुंस्वन्यसे भी नास्तित्व मंगकी

साध छेना । तथा शन्दनवके आश्रवसे प्रतियेध कन्पना करना, वर्षोकि काछ, कारक आदिके भेद से भिन हो रहे अर्थको प्रस्य आदिपना है। अन्यया यानी दूसरे ढंगोंसे प्रस्य आदिकी व्यवस्था करनेपर सातिप्रसंग हो जायगा । कोरे काठ या पांचसेरीके पाप्रको भी प्रस्य कह केनेके छिये कोई रोक नहीं सकेगा। इस फारण शन्दनयसे नाहितार मंगको सिद्ध करे। तथा छटे समिकहरूय का आश्रय केनेसे प्रतिवेधकी कल्पना करो । क्योंकि प्रस्य, पत्य, आदि पर्याययाचक शन्दोंके भेंद हो जाने फरफे मिन्न मिन्न हो रहे अर्थको प्रस्य आदिवना है। अन्यथा अतिप्रसंग हो जायमा । अर्थात-पूर्व नयोंके व्यापक अर्थीमें समिभिरुद्धनय वर्त जायमा तथा इक्षी प्रकार नैगम नयकी अवेका थिथि की कत्यना करते हुये एवंमृतनयका आग्रय करनेसे निवेध की फल्पना करना । क्योंकि प्रस्थ छ।दि की क्रिया करनेमें परिणत हो रहे ही छर्चको प्रस्य आदिवना है । अन्यथा माननेपर अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्-जिस समय नाप-नेके छिये पात्रमें गेंहू, धान, भन्ने प्रकार श्यित हो रहे हैं. उसी समयकी पात्र अवस्थाको प्रस्थ फहना चाहिये । खाळी रखे हुये पात्रको प्रस्य नहीं मानना चाहिये । अन्यया गुदवड फेळ जायगी। जगत्में चाहे जिस पदार्थको चाहे जिस शहकरके कह दिया जायेगा। विचार करने पर प्रतीत होता है कि जन्मसमें एक बार भी पढ़ा देनेसे मनुष्य पाठक कहा जा सकता है। एक चेतना गुणके होनेसे सम्पर्ण गुणोंका पिण्ड आत्मा चेतन कह दिया जाता है। एक दिन या एक घण्टे व्यक्तिचार या चोरी करनेसे जनमरके लिये व्यमिचारी या चोर यह गिना जाता है। किन्तु एयं-भतनयकी मनीषा न्यारी है। अतः एवंमृतकी परिणतिको मूळकारण समझो। उसको छोड देने पर मभी जालायें तितर वितर हो जाती हैं। पूर्व नयोंके ज्यापक विषयको एवंमूत नहीं पकडती है। **इ**तकी अपेक्षा परवस्तुओं को जुराता हुआ ऐडें पर पफडा गया चोर चोहा है । न्यायाळवर्षे खडा इला वही मनुष्य चोर नहीं है । इसी प्रकार व्यभिचारीकी व्यवस्था समझो । अतः छह प्रकारीसे हो मूळमंगोंकी बनाना। इसी प्रकार तीसरा मंग क्रमसे अर्पित किये गये दोनों नयोंकी अर्पणासे क्यंचित उभय बना छेना तथा एक साथ कहनेके छिये अर्पित किये दोनों नयके आत्रयसे क्यांचित अवक्तव्य यों चीया मंग वनाना। तथा जिनके उत्तर कीटिमें अवक्तव्य पडा हुआ है. ऐसे बचे हुये खस्ति अवक्तन्य, नास्ति अवक्तन्य, अस्तिनास्ति अवक्तन्य, ये तीन भंग भी यथायोग्य विवाक्षाओंका योग मिलाने पर तदाहरण फरने योग्य हैं। इस प्रकार ये लह सप्तमीगयां समझा दी गयी हैं।

तथा संग्रहाश्रयतो विधिकल्पना स्यात् सदेन सर्वमसतोऽप्रतीतेः खरश्रंगनदिति तत् प्रतिषेधकल्पना न्यवहाराश्रयणात्र स्यात्, सर्वे सदेव द्रन्यत्वादिनोपळन्धेर्द्रन्यादिरहितस्य सन्मात्रस्यातुपळन्धेश्रेति ऋजुसूत्राश्रयणात् प्रतिषेषकल्पना न सर्वे स्यात् । सदेव वर्त-मानाद्भृपादन्येन रूपेणातुपळन्धेरन्यथा अनायनंतसत्तोपळंभप्रसंगादिति शन्दाश्रयणा- त्मितिषेधकल्पना न सर्वे स्याःसदिव काळादिभेदेन भिन्नस्यार्थस्योपळ्थेरन्यथा काळादि-भेदानर्थक्यमसंगादिति समिभिक्दाश्रयात्मितिषेधकल्पना न सर्वे सदेव स्यात्, पर्यायभेदेन भिन्नस्यार्थस्योपळ्थेरन्ययेकपर्यायत्वप्रसंगात् इति । एवंभृताश्रयात् मित्रपेधकल्पनां न सर्वे सदेव तिकयापरिणतस्यैवार्थस्य तथोपपत्तरन्यथा कियासंकरमसंगात् इति । तथोभयनयक्रमाक्रमार्थणादुभयावक्तव्यकल्पना, विधिनयाश्रयणात्सहोभयनयाश्रयणाच्च विध्यवक्तव्यकल्पना मित्रपेधनयाश्रयणात् सहोभयनयाश्रयणाच्च मित्रपेधावक्तव्यकल्पना कमाक्रमोभयनयाश्रयणात्तदुभयावक्तव्यकल्पनेति पंचसप्तभंग्यः।

तिसी नेगमनयकी पद्धति अनुसार संप्रहनयका आश्रय करनेसे विधिकी कल्पना होगी। सम्पूर्ण प्रतीत किये जा रहे पदार्थ सद्भूत ही हैं। गर्दभके सींग समान असत् पदार्थोंकी प्रतीति नहीं हो पाती है। इस प्रकार संप्रहनयसे सब सत् हैं। " स्यात सदेव सर्व " ऐसा पहिला मंग बनाना तथा व्यवहारनयके आश्रयसे तसके निषेधकी फल्पना करना "न स्यात सर्वे सदेव ". किसी अपेखा सम्पूर्ण पदार्थ केवळ सत्तरूप ही नहीं हैं। क्योंकि व्यवहारमें द्रव्यपने या पर्यायपने करके पदार्थीकी उपकव्धि हो रही है। द्रव्यगुणपूर्याय या उत्पादव्ययधीव्यसे रहित हो रहे कीरे सत् की स्वप्नमें भी उपलब्धि नहीं है। अन्यया यानीं द्रव्य और पर्यायके विना सोरा सत् दीख जायगा तो जीव या घटका उपकम्भ करनेपर उसकी धनादिकालसे धनन्तकालतक वर्त रही सत्ताके उपरुम्म हो जानेका प्रसंग होगा । किन्तु न्यवहारी जनोंको रुम्बी, चौडी, कोरी, सत्ताका उपरुम्म नहीं होता है। भरे ही द्रव्य और पर्यायोंमें विशेषण हो रहे सत्का ज्ञान हो जाय ! अत: न्यवहारनयसे कोरे सत्की निवेध कल्पना की गयी है । इसी प्रकार ऋजुसूत्र नयके आमयसे प्रतिषेधकी कल्पना करना " न सर्व स्पाद सदेव " समी पदार्थ क्रयंचिस सतरूप ही नहीं है । क्योंकि वर्तमान पर्यायस्वरूपसे अन्य स्वरूपों करके उपक्रिक नहीं हो रही है । अन्यथा यानी ऋजुसूत्रनयसे वर्तमान पर्यायोंके अतिरिक्त पर्यायोंकी भी विधि दीखने छोगी, तो अनादि, अनन्त, काळकी पर्यायोंका सदाव दील जाना चाहिये। यह प्रसंग टळ नहीं सकता है। सतः संग्रहनयसे सत् की विधिको करते हुये ऋज़्सूत्र नयसे प्रतिषेध कल्पना करना अच्छा जच गया। इसी प्रकार शहनयके आश्रयसे प्रतिषेच कल्पना कर लेना " न सर्व स्यात सदेव " सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित सत्रक्ष ही नहीं हैं। क्योंकि काल, कारक, संख्या आदिके मेदकरके मिल मिन्न हो रहे अर्थोंकी उपलब्धि हो रही है। अर्थात-काळ आदिकसे मिन हो रहा पदार्थ तो जगत्में निचमान है। शेष कोई कोरा सत् पदार्थ नहीं है। अन्यया काळ, कारक, आदिके मेद करनेके व्यर्थपनका प्रसंग होगा, जो कि इष्ट नहीं है । इसी प्रकार समिक्टनयके आश्रयसे प्रतिषेध कराना कर देना । सभी पदार्थ कर्याचित् सत्

रूप ही नहीं हैं। क्योंकि पर्यायोंकी कहनेवार पर्यायवाची शहोंके भेट करके मिल मिल शर्मीकी उपलब्धि हो रही है। अन्यथा एक ही पर्याययाची शद्धकरके कथन हो जानेका प्रसंग होगा। र्भंघवा पदार्थकी एक ही पर्याय मान छेनेसे प्रयोजन सध जाने चाहिये । देवोंको क्षमर, निर्जर, देव, आदि शहोंसे या सीको अवटा, सीमन्तिनी, मुग्धा, शहोंसे कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपमृत्यु नहीं होनेकी अपेक्षा देय अमर कहे जाते हैं। बुढापा नहीं स्रानेकी अपेक्षा वे निर्जर कहे जाते 🕻। क्रीडा करनेकी पर्यायोंसे वे देव ई, तथा गर्म घारणकी खपेक्षा सी है। निर्बेळता धर्भफरको वह अवळा है, सुन्दर केशपाश होनेसे वह सीपन्तिनी है। भोटेपनकी अपेक्षा लीको मुख्या कहते हैं । इस प्रकार भिन्न भिन्न पर्यायोंसे पदार्थ तो समिभिरूढ नयकी दृष्टिसे सत् है। दोप कोरे सत् तो असत ही हैं। तथा संप्रहत्त्यकी अपेक्षा विधिकी कल्पना करते हुये तमी एवंभूतनयके आश्रयसे प्रतिवेधकी कल्पना कर देना " न स्यात सर्वे सदेव " सम्पूर्ण पदार्थ कथांचित सत्त्व्य ही नहीं हैं । क्योंकि उस उस कियामें परिणम रहे ही अर्थको तिस प्रकार होना बनता है । अन्य ढंगोंसे सद्मूतपना मान छेनेपर क्रियाओं के संबर हो जानेका प्रसंग हो जायगा । तेळीका काम तहोळीसे नहीं छिया जा सकता है । हिंसक नर क्षमाधारी नहीं हो सकता है । व्यक्तिचारी और वहाचारीकी किया एक नहीं है। अतः संग्रहनयक्षे द्वारा कोरे सत्की विधि हो जानेपर मी क्रिया परिणतियोंके विना यह नय लसको असत ही यों कहता जायगा, जैसे कि आत्र एक द्वारा माईके आ जानेका सद्राध जान करके भी अन्धी ली तबलक उस भाईका असद्भाव मानती है, जनतक कि उसकी वह आतृरूपसे जारीरिक मिळनद्वारा मिळता नहीं है या प्रियसम्भाषण कियाको करता नहीं है। इस प्रकार संप्रहकी अपेक्षा विधिकल्पना और व्यवहार आदि पांच नयोंसे निवेधकल्पना करते हुये पांच प्रकार के दो मूळमंग बना ळेना तथा संग्रह ब्यवहार या संग्रह ऋज़ुसूत्र आदि यों दो दो मयके ऋभ और अक्रमकी विवक्षा कर देनेसे तीसरे उभय भंग और चौथे अवक्तव्य भंगकी कल्पना कर छेना चाहिये। और विधि प्रयोजक संप्रहनयका माश्रय करनेसे तथा साथ कहनेके किये उमय नयोंका आश्रय कर ठेनेसे पाचवा अस्ति अवक्तन्य मंग बना ठेना तथा प्रतिवेधके प्रयोजक नयोंका आन्नय कर केनेले और एक साथ दो नयोंके अर्थ प्रतिपादन करनेका आन्नय करनेसे छठे प्रतिवे-धावकच्य धर्मकी कल्पना कर छेनी चाहिये तथा ऋगसे अऋगसे और उसय नर्योंके एक साथ प्रतिपादनका आश्रय करनेसे उन नीचि निषेधके साथ दोनोंका अवक्तव्य नामका सातना संग बन जाता है । इस प्रकार संप्रहसे विधिको विवक्षा कर और उत्तरवर्ती पांच नयोंसे निवेधकी विवक्षा कर दो मूळभंगोंके द्वारा पाच सप्तभंगियां यहांतक बना दी गयी 🕻 ।

तथा व्यवहारनयाद्विधिकल्पना सर्वे द्रव्याद्यात्मके प्रमाणप्रमेयव्यवहारान्यथातुर्य-पत्तेः कल्पनामात्रेण तद्यवहारे स्वपरपक्षव्यवस्थापननिराकरणयोः परमार्थतोतुप्रचेरिति तं प्रति तावद्दञ्जस्त्राश्रयात्प्रतिषेधकल्यना न सर्वे द्रव्याद्यात्मकं पर्यायमात्रस्योपळव्धेरिति क्वव्यसमिनस्टैवंभूताश्रयात् प्रतिषेधकल्पना न सर्वे द्रव्याद्यात्मकं, काळादिभेदेन, पर्या-यभेदेन, कियाभेदेन च भिन्नस्यार्थस्योपळव्धेः इति । प्रथमद्वितीयभंगौ पूर्ववदुत्तरे भंगा इति चतस्रः सप्तभंग्यः प्रतिपत्तव्याः ।

तथा तीमरे व्यवहारनयसे विधिकी कल्पना करना "स्यात् सर्व द्रव्याद्यात्मकं" सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित द्रव्यपर्याय आदिक स्वरूप हैं। क्योंकि अन्यया यानी पदार्थोंके द्रव्य, पर्याय, **भा**दि स्वरूप माने विना प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, आदिके व्यवहार नहीं बन सकते हैं । बौद्धोंके अनुसार कोरी कल्पनासे उन प्रमाण, प्रमेयपनका व्यवहार माना जायगा तो स्वपक्षकी सिद्धि करा-देने और परपक्षका निराकरण कर देनेकी यथार्थ रूपसे व्यवस्था नहीं बन सकेगी। इसके लिये वस्तमत द्रव्य या पर्यायोको मानते द्वये प्रमाण, प्रमेय, व्यवहार साधना पडता है । द्रव्य या स्युक्पर्यायोंको माननेवाके उस व्यवद्दारीके प्रति तो अब ऋजुसूत्र नयका आश्रय करनेसे दुसरे भंग प्रतिषेधकी कल्पना करो "न प्रवी द्रव्याधारमकं" सभी पदार्थ कथंचित द्रव्य या सहमानी पर्यायों स्वरूप ही नहीं हैं। क्योंकि हमें तो केवळ वर्तमानकाळ की सूक्ष्म, स्थळ पर्यायें हीं दीख रही हैं। द्रव्य या भेद प्रभेदवान चिरकाकीन पर्यायें तो नहीं दीख रही हैं। अतः नास्तित्व मंग सिद्ध हो गया । इसी प्रकार शद्ध समिभिरूढ और एवं मृत नयोंके आश्रयसे प्रतिवेध की यों कल्पना करना कि ''न सर्वे द्रव्याद्यात्मकं '' सम्पूर्ण पदार्थ कथंचित, द्रव्य, पर्याय आहि स्वरूप ही नहीं हैं। क्योंकि काल, कारक, आदिके मेद करके अथवा पर्यायवाची शहींके वाच्य अर्थका मेद करके तथा मिन्न भिन्न किया परिणतियोंके मेद करके मिन्न मिन्न अर्थीकी उपलब्धि हो रही है। कोरे द्रव्य और पर्याय ही नहीं दीख रहे हैं। इस प्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा पहिंदा मंग और शेष चार नयोंकी अपेक्षा दूसरा दूसरा मंग बना कर पहिले दूसरे भंगोंको बना हेना। पश्चात् पूर्वक्रमके अनुसार क्रम अक्रम आदि द्वारा (करके) शेष उत्तरवर्ती पांच भंगोंको बना केना । इस प्रकार ये चार सप्तमंगियां समझ केनी चाहिये ।

तयर्जुक्षत्राश्रयाद्विधिकल्पना सर्चे पर्यायमात्रं द्रव्यस्य क्रिक्टव्यवस्थितेरिति तं त्रितं ज्ञाति श्रव्यायमात्रं कार्व्याद्यमेति व सर्वे पर्यायमात्रं कार्व्यादिभेदेन पर्यायभेदेन क्रियाभेदेन च भिन्नस्य पर्यायस्योपपत्तिमत्त्वादिति । द्वौ भंगौ क्रमाक्रमापितो-भयनयास्त्रतीयचत्र्यभंगाः त्रयोन्ये प्रथमद्वितीयतृतीया एव वक्तव्योत्तरा यथोक्तनययोगाद-वसेया इति तिस्राः सप्तमंग्यः ।

तिसी प्रकार ऋजुस्त्रनयका आश्रय केनेसे विधिकी कल्पना करना " में नगद पर्यायमान्य मस्ति " सम्पूर्ण पदार्थ केनळ पर्यायस्वरूप ही हैं । नित्यद्रन्यकी कहीं भी व्यवस्था नहीं है । प्रकार ऋजुस्त्रनयसे अस्तित्वकी कल्पना करनेवाळे उस वादीके प्रति शब्दवयका आश्रय निषेषकी करूरना कर छेना तथा समिमस्टन्य और एवंभूतनयका आश्रय छेनेसे मी नियेत्रकी करूरना कर छेना चाहिये। क्वेंकि सभी पदार्थ केवळ काळ आदि द्वारा लमेदकी धारनेवाछी पर्यायों स्वस्त्व नहीं हैं। किन्तु काळ, छित, आदिके भेद करके अथवा भिन्न भिन्न पर्यायची शन्दोंके भेद करके एवं न्यारी ग्यारी किया परिणितियों करके भिन्न हो रही वर्यायें ही सिद्धिमार्थर छाई जा चुकी हैं। लर्धाल्—शन्द, समिमस्ट और एवंभूत, नय तो काळ, कारक, रुद्धि और फिया परिणितियोंसे प्रवक्त प्रथक्त वन रही वर्यायोंका ही सक्ष्य मानते हैं। वर्तमानकाळकी सामान्य-रूपसे हो रही पर्यायोंका अस्तिय नहीं मानते हैं। वर्तमानकाळकी सामान्य-रूपसे हो रही पर्यायोंका अस्तिय नहीं मानते हैं। लयः तीन प्रकारोंसे दूसरा मंग बन गया। मूळभूत दो मंगोंको बनाकर कम और अकासे यिद दो नयोंको विविद्धित किया जायमा तो तीन प्रकारके तीसरे, चीये, मंग बन गायगे। जिनकी उत्तर कोटिन अवकाव वह छन गया है, ऐसे प्रथम दितीय और तीसरे मंग ही प्रक्रिया खनुसार करर कहे गये नयोंके योगसे पाचें छुड़े, सातमें ये अन्य तीन भंग समझ छेने चाहिये। इस प्रकार कर्जुस्वनयसे अस्तियक्ती करुरमा करते हुये और शब्द समिमस्ट, एवंभूत नयोंसे नास्तिवक्ती मानते हुये दो मूळ मंगोंके हास तीन सम्मीयों हुई।

तथा ग्रह्मनयाश्रयात् विधिकत्यना सर्वे कालादिभेदाद्भिन्नं विविधितकाळादिकस्या-र्थस्याविविधितकाळादित्वानुपपत्तिति । तं मति समिभक्टवंभूताश्रया मतिषेषकत्यना न सर्वे कालादिभेदादेव भिन्नं पर्यायभेदात् कियाभेदाच भिन्नस्यार्थस्य मतीतेः इति मूळमंग-द्वयं पूर्ववत् परे पंचभंगाः मत्येया इति द्वे सप्तभंग्या ।

तिली प्रकार शहनयका माश्रय कर छेनेसे विधिकी कल्पना करना कि काछ, कारक, आदिसे विभिन्न होते हुये समी पदार्थ अस्तिस्वरूप हैं। वर्षोकि विवक्षाको प्राप्त हो रहे काछ, कारक, आदिक्ते विशिष्ट हुए अर्थको अनिवक्षित काछ, कारक आदिसे सहितपना अस्टि । अर्थास—सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने नियत काछ, कारक, बचन, आदिको छिये हुये जगतमें विश्वमान हैं। इस प्रकार अस्तिस्वकी फल्पना करनेवाछे उस वादीके प्रति समिमिरू और एवमून नयका आश्रय छेनी हुई प्रतिभेग कल्पना कर छेनी चाहिये। कारण कि केवळ काछ, कारक, आदिके भेद होनेसे ही मिन मिल हो रहे सभी पदार्थ जगतमें नहीं हैं। किन्तु पर्यायोंके मेदसे और क्रिया परिणितियोंके मेदसे मिन मिल बते रहे पदार्थोंकी प्रतिति हो रही है। जब कि ये समिमिरू और होनेसे ही मिन मिल हो रहे सभी पदार्थ जगतमें नहीं हैं। किन्तु पर्यायोंके सत्ताको गानती हैं, तो ऐसी दशामें शहनयका व्यापक विषय इनकी दृष्टिमें नारित ठहरता है। इन प्रकार दो मूछ मंगोंको बनाते हुये पूर्व प्रक्रिया के समान शेष परछे पांच मंगोंको भी प्रतित कर छेना चाहिये। इस प्रकार शहनयकी अपेक्षा अस्तिस्व और समिमिरू एवं मूर्तोकी अपेक्षा नारितस्व धर्मको मानते हुये दो मूळ भंगों हारा एक एक सप्तमंगीको बनाते हुये दो सप्तभीगयां बन गयी समझ छेनी चाहिये।

तया समिम्रुट्याश्रया विविधकल्पना सर्व पर्यायभेदाद्विनं विविश्वतपर्यायस्याविव-क्षितपर्यायत्वेनानुपद्धन्वेरिति तं पत्येवंभूताश्रया प्रतिषेधकल्पना न सर्व पर्यायभेदादेव भिन्नं क्रियाभेदेन पर्यायस्य भेदोपद्यन्धेरिति । एतत्संयोगजाः पूर्ववत्परे पंचभंगा पत्येतन्या इत्येका सप्तभंगी । एवमेता एकविंगतिसप्तभंग्यः ।

तथा समिमिरूढ नयका आश्रय कर विधिकी यों कल्पना करना कि सम्रूर्ण पदार्थ न्यारी न्यारी पर्यायोंको कहनेवाळे पर्यायवाची शब्दोंके भेदसे भिन्न हो रहे ही आस्तस्वरूप हैं. क्योंकि विवक्षामें प्राप्त की गयी पर्यायकी अविवक्षित अन्य पर्यायपने करके उपकव्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार कहनेवाले उस विद्वानके प्रति एवं मृतनयका आश्रय लेती हुई प्रतिवेधकी कल्पना कर केना । क्योंकि पर्याय मेदोंसे ही भिन्न हो रहे सभी पदार्थ जगतमें अस्ति हैं. यह नहीं हैं । किन्तु न्यारी न्यारी कियापरिणतियोंके भेद करके पर्यायोंके भेदकी उपरुच्चि हो रही है। अतः एवंभूत की दृष्टिसे उस उस कियामें परिणमते हुये ही अर्थ आ रहे हैं। रसोईको बनाते समय ही वह पाचक है। खाते, गाते, नहाते, सोते, जाते, सभी समयोंमें वह पाचक नहीं है। अतः समिरूढ नयदारा जिस धर्मकी विधि की गयी थी, उसी धर्मका एवं मृतदारा प्रतिषेध कर दिया गया है। इन विधि और निषेधके संयोगसे जायमान अन्य पांच मंग मी पूर्वप्रित्रयाके समान समझ छेने वाहिये । अर्यात-समिरूढ और एवंभूत नयोंकी अमसे विवक्षा करनेपर तीसरा उसय भंग है । सगिमिरुढ और एवंभूतके गोचर हो रहे धर्मीकी युगपत विवक्षा करनेपर चौथा अवक्तव्य भंग है। विधिके प्रयोजक समिमिरूढ नयका आश्रय करने और समिमिरूढ, एवंभूत दोनों नयोंके एक साथ कथनका आश्रय करनेसे पांचवां विधि वायक्तव्य संग है। प्रतिषेधके प्रेरक एवम्मूत नयका आश्रय केळेने और समीमेरूढ एवंभूत दोनोंको एक साथ कहनेका आश्रय कर ळेनेसे छडा प्रतिवेधावक्तव्य मंग है । विधि प्रतिवेधोंके नियोजक नयोंका आश्रय करनेसे और युगपत् समिक्छ एवंमूतोंकी विवक्षा हो जानेसे सातवें विधिप्रतिषेशावक्तव्य भंगकी कल्पना कर देनी चाहिये । यह एक सप्तमंगी हुई। इस प्रकार छह, पांच, चार, तीन, दो, एक, ६+५+४+३+२+१=२१ ये सब निकाकर इक्कीस सप्तमंगियां हुई ।

### वैपरीत्येनापि वावंत्यः प्रवंचतोभ्यूद्या ।

विषरीतपने करके भी उतनी ही संख्यावाठी २१ सप्तर्म, गिया विस्तारसे स्वयं अपने आप तर्कणा करने योग्य हैं। अर्थाच्-एवंभूतनयकी अपेक्षा रसोईको बनाते समय ही मनुष्य पाचक है। अन्य पर्यायोमें या बहुबचन आदि अत्रस्थामें मनन करनेकी पर्यायमें, सामान्य मनुष्यपनके व्यवद्वारमें संगृहीत सच् पदार्थोमें, और संकत्पित पदार्थीमें, बहु पाचक नहीं है। अतः एवंभूत नयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्मको मानकर शेष छह नयोंकी अपेक्षा नास्त्रित्वको गढते हुये दो मूछ मंगोंको भिन्नि पर छद सप्तमंगियां बना छेना । तथा समिमिक्डसे थिविकी करुपना करते हुये शहू, ऋजुसून, व्यवहार संप्रह, और नैगम नयसी अपेक्षांधे नास्तित्यको कल्पते हुये पांच एसमंगिया बना छेना । समिमहरू नयकी मनीया है कि सभी पदार्थ अपने अपने वाच्य पर्यायोंमें ही आरुद्ध ही रहे हैं। इसकें व्याप्य दृष्टिमें पूर्व पूर्व नयोंके व्यापक विषय स्ता प्रकार नहीं दीखते हैं. जैसे कि मूरे बड़हेमें गी पनेके व्यवहारको सीख कर वाळक अन्य पीळी काळी गाये या बडे बडे बैळोर्ने गीपनेका व्यवहार नहीं करना चाहता है। या कूपमंड्रक (कूएका मेंडका) समुद्रकी अपने क्षेत्र हो रहे क़एसे बढ़ा हुआ माननेके छिये उपका नहीं है । अतः समिक्दिसे अस्तित और शह आदिक्से नास्तित ऐसे दो मूळ मंगोंसे पांच सप्तमंगियां बन जाती हैं । तथा शह नयको अपेक्षा अस्तिस्य और ऋजसूत्र, व्यवहार, संग्रह, नैगमोंकी अपेक्षा नास्तित्वको मानते द्वये दो मूळ मंगोंसे चार सप्तमंगियां वन जाती हैं। शहनयका उस अनुदार प्ररूप या किसी अपेक्षा संतोगी मनुष्यके समान ऐसे हार्दिक भाव हैं कि घोडी पानाई अपने लिये और अधिक पानाई दूसरोंके लिये होती है। काल, कारक, आदिकते भिल हो रहे पदार्थ ही इसको दील रहे हैं । संकल्पित या संग्रहीत अथवा अपने चीडे न्यव-हारमें मानेवाळे पदार्थ या सरळ पर्यायें मानों हैं हीं नहीं । तथा ऋजुसूत्रकी अपेक्षा पहिने अस्तित्व भंगको कल्पना कर व्यवद्वार, संगह, नेगम नयोंसे दूसरे नास्तित्व भंगको गढते हुये दो मूळ भंगोंद्वारा तीन सतमंगियां बना केना । ऋजुस्त्रनय वर्तमान पर्यायोगर ही रहि रखती है। व्यवहार करने योग्य या संप्रह प्रयोजक धर्म अथवा • छन्त्रे चीडे संकल्प इनको नहीं छूती है। शश ( खरगोश ) अपनी आंखोंके दक छेने र अन्य पदार्थीके अस्तित्वको नहीं स्त्रीकार करता है । ऋजुसूत्रनयका उस स्वार्थी मनुष्यके समान यह संकुचित विचार है कि जगत्में मळाई या यशोद्वाद्धि के कार्योको करनेवाळे पुरुष अपनी शारीरिक आर्थिक क्षतियोंको क्षेत्रते हुये प्राप्त कौकिक सुखोंसे भी वंचित रह जाते हैं। गोदकेको छोडकर पेटके की आशा छगाना मूर्वता है। तथा व्यवहार-नयसे अस्तित्वकी कल्पना कर संप्रद्द, नेगम, नयोंसे प्रतिवेधकी कल्पना करते हुये दो मूळमंगोंद्वारा दो सप्तमंगियां बना छेना । व्यवद्दारमें भा रहे द्रव्य, पर्याय, आदिक ही पदार्थ है । सतः सामान्यसे संगृहीत हो रहे पदार्थ कहीं एकत्रित नहीं हो रहे हैं। अपना अपना कोटा छानो । नियत कार्यसे अधिक कार्यको करनेवाओं से दोनों काम अचूरे रह जाते हैं। '' जाको कारज ताकों छाजै गदहा पींठ मोगरा वाजे '' चोरोंके घुस सानेपर प्रमुको जगानेके लिये सालसी कुत्तेके कार्यको मी सन्हा-ळनेवाळा गधा विचारा मोगरांसे पाँटा गया । तथा संप्रहनवकी अपेक्षासे आस्तित्व मानते हुये नैगम की अपेक्षा नास्तित्वमंगकी कल्पना कर पूर्वोक्त पद्धति अनुसार एक सप्तमंगी बना छेनी चाहिये। संप्रहनय विचारता है कि अपना नियत ही कार्य करो । " कार्य हि सावयेद् घीमान् कार्यवंसी हि मूर्खता " "तेता पांव पसारिये जेती कम्बी सीड"। मळे ही राजकुमार सरोवरमें इब मरे किन्छ खबाने क्लीडा कराने, कपडे पहराने, गहना पहनाने, दूध पिछाने, घोडापर बैठाने, छुळानेके किए

जो सात सेवक रखे गये हैं, साथ हो रहे उनमेंसे किसीका मी कर्तव्य इव मरनेसे वचाना नहीं है। अपने कर्तव्योंसे इतर कर्तव्योंका भी संकल्प कर अवसरको साथ छेना इसने नहीं सीखा है। इस प्रकार विवर्शतपने करके भी ६+१+१+१+१+१ इक्कीस सतमंगियां हुयीं। उत्तर वर्ती नयों करके पूर्ववर्ती नयोंके विषयका सर्वथा निषेष नहीं कर दिया गया है। जिससे कि इनको कुनयपनेका प्रसंग प्राप्त होय, किन्तु उपेक्षा माव है। पूर्वकी सतमंगियोंमें भी तो उत्तरवर्ती नयों द्वारा प्रतिषेष कल्पना उपेक्षामांबोंके अनुसार ही की गयी थी। अन्य कोई उपाय नहीं। न्यारी व्याधी विवक्षाओंके अनुसार अन्य ढंगोंसे भी कई प्रकारको सतमंगियां बनायों जा सकती हैं। श्रेष्ठ वक्ताको पदार्थोंके स्वभावोंकी भित्तिपर बहुत कुछ कह देनेका अधिकार प्राप्त है। " ज्यों केलाके पातमें पात पातमें पात, त्यों पिण्डतकी वातमें बात बातमें बात,"। यदि इसमें वस्तु स्वभावोंके अनुसार इतना अंश प्रविष्ट (चिटित) हो जाय तो उक्त सिद्धान्त अक्षरशः सत्य है। " यावंतो मंगास्तावन्तः प्रत्येकं स्वभावभेदाः"। यह विद्याने आनन्द को माननेवाले आचार्योंका सब ओरसे महोंको करने वाल अकलेक सिद्धान्त है।

तथोत्तरनयसप्तभंग्यः सर्वाः परस्परविरुद्धार्थयोर्द्वयोर्नवभेदयभेदयोरेकतरस्य स्विव-पयिवधौ तत्मितपक्षस्य नयस्यावळंबनेन तत्मितिषेधे मृळमंगद्वयकल्पनया यथोदितन्यायेन तदुत्तरभंगकल्पनया च प्रतिपर्यायमवगंतन्याः। पूर्वोक्तप्रमाणसप्तभंगीवत्तद्विचारश्च कर्तन्यः। प्रतिपादितनयसप्तभंगीष्विप प्रतिभंगं स्यात्कारस्यैवकारस्य च प्रयोगसद्भावात्।

तिसी प्रकार मूळ नयोंके समान उत्तर नयोंकी मी सम्पूर्ण सप्तमंगियां समझ केनी श्वाहिये । परस्परमें विरुद्ध हो रहे दो अर्थोमेंसे किसी मी एककी अथवा नैगमनयके नौ भेद प्रमेदोंमेंसे किसी मी एककी अथवा नैगमनयके नौ भेद प्रमेदोंमेंसे किसी मी एककी अपने गृष्टीत विषय अनुसार विधि करनेपर और उसके प्रतिपक्ष हो रहे नयका आश्रय केनेसे उस धर्मका प्रतिषेध करनेपर दो मूळभंगोंकी कल्पना करके प्रत्येक पर्यायमें सप्तमंगियां समझ केनी चाहिये । अर्थात्—नैगमके नौ भेदोंमें परस्पर अथवा संग्रह आदिके उत्तर मेदोंके अनुसार दो मूळभंगोंको बनाते हुये सकडों सप्तमंगियां बनायी जा सकती हैं । प्रश्नके वरासे एक वस्तुमें विधिनिषेधोंको ज्यस्त और समस्त रूपकरके कल्पना करना सप्तमंगी हैं । अर्थ पर्याय नैगमकी अपेक्षा विधिनिषेधोंको ज्यस्त और परसंग्रहका अवकम्ब केकर निषेधकी कल्पना करते हुये दो मूळ मंगों करके सप्तमंगी बना केना । पूर्व प्रकर्णोमें कहीं गर्या प्रमाणसप्तमंगियोंके स्थान नयसप्तमंगियोंका विचार भी कर केना चाहिये । अर्थात्—'' प्रमाणनयैर्धिगमः '' सूत्रमं अबताकीसर्वी वार्तिकसे छप्पनवीं वार्तिकतक प्रमाणसप्तमंगीका निस ढंगसे विचार किया गया है, वहीं नयसप्तमंगीमें कागू हो जाता है । प्रमाण सप्तमंगीमें कृत्य धर्मोंकी अपेक्षा

रहती है । शोर नयसप्तमंगीमें अन्य धर्मीकी उपेक्षा रहती है । इन समझा दी गर्यी उक्त सभी नयसप्तमंगियोंमें प्रत्येक मंगके साथ कथांचित्को कहनेवाळे स्यात्कारका और व्यवच्छेदको करनेवाळे एवकारका प्रयोग करना विद्यमान समझो । " स्यात्कारः सत्यळाञ्छनः" सत्यकी छाप स्यात्कार है । दृढताका बोधक एवकार है ।

तासां विकळादेशत्वादेश्च सफळादेशत्वादेस्तत् सप्तभंगीतः सकळादेशात्मिकाया विशेष व्यवस्थापनात् । येन च कारणेन सर्वनयाश्रयाः सप्तथा वचनमार्गाः प्रवर्तते ।

उन नय सप्तमंगियोंको विकलादेशशहण्ना है। और विकलज्ञानपना है, तथा विकल अर्ध-पना आदि है। किन्तु प्रमाण सप्तमंगियोंको सकलादेश शहपना आदि है। इस कारण सकलादेश स्वरूप हो रही उस प्रमाणसप्तमगीसे इस नयसप्तमंगीके विशेष हो जानेकी व्यवस्था करा दी गयी है। अनन्त सप्तमंगियोंके विषय हो रहे अनन्त धर्मसप्तकस्वमाव वस्तुका काल, आयमत्त्व, आदि करके अमेदहित या अमेद उपचार करके प्रकाश करनेवाला वाक्य सकलादेश है। और एक सप्त मंगीके विषय हो रहे स्वमावोंका प्रकाशक वाक्य विकलादेश है। जिस कारणसे कि बच्छ स्वमावों अनुसार सात प्रकारके संशय, जिज्ञासा और प्रश्न उठते हैं, इसी कारण स्पूर्ण नयोंके अवलम्ब हो रहे सात प्रकारके ही वचनमार्ग प्रवर्त रहे हैं। न्यून और अधिक वाक्योंकी सम्भावना नहीं है।

सर्वे शद्धनयास्तेन परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥ ९६ ॥ वै नीयमानवस्त्वंशाः कथ्यंतेऽर्थनयाश्चते । त्रैविष्यं व्यवतिष्ठंते प्रधानगुणभावतः ॥ ९७ ॥

तिस कारणसे ये सभी सातों नय दूसरे श्रोताओं के प्रति वाध्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो शब्दस्वरूप नय हैं और ज्ञान करनेवा लेका होनेपर ये सभी नय ज्ञानस्वरूप व्यवस्थित हो रहे हैं। " नीयतेऽनेन इति नयः" यह करणसाधन व्युत्पत्ति करनेपर उक्त अर्थ छव्य हो जाते हैं। स्वयं आत्माको ज्ञान और अर्थका प्रकाश तो ज्ञानस्वरूप नयोंकरके हो सकता है और दूसरों प्रति ज्ञान और अर्थका प्रकाश होना शब्दस्वरूप नयों करके सम्मवता है। तथा " नीयन्ते ये इति नयाः" यों कर्मसाधन नयशब्दकी निरुक्ति करने पर तो निश्चय कर वस्तुके ज्ञात किये जा रहे अंश वे अर्थस्वरूप नय हैं। इस प्रकार प्रधान और गौणरूपमे ये नय सीन प्रकार होते हुये व्यवस्थित हो रहे हैं। अर्थात्—प्रधानरूपसे ज्ञानस्वरूप ही नय हैं।

किन्तु गीणरूपसे नय वाचक शब्दको भी नय कह देते हैं। तथा गीण गीण रूपसे वाच्य अर्थको भी नय कह देते हैं। जगत्में ज्ञान, शब्द और अर्थ तीन ही पदार्थ गणनीय हैं। " बुद्धिशब्दार्थ संद्वास्तास्तिलो बुच्चादिवाचिकाः " ऐसा श्री समन्तमद्र स्वामीने कहा है। ज्ञाननय प्रमाताको स्वयं अपने िक्ये अर्थका प्रकाश कराते हैं। शब्दन्य दूसरोंके प्रति अर्थका प्रकाश कराते हैं। अर्थनय ती स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि कोई भी सूत्र या स्क्रीक अथवा लक्षण ये सब ज्ञान या शब्दस्वरूप हैं। गोमिटसार, अष्टसहस्त्री, सर्वायंसिद्धि इत्यादि प्रस्थ सब ज्ञानरूप या शब्दस्वरूप है। लिपि अक्षरों या लिखित पत्रोंको प्रस्थ कहना तो मात्र उपचरितो-पचार है। उन ज्ञान या शब्दोंको विषय या वाच्य हो रहे प्रमेय अर्थ हैं।

#### किं प्रनरमीयां नयानामेकस्मिन्नर्थे पद्यत्तिराहोस्वित्पतिविशेषोस्तीत्याह ।

किसी जिज्ञासुका प्रश्न है कि इन समी नयोंकी किर क्या एक ही अर्थमें प्रवृत्ति हो रही है ? अथवा क्या कोई विद्यक्षणताका सम्पादक विशेष हैं। ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्त्रामी इसके समाधानको कहते हैं।

> यत्र प्रवर्तते स्वार्थे नियमादुत्तरो नयः । पूर्वपूर्वो नयस्तत्र वर्तमानो न वार्यते ॥ ९८ ॥ सहस्रेष्टशती यद्वत्तस्यां पंचशती मता । पूर्वसंख्योत्तरस्यां वे संख्यायामविरोधतः ॥ ९९ ॥

जिस जिस स्वार्थको विषय करनेमें उत्तरवर्ती नय मियमसे प्रवर्त रहा है, उस स्वार्थको जाननेमें पूर्व पूर्ववर्ती नय प्रवृत्ति फरता हुआ नहीं रोका जाता है। जैसे कि सहस्रमें आठसी समा जाते हैं। और उस आठसी संख्यामें पांचसी गर्भित हो रहे माने जाते हैं। पूर्वसंख्यानियमसे उत्तरसंख्यामें वर्त जाती है, कोई विरोध नहीं है। मावार्थ-व्यवहारनय द्वारा जाने गये पदार्थमें संग्रहमय और नैगम नय प्रवर्त सकते हैं। कोई विरोध नहीं है। पूर्ववर्ती नयोंका विषय व्यापक है और उत्तरवर्ती नयोंका विषय व्यापक है। पूर्ववर्ती नयोंका विषय व्याप्य है। पूर्ववर्ती नयें अत्तरवर्ती नयोंकी जननी हैं।

### परः परः पूर्वत्र पूर्वत्र कस्मानयो न पवर्तत इत्याह ।

किसीका प्रश्न है कि उत्तरउत्तरवर्ती नयें पूर्व पूर्वकी नयोंके विषयोंमें कैसे नहीं प्रवर्तती है ! बताओ, ऐसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते हैं !

> पूर्वत्र नोत्तरा संख्या यथायातानुवर्त्यते । तथोत्तरनयः पूर्वनयार्थसकले सदा ॥ १०० ॥

जिस प्रकार उत्तर उत्तरविनी संख्या यथायोग्यं चली आरही पूर्व पूर्वकी संख्याओं नहीं अनुवर्तन की जा रही है, तिसी प्रकार उत्तरवर्ती नय तो पूर्ववर्ती नयों के परिपूर्ण विषयमें सदा नहीं प्रवर्तती हैं। जैसे कि पांचसीं पूरे आठसी नहीं रहते हैं, केवल आठसीं महस्व रुपये नहीं ठहर पाते हैं, उसी प्रकार पूर्व नयों के ज्यापक थिपयों में अल्पप्राहिणी उत्तरवर्ती नयें नहीं प्रवर्त पाती है। यहा वेशेषिकों के द्वारा माने गये अवययों में अवययीकी मृत्यिक समान पूर्व संख्यामें उत्तर संख्याको नहीं घरना चाहिये। क्योंकि केवल पहली संख्याने पूरी उत्तरसंख्या नहीं ठहर पाती है। अपने पूरे अवयवों में एक अवयों ठहर जाता है। अतः दृशान्त विषम है।

#### प्रमाणनयानामपि परस्परविषयगमनविशेषेण विशेषितश्रेति शंकायामिदमाह ।

पुनः किसीकी आशंका है कि यों तो प्रमाण और नयोंका भी प्रस्परमें विषयोंके गमनकी विशेषता करके कोई विशेष प्राप्त हो चुका होगा ? वताओ । इस प्रकार आशंका होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य इस बातको स्पष्ट रूपसे कहते हैं।

## नयार्थेषु प्रमाणस्य चृत्तिः सकलदेशिनः । भवेत्र तु प्रमाणार्थे नयानामखिलेषु सा ॥ १०१ ॥

सकल वस्तुका आदेश कर जतानेवाले प्रमाणकी प्रषृति तो नयों द्वारा गृहीत किये गये अर्थों अवश्य होवेगी । किन्तु नयोंकी वह प्रषृत्ति इस प्रमाणद्वारा गृहीत अर्थोंमें संपूर्ण अंशोंमें नहीं होगी । जब कि प्रमाणद्वारा अमेदश्रति करके वस्तुके सम्पूर्ण अंशोंको जान लिया गया है । और नयोंद्वारा वस्तुके एक अंश या कित्यय अंशोंको ही जाना गया है, ऐसी दशामें ज्यापकप्राही प्रमाण तो नयोंके विषयमें प्रशृत्ति कर लेता है । किन्तु नयें प्रमाणगृहीत सभी अंशोंको स्पर्श नहीं कर पाती हैं । एक बात यह भी है कि नय जिस प्रकार अन्तरतलस्पर्शी होकर वस्तुके अंशको जता देता है, उस ढंगसे प्रमाणकी या श्रुतज्ञानकी प्रशृत्ति नहीं है । तभी तो प्रमाण, नय, दोनोंको स्वतंत्रतासे आधिगमका करण माना गया है । कांस निकालनेके लिये छोटी चीमटी जैसा कार्य करती है, वह काम बडे चीमटासे नहीं हो सकता है । घरके भीतर ग्रुत मागमें रखे हुये रुपया सुवर्ण, रान आदि धनको प्रकाशनेके लिये जितना अच्छा कार्य दीपकसे हो सकता है, उतना सूर्य से नहीं हो सकता है । हां, केवलबानकी बात न्यारी है । किर भी कहना पटता है कि छोटे वचोंको गोदमें बैठानेसे जो वास्तल्यरस जद्मूत होता है, वह परिपूर्ण ग्रुवा या बुहा बुद्धीको गोदमें बैठाल केनेसे नहीं आता । अविचारक बानोंमें ग्रुतगृत सबको जाननेवाले केवलबानकी प्रशंसा है । किन्तु विचार करनेवाले ज्ञानोंमें नयज्ञानोंकी प्रतिष्ठा है ।

किमेवं प्रकारा एव नयाः सर्वेष्याहुस्तद्विशेषाः संति ? अपरेपीत्याह ।

कोई पूंछता है कि क्या इतने ही प्रकारके उपर्युक्त कहे अनुसार सभी नयें कही जाती हैं है। अथवा और भी उनके विशेषभेद हैं ! अर्थात्~दो, सात, पन्द्र आदिक हो नये हैं या और भी इनके अधिक भेद हैं ! बताओ। इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधानंद आचार्य कहते हैं कि कहे गये प्रकारोंसे अतिरिक्त भी नये विधानान हैं। इस बातको वे वार्तिक द्वारा कहें देते हैं। सो द्वानिये।

### संक्षेपेण नयास्तावद्याख्यातास्तत्र सूचिताः । तद्विशेषाः प्रपंचेन संचित्या नयचऋतः ॥ १०२ ॥

श्री उमास्त्रामी महाराजने उस नयप्रतिपादक स्त्रमें संक्षेपसे नयोंकी सूचना कर दी है। तद तुसार कुछ मेद, प्रभेद, करते हुये श्री विद्यानद स्थामीने उन नयोंका व्याख्यान कर दिया है। फिर भी अधिक विस्तारसे उन नयोंके विशेष भेदप्रभेदोंका नयचन्न नामक प्रन्थसे विद्वान् पुरुषों करके अच्छा चिन्तवन करछेना चाहिये।

#### एवमधिगमीपायभृताः प्रमाणनया च्याख्याताः।

इस प्रकार अधिगमके प्रकृष्ट उपाय हो रहे प्रमाण और नयोंका यहांतक न्याख्यान कर दिया गया है। " प्रमाणनयैरधिगमः " आदिक पहिले कई सूत्रोंमें प्रमाणोंका न्याख्यान है। और प्रथम अध्यायके इस अन्तिमसूत्रमें नयोंका विवरण किया गया है। प्रमाणनयस्वरूप ही तो न्याय है।

#### इति नयसूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तं ।

इस प्रकार नर्योका प्रतिपादन करनेवाळे '' नैगमसंप्रहच्यवहारर्जुसूत्रशद्धसम-ं भिरूढैवंभूता नयाः '' इस स्त्रका व्याख्यान यहांतक समाप्त हो चुका है ।

# इस सूत्रका सारांश।

इस स्त्रके प्रकरणोंकी सूची इस प्रकार है कि अधिगमके उपायमूत प्रमाणोंका वर्णन कर चुकनेपर अब नयोंका वर्णन करनेके लिये स्त्रका रचा जाना आवश्यक बताते हुये श्री विद्यानन्द आचार्यने इस स्त्रमें ही नयके लक्षण और भेदप्रभेदोंका अन्तर्भाव हो रहा समझा दिया है। नयका सिद्धान्तल्क्षण नयशहकी निरुक्तिसे लम्ब हो जाता है। श्री उमास्वामी महाराजके अभिप्राय अनुसार श्री समन्तमद्र आचार्यने नयको परिभाषा की है। नयके विमाणोंका परामर्श कराते हुये विद्यत्तपूर्वक "नयाः" पदका ज्याकरण किया है। गुणार्थिक नयका पर्यायार्थिकमें अन्तर्भाव हो जाता है। मूळनय दो ही हैं। चार, पांच, छह, सोल्ह, पचीत, नहीं हैं। पश्चात् नैगमके मेद प्रभेदोंका जदाहरणपूर्वक लक्षण करते हुये तदामार्सोको दशाया है। संमहनय और संप्रहामासको दिखाते हुये एकान्तवादियोंका निराकरण कर दिया है। ज्यवहारनय द्वारा किये गये विमाणका विचार करते हुये व्यवहारको नैगमपना नहीं हो जानेका विवेचन कर दिया है। अन्य मित्रयोंके

विचार अनुसार ही प्रमाणोंकी प्रमाणताको कुछ देरके छिये इष्ट करते 🗗 व्यवहारको प्रष्ट किया है। ऋजसूत्र नयसी पुष्टि करते हुये क्षणिक एकान्तका प्रत्यारव्यान कर दिया है। शहनयका लक्षण करते हुँगे काळ आदिका भेद होनेवर भिन्न अर्थपनेको अन्त्रय न्यतिरेक द्वारा साधते हुँगे शहशकिका निरूपण किया है । इसी प्रकार समिभिरूद्धनयद्वारा शब्दकी प्रनियरोंको सुरुष्ठाया गया है । एवंमूत नयका कक्षण कर सभी प्रकारके शब्दोंको क्रियावाचीपना समझा दिया गया है। क़नय. धनयका विवेक कर अर्थनय शब्दनयोंकी गिनती गिनाते हुये नयोंके अल्पविषय, बहुविषयपनेका निर्णय कर दिया है। इसमें उठाये गये थिपर्ययोंका निराकरण किया है। पश्चात प्रमाणसप्तमंगीके समान नयसप्तमंगियोंको बनानेके लिये प्रवरण छठाया गया है। मूळनयोंकी इन्कीस सप्तमंगियोंको बना कर उत्तरनयोंकी एकसी पिचत्तर सप्तमंगिया बनाई हैं। पूर्व पूर्व नयोंकी अपेक्षा विधिक्ती कल्पना करते हुये उत्तर नयों द्वारा प्रतिपेषकी फल्पना कर झट सतमंगियां बना की जाती हैं। अनुकोन, प्रतिकोम, करके तथा उत्तरनयोंद्वारा अभिप्रेत किये गये धर्मीकरके अनेक सप्तमंगियां वन जाती हैं। वस्तुमें तदालक हो रहे धर्मोकी भितिपर अनेक मंगोंको कल्पनायें हो जाती हैं। "स्यात्" भीर " एव " शब्दका प्रयोग करना सर्वत्र आवश्यक है । सकलादेशसे प्रमाण सतमंगी और विकलादेशसे नयसतमंगीकी व्यवस्था है। किसी धर्मका भात्रय कर उसके द्वारा पिंडले मंगको बताकर प्रतिपक्षधर्मकी अवेक्षासे दितीय भंगको बना केना चाहिये। दोनों धर्मीकी ऋमसे विवक्षा करनेपर तीसरा भंग उभय बना केना । तथा दोनों धर्मीके साथ कहनेका लभिप्राय रखनेपर चौया अवक्तन्य भंग बन जाता है। पहिन्ने और चौथेको जोड देनेसे पांचवा तथा दूसरे और चौयेको जोड देनेसे छठा एवं तीसरे और चौथेको मिळा देनेसे सातवा भंग बन जाता है। श्रतिरिक्त मंगोंकी -कल्पनानद्दी हो सकती है ।दो अस्तिस्य यादो नास्तिस्य अधवादो ष्यवक्तव्य एक संगर्मे नहीं ठहर सकते हैं। जगत्में एक धर्मकी अपेक्षा सात ही बचनोंके मार्ग सम्भवते हैं। न्यून या अधिक नहीं। ये नर्ये शब्दनय, ज्ञाननय, अर्थनय, तीन प्रकारकी हैं । उत्तरवर्ती नर्योकी प्रवृत्ति होनेपर पूर्वनय नियमसे प्रवर्त जाती हैं। किन्तु पूर्वनयोंकी प्रवृत्ति होनेपर उत्तरनयोंका प्रवर्तना माज्य है। प्रमाण और नयोंका भी परस्वरमें इसी प्रकार विवयगमन होता है। इस प्रकार नयोंका वर्णन कर अधिक थिस्तारसे जाननेवाळोंके प्रति नयचक्र प्रन्थका चिन्तवन करनेके ळिये ितोपदेश देकर श्री विद्यानन्द स्वामीने इस नय प्रतिपादक सूत्रके विवरणको समाप्त किया है।

पूर्णार्यज्ञरविषमाणविषयांशाभासनेस्रोपमा । भाइन्याकरणज्ञसीगतजनानुत्सारयन्तोऽपयात् ॥ संख्याताः मभिदा निदर्शन तदाभानेकभङ्गयन्विताः। स्वायत्ताखिळवाङ्गयैर्देघतु वो ज्ञाति नयाः स्वामिभिः ॥ १॥ ॐ नमः सिद्धेम्यः ।

# तत्त्वार्थाधिगमभेदः।

यहांतक पहिन्ने अध्यायको सूत्रोंका विवरण कर अब श्री विद्यानन्द स्वामी विद्यानोंको अति उपयोगी हो रहे प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं, जिसका कि परिशीचन कर उमतग्रीय होते हुये जैन विद्यान् स्वयं तत्त्रोंका अध्यवसाय कर दूसरोंको हृदयमें तत्त्वज्ञानको ठीक ठीक ट्रुटतापूर्वक जमा देवें और निर्दोष सनातन जैनधर्मका दुन्दुभिनिनाद जगत्में विस्तार देवें।

#### अय तत्त्वार्थाधिगमभेदमाह ।

इसके अनन्तर श्रीविद्यानन्द आचार्य तत्त्वार्योकी आधिगतिके भेदको समझाते हुये कहते हैं।

## तत्त्वार्थाधिगमस्तावत्प्रमाणनयतो मतः । सर्वः स्वार्थः परार्थो वाध्यासितो द्विविधो यथा ॥ १ ॥

" प्रमाणनयैरिवगमः " इस सूत्रके द्वारा श्री उमास्त्रामी महाराजने तत्त्वार्थीका अधिगम सबसे पिहले प्रमाण और नयों करके होता हुआ स्त्रीकार किया है। तथा इस सिद्धान्तका यथायोग्य निर्णय पूर्व प्रकरणोंमें श्री विधानन्द आचार्य द्वारा करा दिया गया है कि वही सभी अधिगम स्वके किये अथवा दूसरोंके लिये होता हुआ दो प्रकारका है।

अधिगच्छत्यनेन तत्त्वार्थानधिगमयत्यनेनेति वाधिगमः स्वार्थो ज्ञानात्मकः, परार्थो वचनात्मकः, इति शत्येयम् ।

श्री उमास्वामी महाराजके सूत्रमें पढे हुये अधिगम शह करके ही उक्त दोनों अर्थ प्वितित हो जाते हैं। जीव इस ज्ञानकरके तत्त्वार्थोंको स्वतंत्रतापूर्वक जानता है। इस प्रकार अधि उपसर्ग पूर्वक "गम् " घातुसे नवगणीमें विग्रह कर अच् प्रत्ययका विचान करनेसे आधिगम शह बनाया जाता है। इसका अर्थ ज्ञानस्वरूप आधिगम है। और अधिपूर्वक गम् घातुसे प्यन्त प्रक्रियामें जिच्च प्रत्यय करते हुवे पुनः अच् प्रत्ययकी विधिहारा जो अधिगम शब्द बनाया जाता है, वह अधिगतिके प्रेरक शब्दको कह रहा है। ज्ञानस्वरूप अधिगम तो स्व के लिये उपयोगी है। और वचनस्वरूप अधिगम अन्य श्रोताओं के लिये उपयोगी है। और वचनस्वरूप अधिगम अन्य श्रोताओं के लिये उपयोगी है। इस प्रकार प्रतीति कर लेनी चाहिये।

परार्थाधिगमस्तत्रानुद्भवद्रागगोचरः । जिगीषु गोचरश्रेति द्विधा शुद्धधियो विदुः ॥ २ ॥ शुद्ध बुद्धियोंको धारनेवाळे विद्वान् उन दो प्रकारके अधिगमों में परार्थ अधिगम ( बाद ) को दो प्रकारका समझ रहे हैं। पहिला तो जिन सज्जनोंके कोई रागदेप नहीं, उन वीतराग पुरुषोंमें हो रहा वचनन्यवहार स्वस्त्य है। गोचरका अर्थ विषय है, सप्तमी विभक्तिका अर्थ कहींवर विषयपना होता है। " विषयस्व सप्तम्यर्थः"। तथा दूसरा अधिगम तो परस्परमें जीतनेकी अभिकाषाको हैरखनेवाळे वादी पुरुषोंमें प्रवर्तता है। अर्थात्—वीतराग पुरुषोंमें होनेवाला और विजगील पुरुषोंमें प्रवर्तनेवाला इस प्रकार शब्द आत्मक पदार्थ अधिगम दो प्रकारका है।

## सत्यवाग्भिर्विधातन्यः प्रथमस्तत्त्ववेदिभिः । यथा कथंचिदित्येष चतुरंगो न संमतः ॥ ३ ॥

वीतराग पुरुषोंमें होनेवाका पहिला शब्दस्वरूप अधिगम तो सत्यवचन कहनेवाके तत्ववेता पुरुषोंकरके विधान करने योग्य है। यह संवाद तो यथायोग्य चाहे किसी भी प्रकारसे कर किया जाता है। सम्य, समापित, वादी और प्रतिवादी इन चार अंगोंका होना यहां आवश्यक नहीं माना गया है। मावाधे—जब विचार करनेवाके सज्जन पुरुष हैं, तत्वज्ञानको करनेके किये उनका शुभ प्रयत्न है तो एकान्तमें दो ही अंशोंसे यह प्रवर्त जाता है। तीन या चार भी होय तो कोई बाबा नहीं है। किन्तु सभ्य और समापितयोंकी चळाकर कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रवक्त्राज्ञाप्यमानस्य प्रसभज्ञानपेक्षया । तत्त्वार्थाधिगमं कर्तुं समर्थोऽथ च शास्वतः ॥ ४ ॥ विश्रुतः सकलाभ्यासाञ्ज्ञायमानः स्वयं प्रभुः । तादृक्सभ्यसभापत्यभावेपि प्रतिबोधकः ॥ ५ ॥

यह वीतराग पुरुषोंमें होनेवाला वाद तो प्रकृष्ट माननीय वक्ताके द्वारा आज्ञापित किये जा रहे पुरुषका हुटजानी पुरुषोंकी नहीं अपेक्षा करके तत्वार्योका अधिगम करनेके लिये समर्थ है। और बह बाद सर्वदा हो सकता है। अर्थाच्—प्रकृष्ट ज्ञानी पुरुषके आज्ञा अनुसार कोई मी कदा-प्रहृक्षों नहीं करनेवाला पुरुष चाहे जब तत्त्वार्योका निर्णय करनेके लिये सम्बाद कर सकता है। जो प्रकृष्टवक्ता सन्पूर्ण विषयोंके शासका अभ्यास करनेसे जगत् प्रसिद्ध विद्वान् होकर जाना जा रहा है, और जो स्वयं दूसरोंको समझानेके लिये समर्थ होता हुआ उनको स्वकीय सिद्धान्तके घेरेमें बेरनेके लिये प्रमुता युक्त है, वह तिस प्रकारके अन्य सम्य और समापतिके अभाव होनेपर भी निर्णिनीडु पुरुषोंको प्रतिबोध करा देता है।

साभिमानजनारभ्यश्रतुरंगो निवेदितः । तज्ज्ञैरन्यतमापायेष्यर्थोपरिसमाप्तितः ॥ ६ ॥ जिगीषद्भयां विना तावन्न विवादः प्रवर्तते । ताभ्यामेव जयोन्योन्यं विधातुं न च शक्यते ॥ ७ ॥

परस्परमें जीतनेकी इच्छा रखनेवाले वादियोंमें प्रवर्त रहा दूसरे प्रकारका बाद ( शालार्थ ) तो अभिमाना पुरुषोंके द्वारा आरम्मा जाता है । जस वादके वादी, प्रतिवादी, सम्य, और समापित, ये चार अंग जस शालार्थके मर्मको जाननेवाले विद्वानोंकरके निवेदन किये गये हैं । उन चार अंगोंमेंसे किसी मी एक अंगके नहीं विद्यमान होनेपर परिपूर्ण रूपसे प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो पाती है । देखिये, एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले दो वादी, प्रतिवादियोंके बिना तो विवाद कैसे भी नहीं प्रवर्वता है । और उन दोनों ही करके परस्परमें जीत हो जानेका विधान नहीं किया जा सकता है । अर्थात-दुन्हा दुल्लिनके विना जैसे विवाह नहीं होता है, वैसे दो वादी, प्रतिवादियोंके विना विवाद नहीं हो पाता है । अपने अपने पक्षको बिट्या बता रहे अभिमानी वादी, प्रतिवादियोंकी वास्तविक रूपसे जयकी न्यवस्था करनेके लिये सम्यपुरुषोंकी और सुप्रवन्थके लिये प्रमुक्ती आवश्यकता है ।

वादिनः स्पर्द्धया वृद्धिरभिमानप्रवृद्धितः । सिद्धे वाचाकलंकस्य महत्तो न्यायवेदिनः ॥ ८ ॥

न्यायशास्त्रको परिपूर्ण जाननेवाले महान् विद्वान् श्री अकलंक देवकी वाणीसे जब यह सिद्ध हो चुका है कि वादी और प्रतिवादी पुरुषोंके प्रति स्पर्धा करके वृद्धिको प्राप्त होता हुआ अभिमान प्रकृष्टस्पसे वट रहा है। इस कारण वे अपना पराजय और दूसरेका विजय माननेके किये कथमिंप तस्पर नहीं हैं, तब जयविधान और उपद्रवानिराकरणके लिये जियीपुओंसे अतिरिक्त पुरुषोंकी भी आवश्यकता है।

स्वप्रज्ञापरिपाकादिप्रयोजनेति केचन । तेषामपि विना मानाद्द्वयोर्यदि स संमतः ॥ ९ ॥ तदा तत्र भवेद्यर्थः सत्प्राक्षिकपरिग्रहः । ज्ञेयं प्रभवज्ञान्नेव कथं तैरिति मन्यते ॥ १० ॥ कोई पण्डित इस प्रकार कह रहे हैं कि वीतरागकथोंक समान विजिमीपुओंका बाद मी दो ही वादो प्रतिवादियोंमें प्रवर्त जाता है | उस वादकी प्रवृत्तिके प्रयोजन तो अपनी अपनी अपनी प्रजाका परिपाक होना या अन्य विद्यार्थियोंके लिये युक्तिओंका संकळन करना अन्यास बढ़ाना आदिक हैं। मल्ल भी तो अपने अव्वालें अन्यास, दाव पेच सीवना आदिका लक्ष्य रखकर कटाकटीसे छढते हैं। इसपर आचार्य कहते हैं कि उन पण्डितोंके यहां भी प्रमाणोंके विना ही यदि यह दोनोंका प्रज्ञा-परिपाक होना भळे प्रकार मान किया है, तब तो उस अवसरपर श्रेष्ठ सन्योंका या प्राश्रिक पुरुष्कांका एकत्रित करना व्यर्थ ही होगा । किन्तु उन पण्डितोंकरके यह कैसे माना जा सकता है कि प्रश्रक्ष वरासे ही झेयपदार्थ व्यवस्थित नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि प्राश्चिकोंका मिळना तो अच्छा है।

तयोरन्यतमस्य स्यादिभमानः कदाचन । तिन्नवृत्त्यर्थमेवेष्टं सभ्यापेक्षणमत्र चेत् ॥ ११ ॥ राजापेक्षणमप्यस्तु तथैव चतुरंगता । वादस्य भाविनीमिष्टामपेक्ष्य विजिगीषताम् ॥ १२ ॥

यदि वे यों कहें कि इस वादी प्रदिवादी और प्राप्तिक इन तीन अंगोंसे वादके होनेको मानते हैं। उन दो वादी, प्रतिवादियोंमेंसे किसी एकको यदि कभी अभिमान हो जायगा और उस कपायके अनुसार असम्य आचरण होने जग जाय तो उसकी निद्युत्तिको छिए सम्य प्राप्तिकोंकी अपेक्षा करना यहां वादमें इष्ट कर छिया है। "अपक्षपतिता प्राज्ञाः सिद्धान्तह्ययेदिनः, असदाद-निषेद्धारः प्राप्तिकाः प्रप्रहा इत्र " जो वादी और प्रतिवादीका पक्षपात करनेसे रहित होगें, अच्छे विद्धान् होय, वादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंके जाननेवाले होवे, असमीचीनवादकी प्रद्याचे करने को निषेष करनेवाले हो, वे पुरुष प्राप्तिक होते हैं, जसे कि वैलें या घोडोंको छगाम वहाने रखती हुई अनिष्ट मार्गकी ओर नहीं झुकने देती है, उसी प्रकार प्राप्तिक पुरुष मी वादी प्रतिवादियोंको मर्यादाने स्थित रखते हैं। इस प्रकार यों कहनेवर तो आचार्य कहते हैं कि तब तो चौथे अंग राजाकी मी अपेक्षा वादमें हो जानो और तिस प्रकार होनेवर ही वाद चार अंगोंस सिहत हो रहा माना गया है। विजयकी इच्छा रखनेवाले विद्धानोंको इष्ट हो रही मविष्यमें होनेवाली जीतनेकी इच्छाकी अपेक्षा कर वादके चार अंग मानना अच्छा जचता है। मावार्थ—अपने अपने पक्षको हट अखण्डिनीय मान रहे वादी और प्रतिवादी दोनों इस वातको इष्ट करते हैं कि हमारी जीत राजा और प्राप्तिक विद्धानोंक समक्षमें होय। अमिमान या अनीतिका निराकरण कर ठीक प्रवन्तको राजा ही कर कर सकता है।

सभ्येरनुमतं तत्त्वज्ञानं दृढतरं भवेत् । इति ते वीतरामाभ्यामपेक्ष्यास्तत एव चेत् ॥ १३ ॥ तचेन्महेश्वरस्यापि स्वशिष्यप्रतिपादने । सभ्यापेक्षणमप्यस्त ज्याख्याने च भवादशां ॥ १४ ॥

यदि कोई यों कहें कि सभामें बैठे हुए प्राक्षिकों करके अनुमितको प्राप्त हो। रहा तस्वज्ञान अधिक दह हो जावेगा। इस कारण वादमें उन तीसरे अंग सम्योंकी अपेक्षा करनी चाहिये। अब आचार्य कहते हैं कि तब तो तिस ही कारणसे यानी तस्वज्ञानकी दहताके सम्पादनार्थ वीतराग-वादी प्रतिवादियोंके द्वारा मी उन सम्योंकी अपेक्षा की जानी चाहिये। सज्जन विद्वानीका परस्परमें सम्वाद होनेपर यदि सम्य विद्वानीकरके उस तस्वक्षेधकी अनुमित दे दी जायगी तो वह तस्वज्ञान बहुत पक्का होता हुआ सक्को प्राप्त हो जायगा। और इस प्रकार वीतराग कथामें मी सम्योंकी अपेक्षा यदि मान की नायगी, तब तो नैयायिकोंके महान् ईश्वरको मी अपने शिष्योंके प्रति तस्वोंका प्रतिपादन करनेमें सम्योंकी अपेक्षा माननी पडेगी। तथा आप सहश पण्डितोंके व्याव्यानमें मी सम्योंकी अपेक्षा आवश्यक वन बैठेगी। किन्तु ऐसा एकान्त प्रतीत नहीं हो रहा है।

स्वयं महेश्वरः सभ्यो मध्यस्थरतत्त्ववित्वतः । भवक्ता च विनेयानां तत्त्वख्यापनतो यदि ॥ १५ ॥ तदान्योपि भवक्तेवं भवेदिति वृथा तव । भाशिकापेक्षणं चापि समुदाऽयमुदाहृतः ॥ १६ ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि महेर्झर तो स्वयं सभ्य है, खीर तत्त्वोंका यथार्थवेत्ता होनेसे मध्यस्य है। तथा विनीत शिष्योंके प्रति तत्त्वोंकी स्थापना करा देनेसे या प्रसिद्धि करा देनेसे वह ईस्चर प्रकृष्ट वक्ता मी है। तब तो हम जैन कहेंगे कि अन्य विद्वान भी इसी प्रकार प्रकृष्ट वक्ता हो जावेगा, इस प्रकार तुम्हारा प्राश्निकोंकी अपेक्षा करना कहना भी वृथा ही पडा, जो कि आपने यह बडे हर्षके साथ कहा है।

यथा चैकः प्रवक्ता च मध्यस्थोम्युपगम्यते । तथा सभापतिः किं न प्रतिपाद्यः स एव ते ॥ १७ ॥ मर्यादातिक्रमाभावहेतुत्वाद्योध्यशक्तितः । प्रसिद्धप्रभावात्ताहिग्वनेयजनवध्द्ववम् ॥ १८ ॥

١

## स्वयं बुद्धः प्रवक्ता स्यात् बोध्यसंदिग्धधीरिह । तयोः कथं सहैकत्र सद्भाव इति चाकुलं ॥ ९९ ॥

जिस प्रकार कि एक ही ईश्वर प्रवक्ता और मध्यस्य हो रहा तुमने स्वीकार कर लिया है, इस प्रकार वहीं ईश्वर तुम्हारे यहां तिस प्रकार सभावित और प्रतिवादन करने योग्य शिष्य भी क्यों न हो जाने हैं एक ही पुरुष नादके चारों अंगोंको धारनेनाला धन गया । कारण कि सभाविता कार्य मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करा देना है । मर्यादाके व्यतिक्रमके अभावका हेतु हो जानेसे नह ईश्वर सभावित हो सकता है । सभावितवनके लिये उपयोगी हो रहा प्रमान भी ईश्वरमे प्रसिद्ध है । तथा अन्य विनीत शिष्य जनोंके समान बोध प्राप्त करने योग्य शक्ति होनेसे निश्चय कर तिस प्रकारका नह प्रतिवाध शिष्य हो जाओ । अनेकान्तवादी तो एक यस्तुमें अनेक धर्मोंको मानते हुये अनेकान्तको स्वीकार कारते हैं । किन्तु ये नैयायिक एक धर्मोंमें हो नादों, प्रतिवादों, सम्य, सभावित, इन चार धर्मियोंकी सत्ताको मान बैठे हैं, यह आश्वर्य है । मन्न विचारों तो सही कि जो ही यहां स्वयं बुद्ध होता हुआ प्रकृष्ट नक्ता होय और नहीं बोध कराने योग्य होता हुआ पठनीय विषयमें संदेहको धारनेवाली बुद्धिको रखनेवाला शिष्य होय, उन दोनोंका एक पदार्थमें साथ साथ सहान केसे पाया जा सकता है । यह नियायिकोंके लिये विशेष आजुलताको उत्यन करनेवाला काण्ड उपस्थित हुआ। एक ही ईश्वर तो न्याल्यात और शिष्य दो नहीं हो सकता है ।

# प्राश्चिकत्वप्रवक्त्रृत्वसद्भावस्यापि हानितः । स्वपक्षरागौदासीनविरोधस्यानिवारणात् ॥ २० ॥

तिस प्रकार ईश्वरमें प्रतिपादकत्व कीर प्रतिपादक दो धर्म एक साथ नहीं ठहर सकते हैं। व्यक्ति प्रकार ईश्वरके प्राश्निकपन और प्रवक्तापनके सद्भावकी मी हानि हो जाती है। क्योंकि प्रवक्ता तो अपने पक्षमें राग रखता है और प्राश्निक जन दोनों पक्षमें उदासीन (तटस्प) रहते हैं। एक ही पुरुषमें स्वपक्ष राग और उदासीनपनके विरोधका तुम निवारण नहीं कर सकते हो।

# पूर्वं वक्ता बुधः पश्चात्सभ्यो न व्याहतो यदि । तदा प्रवोधको बोध्यस्तयैव न विरुध्यते ॥ २१ ॥

यदि आप यों कहें कि वही पण्डित पहिले तो प्रवक्ता होता है और पीले वह प्राक्षिक या मध्यस्थ सम्य हो जाता है। कोई व्याघात दोष नहीं है। तब तो हम नैयायिकसे कहेंगे कि तिस ही प्रकार यह प्रवोध करानेवाळा या प्रवन्ध करनेवाळा सभापति और प्रतिपादन करने योग्य प्रतिवादी या शिष्य मी हो जाओ । कोई विरोध नहीं आता है । सर्वत्र अनेकान्तका साम्राज्य है ।

## वक्तृवाक्यानुवदिता स्वस्य स्यात्प्रतिपादकः । तद्र्यं बुध्यमानस्तु प्रतिपाद्योनुमन्यताम् ॥ २२ ॥

वह एक ही पुरुष स्वयं वक्ता हो रहा अपने वाक्योंका अनुवाद करता संता अपना प्रति-पादक हो जावेगा भार उन वाक्योंके अर्थका समझ रहा संता तो वही स्वयं प्रतिपाध मान िज्या जाओ। अर्थात्—जैसे एकान्तमें गानेवाला पुरुष स्वयं प्रतिपादक है, और उन् गेय शह्रोंके अर्थको जान रहा प्रतिपाध हो जाता है, उसीके समान एक विद्वान् प्रतिपाध और प्रतिपादक मान िज्या जाय।

# तथैकागोपि वादः स्याचतुरंगो विशेषतः । पृथक् सम्यादिभेदानामनपेक्षाच सर्वदा ॥ २३ ॥

कीर तैसा होनेपर वादी, प्रतिवादी, सम्य, सभापति, इन चार अंगों द्वारा हो रहा वाद अब केवळ एक अंगवाळा मी हो जावेगा। त्यारे न्यारे चार व्यक्तियों में और सम्य, सभापति, वादी, प्रतिवादी, बन रहे एक व्यक्तियें कोई विशेषता नहीं है। जब कि सम्य, सभापति, आदि चार मिल मिल व्यक्तियोंकी पृथक् पृथक् रूपसे सदा अपेक्षा नहीं है, इक्ष्से सिद्ध होता है कि चारोंके चार धर्मोंसे युक्त हो रहे एक व्यक्तिके होनेपर भी वाद ठन जाना मान बेना चाहिये।

यथा वाद्यादयो लोके दृश्यंते तेन्यभेदिनः। तथा न्यायविदामिष्टा व्यवहारेषु ते यदि ॥ २४ ॥ तदाभावान्स्वयं वक्तुः सभ्या भिन्ना भवंतु ते । सभापतिश्च तद्बोध्यजनवत्त्व नेष्यते ॥ २५ ॥

यदि आप नैयायिक यों कई कि जैसे कौिकक कार्योमें विवाद कर रहे वे वादी, प्रतिवादी, आदिक कोकमें अन्योका मेद करनेवाळे देखे जाते हैं, तिसी प्रकार न्यायशास्त्रको जाननेवाळे विदानों व्यवहारोमें भी वे अन्यका मेद करनेवाळे इष्ट कर िक्ये गये हैं। अर्थात—िकसी गृह, खेत, प्राम, सम्पत्ति, बहिष्कार करना, अपमान करना, परखीसेवन, धूत आदि विषयोंमें ठंटा करनेवाळे जैसे मेदनीतिको डाळकर अन्यको मेद डाळते हैं, या ळडाई कर बैठते हैं, उसी प्रकार शासार्थमें भी कदाचित् अन्योंका सेद करना सम्भव जाता है। इस पर आचार्य कहते हैं कि तब तो पदा-धीका स्वयं बखान करनेवाळे वक्तासे समासद पुरुष तुम्हारे यहां मिन ही होवें। और उस बक्ताके

द्वारा समझने योग्य पुरुषके समान समापति मी पृथक् होना चाहिये । किन्तु वह सम्य, सभापति, स्रोर प्रतिवादीका सिन्न सिन्न होकर स्थित रहना तुमने इष्ट नहीं किया है ।

> जिगीषाविरहात्तस्य तत्वं बोधयतो जनान् । न सभ्यादिप्रतीक्षास्ति यदि वादे क सा भवेत् ॥ २६ ॥ ततो वादो जिगीषायां वादिनोः संप्रवर्तते । सभ्यापेक्षणतो जल्पवितंडावदिति स्कुटं ॥ २७ ॥

यदि आप नैयायिक यों कहें कि श्रोताजनोंके प्रति तत्त्रोंको समझाते हुये उस ईश्वर्रकें जीतनेकी इच्छाका अभाव है। इस कारण सम्य, समापित आदिकी प्रतीक्षा नहीं की जाती है, तब तो हम जैन कहते हैं कि सम्य, समापित, आदिक की वह प्रतीक्षा मछा वादमें भी कहां होगी किन्तु आप नैयायिकोंने वह सम्य आदिकोंकी अपेक्षा वादमें स्वीकार करछी है। तिस कारणसे यह व्यक्त रूपसे सिद्ध हो जाता है कि बाद (पक्ष ) बादी प्रतिवादियोंकी परस्परमें जीतनेकी इच्छा होनेपर ही अच्छा प्रवर्तता है (साध्य ), प्राश्चिक या सम्य पुरुषोंकी अपेक्षा होनेस (हेतु )। जल्प और वितंडाके समान (अन्वयदृश्चन्त )। अर्थात्—जल्प वितंडा जैसे जीतको चाहनेवाले ही पुरुषोंकें प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार वाद भी विजिगीय पुरुषोंकें प्रार्तता है। बीतराग कथाको वाद नहीं कहना चाहिये।

तदपेक्षा च तत्रास्ति जयेतरविधानतः । तद्वदेवान्यथान्यत्र सा न स्यादविशेषतः ॥ २८ ॥ सिद्धो जिगीषतोर्वादश्रतुरंगस्तथा सित । स्वाभिषेतव्यवस्थानालोकपरूयातवादवत् ॥ २९ ॥

उस बादमें (पक्ष ) उन सम्योंकी अपेक्षा हो रही है, (साध्य ), जय और पराजयका विधान होनेसे (हेतु ) उन जरूप और वितंडाके समान (अन्वय दृष्टान्त )। अन्यया यानी साध्यके विना केवळ हेतुका ठहरना मान लिया जायमा तो अन्य जरूप या वितंडामें मी वह सम्योंकी अपेक्षा नहीं हो सकेगी। क्योंकि जरूप और वितंडासे बादमें कोई अधिक विशेषता नहीं है। अतः तैसा होनेपर यह सिद्धान्त अनुमान हारा निर्णात हो जाता है, कि सन्य, समापति, बादी, प्रति-वादी इन चार अंगोंको धारता हुआ बाद (पक्ष ) जीतनेके इच्छा रखनेवाळे दो बादियोंमें प्रवर्तता है (साध्य )। अपने अपने अपने अपने विभिन्नते हो रहे विषयकी परिपूर्ण शक्तियों हारा ज्यवस्था करना होनेसे

( हेतु ) जैसे कि छोकमें प्रसिद्ध हो रहे वाद ( सुकदमा छडना या आखाडेमें मछ युद्ध होना ) हैं, ( अन्वय दृष्टान्त ) । बात यह है कि वीतराग पुरुषोमे होनेवाळा शद्ध आत्मक अधिगम वाद नहीं है । किन्तु हाथोंके साथ दृष्टांका छडना, तीतर, सुर्गा, कुत्ता आदिका युद्ध या मछके साथ मछका छडना, इस प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवाळ पुरुषोमे वाद प्रवर्तता है । नैयायिकों द्वारा माना गया वीतरागोंमें वाद प्रवर्तनेका पक्ष तो युक्तियोसे रहित है । इसको विवरणमें और थी अधिक स्पष्ट किया जायगा ।

नतु च प्राज्ञिकापेक्षणाविशेषेषि वाद्यन्तर्यवितंडानां न वादो जिगीषतोस्तरवाध्य-वसायसंरक्षणार्थत्वरहितत्वात् । यस्तु जिगीषतोर्त स तथा सिद्धो यथा जल्पो वितंडा च तथा वादः तस्मान्न जिगीषतोरिति । न हि वादस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थो भवति जल्प-वितंडयोरेव तथात्वात् । तदुक्तं । '' तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थे जल्पवितंडे बीजमरोहसंर-क्षणार्थे कंटकशालावरणविदिति । तदेतत्प्रजापपात्रं, वादस्यैव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वो-पपत्तेः । तथाहि—वाद एव तत्त्वाध्यवसायरक्षणार्थः प्रमाणतर्कसाधनोपाळंभत्वे सिद्धांता-विरुद्धत्वे पंचावयवोपपन्नत्वे च सति पक्षमतिपक्षपरिग्रहत्वात्, यस्तु न तथा स न यथा आक्रोशादिः, तथा च वादस्तस्मात्तत्वाध्यवसायरक्षणार्थ इति युक्तिसद्भावात् । न तावद्य-मसिद्धो हेतुः प्रमाणतर्कसाधनोपाळंभः सिद्धांताविरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरि-ग्रहो वाद इति वचनात् ।

यहां नैयायिकोंका अपने पक्षको पुष्ट करनेके किये अवधारण है कि यद्यपि वाद, जल्प, और वितंबा इन तीनोंके बीच प्राहिनक पुरुषोंकी अपेक्षा करनेमें कोई विशेषता नहीं है, फिर मी वाद (पक्ष) जीतनेकी इच्छा रखनेवाळे विजिगीयुओंमें नहीं प्रवर्तता है (साच्य)। क्योंकि वाद विचारा तस्त्रनिर्णयकी अच्छी रक्षा इस प्रयोजनके चारकपनसे रहित हो रहा है (हेतु)। जो तो विजिगीयुओंके प्रवर्त रहा है, वह तिस प्रकार तस्त्रनिर्णयका संरक्षण करनारूप प्रयोजनसे रहित नहीं है, जैसे कि जल्प और वितंबा हैं, व्यतिरेक दृष्टान्त)। तिस प्रकार तस्त्र निर्णयके संरक्षणके किये वाद नहीं है (उपनय)। तिस कारणसे विजिगीयु पुरुषोंमें वाद नहीं प्रवर्तता है। (निगमन), अर्थात्—धनाट्योंके पुनकी रक्षा जैसे दाईयां करती हैं, धान्य उपने हुये खेतकी रक्षा झाडीके काटों हारा बना ठी गयी मेड करती है, उसी प्रकार तस्त्रज्ञानका परिपाटन कष्टधारिक समान जल्प और वितंबासे होता है। निर्णय और वाद तो कल या धान्यके समान रक्षणीय पदार्थ है। रत्नोंकी रक्षा गढसे है, रत्न सर्थ रक्षक नहीं है। इसी प्रकार तस्त्रज्ञानोंका संरक्षक नहीं है। रत्नोंकी रक्षा गढसे है, रत्न सर्थ रक्षक नहीं है। इसी प्रकार तस्त्रज्ञानोंका संरक्षक नहीं होनेके कारण वाद विजिगीयुओंमें नहीं प्रवर्तता है। किन्तु चीतरागपुरुषोंका संज्ञप वाद है। उक्त अनुमानमें दिया गया हेतु स्वरूपिस नहीं है। पत्रों वर्त रहा है। देखिये। तस्त्रोंके अध्यवसायकी

संरक्षणाके किये नहीं होता है। जल्प और वितंडाके ही तिस प्रकार तस्वनिर्णयका संरक्षण करना रूप प्रयोजनसहितपना बन रहा है। वहीं "न्यायदर्शन प्रस्तकमें गीतम ऋषिने चौथे अध्या-यके अन्तमें कहा है कि जल्प और बितंडा दोनों तो तत्त्वेंकि निर्णयकी मेळे प्रकार संरक्षणा करनेके लिये हैं। जैसे कि बीजके बोनेपर उपजे हुये छोटे छोटे अहूरोंकी समीचीन रक्षाके विये बंबूछ, बेरिया, झडवेरिया भादिक कंटकाकीर्ण वृक्षोंकी शाखाओं करके किया गया भावरण ( मैड ) क्योगी है। छळ या असत् उत्तर आदि प्रयुक्त किये जांय तो पररक्षाका विचात हो जानेसे वे स्वपक्षकी रहा करा देते हैं। यहांतक नैयायिक कह चुके। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि वनका यह कहना केनळ अनर्थक इकवाद है। यथार्थमें विचारा जाय तो वादको ही तत्त्रीनर्ण-यकी संरक्षणारूप प्रयोजनसे सहितपना सधता है। उसीको स्पष्ट करते हुये यों अनुमान बनाकर दिखळाते है कि बाद ही (पक्ष ) तत्त्रोंके निर्णयकी रक्षा करनेके ळिये है (साध्य)। प्रमाण स्रोर तर्फकरके स्वपक्षसाधन करना और परपक्षमें उलाहना देना होते संते तथा छिद्धान्तसे अविरुद्धपना होते संते तथा अनुपानके पाच अवपवींसे सिहतपना होते संते पक्ष और प्रतिपक्षका परिमद्द करना होनेसे (हेतु ) जो तिस प्रकार तत्त्र्शनर्णयका संरक्षण करना स्वरूप प्रयोजनको जिये हुये नहीं है, वह उक्त हेतुसे सिहत नहीं है, जैसे कि गार्डी देना, रोना, उन्मत्तप्रकाप करना आदिक वचन ( व्यतिरेक दृष्टान्त ), और तिस प्रकार हेतुके पूरे शरीरको साघनेवाळा वाद है ( उपनय ) । तिस कारणसे वह वाद ही तत्त्व निर्णयके रक्षणरूप प्रयोजनको किये हुये है । ( निगमन ) । यह अनुमानप्रमाण रूप युक्तिका सद्भाव है । सबसे पहिछे वपर्युक्त यह हेतु असिद्ध नहीं है। न्यायसूत्रमें आप नैयायिकोंके यहा बादका छक्षण इस प्रकार कहा गया है कि प्रमितिका कारण प्रमाण और श्रविज्ञात तत्वमें कारणेंकि उपपत्तिसे तत्त्वज्ञानके छिये किये गये विचार रूप तर्फसे ज€ांस्त्रपक्षकासाधन किया जाय और परपक्षमें दूषण दिया जाय तथा जो सिद्धान्तसे अविरुद्ध होय तथा नो प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय, निगमन पांच अवयवोंसे सहित होय ऐसा होता हुआ जो बादमें पडे हुये पक्ष और प्रतिपक्षका परिष्रह करना है। यानी युक्ति प्रत्युक्ति रूप वचन रचना है, वह बाद है। आप नैयायिकोंके मत अनुसार ही हेतु पक्षमें बहुत अच्छी तरहसे घटित हो जाता है।

पसप्रतिपक्षपरिग्रहादित्युच्यमाने जल्पेपि तथा स्यादित्यवधारणविरोधस्तत्पिरहारार्थे
प्रमाणतर्कसाघनोपाळंभत्वादि विशेषणं । न हि जल्पे तदस्ति, यथोक्तोपपत्राछकजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाळंभो जल्प इति वचनात् । तत एव न वितंदा तथा प्रसज्यते पसपतिपक्षपरिग्रहरहितत्वाच ।

हेतुमें लगा दिये गये विशेषणोंकी सार्यकताको कहते हैं कि यदि हेतुका शरीर पक्ष और प्रतिपक्षका परिप्रह करना मात्र इतना कह दिया जाय तो तिस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्षका परिप्रह करना तो जल्पमें भी पाया जाता है। अतः ''वाद एवं ''वाद ही इस प्रकार किये गये एवकार द्वारा अवधारणस्त्ररूप नियमका विरोध होगा । यानी पक्षमें हमारे द्वारा जाडा गया एवकार न्यर्थ पड़ेगा। व्यभिचार दोष भी हो जायगा। अतः उसके परिहारके क्रिये प्रमाण या तर्कीसे सिद्धि करना. उन्नाहने देना, सिद्धान्तसे अविरुद्ध होना, आदिक विशेषण हेतुके दिये गये हैं। जब कि जल्पमें वह प्रमाण, तकींसे साधन, उलाहना देना आदि विशेषण नहीं हैं। क्योंकि गौतमजीने न्यायसूत्रमें तुन्हारे यहां यों कहा है कि यथायोग्य ऊपर कहे गये बादके उक्षणसे युक्त होय किन्त छक ( कपट ) जाति (असत उत्तर) और निप्रहत्थानों करके साधना और उकाइने जहां दिये जाय वह जरुप है। अर्थात-जरुप नामक शाखार्थमें प्रमाण या तकाँसे साधन और उठाइने नहीं होते हैं। मके ही अपने अपने मनमें कल्पित कर किये प्रमाण तकाँसे साधन और उपाकम्भ दे दिया जाय. किन्त छळ आदिक करके जहां स्वपक्षसाधन और परपक्षद्वपण उठाये जाते हैं वह जरुप है । अतः हमारा हेत व्यक्तिचारी नहीं है। पक्षमें एवकार लगाना लपयक्त पर गया। तथा वितंडा मी तिस ही कारणसे यानी हेतुके विशेषण नहीं घटित होनेसे तिस प्रकार तत्वाध्यवसायोंका संरक्षक नहीं हो सकता है। अर्थात्-वितंडामें तिस प्रकार बाद बन जानेका प्रसंग नहीं हो सकता है। वह तत्त्वनिर्णयका रक्षक भी नहीं है, जो कि नैयायिकोंने मान रखा है। क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्षके परिग्रहसे रहित वह वितंडा है। अतः जल्प और वितंडाका तिरस्कार कर वाद ही तस्व निर्णयका संरक्षण करनेवाला सम्मवता है।

पक्षमितिपक्षौ हि वस्तुधमिविकाधिकरणौ विरुद्धौ एककाळावनवसितौ वस्तुविशेषौ वस्तुनः सामान्येनाधिगतत्वाच विशेषायगमिनिमित्तौ विवादः । एकाधिकरणाविति नानाधिकरणौ विचारं न प्रयोजयत उभयोः प्रमाणेनोपपत्तेः । तद्यथा अनित्या द्युद्धिन्त्य आत्मेति अविरुद्धावण्येवं विचारं न प्रयोजयतः । तद्यथा कियावद्द्रव्यं गुणवचिति विरुद्धौ । ताद्यक्तौ । तथाभिक्षकाळौ न विवादाहौँ यथा कियावद्द्रव्यं निःक्षियं च काळभेदे सतीन्त्येककाळावित्युक्तं । तथावसितौ विचारं न प्रयोजयते निश्चयोत्तरकाळं विवादाभावादि-त्यनवसितौ निर्दिष्टौ । एवं विशेषणविशिष्टयोधर्मयोः पश्चमतिपक्षयोः परिग्रह, इत्यंभावनियमः । एवं धर्मायं धर्मौ नैवं धर्मति वा सोऽयं पक्षमतिपक्षपिग्रहो न वितंदायामित समितिपक्षस्थापनाही नो वितंदा इति वचनात् । तथा यथोक्तो जल्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्या विशेषितो वितंदात्वं प्रतिपद्यते । वैतंदिकस्य च स्वपक्ष एव साधनवादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षो हित्तपतिहित्तन्यायेन स चवैतंदिको न साधनं विक्ति केवळं परपक्षनिराक्षरणायैव पर्वति इति व्याख्यानात् ।

वादमें वादी प्रतिवादियों द्वारा जिन पक्ष और प्रतिवश्चका प्ररिप्रद्व किया जाता है, वे पक्ष और प्रतिपक्ष फैसे होने चाहिये इसका विचार फरते हैं, जिससे कि वितंडामें अतिन्यासि महीं हो जाय । फारण कि पक्ष स्रीर प्रतिपक्ष दोनों तो वस्तुको स्त्रभाव हो रहे धर्म हैं । वे दोनों एक अधिकरणमें ठहरनेवाळे होने चाहिये । पक्ष भीर प्रतिपक्ष दोनों परस्परमें विरुद्ध होय एक ही कालमें दोनों विचारको प्राप्त हो रहे होंय, पक्ष प्रतिपक्ष दोनोंका अमीतक निध्यय नहीं हो चुका होय, ऐसे पक्ष और प्रतिपक्ष होने चाहिये । इन पक्ष प्रतिपक्षोंके विशेषणोंकी कीर्ति इस प्रकार दे कि वे . पश्च प्रतिपक्ष बस्तुके त्रिशेष धर्म होय, क्यांकि सामान्य रूपसे बल्तुको इम जान चुके ई, विशेष धर्मीके जाननेके निमित्त ही तो यद थिनाद चलाया गया है। जैसे कि शद्दको सामान्य रूपसे जानकर उस शद्भके नित्यत्व, अनित्यत्व, धर्मीका निर्णय करनेके छिथे विचार चळाया है। तथा वे पक्ष और प्रतिपक्ष एक ही अधिकरण में ठहर रहे होय, अनेक अधिकरणों में वे ठहर रहे धर्मतो वाडी प्रतिवादियां को थिचार करनेके क्रिये प्रयुक्त नहीं कराते हैं। क्योंकि दो अधिकरणोमें ठहर रहे हो पक्ष प्रतिवक्ष धर्मीकी प्रमाण करके सिद्धि मानी जा रही है । उसको इस प्रकार समझ कीजिये कि बुद्धि अनित्य है और आत्मा नित्य है। यहा अनित्यत्य वर्भ तो बुद्धिमें स्कला है, स्नोर नित्यत्व धर्म आत्मामें ठडराया है। एक ही वस्तुमें दो विरुद्धवर्म रहते तो शाखार्थ किया जाता। पुद्रवको क्रियात्रान और आ काश को क्रियारहित माननेमें किसीका झगडा नहीं है। इस प्रकार अविरुद्ध हो रहे भी धर्भ यादियोंको विचार करनेमें प्रेरक नहीं होते हैं। उसको इस प्रकार समितिये कि जैसे द्रव्य फियावान है और कियारित भी है। एक ही शरीरमें बैठकर छिखनेपर हाथों में किया है। अन्य दारीरके मार्गोमें किया नहीं है । वायुक्ते चळनेवर बृक्षकी शाखाओंमें किया है । जढ या स्कन्धमें क्रिया नहीं हे अधना द्रव्य कियानान् है और द्रव्य गुणवान् है । ये अविरुद्ध हो रहे दो की विचार मार्गपर अग्रूट नहीं किये जाते हैं। उस फारण वे पक्ष प्रतिपक्ष हमने विरुद्ध हो रहे कहे हैं। तिसी प्रकार भिन्न भिन्न काळमें वर्त रहे दो विरुद्धधर्म तो विवाद करने योग्य नहीं हैं। जैसे कि द्रव्य कियावान भी है और कियारिहत भी है। कालके मेद होनेपर द्रव्यमे कियारिहतपना स्रोर क्रियासिंद्रतपना घटित हो जाता है। जो ही घट (पर्याय) छाने, छे जानेपर या उठाने घरनेपर, क्रिया वान है वहीं घर दिया गया घडा थोड़ी देर पीछे कियाशहित भी है । जैनमत अनुसार चळता फिरता देवदत्त कियावान् है । और अन्य फार्कोमें स्थिर हो रहा देवदत्त निष्क्रिय भी है । इस कारण एक ही काछमें प्राप्त हो रहे धर्म ही पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, यह कहा गया था। तथा निर्णात हो ज़के धर्म भी वादी प्रतिवादियोंको विचार करनेके लिये नहीं प्रयुक्त कराते हैं । क्योंकि निश्चय कर चुकनेके उत्तरकाटमें विवाद नहीं हुआ करता है। इस कारण वे पक्ष प्रतिपक्ष हमने अनिश्वित इस प्रकार निर्देशको प्राप्त कर दिथे हैं (कह दिये गये हैं)। इस प्रकार उक्त निशेषणोंसे विशिष्ट हो रहे पक्ष प्रतिपक्षरूप धर्मीका परिष्रह करना बाद है। परिष्रहका अर्थ तो ' इसी प्रकार हो

सकता है " यह नियम करना है। यानी यह धर्मों मेरे मन्तन्य अनुसार इस प्रकारके धर्मसे ही युक्त हो रहा है। अथवा तुन्हारे मन्तन्य अनुसार इस प्रकार धर्मको नहीं धारता है। वह प्रसिद्ध हो रहा यह पक्ष, प्रतिपक्षोंका उक्ति प्रत्युक्तिरूप कथन करना तो वितंडामें नहीं है। गौतमसूत्रमें वितंडाका छक्षण यों छिखा है कि वह जल्पका एक देश यदि प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन होय तो वितंडा हो जाता है। इसका अभिप्राय यों है कि तिस प्रकार उपर्युक्त कथन अनुसार जल्प यदि प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीनपने करके विशेष प्राप्त करिदया जाय तो वितंडापनको प्राप्त हो जाता है। वितंडावाद प्रयोजनको घारनेवाछ वादीका स्वकीयपक्ष ही साधनवादीके पक्षकी अपेक्षासे "हित्त-प्रतिहित्त " न्याय करके प्रतिपक्ष समझ छिया जाता है। अर्थात—उरछी पार परछी पार कोई नियत तट नहीं हैं। इस ओर उड़के छनेरयत्वको सिद्ध करनेवाछ नैयायिकके पक्षका प्रतिहस्ती मानिछया जाता है। इसी प्रकार शद्धके अनित्यत्वको सिद्ध करनेवाछ नैयायिकके पक्षका अपेक्षा जो प्रतिपक्ष शद्धका निव्यत्वा पड़ेगा वहीं नैयायिकके पक्षका खण्डन करनेवाछ वैतंडिकका स्वकीय (निजी) पक्ष है। वह वैतंडिक विद्यान अपने पक्षको पुष्ट करनेके छिये किसी हेतु या युक्तिको नहीं कहता है। केवछ दूसरों हारा साधे गये पक्षके निराकरण करनेके छिये किसी हेतु या युक्तिको नहीं कहता है। केवछ दूसरों हारा साधे गये पक्षके निराकरण करनेके छिये ही प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार वितंडाके छक्षणसूत्रका ज्याख्यान किया गया है।

नतु वैतंदिकस प्रतिपक्षाभिधानः स्वपक्षोस्त्येवान्यथा प्रतिपक्षद्दीन इति स्त्रकारो ब्र्यात् न तु प्रतिपक्षस्थापनाहीन इति । न हि राजहीनो देश इति च कश्चिद्राजपुरुष्दीन इति वक्ति तथा अभिप्रेतार्थापतिपत्तेरिति केचित् । ते पि न समीचीनवाचः, प्रतिपक्ष इत्यनेन विधिरूपेण प्रतिपक्षद्दीनस्यार्थस्य विविक्षितत्वात् । यस्य हि स्थापना क्रियतं स विधिरूपः प्रतिपक्षो न पुनर्यस्य परपक्षनिराकरणसामध्योन्नितः सोत्र मुख्यविधिरूपतया व्यवतिष्ठते तस्य गुणभावेन व्यवस्थितः ।

यहां कोई विद्वान यों अवधारण कर रहे हैं कि वितंडा नामक शालार्यको करने बार्छ पण्डितका भी प्रतिपक्ष है नाम जिसका ऐसा गांठ (निजी) का पक्ष है ही । अन्यथा न्यायस्त्रको वनानेवाले गौतमऋषि वितंडाके लक्षणमें प्रतिपक्ष ही ही एसा ही कह देते, किन्तु प्रतिपक्षकी स्थापना करनेसे रहित ऐसा नहीं कहते । राजासे हीन हो रहा देश है, ऐसा अभिप्राय होनेपर राजाके प्रत्ये हीन देश हो रहा है, यों तो कोई नहीं कह देता है । क्योंकि तैसा कहनेपर अभिप्रायको प्राप्त हो रहे अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है । मावार्ध—जो प्रतिवादोंके प्रतिकृत्र पक्ष है, वही वैतंडिक वादीका स्थपक्ष है । स्त्रकार गौतमने तभी तो प्रतिपक्षकी स्थापना करनेसे रहित वैतंडिकको बताया है । राजा अपने अधीन सभी नगरों या प्राप्तोंमें एक एकमें नहीं बैठा रहता है । हा, राजाके अंग हो रहे पुरुष वहां राजसत्ताको जमाये हुये हैं । वैतंडिकको प्रतिपक्षसे रहित नहीं कहा है । इस

प्रकार कोई कह रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि ये भी कोई विदान समीचीन वाणीको कहने वाले नहीं हैं। क्योंकि न्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन ऐसे स्वन्नारके इस कथन द्वारा विधिक्त करके प्रतिपक्षसे हीन हो रहा वैतेष्ठिक है। यहाँ अर्थ विवक्षाप्राप्त है। अर्थाव् — जैसे साधनवादी अपने पक्षको स्वरूपकी विधि करके पुष्ट कर रहा है, उस प्रकार वैतेष्ठिक अपने पक्षका विधान नहीं कर रहा है। जिसकी नियमसे स्थापना की जाती है वह विधिस्वरूप प्रतिपक्ष है। किन्तु परपक्षके निराकरणकी सामार्थ्यसे जिसका उन्नयन कर छिया हे, यानी अर्थापत्ति या झानळक्षणासे जिसकी प्रतिपत्ति हो जाती है, यह यहां मुख्य विधिस्तरूप करके व्यवस्थित नहीं हो रहा है। ही, गीण रूपसे उसकी व्यवस्था भळे ही हो जाय।

जन्योपि कश्चिदेवं प्रतिपक्षस्थापनाहीनः स्यान्नेदं निरात्पकं जीवच्छरीरं शाणादि-मन्वपसंगादिति परपक्षपतिपेधवचनसायथ्यीत् सात्मकं जीवच्छरीरिमति स्वपक्षस्य सिद्धे-विधिक्रपेण स्थापनाविरहादिति चेन्न, नियमेन प्रतिपक्षस्थापनाहीनत्वाभावाज्जन्यस्य । तत्र हि कदाचित्स्वपक्षविधानद्वारेण परपक्षप्रतिपेधः कदाचित्परपक्षपतिपेधद्वारेण स्वपक्षविधान-मिन्यते नैवं वितंडायां परपक्षप्रतिपेधस्यैव सर्वदा तत्र नियमात् ।

कोई विद्वान कहते हैं कि यों तो जरुर भी कोई कोई इस प्रकार प्रतिशक्षकों स्थापनासे हीन हो जावेगा। देखिये, जरुपबादी कहता है कि यह जीवित शरीर (पक्ष) आगारहित नहीं है (बाध्य) क्योंकि प्राण चळना, नाडी घळका, उण्णता आदिसे सहितपनका यहा प्रसंग प्राप्त हो रहा है। अन्यथा अप्राणादिमत्वप्रसंगात् यानी यह शरीर यदि आगासे रहित होता तो प्राण आदिके रहित-पनका प्रसंग आता। इस प्रकार परपक्षके निवेधकों करनेवाले वचनकी सामर्थ्यसे ही जीवित शरीर सात्मक है, तिस प्रकारके स्वपक्षकी सिद्धि हो जाती है। यहां स्वतंत्र विधिल्य करके जल्पवादिक प्रस्कि नियमकरके प्रतिपक्षकी स्थापनाका विरह है। अन आचार्य कहते हैं कि यों तो नहीं कहना। क्योंकि नियमकरके प्रतिपक्षकी स्थापनाकों कंठोंक कर भी सकता है। किन्तु वैतंदिक अपने पक्षकी स्थापनाकों कंठोंक कर भी सकता है। किन्तु वैतंदिक अपने पक्षकी स्थापनाकों नहीं करता है। कारण कि उस जल्पमें कभी कभी मुख्यरूपसे अपने पक्षकी विधिक्षे द्वारा गौणरूपसे परपक्षका निषध कर दिया जाता है। और कभी कभी प्रधानरूपसे परपक्षके निषधहारा गौणरूपसे अपने पक्षका विधान इष्ट कर ळिया जाता है। किन्तु वितंदामें इस प्रकार नहीं हो पाता है। क्योंकि वहां वितंदामें सदा परपक्षके निषेध करनेवा ही नियम हो रहा है। अतः जल्पसे वितंदामें क्यांकि वहां वितंदामें सदा परपक्षके निषध करनेवा ही नियम हो रहा है। अतः जल्पसे वितंदामें क्यांकि वहां वितंदामें सदा परपक्षके निषेध करनेवा ही नियम हो रहा है। अतः जल्पसे वितंदामें क्यांकि वहां वितंदामें सदा परपक्षके निषेध करनेवा ही नियम हो रहा है। अतः जल्पसे वितंदामें क्यांकि वहां वितंदामें करने ही

नन्वेचं प्रतिपक्षोपि विधिरूपो वितंबायां नास्तीति प्रतिपक्षइीन इत्येव वक्तव्यं स्थापनाहीन इत्यस्यापि तथाऽसिद्धेः स्थाप्यमानस्याभावे स्थापनायाः संभवायोगादिति चेन, अनिष्ठमसंगात् । सर्वया प्रतिपक्षद्दीनस्यार्थस्यानिष्ठस्य प्रसक्तौ च यथा वितंदायां साध्यनिर्देशाभावस्तस्य चेतिस परिस्फुरणाभावश्च तथार्थापत्त्यापि गम्यमानस्य प्रतिपक्ष-स्याभाव इति च्याद्दचनस्य गम्यमानस्वपक्षाभावे परपक्षप्रतिषेधस्य भाविविरोध्यात् । प्रतिपक्षस्यापनाद्दीन इति वचने तु न विरोधः सर्वग्रून्यवादिनां परपक्षप्रतिषेधे सर्वः श्रून्यमिति स्वपक्षगम्यमानस्य भावेपि स्थापनाया गम्यमानायास्तद्वज्ञावाभावे वा श्रून्य-ताच्याभातात् ।

फिर कोई विद्वान यहां अवधारण करते हैं कि इस प्रकार कहनेपर जब वितंदामें कोई प्रतिपक्ष भी विधिस्वरूप नहीं है, यों तो सूत्रकारको ' प्रतिपक्षहीन '' इस प्रकार ही कहना चाहिये । प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन, ऐसे इस कथनकी भी तिस प्रकार माननेपर सिद्धि नहीं हो पाती है। क्योंकि स्थापन करने योग्य हो रहे पदार्थके अभाव होनेपर स्थापनाकी सम्भावना करना युक्त नहीं है । अर्थात् -वैतंडिकके यहां जब प्रतिपक्ष ही नहीं है, सूत्रकारको प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन ऐसा नहीं कह कर प्रतिपक्षते हीन यों ही सीधा कह देना चाहिये था। अब आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि अनिष्ठका प्रसंग हो जायगा। वैतंडिक सभी प्रकारों करके प्रतिपक्षसे हीन होय इस प्रकारका अर्थ अनिष्ठ है । और अनिष्ठ अर्थका प्रसंग प्राप्त हो जानेपर तो जिस प्रकार वितंडामें अपने साध्य हो रहे धर्मके कथन करनेका अमाव है और उस साध्यकी मनमें परिस्कृति होनेका अभाव है, उसी प्रकार यदि विना कहे ही अर्थापति प्रमाण द्वारा जाने जा रहे भी प्रति-पक्षका अभाव 🜓 जायगा तो यह वचनका न्याघात दोष हो जावेगा अर्थात्-ऐसी दशामें वैतंडिक एक अक्कर भी नहीं बोळ सकता है। शद्धके नित्यपनका अभिप्राय रखता हुआ ही अथवा शद्धके अनित्यपनको नहीं माननेका आग्रह रखनेवाला पुरुष ही शहको अनित्यत्वका निराकरण करनेके िंचे तद्युक्त होता है । यदि वैतंडिकका अर्थापत्तिसे मी जानने योग्य निजपक्ष नहीं माना जावेगा तो परपक्षके निषेवके हो जानेका विरोध है। अर्थात्—रुद्धके अनित्यत्वका खण्डन करनेके समान शद्धके नित्यत्वका भी खण्डन कर बैठेगा । ऐसी दशामें वह विरुद्धभाषी वैतंडिक विचारकोंकी समामेंसे पृथक्कत हो जायगा। हां, प्रतिपक्षको स्थापनासे हीन इस प्रकार सूत्रकार द्वारा कथन करनेपर तो कोई विरोध नहीं आता है । अर्थात्—वैतंडिकका साधनवादीके प्रतिकृष्ट पक्ष हो रहा प्रतिपक्ष ही स्वपक्ष है । हा, वह उस निजयक्षकों हेत्र, दृष्टान्त, आदिसे स्थापना नहीं कर रहा है। देखिये, सर्वको ज्रून्य कहनेत्राळे वादियोंके द्वारा प्रमाण, प्रमेय, आदिको माननेवाळे दूसरे विद्वानोंके पक्षका निषेध किये जानेपर यद्यपि ग्रून्यवादियोंके '' सम्पूर्ण जगत् शून्य है " " निःस्वमाव है " इस प्रकार गम्यमान निजयक्षका सद्भाव है, तो भी गम्यमान हो रही स्थापनाका उस स्वपक्षके समान यदि सद्भाव नहीं माना जायगा तव तो शूर्यताका ही व्याघात हो

जायगा । अर्थात — शूच्यवादी भागें ही अपने पक्षकी स्थापना नहीं करें, किन्तु तत्त्वोंके माननेवाडे दूसरे वादियोंके पक्षका निराकरण कर देनेसे उनके अभिमत शूच्यवादकी स्थापना परिशेषच्यायसे गम्यमान हो जाती है। यदि वह शूच्यवादकी स्थापना गम्यमान मी नहीं होती तो शूच्यपनेका ही ज्याघात हो जाता, जो कि उसको इष्ट नहीं है।

तर्हि प्रतिपक्षद्दीनमिष वा प्रयोजनार्थमिथित्वेन तपभ्युपेयादित्यत्रापि प्रतिपक्षद्दीनमिष चेति वक्तव्यं, सर्वया प्रतिपक्षद्दीनवादस्यासंभवादिति चेत् । क एवं व्याचष्टे सर्वप्रतिपक्षद्दी-निमिति १ परतः प्रतिज्ञामुपादित्समानस्तत्त्वबुभुत्साप्रकाशनेन स्वपक्षं वचनतोनवस्थापय-न्स्वदर्शनं साधयेदिति व्याख्यानात् तत्र गम्यमानस्य स्वपक्षस्य भावात्, स्वपक्षपनवस्थान् प्रयक्षिति भाष्यकारवचनस्यान्यया विरोधात् ।

यों फड़नेपर किसी विद्वानका कटाक्ष है कि तब तो प्रतिपक्षसे हीन होरहे को भी प्रयोजन साघनेके क्रिये अभिकार्णापन करके उसको स्वीकार करकेने, इस प्रकार यहां भी और प्रतिपक्षसे धीन भी है, ऐसा वार्तिक कहदेना चाहिये । अर्थात्-प्रतिपक्ष स्थापनाहीन इस सूत्रके परिशेष रहे अर्थके लिये प्रतिपक्षहीन मी यह उपसंख्यान करना चाहिये। क्योंकि सर्वया प्रतिपक्षसे हीन हो रहे बादका असम्मव है। यों कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कौन व्याख्यान कर रहा है कि समी प्रकार प्रतिपक्षोंसे हीन वितंडा होना चाहिये ! '' सप्रतिपक्षस्थापनाहिनो वितंडा " इसका व्याख्यान यों किया गया है कि परवादीसे प्रतिक्राको प्रहण करनेकी इच्छा रखता हुआ वैत्तंडिक तत्त्वको जाननेकी इच्छाका प्रकाश करके स्वकीय पक्षको बचनोंद्वारा न्यवस्थापित नहीं करता हुआ अपने सिद्धान्तदर्शनकी सिद्धि करा देवें । क्योंकि व**र्**ष शुब्दोद्वारा प्रतिपादन किये विना यों ही जाने जा रहे अपने पक्षकी सत्ता है। अन्यया यानी इस प्रकार व्याख्यानको नहीं कर दूसरे प्रकारोंसे माननेपर तो अपने पक्षको व्यवस्थापित नहीं कराता हुला इस भाष्यकारके वचनका विरोध हो जावेगा। अर्थात्-उक्त सूत्रके माध्यमें वास्यायन ऋषिने यों कहा है कि " यदै खलु तत्परप्रतिषेघळक्षणं वास्यं स वैतंडिकस्य पक्षः, न त्वसौ साध्यं कश्चिद्रपै प्रतिज्ञाय स्थापनतीति तस्माद् यथा न्यासमेवास्विति " दूसरे वादीके साध्यका निषेध करना स्वरूप वाक्य ही वैसंडिकका पक्ष है। वह वैतंडिक किसी साध्यविशेषकी प्रतिद्वा कर स्थापन नहीं करता है। यानी वैतंडिक पण्डित अपने पक्षकी व्यवस्थाको नहीं करा रहा है। अपनी गांठकी प्रतिज्ञाको नहीं प्रहण करता हुआ तत्त्व समझनेकी इच्छा का प्रकाश नहीं कर रहा है। केवळ दूसरों के पक्ष का खण्डन कर देनेसे अर्थापत्तिद्वारा वैतंडिकके सिद्धान्त दर्शनका अन्य जन अनुमान लगा किया करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वितंदा सर्वथा प्रतिपक्षकी सिद्धिसे रीता नहीं है।

क्रुतोन्यथा भाष्यकारस्यैवं व्याख्यानांमिति चेत्, सर्वथा स्वपक्षद्दीनस्य वादस्य जल्यवितंडावदसंभवादेव । कथमेवं वादजल्ययोवितंडातो भेदः १ प्रतिपक्षस्थापनाद्दीनत्वा-विश्वपादिति चेत्, उक्तमत्र नियमतः प्रतिपक्षस्थापनाया द्दीना वितंडा, कदाचित्तया हीनी वादजल्पाविति । केवळं वादः प्रमाणतर्कताधनोपळंभस्वादि विश्वपणः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रदः। जल्पस्त छळजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाळंभश्च यथोक्तांपपन्नश्चेति वितंडातो विश्विष्यते ।

कोई पूंछता है कि माण्यकार वात्स्यायनका अन्य प्रकारोंसे व्याख्यान नहीं कर इसी प्रकार का व्याख्यान करना-कैसे ठीक समझा जाय? यों कडनेपर तो आचार्य कहते है कि जल्प और वितंडाके समान स्वपक्षसे सर्वया हीन हो रहे बादका असम्मव ही है। अर्थात् —जैसे जल्प और वितंडामें उच्यमान या गम्यमान स्वपक्ष विद्यमान है, उसी प्रकार वादमें मी स्वपक्ष विद्यमान है। फिर कोई प्रश्न उठाता है कि इस प्रकार स्वपक्षके होनेपर वितंडासे वाद भीर जरुपका भेद कैसे हो सकेगा ! बताओ। क्योंकि प्रतिकृळ पक्षकी स्थापनासे रहितपनकी अपेक्षा इन तीनोंमें कोई बिशेषता नहीं है। यों कहनेपर तो आचार्य समाधान करते हैं कि हम इस विषयमें पिहें ही कह जुके हैं कि नियम करके जो प्रतिपक्षकी स्थापनासे हीन है, वह वितंदा है। और कभी कभी स्वरूपकरके प्रतिपक्षते झीन हो रहे बाद और जन्म हैं। अर्थात्—वितंडामें तो सर्वदा प्रतिपक्षको स्थापना नहीं ही होती है। किन्तु वाद स्त्रीर जल्पमें कमी प्रतिपक्षको स्थापना हो जाती है और कमी प्रतिपक्षकी स्थापना नहीं भी होती है। हां, केवळ वादमें प्रमाण और तकों करके स्थापना और प्रतिषेध किये जाते हैं। अपने सिद्धान्तको स्त्रीकार कर उससे अविरुद्ध वाद होना चाहिये, इत्यादि विशेषणोंसे सहित हो रहा पक्ष प्रतिपक्षका परिप्रह करना वाद है। और जल्प तो छक जाति और निप्रह स्थानोंकरके साधन करना, उपाठम्म देना, इनसे युक्त है और ऊपर महे हुये वादके ळक्षणमेंसे जो कुछ उपपत्ति युक्त होय, उससे सहित है । इस कारण वितंडासे वाद भौर जल्पमें विशेषता प्राप्त हो जाती है।

तदेवं पश्चमतिपश्चपरिग्रहस्य जल्पे सतोपि प्रमाणतर्कसाधनोपळंभत्वादिविशेषणाभा-वाद्भितंदायापसन्त्वाच न जल्पवितंदयोस्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वासिद्धिः पकृतसाधनाद्येने-ष्टविद्यातकारीदं स्यादनिष्टस्य साधनादिति वाद एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वाक्जिगी-पतोर्श्वको न जल्पवितंदे ताभ्यां तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणासंभवात् । परमार्थतः ख्यातिका-भयुजावत् ।

तिस कारण अनतक यों सिद्ध हुआ कि वादके उक्षणका विशेष्य दळ बनरहा पक्ष प्रतिपक्ष परिप्रह करना यद्यपि जल्पमें विद्यमान हो रहा है, तो भी प्रमाण तकोंसे साधन या उछाइना देना सिद्धान्त अविरुद्ध होना आदि विशेषगोंके नहीं घटित होनेसे जल्पको तस्वनिर्णयका संरक्षकपना प्रकृत हेतु से सिद्ध नहीं होता है तथा वितंडामें तो विशेष्य दक पक्ष प्रतिपक्ष परिष्रह कीर विशेषण दक प्रमाण तर्कसे साधना उकाहना आदिके नहीं घटित होनेसे तस्व निर्णयका संरक्षण अर्थपना प्रकरण प्राप्त साधनेसे सिद्ध नहीं हो पाता है । अर्थात्—आचार्य महाराजने पूर्वमें वाद ही को तस्वनिर्णयका रक्षकपना साधनेके किये जो वादके पूरे कक्षणको हेतु बनाकर अनुमान कहा या वह ठीक है। जल्प और वितंडामें हेतु नहीं ठहरता है। जिससे कि अनिष्ठका साधन हो जानेसे यह हेतु इष्टसाध्यके विघातको करनेवाका हो जाय । इस कारण वाद ही तस्व निर्णयके संरक्षण अर्थ उपयोगी होनेसे जीतनेकी इच्छा रखनेवाक पुरुषोंमें प्रवर्त रहा है। यह गुक्त है। जल्प और वितंडा तो तस्वनिर्णयके संरक्षण अर्थ उपयोगी होनेसे जीतनेकी इच्छा रखनेवाके पुरुषोंमें प्रवर्त रहा है। यह गुक्त है। जल्प और वितंडा तो तस्वनिर्णयके संरक्षक नहीं हैं। अतः जिगीषु ओमें नहीं प्रवर्तते हैं। गंवारोंकी दूसरी बात है। उन जल्प वितंडाओं करके परमार्थ रूपसे तस्वनिर्णयका मके प्रकार रक्षण होना असम्भव है। जैसे कि विद्वानोंमें प्रकृष्ट विद्वतापनेकी प्रसिद्धि आर्थिक काम, या यशोच्छाभ, तथा पूजा सस्कार थे जल्म वितंडाओंसे नहीं होते हैं। उसी प्रकार जल्प वितंडाओंसे तस्व-विग्यकी रक्षा नहीं हो पाती है। अतः उक्त हेतु अन्यत्र नहीं रह कर बाद हीमें ठहरता है। उन करके तो निष्रह कर दिया जाता है। वहा तस्वचुसुत्सा नहीं है।

तत्त्वस्याध्यवसायो हि तत्त्वनिश्चयस्तस्य संरक्षणं न्यायवछात्सकळवाधकनिराकरणेन पुनस्तत्र वाधकपुद्भावयतो ययाकथंचिन्निर्धुलीकरणं चपेटादिभिस्तत्पक्षनिराकरणस्यापि तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणत्वनसंगात् । न च जरुपवितंद्धाभ्यां तत्र सकळवाधकपरिहरणं छळ-जात्याद्यपक्रमपराभ्यां संग्नयस्य विषयीसस्य वा जननात् । तत्त्वाध्यवसाये सत्यपि हि वादिनः परिनिर्धुलीकरणे प्रवृत्तौ प्राक्षिकास्तत्र संग्नेरते विषयेयस्यन्ति वा किमस्य तत्त्वाध्यवसायोस्ति कि वा नास्तीति । नास्त्यवेति वा परिनिर्धुलीकरणमात्रे तत्त्राध्यवसायरहि-तस्यापि प्रवृत्तिद्वीनात्तत्वोपप्रववादिवत् तथा चारूपातिरेव प्रेक्षावत्स्य अस्य स्यादिति कृतः पूजाळाभो वा प्र

तत्त्वका अध्यवसाय तो नियम करके तत्त्वेंका निश्चय करना है। उसका संरक्षण करना यह है कि प्रमाणोंकरके अर्थपरीक्षण स्वरूप न्यायकी सामर्थिस सम्पूर्ण बाधकोंका निराकरण कर देना है। किन्तु फिर उसमें बाधक प्रमाणोंको उठा रहे प्रतिवादीका चाहे जैसे तैसे अन्याय या अनुचित मार्ग हारा बोक रोक देना संरक्षण नहीं अन्यया दूसरेके मुखका बोळ रोक देना तो यपह, चूंसा, मंत्रप्रयोग, मर्मच्छेदकवचन, चीळ झपट्टा कर देना आदि निंध प्रयस्तों करके उद्धा निद्दान्के पक्षके निराकरणको मी तत्त्वनिर्णय रक्षकपनका प्रसंग आ जावेगा । मावार्थ—प्रमाणोंहारा सकळ बावकोंका निराकरण कर देनेसे तत्त्वनिर्णयकी रक्षा होती है। चाहे जैसे मनमानी ढंगोंसे किसीको निर्मुख कर देनेसे तत्त्वनिर्णय नहीं हो पाता है। नादिरशाहीसे

न्यायमार्ग रिक्षत नहीं रह पाता है। देखिय, जल्प और वितंडासे उस प्रतिज्ञा वाक्यमें उठाये गये सम्पूर्ण बावकोंका परिहार नहीं हो पाता है। क्योंकि वे जल्प या वितंडामें प्रवर्त रहे पण्डित तो छळ, असमीचीन उत्तर, निप्रह करना आर्रिका उपक्रम ळगानेमें तत्वर हो रहे हैं। अतः उन जल्प वितंडाओंसे संशय या विपर्यय उत्तपत्र हो जाता है। तत्विनिर्णय नहीं हो पाता है। कारण िक वादी पण्डितको तत्वोंका निर्णय होनेपर मी यदि उसकी दूसरोंको जैसे तैसे किसी उपायसे चुप कर देनेमें ही प्रवृत्ति होगी तो वहा बैठे हुये प्राक्षिक सम्य उसके विषययें यों संशय करने छग जाते हैं कि इस वादीके क्या तत्वोंका अध्ययसाय है! अथवा क्या नहीं है! तथा प्राक्षिक पुरुष यों विपरीत द्वान कर बैठते हैं कि इस वादीके तत्व निर्णय है ही नहीं। क्योंकि स्वपक्षसिदिको मुखसे बोछ रहे प्रतिवादीके केवछ चुप कर देनेमें तो तत्वनिर्णयसे रिक्षत हो रहे भी वादीकी प्रवृत्ति होना देखा जाता है। जैसे कि तत्वोंका उपज्ञव माननेवाछे वादीकी स्वयं तत्विनिर्णय नहीं होते हुये भी दूसरोंके चुप करनेमें प्रवृत्ति हो रही है। यही अवस्था जालियक और वैतेष्ठिककी है और तैसा होनेपर विचार शीछ प्रक्षवान पुरुषोंमें इसकी अप्रसिद्धि ही हो जावेगी। ऐसी दशामें सत्कार पुरस्कारकर पूजा अथवा छाम तो भछा कैसे प्राप्त हो सकता है! हा वावेगी।

ततर्श्वेवं वक्तव्यं वादो जिगीषतोरेव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थत्वादन्यथा तद्दशुपपत्तेः। पराभ्युपगममात्राज्जल्यवितंडावत्त्वात् निग्रहस्थानानि न संति । सिद्धांताविरुद्धः इत्यनेनापसिद्धांतस्य पंचावयवीपपन्न इत्यत्र पंचग्रहणान्न्यूनाधि— कयोरवयवीपपन्नग्रहणाद्धेत्वाभासपंचकस्य प्रतिपादनाद्यानां निग्रहस्थानानां तत्र नियम-व्याख्यानात् ।

तिस कारण अवतक सिंद्धि कराते हुये यों कहना चाहिये कि बाद (पक्ष ) जीतनेकी इच्छा रखनेवाछे दो वादी प्रतिवादियोंका (में) ही प्रवर्तता है (साध्य)। तत्त्वाच्यवसाय संरक्षण अर्थपना होनेसे (हेंद्य) अन्यया यानी जिगीपुओं में होने बिना वादमें वह तत्त्व निर्णयकी संरक्षकता नहीं होने पावेगी इस व्याप्तिकों दिखळाते हुये पहिळा हेतु कहा है। तथा दूसरे नैयायिकों के केवळ स्वीकार करने से जल्प, वितंडा सहितवना होनेसे (दूसरा हेतु ) अर्थात् —नैयायिकों ने जल्प और वितंडाका जिगीपुओं प्रवर्तना स्वयं इष्ट किया है। इनके धर्म वादमें मी रह जाते हैं। अयता नैयायिकों ने तत्त्व निर्णयके सक्षक जल्प वितंडाओं जिगीपुओं प्रवृत्ति मानी है। अतः जल्प और वितंडाको अन्वयदृष्टान्त समझो तथा निप्रहस्थानोंसे सिह्नतपना होनेसे (तीसरा हेतु) यानी वादमें वादी प्रतिवादियों द्वारा तिरस्कार वर्षक या पराजयसूचक निप्रहस्थान उठाये जाते हैं। अतः सिद्ध होता है कि बाद परस्वरमें एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाळों प्रवर्तता है। वादमें निप्रह स्थान नहीं है, यह कोई नहीं समझ बैठे। क्योंकि वादके ळक्षणमें सिद्धान्त अविरुद्ध ऐसा पद पडा हुआ

है। इस करके वादमें अपिसदान्त नामक निप्रदस्थानके उठानेका नियम बखाना है। और बादके ळक्षणों " पंचाययनोपपनः " ऐसा निशेषण फहा गया है । इसमें पांच इस पदके प्रहणसे न्यून कीर अधिक नामक निप्रहस्यानके उठानेका नियम कहा गया है। तथा 'अवयवीववन्न' यानी अवयवींसे सिंहत इस पदके प्रहणसे पाचों हेरवामास नामक निप्रहरथानोंका उठाना वहा बादमें नियमित कहा गया है। अर्थात्-सिदान्तसे अविरुद्ध वाद होना चाहिये, इससे धानित होता है जो वादी या प्रतिवादी सिद्धांतसे विरुद्ध बोकेगा उसके ऊपर अपसिद्धान्त नामका निम्रहस्थान उठा दिया जायगा '' सिद्धान्तमम्यु-पेत्यानियमात् कथाप्रसंद्वोऽपिसद्धान्तः '' वास्यायन ऋषि इसका अर्थ यों करते हैं कि किसी अर्थके तिस प्रकार होनेकी प्रतिज्ञा कर प्रनः प्रतिज्ञा किये गये अर्थके त्रिपर्ययक्त अनियमसे क्यांका प्रसंग करा रहे विद्वानके अवसिद्धान्त निप्रदृश्यान हो जाता है । पांचों ही अवयव होने चाहिये । अन्यथा न्यून और अधिक नामक निम्रहस्थान लागू हो जानेसे वह विद्वान निम्रहीत हो जावेगा । प्रतिज्ञा हेत. उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पाच अनयवों मेंसे एक भी अवयव करके यदि हीन बोला जायगा, तो न्यन निम्रहस्थान कहावेगा और हेतु या उदाहरण अधिक बोळ दिये जायंगे तो अधिक नामक निप्रहस्थान हो जायगा । तथा पाची अथयव कहने चाहिये । यदि प्रतिका नहीं कही जायगी तो आश्रयातिद्ध हेव्याभास नामक निम्नइस्थान उसपर छगा दिया जायगा । प्रतिका कह-देनेपर तो आश्रय पक्ष हो जाता है । हेत अवयवसे यक्त यदि बाद नहीं होगा तो स्वरूपासिह हेरवाभास नामक निग्रह स्थानसे वह पण्डित ग्रस लिया जावेगा । हेत्र कह देनेपर तो वह हेर्ड पक्षमें ठहर जाता है। अतः स्वरूपा सिद्ध नहीं है। अन्वयद्दशन्त नहीं कहनेपर विरुद्धहेलामास निग्रहस्थान उठा दिया जाता है । जो हेत्र सपक्षमें रहेगा वह विरुद्ध नहीं हो सकता है । व्यति-रेक रष्टान्त नहीं देनेसे अनेकान्तिकहेत्वाभास निम्नहस्थान तठा दिया जावेगा । जो हेतु विपक्षमें नहीं बर्तेगा वह व्यमिचारी नहीं होगा । उपनयसे युक्त नहीं कहनेपर वाधित हेलमास नामक निमहस्यान दिया जासकता है। जो साध्य फरके ज्याप्त हो रहे हेतुसे युक्त पक्ष है, वहां साध्यकी बाधा नहीं है । निगमनसे यक्त नहीं कहनेपर स्त्प्रतिपक्ष नामका निग्रह स्थान वठा दिया जाता है। ज्यातिको रखनेवाळे हेत्का ज्यापक साध्य यदि वहा वर्त रहा है तो साध्याभावका साधक दूसरा हेत वहा कथमपि नहीं मटक सकता है। इस प्रकार अपसिद्धान्त, न्यून, अधिक, और पांच हेला-भास ऐसे बाठ निप्रद स्थानोंका उठाना उस वादमें बखाना गया है। विजिगीषा रखनेवाले ही पण्डित दसरोंके ऊपर निग्रहस्थान उठा सकते हैं । अत जिगीपु पुरुषोंमें ही वाद प्रवर्तता है । '

नतु वादे सतामि निग्रहस्थानानां निग्रहंबुध्योद्भावनाभावान्न जिगीपास्ति । तहुक्तं तर्कश्चेन भूतपूर्वमतिन्यायेन वीतरागकथात्वद्गापनाहुद्भावनियमो छभ्यते तेन सिर्धाता-विरुद्धः पंचावयवोपपन्न इति चोत्तरपदयोः समस्त्रानिग्रहस्थानाद्युपळक्षणार्थत्वाद् वादेऽ-प्रमाणबुध्या परेण छळजातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहद्युध्योद्गान्यंते किं ह तिवारणबुध्या तत्त्वज्ञानायावयवयोः प्रवृत्तिर्ने च साधनाभासो दूषणाभावो वा तत्त्वज्ञानहेतु-रतो न तत्प्रयोगो युक्तः इति । तदेतदसंगतं । जल्पवितंडयोरिप तयोद्धावनियमप्रसंगाचयो-स्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय स्वयमभ्युपगमात् । तस्य छळजातिनिग्रहस्थानैः कर्तुमश्चयत्वात् ।

यहां नेयायिक अपने सिद्धान्तका अवधारण करते हैं कि वीतरागोंमें ही बाद प्रवर्तता है। यधि गादमें आठ निग्रहस्थानोंका सद्भाव है. तो भी दूसरेका निग्रह करनेकी बुद्धि करके निग्रह-स्यानोंका उठाना नहीं दोनेसे वहा परस्परमें जीतनेकी इच्छा नहीं है । वही हमारे प्रन्थोंमें कहा गया है कि तर्क राद्ध करके भूतपूर्वका ज्ञान होना इस न्यायके द्वारा बादमें बीतरागकथावनका आपक हो रहा है। अतः निम्नहस्थानोंके उद्घावका नियम प्राप्त हो जाता है। तिस कारण इस प्रकार " प्रमाणतर्कसाधनोपाळम्म " के उत्तरमें वहे ह्रये " सिद्धान्ताविरुद्ध " और " पंचावयद्योपपन " इन दो पदोंके द्वारा सम्पूर्ण निप्रहस्यान. छक जाति, सादिका उपलक्षणरूप प्रयोजनसिहतपना है। भतः वादमें अप्रमाणपनेकी दृद्धि करके दृसरोंके प्रति छन्न, जाति, निग्रहस्थानोंका प्रयोग किया है। दूसरेका निम्नह करनेकी बुद्धिसे छळ आदिक नहीं उठाये गये हैं। किन्तु दोषोंके निवारणकी सिंदिचारबुद्धिसे छळ आदिक ठठाये गये हैं। इम दोनों वादी प्रतिवादियोंकी प्रवृत्ति तत्त्वद्वान करनेके िचये हैं। दूसरेके हेतुको हेत्वाभास बना देना अथवा अपने हेतुमें दूषण नहीं आने देना हमारा कक्ष्य नहीं है। हेत्याभास कर देना या दूवण नहीं आने देना कोई तत्त्रज्ञानका कारण नहीं है। इस कारण उन छक्र श्रादिकका प्रयोग करना युक्त नहीं है। भावार्थ-न्याय भाष्यमें किखा है कि अवयवोंमें प्रमाण और तर्कका अन्तर्माव हो जानेपर पुनः प्रथेक्रूपसे प्रमाण और तर्कका प्रहण करना साधन और उपालम्मके न्यतिषंगका ज्ञापक है। सोल्ड पदार्थीमें वादके पहिले तर्क और निर्णय पदार्थ हैं। बीतराग कथामें यहां यह होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये, इस प्रकार तत्त्वज्ञानके क्रिये क्रिया गया विचार तर्क है। विमर्पण कर पक्ष प्रतिपक्षों करके अर्थ अवधारण करना निर्णय है । तर्क और निर्णयके समय किया गया विचार जैसे वीतरागताका कारण है, वैसे ही वादमें भी बीतरागोंका विचार होता है। उसमें हार जीतके िक्ये निप्रहस्थान आदिका प्रयोग नहीं है। ऐसे जवन्य कार्योमें तस्त्रनिर्णय नहीं हो पाता है। यहातक नैयायिक वादको नीतराम कथापन साधनेके क्रिये अनुनय कर चुके। अब आचार्यकहते हैं कि यह सब उनका कहना पूर्व अपर संगतिसे रहित है। क्योंकि यों तो जल्प और वितंडामें भी निप्रहस्थान आदिका तिस प्रकार यानीं निम्नह बुद्धिसे नहीं, किन्तु निवारण बुद्धिसे उठानेके नियमका प्रसंग हो जायगा। उन जल्प बितंबा दोनोंको नैयायिकोंने स्वयं तस्वनिर्णयकी संरक्षा करनेके छिए स्वीकार किया है। छठ, जाति, निमइ स्थानोंकरके वह तस्त्रनिर्णय नहीं किया जा सकता है।

परस्य तृष्णीभावार्थे जल्पवितंडयोश्ख्ळागुद्धावनिषति चेन्न,तथा परस्य तृष्णीभावा-संभवादसदुत्तराणामानंत्यान्न्यायवळादेव परिनराकरणसंभवात् । सीयं परिनराकरणा 40 यान्ययोगन्यवच्छेदेनान्यवसिताद्यसुज्ञानं तत्त्वविषयमज्ञाषारिषाकादि च फळपिमेमेत्य वादं कुर्वन् परं निग्रहस्थानेनिराकरोतीति कथमिषरुद्धवाक् न्यायेन मतिवादिनः स्वाभिषायाभि-वर्तनस्यव निग्रहत्वाद्वलामे वा ततो निग्रहत्वायोगात् । तहुक्तं । " आस्तां तावदलाभादि-रयभेव हि निग्रहः । न्यायेन विजिगीपूणां स्वाभिषायनिवर्तनम् ॥ " इति सिद्धमेतत् जिगीपतोर्वोदो निग्रहस्थानवत्त्वान्यथासुष्पत्तेरिति ।

दूसरोंको चप करनेके किये करूप भीर वितंडामें छळ आदिक उठाये जाते हैं, यह तो नहीं कहना । क्योंकि तिस प्रकार छठ आदिकके उठानेसे तो दूसरेका चुन रहना असम्मव है। क्योंकि सप्तमीचीन उत्तर अनन्त पडे हुये हैं। अतः दूनरा अनेक जातियोंहारा प्रत्यवस्थान करता जायगा. कोई रोक नहीं सकता है। वस्तुनः देखा जाय तो समीचीन न्यायकी सामर्थ्यसे ही दसरेका निराकरण करना सम्मवता है। अन्यया नहीं, सो यह प्रसिद्ध नैयायिक अनिर्णीत, संदिग्ध. विपर्यस्त. आदिका ज्ञान हो जाना और जाने हुये तारियक विषयोंमें प्र∎ाका परिवाक दहता आदि हो जाना रूप फलका अभिप्राय कर दसरोंके निराकरणके किये अन्यके योगका व्यवच्छेद फरके वादको फड रहा संता निमहस्थानों करके दूसरेका निरा-करण कर रहा है । ऐसा कड्नेवाला नैयायिक पूर्वापर सविरुद्ध बोळनेवाळा कैसे समझा जा सकता है १ अर्थात - उदेश्य तो इतना पवित्र है । किन्त जघन्यमार्ग पकड रखा है। सर्व पुछो तो प्रतिवादीका न्याय मार्ग करके स्वकीय अभिप्रायते निष्टति करा देना ही निम्नह है। अपने आप्रहीत अभिप्रायोंसे निवृत्त करा कर यदि वादीने प्रतिवादीको अपने समीचीन सिद्धान्तोंका लाम नहीं करा किया है तो इन छळ आदिकोंसे उस प्रतिवादीका निग्रह कथमपि नहीं हो सकता है। वही प्रन्योंने कहा है कि काम नहीं होना, प्रसिद्धि नहीं होना, सत्कार नहीं होना, आदिक तो दूर ही रहो, ये तो सब पीछेकी बाते हैं। इन तो कहते हैं कि जीतनेकी इच्छा रखनेवाटोंमेंसे किसी एकका किसी एकके द्वारा न्यायपद्धति करके नियमपूर्वक स्वकीय अभिप्रायोंसे निवृत करा देना यही निमद्द है। इस कारण यह राद्धान्त सिद्ध हो जाता है कि वाद (पक्ष) जीतनेकी इच्छा कर रहे विद्वानोंमें प्रवर्तता है ( साध्य ) । अन्यया निप्रहस्थान सहितपना आंक्षेद्र हो जावेगा । यहांतक छव्वीसवीं कारिकाके व्याख्यानका उपसंहार कर दिया गया है।

#### स च चतुरंगः स्वाभिमेतस्वन्यवस्थानफछत्वाङ्ठोकप्रख्यातवादवत् । तथाहि ।

और अहाईसवीं वार्तिकके परामर्श अनुसार वह बाद (पक्ष ) सभ्य, समापति, वादी, प्रति-वादी, इन चार अंगोंके होनेपर प्रवर्तता है (साध्य )। अपने अपने अपिप्राय अनुसार इह हो रहे अपने ही पक्षकी व्यवस्था करा देना रूप फल्से सहित होनेसे (हेतु ) जैसे कि लोकमे विजिगीष्ठ-आंके मुळे प्रकार प्रसिद्ध हो रहे बाद अपनी अपनी पक्षकी पुष्टि हो जाना, उदेश्य, कर किये गये चार अंगवाले हैं। न्यायाधीश १ साक्षी या दर्शक २ वादी २ और प्रतिवादी ४ इन चार अंगोंके होनेपर लौकिक बाद (मुकहमा) प्रवर्तता है। इमी बातको प्रन्थकार श्री विद्यानन्द स्वामी वार्तिकों द्वारा स्पष्ट कहते हैं।

## मर्यादातिकमं लोके यथा हंति महीपतिः । तथा शास्त्रेप्यहंकारत्रस्तयोर्वादिनोः कचित् ॥ ३० ॥

जिस प्रकार छोकमें मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाछे या मर्यादाके अतिक्रमको राजा नष्ट कर देता है। उसी प्रकार कहीं कहीं शाखमें मी गर्वसे प्रसे गये वारी प्रतिवादियोंके हुये मर्यादा अतिक्रमको समापति या राजा नाश कर देता है। अर्यात्—वाधी हुई मर्यादाको तोडनेवाछे अभिमानी वादी प्रतिवादियोंको राजा नियत मर्यादामें ही अपनी शक्ति हारा रक्षित रखता है। अन्यथा प्रवर्तने-पर दिण्डत कर देता है।

# वादिनोर्वादनं वादः समर्थे हि सभापतौ । समर्थयोः समर्थेषु प्राश्चिकेषु प्रवर्तते ॥ ३१ ॥

अपनी अपनी योग्य सामर्थ्यसे युक्त हो रहे वादी प्रतिवादियोंका बाद तो सामर्थ्य युक्त सभा-पतिके होनेपर और समर्थ प्राश्निकोंके होनेपर प्रवर्तता है। अर्थात—वादी, प्रतिवादी, सम्य, और समापतिके, अपनी अपनी समुचित सामर्थ्यसे सहित होनेपर वाद प्रवर्तता है।

सामर्थ्यं पुनरीशस्य शक्तित्रयमुदाहृतम् । येन स्वमंडलस्याज्ञा विधेयत्वं प्रसिद्धवति ॥ ३२ ॥ मंत्रशक्त्या प्रभुस्तावत्स्वलोकान् समयानिष । धर्मन्यायेन संरक्षेद्धिप्लवात्साधुसात् सुधीः ॥ ३३ ॥ प्रभुसामर्थ्यतो वाषि दुर्लभ्यात्मबलैरिष । स्वोत्साहशक्तितो वाषि दंडनीतिविदांवरः ॥ ३४ ॥

सम्पूर्ण समाके अधिपतिकी सावध्ये तो फिर मंत्रशक्ति, प्रसुशक्ति, उत्साहशक्ति, ये तीन शक्तिया कहीं गर्यो हैं। जिस शक्तित्रपसे उस समापतिका अपने सम्पूर्ण अधीन मण्डलको अपनी आज्ञाके-अनुसार विचान करने योग्यपना गुण प्रसिद्ध हो जाता है। तीन तीन शक्तियोंमेंसे सबसे पहिली मंत्रशक्तिके द्वारा तो वह दूरदर्शी प्रमु अपने बनोंकी और अपने सिद्धान्तोंको भी धार्मिक न्याय करके उप- सर्गीते साधुओं के अधीन अच्छी रक्षा कर छेत्रेगा। या साध्यसः यानी मयसे स्वकीय वर्गको रिक्षत रखेगा और वह सभापति अपनी दूसरी प्रमुता सामर्थ्यसे तो अछंचनीय या दुःसाध्यपूर्वक छंचनीय आसीय बढों करके भी स्ववर्ग और स्विसदान्तोंकी रक्षा कर छेता है। अथवा दंडनीतिके शालोंको जानने वाछे विद्वानोंमें श्रेष्ठ हो रहा वह समापति अपनी तीसरी उत्साह शिक्षदारा भी शासित प्रजाकी उपसर्गीसे संरक्षा कर सकेगा।

रागद्वेषविहीनत्वं वादिनि प्रतिवादिनि ।
न्यायेऽन्याये च तद्धत्वं सामर्थ्यं प्राशिकेष्वदः ॥ ३५ ॥
सिद्धांतद्वयवेदित्वं प्रोक्तार्थप्रहणत्वता ।
प्रतिभादिगुणत्वं च तत्त्विनर्णयकारिता ॥ ३६ ॥
जयेतरव्यवस्थायामन्ययानिधकारता ।
सभ्यानामात्मनः पत्युर्यशो धर्मं च वांछतां ॥ ३७ ॥

मध्यस्य या प्राक्षिकोंमें वह सामर्थ्य होना चाहिये कि वादी और प्रतिवादीमें रागहेषि विही- ' नवना तथा न्याय और अन्यायक होनेपर न्यायसहितवना और अन्यायसहितवना वखानना तथा वादी प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तींका ज्ञातावन एवं वादी और प्रतिवादीद्वारा मके प्रकार कहे गये अर्थका प्राहक्तवना तथा नव नव उन्मेषशाकिनी बुद्धि, निपुणता, लोकचातुर्य आदि गुणोंसे युक्तवना एवं तस्त्रोंके निर्णयका कर्त्तावन इस प्रकारकी शक्तियां प्राप्तिकोंमें होनी चाहिये। अर्थात्—सम्यजन किसी वादी या प्रतिवादीमें वक्षवात नहीं रखें, रागहेषरहित होय, न्यायकी प्रवृत्ति होनेपर न्याय कहें और अन्याय वर्तनेपर अन्याय कहें, दोनोंके सिद्धान्तोंको जाने, तथा कहें हुये अर्थको समझ के, प्रतिमा आदि गुणोंसे युक्त होय, तत्वका निर्णय करा सके, तब तो वादी, प्रतिवादीयोंके जय या पराजयका व्यवस्था करनेमें वे नियानक समझें जायंगे। अन्यथा जय पराजय करनेमें उन सामर्थ्य-राहित प्राप्तिकोंको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने यश और धर्मकी वांछा करनेवांछे तथा समा-पतिके यश और धर्मकी चाहनेवांछे सम्यपुरुवोंकी उक्त प्रकार सामर्थ्य होना अत्यावश्यक है।

# कुमारनंदिनश्राहुर्वादन्यायविचक्षणाः । राजप्राक्षिकसामध्येमेवंभृतमसंशयम् ॥ ३८ ॥

वाद करनेमें और प्रमाणों करके अर्थ परीक्षणा करनेस्वरूप न्यायमें आयन्त प्रकाण्ड विद्वान् श्री कुमारनन्दी महारक तो राजा और प्राश्चिकोंकी इस उक्त प्रकार हुई शामर्थ्यको संशयराहत कह रहे हैं।

## एकतः कारयेत्सभ्याच् वादिनामेकतः प्रभुः । पश्चादभ्यर्णकाच् वीक्ष्यं प्रमाणं गुणदोषयोः ॥ ३९ ॥

अब इनके बैठनेका कम बतलाते हैं कि समापति महोदय इन वादी प्रतिवादियोंके एक बोरसे सम्य प्राक्षिकोंकी स्थितिको करा देवें बौर एक बोरसे उन प्राक्षिकोंके पिन्ने समीपवर्त्ती दर्श-कोंको करा देवें। तब बादी प्रतिवादियोंके गुण दोबोंमें प्रमाणको ढूंढना वाहिये।

## लैंकिकार्थविचारेषु न तथा प्राक्षिका यथा । शास्त्रीयार्थविचारेषु वा तज्ज्ञाः प्राक्षिका यथा ॥ ४० ॥

कोकसम्बन्धी अयोंके विचारों ( मुकदमा ) में जिस प्रकार प्राश्विक होते हैं । उस प्रकार शास्त्रसम्बन्धों अर्थके विचारोंमें वैसे प्राश्विक नहीं होते हैं । किन्तु शास्त्रार्थके विचार करनेमें उस विषय को यथायोग्य परिपूर्ण जाननेवाके पुरुष मध्यस्थ होते हैं ।

> सत्यसाधनसामर्थ्यसंप्रकाशनपाटवः । वाद्यजेयो विजेता नो सदोन्मादेन केवलम् ।। ४१ ॥ समर्थसाधनाख्यानं सामर्थ्यं वादिनो मतं । सा त्ववश्यं च सामर्थ्यादन्यथानुपपन्नताः॥ ४१ ॥

समीचीन हेतुकी सामर्थ्यका अच्छा प्रकाश करनेमें दक्षतायुक्त नादी विद्वान् दूसरोंके द्वारा जीतने योग्य नहीं है। किन्तु दूसरोंको विशेषरूपसे जीतनेवाटा है। केवट चित्तविश्रमसे सदा वादी विजेता नहीं होता है। साध्यको साधनेमें समर्थ हो रहे हेतुका कथन करना ही वादीकी सामर्थ्य मानी गयी है, और वह हेतुकी सामर्थ्य तो साध्यके साथ अन्यथा अनुपपत्ति होना है। जो कि वादीकी शक्तिरूपसे अति आवश्यक मानी गयी है। यानी साध्यके विना हेतुका नहीं टहरना हेतुकी सामर्थ्य है। इस प्रकार वादीकी सामर्थ्य कह दी है।

# सद्दोषोद्भावनं वापि सामर्थ्यं प्रतिवादिनः । दूषणस्य च सामर्थ्यं प्रतिपक्षविघातिता ॥ ४३ ॥

प्रविवादीकी सामर्थ्य मी समीचीन दोषोंका उत्थान करना है। और दूषणकी शक्ति तो प्रति-पक्ष यानी वादीके पक्षका विशेष रूपसे चात कर देना है। अर्थात्-जैसे कि धनुर्घारीकी सामर्थ्य उत्तम वाणका होना है। और वाणकी शक्ति तो शतुपक्षका विवात करना है। नतु यथा सभापते। पाशिकानां च सामध्येमविरुद्धमुक्तं वादिनोः साधनपदृणयोथ परस्परच्यायातात् । तथाहि-यदि वादिनः सम्यनसाधनवचनं सामध्ये साधनस्य चान्यथा-त्रुपपन्नत्वं तदा कथं तत्र मतिवादिनः सहोपोद्धावनं सामध्ये संसाध्यं दृपणस्य च पक्ष-विघातितावत्कथिमतरदिति परस्परच्याहतं परयामः । तदन्यतमासमर्थत्वे वा यथा समर्थे सभापती माश्रिकेषु वचनं वादस्तया समर्थयोगीदिमतिवादिनोः साधनदृपणयोश्रेति च्याख्यानमनुपपन्नपायातिमति कश्चित्। तदसत्। वादिनतिवादिनोः साधनदृपणवचने कमतः प्रवृत्ती विरोधाभावात् । पूर्वे तावद्वादी स्वदर्शनानुसारितया समर्थः साधनं समर्थः प्रविपत्त-स्यति पत्रात्मतिवादी स्वदर्शनास्त्रंवनेन दोपोद्धावनसमर्थसद्द्रपणं तत्सामर्थ्ये प्रतिपत्त-विघातिता न विरुध्यते ।

यहां किसीकी एक वडी अच्छी शंका है कि जिस प्रकार सभापति और प्रार्शिकोंकी सामर्थ्य एक दूसरेके भविरुद्ध कही गयी है, वैसी वादी प्रतिवादियोंकी शक्तिया अविरुद्ध नहीं है। क्योंकि वादीकी सामर्थ्य समीचीन साधन करके साध्यको साधना है । और प्रतिवादीकी सामर्थ्य उसमें समी-चीन दूषण देना है । किन्तु इन दोनों सामध्यीका परस्यरमे न्याधात हो जावेगा । उसीको हम स्पष्ट कर दिखळाये देते हैं कि यदि वादीने समीचीन हेत फड़ा है, हेतु ही सामर्थ्य तो आपने अन्ययानुपर्पत्त बतायी थी तब मछा वहा ऐसी दशामें प्रतिवादीके हारा सभीचीन दोषका उत्धान कराना रूप सामर्थ्य समीचीन कैसे सामी जा सकती है। मीर दूसरी दूषणकी सामर्थ्यमें प्रतिपक्षका विद्यातकपना कैसे साथा जावेगा है जैसे यह नहीं उसी प्रकार वह नहीं इसको हम परस्परमें न्याबातको प्राप्त हो रहा देख रहे हैं । अर्थात्-नादी यदि संभीचीन हेतुको बोळ रहा है, तो प्रतिवादी उसमें समीचीन दोष नहीं उठा सकता है। और यदि प्रतिवादी अपनी शक्ति अतुनार समीचीन दोपको उठा रहा है तो छिद्द है कि वादीने अपनी नियत शक्ति अनुसार समीचीन हेत नहीं बोका था । ऐसी अवस्थामें दोनोंकी सामर्थ्य कथमपि ठीक ठीक नहीं संघ सकी । व्याधात दोवका यह अच्छा उदाहरण है । तथा उन वादी प्रतिवादी समय समापति-चोंनेंसे यदि एक मी अनुमर्थ होगा तो जिस प्रकार समर्थ समापति अपना समर्थ प्राक्षिकोंके होनेपर तत्व निर्णयार्थकता करना बाद है, तिस प्रकार समर्थ हो रहे बादी और प्रतिवादी तथा बादीकी शक्ति समर्थ साथन और प्रतिवारीकी शक्ति समर्थदूव गक्ते होते संते शालार्थ व्याख्यान होना अतिह भाग्डा । यानी समर्थ समापति और सम्बोंके होनेपर शास्त्रार्थ हो सकता है । किन्तु यथोक्त समर्थ बादी प्रतिवादीयोंके होनेपर वाद तीन काळमें मी नहीं हो सकता है। इस प्रकार कोई पण्डित र्शकाकार कहरहा है। अब आचार्य कहते हैं कि इसका वह कहना अम्पर्ह नहीं है। क्योंकि वादीकी साथनके कथन करनेमें और प्रतिवादीकी दूषणके कथन करनेमें प्रवृत्ति होनेपर कोई विरोध

नहीं आता है। देखिये. सबसे पहिळे वादी तो अपने दार्शनिक सिद्धान्तके अनुसारीपनेकरके समर्थ होता हुआ अन्यथानुपपत्तिस्वरूप सामर्थ्यसे युक्त हो रहे हेतुका निरूपण करता है । उसके पीले अपने दर्शनका अवलम्ब करके दोषोंका उठानारूप सामर्थ्यसे युक्त हो रहा प्रतिवादी समीचीन दूषणका प्ररूपण करता है । उस दूषणकी प्रतिपक्षका विचातकपनारूप सामर्थ्य ऐसी दशामें विरुद्ध नहीं पड रही है। सात्रार्थ-जैसे कि सर्वथा खणिकपनेको सिद्ध करनेके छिये बौद्धने " सर्व क्षणिकं सत्त्रात '' सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत् होनेसे, यह अनुमान प्रयोग किया, बौद्ध दर्शनके अनुसर वादी समर्थ है। क्योंकि क्षाणिकपन साध्यको साधनेमे समर्थ हो रहें सत्त्व हेत्का प्रकथन कर रहा है। और बैद्धिमत अनुसार सत्व हेतुमें क्षणिकपनके साथ अविनामान रखना रूप सामर्थ्य विद्यमान है,। दूसरी ओर मीमासक मत अनुयायी प्रतिवादी अपने सिद्धान्तका अवकम्ब करके समीचीन दोषको उठानेस्वरूप सामर्थ्यसे यक्त होकर यों कह रहा है कि बौद्धोंका हेत. विरुद्धहेलामास है । प्रत्यमि-ज्ञायमानपन होनेसे या वाचक शब्दका परार्थपना होनेसे सभी शब्द नित्य हैं। किसी भी शब्दका सम्बन्ध नाश नहीं हो पाता है। सर्वधा खणिक शद्ध में अर्थिकिया भी नहीं हो सकती है। इत्यादि प्रकारसे प्रतिपक्षका विचालकपना-रूप सागर्थ्य प्रतिवादीके दृषणमें विद्यमान है। पनः बौद्ध अपने सिद्धान्तको पुष्ट करनेके छिये हेतु प्रयोग करता है। पीछे प्रतिवादी भी उसमें समीचीन दोषोंको उठा देता है। इ। प्रकार अपने अपने सिद्धान्तोंके अनुसार सभीचीन हेतु और सभीचीन दूषणोंका प्रयोग करना अक्षुण्ण सब जाता है। युक्ति, सदागम और अनुभव इनसे जो सिद्धान्त अन्तर्मे निर्णीत होता है, वह सिद्धान्त यदि वादीके विचार अनुसार है, तब तो प्रतिवादीके दूषण अस-मीचीन दूष म समझे जायमे और वह अन्तिम सिद्धान्त यदि प्रतिवादीके अनुकूछ है, तो बादीके हेतु हेत्वामास ज्ञात कर लिये जायगे । हा, यदि बीचमें वादी या प्रतिवादीने अपना पक्ष निर्दोष होते हुये भी व्यर्थ कथन उपकथन, किया है, वह प्रशस्त दूषण या समीचीन हेतुओंके साथ नहीं गिना जावेगा। कभी कभी ऐमा भी हो जाता है कि वादीका सिद्धान्त निर्दोष है। किन्तु प्रतिवादी अपनी अकाट्य तर्की द्वारा बादीके हेतुओं को दूषित कर देता है। अथवा कदाचित् असमीचीन सिद्धान्तको भी सुदक्ष वादी हेतुओंसे सिद्ध कर देता है। किन्तु निर्वक वादी अपने सत्पक्षकी रक्षा करता हुआ उस वादीके हेतुओं में दोष नहीं उठा सकता है । ऐसी दशामें जयपराजयकी व्यवस्था -मळे ही चाहे जैसी हो जाय, किन्तु सर्वभान्य सिद्धान्तका निर्णय यों नहीं हो पाता है । मासमक्षणको पुष्ट करनेवाळा कुतका पुरुष शुद्ध अन्न, फळ, शोजन का पक्ष छे रहे मोछे प्रतिवादीको हरा देता है। एतावता सिद्धान्त व्यवस्था नहीं निर्णीत कर दी जाती है। प्रकरणमें यह फ़द्दना है कि अन्तिम निर्णाति या सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नहीं, किन्तु अपने अपने दर्शन अनुसार वादी प्रतिवादियोंका समीचीन हेतु और सभीचीन दोष उठाना ये दोनों कार्य भविरुद्ध बन जाते हैं। ा का प्रनिर्यं मतिपक्षविधातितेत्याह ।

आप जैनोंने प्रतिवादीके दूषणकी सामर्थ्य प्रतिपक्षका विद्यातकपना कहा था, अब आप किर यह बता दीजिये कि यह प्रतिपक्षका विद्यातकपना क्या है ? क्या किसीको प्रारा या पीटा जाता है ? या किसीका अंगच्छेद किया जाता है ? या किसीके पंख उडा दिये जाते हैं ? विशेषरूप चातकपनेका अर्थ यहा क्या किया जाय ? विनीत तकीं शिष्पकी ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

# सा पक्षांतरसिद्धिर्वा साधनाशक्ततापि वा । हेतोर्विरुद्धता यद्धदभासांतरतापि च ॥ ४४ ॥

गृहीत किये गये पक्षसे दूसरे पक्षकी सिद्धि हो जाना अथवा प्रकृत साध्यको सावनेवाले हेतुका अशक्तपना भी प्रतिपक्ष विचातकपन है। तथा वादीके हेतुका विरुद्धपना जिस प्रकार प्रतिप्रक्षका विचातकपन है, उसी प्रकार वादीके हेतुका अन्य हेत्वाभासों द्वारा दूषित कर देना भी प्रतिपक्ष विचातकप है। मावार्य—वादमें किसीका चात या ताडन, पीडन नहीं किया जाता है। किन्तु वादीके पक्षसे दूसरे पक्षकी सिद्धि हो जाना अथवा वादीके हेतुको अपने साध्यको साधनेमें अशक्त कर देना, या उसके हेतुको विरुद्ध कर देना अथवा वादीके हेतुके अन्य व्यक्तिचार, असिद्ध, आदि हेत्वाभासोंका उठा देना यहाँ प्रतिवादीके द्वारा उठाये गये श्रेष्ट्रपूषणमें प्रतिपक्षका विचातकपन है। पिछतोंके बादमें प्रामीण या हिसकोंकीसी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। अतः कोई अन्य अनिष्कृती जिन्ता करनेका अवसर नहीं है।

साधनस्य स्वपश्चघातिता पक्षांतरसाधनत्वं यथा विरुद्धत्वं स्वपश्चसाधनाशक्तत्वमात्रं वा यथानैकांतिकत्वादि साधनाभासत्वं, तदुद्धवने स्वपश्चसिद्धरपेश्वणीयत्वात् । तदुक्तं । " विरुद्धं हेतुमद्भव्यवादिनं जयतीतरः । आभासांतरम्बद्धान्य पश्चसिद्धिमपेश्चते । " इति ।

वादीका प्रहण किया हुआ पक्ष प्रतिवादीका प्रतिपक्ष है। प्रतिवादी श्रेष्ठ दूवणके उठाने द्वारा बादीके साधनका विधात कर देता है। अतः वादीके हेतुका अपने निज पक्षका विधात करा है। अतः वादीके हेतुका अपने निज पक्षका विधात क्या है। इसका उत्तर यही है कि अपने अमीष्ट पक्षसे न्यारे हो रहे दूसरे पक्षका प्रतिवादी द्वारा साधन किया जाना है। जिस प्रकार कि वादीके हेतुमें विरुद्धपना उठाना अथवा वादीके हेतुको अपने पक्षके साधनमें केवळ असमर्थपना उठा देना मी है। अथवा जैसे अनैकान्तिकपन, सम्मित्यपन आदिक अन्य हेत्वामासीका प्रतिवादी द्वारा उठाया जाना मी प्रतिपक्षका विधातकाव है। किन्त उसके उद्घावन करनेमें प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्ध अपेक्षणीय है। अर्थात् — प्रतिवादी अपने स्वपक्षकों सिद्ध करता हुआ ही वादीको हेत्वामासीके उठाने द्वारा जीत सकता है। अन्यथा नहीं। वही प्रन्थोंमें इस प्रकार कहा गया है कि वादीके इतर प्रतिवादी विद्वान् विरुद्ध हेतुका उद्घाव कर

या अन्य हेत्वामार्लोका उत्थान कर वादीको जीत छेता है। किन्त इसमें प्रतिवादीके निजवसकी सिद्धिकी अपेक्षा आवश्यक है । अर्थात् —क्षेत्रल सगीचीन दोष उठा देनेसे प्रतियादी जीतको नहीं छट सकता है । उत्तन वने हुये मोदकोंमें भी ऋटि बतायी जा सकती है । किन्तु मोदफ बनाने-वालेकी वहीं जीत सकेगा, जो उनसे भी परम उत्तम मोदक बना सकेगा। अतः प्रतिवादीकी रुपित है कि वह श्रेष्ठ द्वणोंको उठाते हुये अपने पक्षकी पृष्टि भी करे। अन्यया वह जय प्राप्त करनेका अधिकारी नहीं है।

न चैरमष्टांगो वादः स्यात्तत्साधनतद्वचनयोर्वादिसामर्थ्यरूपत्वात् सहपणतद्वचन-योथ प्रतिवादिसामध्यीरूपत्वाहिगंतरत्वायोगात नैवं प्रसः सभ्यो वा वादिप्रतिवादिनोः सापर्थं तयोः स्वतंत्रत्वात । ततो नाभिमानिकोपि बादो खंग एव वीतरागवादवदिति श्वन्यं वक्तं, चतुर्णामंगानामन्यतमस्याप्यपाये अर्थापरिसमाप्तेरित्यक्तपायं ।

यदि यहा कोई यों कहे कि इस प्रकार सिद्धान्त करनेपर तो बाद साष्ट अंगवाका हो जाबेगा। अर्थात्—१ समापति २ सम्प ३ वादी ४ वादीका समर्थ माधन ५ वादी द्वारा अविनामानी हेतुका कहा जाना ६ प्रतिवादी ७ प्रतिवादी द्वारा समीचीन दोषका उठाना ८ प्रतिपक्ष विद्यातक दूपणका कहना, इस प्रकार पहिले चार अंग और '' समर्थ '' आदि एकताळीस्वीं वियासकीस्वीं वार्त्तिकों द्वारा कहे गये चार अंग यों वादक आठ अंग हुये जाते हैं। आठ अंगवाटा वाद तो किसीने स्वीकार नहीं किया है। यों कहनेपर आचार्य समझाते हैं कि यह नहीं कहना । क्योंकि उस वादीके समर्थसायनका आख्यान और अन्यवानुपपनदेतका फयन, ये दोनों बादीकी सामर्ध्यस्वरूप पदार्थ हैं। अतः बादी नामक संगमें ये दोनों गर्भित हो जाते हैं। तथा समीचीन दोषका ठठाना और उस प्रतिपक्षविघातक दूषणका कथन करना ये दोनों प्रतिवादीकी सामर्थ्यस्यरूप हैं। अतः प्रतिवादी नामक अंगमें ये दोनों गर्मित हो जाते 🕻 । अतः वादके चार ही अंग हैं । इन चारके अतिरिक्त अन्य अंगोंके उपदेश देने या संकेत करनेका अभाव है। यदि कोई यों कटाक्ष कर दे कि इस प्रकार तो समापति अथवा सम्य भी वादी प्रतियादियोंकी सामर्थ्य हो जायंगे। अर्थात् -- नैयायिक शक्तिको स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानले हैं। किन्तु पृथ्पोकी निजशक्ति पृथ्वीय है। और कारणोंकी शक्ति अन्य सहकारी कारणोंका प्राप्त हो नाना है। बनमें या सून्यगृहमें अकेले मनुष्यको भय रुमसा है। पान्तु अपने पास शख होनेपर या कई खत्य मनुष्योंका साथ होतेपर भय न्यून छगता है। वे मनुष्य परस्पर्गे एक दूसरेकी शक्ति हो जाते हैं। ऐसी दशामें मनुष्यक्षी शक्तियां आयुष या सन्य सहकारी कारण हैं। लोकमें भी धन पा कुटुम्ब अपना राजा या प्रतिष्ठित पुरुषों ती ओरसे प्राप्त हुआ श्रविकार ये मनुष्यकी वल्पती शक्तियां मानी जाती हैं। शाओं हा संचय पण्टित की शक्ति है। शाखों हा छंत्रिशन योद्धा की शक्ति है। अतः बहिर्भूत पदार्थ राक्ति हो सकता है। इसी प्रकार वादी और प्रतिवादीके सहकारी कारण हो रहे सम्य और समापित भी उनकी राक्तियां हो जांवेगी, तब तो संक्षेप करनेपर या अन्तर्भाव करने को मार्गका सहरा छेनेपर वादके दो हाँ अंग ठहरते हैं। इस कटाक्षके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नहीं समझना। क्योंकि सम्य और समापित दोनों स्वतंत्र राक्तिशाछी पदार्थ हैं। वे वादी प्रतिवादियोंके अधीन नहीं। अतः अभिमानकी प्रेरणासे प्रवर्त हो रहा भी वाद वादी और प्रतिवादी यों दो अंगवाछा ही नहीं है। जैसे कि वीतराग पुरुषोंमें हो रहा वाद (संवाद) दो अंगवाछा ही है। यह यीतराग वाद यहां व्यतिरेक दर्शत है। इस प्रकार वादको हम चार ही अंगवाछा कह सकते हैं। वादी, प्रतिवादी, सम्य, समापित इन चार अंगोंमेंसे किसी मी एक अंगका समाव हो जानेपर प्रयोजनसिद्धिकी परिपूर्णता नहीं हो सकती है। इस वातको हम प्रायः कई बार कह चुके हैं।

#### एवमयमाभिमानिको वादो जिगीषतोर्द्धिविध इत्याह ।

इस प्रकार यह विजिगी पुलोंका अभिमानसे प्रयुक्त किया गया बाद दो प्रकारका है। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य कह रहे हैं।

#### इत्याभिमानिकः प्रोक्तस्तात्त्विकः प्रातिभोपि वा । समर्थवचनं वादश्रतरंगो जिगीषतोः ॥ ४५ ॥

इस प्रकार जीतनेकी इच्छा रखनेवाछे विद्वानोंका समर्थहेतु या समर्थद्रमणका कथन करना वाद बहुत अच्छा कह दिया है | वह चार अंगवाछा है और अभिमानसे प्रयुक्त किया गया है | वस वादके दो मेद हैं | एक वादका प्रयोजन तक्ष्वोंका निर्णय करना है | अतः वह तास्विक है और दूसरा वाद अपनी अपनी प्रतिमा बुद्धिको बढ़ानेका प्रयोजन रखकर अथवा किसी भी इष्ट, अनिष्ट, उपेक्षित बातको पकड कर प्रतिमा द्वारा उसको भी किद्ध कर देना है | ऐसा वाद प्रातिम है | अर्थाच—तास्विक और प्रातिभ दो प्रकारके वाद होते हैं |

#### पूर्वीचार्योपि मगवानमुवेव द्विविधं जल्पमावेदितवानित्याह ।

श्रीमान् परम महात्मा भगवान् पहिले आचार्य भी उस ही जल्प नामक वादको दो प्रका-रका निवेदन कर चुके हैं। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा कहते हैं।

> द्विप्रकारं जगौ जल्पं तत्त्वप्रातिभगोचरम् । त्रिषष्टेर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ ४६ ॥

त्रेसठ वादियोंको जीतनेवाछे श्रीदत्त साचार्य स्वक्रत '' जल्पनिर्णय '' नामक प्रन्थमें जल्पको दो प्रकार स्वरूप कह चुके हैं। एक तत्वोंको विषय करनेवाळा जल्प है। दूसरा नवीन नवीन स्वयोंकी युक्तियोंके उन्दोधको करनेवाळी प्रतिमा सुद्धिसे होनेवाळा जल्प प्रातिम सर्थोंको विषय कर रहा प्रातिम है।

#### कः पुनर्जयोत्रेत्याह ।

हे भगवन् ! फिर यह बतलाइये कि यहां बादमें जय क्या पदार्थ है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं ।

### तत्रेह तात्विके वादेऽकलंकैः कथितो जयः । स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोन्यस्य वादिनः ॥ ४७ ॥

उन दो प्रकारके वादोंमेंसे इस तात्त्रिक वादमें श्री अक्तळंकदेव महाराजोंकरके जय व्यवस्था यों कही गई है कि वादी और प्रतिवादोंमेंसे किसी एकके निज पक्षकी सिद्धि हो जाना ही अन्य दूसरे वादीका निग्रह है। अर्थात्—अष्टराती प्रन्थमें धर्मकीर्ति बौद्धके मन्तव्यका निराकरण करते हुये श्री अक्तळंकदेवने दूसरेके निग्रह करने और अपनी जय करनेमें स्वपक्ष सिद्धिको प्रधानकारण माना है। वादीके जपर केवळ दोष उठा देनेसे प्रतिवादी नहीं जीत सकता है। प्रतिवादीको अपने पक्ष की सिद्धि करना आवस्यक है। तभी प्रतिवादीको जय प्राप्त होगा अन्यथा नहीं।

#### कथं १

यहां कोई पूंछता है कि श्री अकलंकदेव द्वारा कहा गया सिद्धान्त युक्त कैसे है ! इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सो सुनो !

# स्वपक्षसिद्धिपर्यंता शास्त्रीयार्थविचारणा । वस्त्वाश्रयत्वतो यद्वछौकिकार्थे विचारणा ॥ ४८ ॥

जैसे कि कीकिक अर्थोमें विचार करना वस्तुके आश्रयपनेसे होता है, जसी प्रकार शास्त्र स्वन्यी अर्थोक् अर्थोक् अर्थोक् चिचारणा अपने पक्षकी सिद्धिपर्यंत होती है, पीछे नहीं । अर्थोक् कीकिक जन परस्परमें तमीतक विवाद करते हैं, जबतक कि अमीष्ट वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो चुकी है । इष्ट हो रहे मूमि, घन, यश, मान, प्रतिरोध आदि वस्तुओंकी प्राप्ति हो चुकनेपर टंटा उठा छिया जाता है । या झगडा मिट जाता है । वैसे ही वादी या प्रतिवादी दोनों मेंसे कोई यदि अपने पक्षको सिद्ध नहीं कर सक्षेगा, तबतक तो वाद प्रवृत्त रहेगा । स्वपक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर कथाका अवसान हो जायगा।

#### कः पुनः स्वस्य पक्षो यत्सिद्धिर्जयः स्यादिति विचारयित्ग्रुपन्नमते ।

यहां कोई पुनः प्रश्न करता है कि बताओं ! अपना पक्ष क्या है ! जिस स्वपक्षकी सिद्धि हो जाना जय हो सके । इस तहत्रका विचार करनेके लिये श्री विद्यानंद आचार्य प्रथम आरम्मरूप प्रकामको सविष्य प्रत्यद्वारा चलाते हैं।

> जिज्ञासितविशेषोत्र धर्मी पक्षो न युज्यते । तस्यासंभवदोषेण वाधितत्वात्वपुष्पवत् ॥ ४९ ॥ कचित्साध्यविशेषं हि न वादी प्रतिपित्सते । स्वयं विनिश्चितार्थस्य परबोधाय चृत्तितः ॥ ५० ॥ प्रतिवादी च तस्येव प्रतिक्षेपाय वर्तनात् । जिज्ञासितो न सभ्याश्च सिद्धातद्वयवेदिनः ॥ ५१ ॥

यहां प्रकरणमें जिसकी जिज्ञासा हो रही है, ऐसा कोई धर्मीविशेष पक्ष हो जाय यह युक्त नहीं है। क्योंकि तस जिज्ञासित विशेषधर्मीकी असम्मव दोष करके बाया प्राप्त हो जाती है, जैसे कि आकाशके पुष्पका असम्मव है। अर्थात्—शहूके नित्यत्व अथवा अनित्यत्व या आकाको न्यापकपन अथवा अञ्यापकपन तथा वेदके पुरुवक्कतत्व अथवा अपौरुवेयपन आदिका जब विचार चळाया जा रहा है, उस समय वादी, प्रतिवादी, या सम्यजनोमेंसे किसीको किसी बातके जाननेकी इच्छा नहीं है। अतः जिस शद्भक्ते नित्यत्व या अनित्यत्व की जिज्ञासा हो रही है, वह पक्ष है। यह पक्षका कक्षण असम्मव दोषसे युक्त है। देखिये, वादी तो अपने इछ पक्षको सिद्ध कर रहा है। वह किसी मी धर्मीमें किसी साध्य विशेषकी प्रतिपत्ति करना नहीं चाहता है। क्योंकि जिस वादीने पहिन्ने विशेषरूपसे अर्थका निश्चय कर लिया है, जस वादीकी दूसरोंके समझानेके लिये प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः वादीवरको जिज्ञासित नहीं होनेके कारण पक्षका उक्षण निज्ञासितपना असम्भवी हुआ। तथा सन्पुल बैठे हुये प्रतिवादीकी भी प्रवृत्ति उस वादीके प्रतिक्षेप (खण्डन ) करनेके किये हो रही है। अतः प्रतिवादीकी अपेक्षासे भी जिज्ञासितपना पक्षका कक्षण असम्भव दोष प्रस्त है। सभ्योंकी अवेक्षासे मी पक्ष विचारा जिज्ञासा प्राप्त नहीं है। क्योंकि समार्ने बैठे हुये प्राहिनक तो बादी, प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्तोंका परिज्ञान रखनेवाले हैं। अतः वैशोषिकोंने पक्षका लक्षण '' सिवाचियवाविरहविशिष्टिसिदेरमावः पक्षता '' साधनेकी इच्छाके विरहसे विशिष्ट हो रही सिदिका अभाव पक्षता माना है । इसको व्यतिरेक मुखसे नहीं कहकर यदि अन्वय मुखसे कहा जाय तो कुछ न्यून होता हुआ जिज्ञासित विशेष ही पक्ष पडता है। जाननेकी इच्छा नहीं होनेपर मी बादकोंका विशिष्ट गर्जन होनेसे मेघवृष्टिका अनुमान कर छिया जाता है। अतः व्यतिरेक मुखसे पक्षका कक्षण उन्होंने किया है। किन्तु यह रुक्षण असम्मव दोष प्रस्त है।

# स्वार्थानुमाने वाद्ये च जिज्ञासितेति चेन्मतं । वादे तस्याधिकारः स्थात परप्रत्ययनादृते ॥ ५२ ॥

यदि वैशेषिक यों कहें कि परार्थानुमानमें और विजिगीषुओं वादमें मके ही जिज्ञासित विशेष घमीं पक्ष नहीं बने, किन्तु स्वार्थानुमानमें अथवा आदिमें कहे गये वीतराग पुरुषों के वादमें तो निज्ञासितपना पक्ष हो जायगा। इस प्रकार वैशेषिकों का मन्तन्य होनेपर अचार्थ कहते हैं कि दूसरे प्रतिवादियों को युक्तियों हारा प्रत्यय जहां कराया जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य वादमें उस पक्षका अधिकार हो सकेगा। अर्थात्—विजिगीषुओं में प्रवर्त रहे तास्विक वादमें पक्षका उक्षण जिज्ञासित-पना नहीं बन पाता है।

### जिज्ञापियिषितास्मेह भर्मी पक्षो यदीव्यते । लक्षणद्वयमायातं पक्षस्य ग्रंथघातिते ॥ ५३ ॥

यदि वैशेषिक यों इष्ट करें कि विजिगीष्ठभोंके वादमें जिस साध्यान धर्मोंकी ज्ञापित करानेकी इच्छा उत्पन्न हो जुकी है, तत्वरूप धर्मी (ज्यन्तप्रेरक) यहां पक्ष हो जायगा। इस पर आचार्य कहते हैं कि यों तो तुम वैशेषिकोंके यहां पक्षके दो छक्षण प्राप्त हुये, जो कि तुम्हारे पक्षके इक्षणको कहनेवाळे प्रम्थका घात कर देते हैं। अर्थात्—जिज्ञासित विशेषधर्मीको पक्ष कहना और जिज्ञापियिषित धर्मीको पक्ष कहना, यह दो छक्षण तो पक्षके एक ही छक्षणको कहनेवाळे प्रम्थका विघात कर देते हैं, जिससे कि तुमको अपसिद्धान्त दोष छगेगा।

## तथानुष्णोमिरित्यादिः प्रत्यक्षादिनिराकृतः । स्वपक्षं स्यादातिन्यापि नेदं पृक्षस्य सक्षणं ॥ ५४ ॥

वैशेषिकों द्वारा माने गये पक्षके ठक्षणमें असम्मव दोषको दिखा करके आचार्य अव अतिन्यातिको दिखा करके आचार्य अव अतिन्यातिको दिखालते हैं कि पक्षका छक्षण यदि जिङ्गासितपना माना जायगा तो किसीको अग्निको अग्निको जाननेकी इच्छा उपज सकती है। धर्म सेवनसे दुःख प्राप्ति हो जानेकी जिज्ञासा हो सकती है। ऐसी दशामें प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, आगमप्रमाण, आदिसे निराकरण किये गये अग्नि अनुष्ण है, जम्यूद्भीपका सूर्य स्थिर है, धर्मसेवन करना दुःख देनेवाला है, इत्यादिक मी स्वपक्ष हो जावेगे। अतः अतिन्याति दोष हुआ। इस कारण वैशेषिक या नैयायिकों द्वारा माना गया यह पक्षका छक्षण निर्दोष नहीं है।

## हिंगात्साधियतुं राक्यो विशेषो यस्य धर्मिणः । स एव पक्ष इति चेत् वृथा धर्मविशेषवाक् ॥ ५५ ॥

जिस धर्मीके साध्यरूप विशेषधर्मका यदि ज्ञापक हेतुकरके साधन किया जा सके वही पक्ष है। इस प्रकार किसीके कहनेपर तो आचार्य कहते हैं कि यों तो साध्यरूप विशेषधर्मका कथन करना व्यर्थ पढ़ेगा। क्योंकि पक्षके शरीरमें ही साध्य आ चुका है। अतः क्षेत्रळ धर्मीको कह देनी चाहिय। साध्यवान् धर्मीको पक्ष कहनेकी आवश्यकता नहीं रही।

िलंगं येनाविनाभावि सोर्थः साध्योवधार्यते । न च धर्मी तथाभूतः सर्वत्रानन्वयात्मकः ॥ ५६ ॥ न धर्मी केवलः साध्यो न धर्मः सिद्ध्यसंभवात् । समुदायस्तु साध्येत यदि संव्यवहारिभिः ॥ ५७ ॥ तदा तत्समुदायस्य स्वाश्रयेण विना सदा । संभवाभावतः सोपि तद्धिशिष्टः प्रसाध्यताम् ॥ ५८ ॥ तद्धिशेषोपि सोन्येन स्वाश्रयेणेति न कचित् । साध्यव्यवस्थितिर्मूढचेतसामात्मविद्धिषाम् ॥ ५९ ॥

ज्ञापक हेतु जिस साध्यरूप धर्मके साथ अविनामान रखता है, वह पदार्थ साध्य है, यह निर्णय किया जाता है। तिस प्रकार अविनामानको प्राप्त हो रहा धर्मी तो साध्य नहीं है। नयोंकि धर्मसे निशिष्ट हो रहा धर्मी समी स्थानोपर अनन्यय स्वरूप है। अर्थाय—जहां जहां घूम है, वहां वहां अप्रिया—जहां जहां घूम है, वहां वहां अप्रियान् (पर्वत) है। ऐसा अन्वय ठीक नहीं बनता है। हेतुकी तो साध्यके साथ अविनामान नहीं हैं। हेतुकी तो साध्यके साथ अविनामान नहीं हैं। हेतुकी साथ अधिकरणको ज्याप्ति हैं, हेतुमानका साध्यमानके साथ अविनामान नहीं हैं। हेतुकी साथ अधिकरणको ज्याप्ति जुना व्याप्ति बनाने अन्वयदद्यान्त नहीं मिळता है। परीक्षामुखमें लिखा है कि प्राप्त प्रमान व्याप्ति ज्ञा है। क्याप्त तु साध्यं धर्म एव " "अन्यया तद्यह्याना ए" अतः केवळ धर्मी हो साधने थोरव पक्ष नहीं है। क्योंकि अकेळे धर्मी या धर्मकी सिद्धि होनेका असम्भव है। देखे जा रहे पर्वतकी सिद्धि करना आवश्यक नहीं है। और स्मरण किये जा रहे या व्याप्तिकान द्यारा जाने जा रहे अप्रिको भी साधनेकी आवश्यकता नहीं है। यहा समीचीन व्यवहारको करनेवाळे ज्ञाने कर हो धर्मी कीर धर्मका समुदाय यदि साधा जावेगा, तब तो सर्वदा उस समुदायका अपने प्रकृषी करके धर्मी और धर्मका समुदाय यदि साधा जावेगा, तब तो सर्वदा उस समुदायका अपने

आश्रयके तिना सम्भव नहीं है। अतः वह समुदाय मी अपने उस आश्रयसे विशिष्ट हो रहा प्रकर्ष रूपसे साधने योग्य करना चाहिये और उसका विशेष वह विशिष्ट समुदाय भी अपने अन्य आश्रय करके विशिष्ट हो रहा साधा जावेगा। इस प्रकार करते करते अनवस्था हो जायगी। आत्माके साथ विदेष करने नाले मृहचित्त वैशेषिकोंके यहां यों कहीं भी साध्यकी व्यवस्था (अवस्थिति) नहीं हो सकती है। भावार्थ-वैशेषिक जन आत्माको स्वयं ज्ञ नहीं मानते हैं। किन्तु सर्वधा मिन्न ज्ञानका समयाय हो जानेसे आत्माको ज्ञानवान मान लेते हैं। ऐसी दशामें उनका आत्मा स्वयं अपनी गांठसे जड बना रहा। मनको भी वैशेषिक सर्वधा जड मानते हैं। मावमनका चैतन्य उन्हें अभीष्ट नहीं है। श्री समन्तमदाचार्यने ''कुशकाकुशकं कर्म परकोकश्चन किचत्,एकान्तप्रहरकेषु नाथ स्वपरवैरिष्टु'' इस आप्तमीमांसा कारिका दारा एकान्तवादियोंको स्वयं निजका वैशे कहा है। प्रकरणमें धर्म और धर्मोंके समुदायको साध्य बनानेपर फिर ऐसे साध्यके साथ हेतुका किसी अन्वय दृश्वान्तमें अविनाभाव साधनेपर अन्य आश्रयोंको कल्पना करते करते अनवस्था दोष हो जाता है, यों कहा है।

विनापि तेन ठिंगस्य भावात्तस्य न साध्यता । ततो न पक्षतेत्येतदनुकुछं समाचरेत् ॥ ६० ॥ धर्मिणापि विना भावात्कचिछिंगस्य पक्षता । तस्य माभूत्ततः सिद्धः पक्षः साधनगोचरः ॥ ६१ ॥

यदि कोई वैशेषिकों के विरोधमें यों कहें कि उस धर्मविशिष्ट धर्मीस्त पक्षके विना भी अपन हेतु वर्त जाता है, इस कारण उस समुदायको प्रतिज्ञा बनाते हुये साध्ययना नहीं है। तिस कारण उस समुदायको पक्षपना नहीं है, इसपर आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार यह कथन करना तो हमारे अनुकृष्ठ मार्गका मक्टे प्रकार आचरण करेगा। दूसरी जात यह है कि कहीं कहीं धर्मिक विना मी ज्ञापकहेतुका सद्भाव पाया जाता है। अतः उस धर्मीको पक्षपना नहीं हो सकता है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि स्वार्थानुमानके समान वादमें सी शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध माने गये साध्यको साधनेवाले हेतुका विषय हो रहा धर्मी ही पक्ष मानना चाहिये।

याद्दगेव हि स्वार्थानुपाने पक्षः शक्यत्वादिविशेषणः साधनविषयस्तादृगेव परार्थान् नुपाने युक्तः स्वनिश्वयवद्नयेषां निश्वयोत्पादनाय प्रेक्षावतां परार्थानुमानप्रयोगादः, अन्ययाः तल्लक्षणस्यासंभवादिदोषानुषंगात् ।

कारण कि स्वयं ज्ञति करनेके ठिये, हुये स्वार्थानुमानमें जिस प्रकारका विशेषणोंसे बुक्त हो रहा स्वीर ज्ञापक हेतुका विषय हो रहा प्रतिहारूप पक्ष है पक्ष परार्थातुमानमें मी स्वीकार करना युक्त है। अपनेको हुये निश्चयके समान अन्य पुरुषोंको निश्चयको उत्पत्ति करनेके छिये विचारशाली तार्किक पुरुषोंके द्वारा परार्थातुमानका प्रयोग किया जाता है। अतः यही पक्षका छक्षण ठीक है। अन्य प्रकारोंसे उस पक्षके छक्षणके करनेमें असम्मव अतिन्याप्ति आदि दोषोंकी प्राप्ति हो जानेका प्रसंग होगा।

#### का प्रनः पक्षस्य सिद्धिरित्याह ।

पक्षका छक्षण इम समझे, फिर अत्र यह बताओं कि पक्षकी सिद्धि क्या पदार्घ है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आचार्थ स्टोक वार्त्तिकदारा उत्तर कहते हैं !

### सभ्यप्रत्यायनं तस्य सिद्धिः स्याद्वादिनोथवा । प्रतिवादिन इत्येष नित्रहोन्यतरस्य तु ॥ ६२ ॥

सभामें स्थित हो रहे प्राक्षिकजनोंके प्रतिज्ञान कराते हुये वादीके उस उपर्युक्त पश्चकी जो सिद्धि होगी दोनोंमेंसे एक हो रहे प्रतिवादीका यही तो निष्ठह होगा अथवा प्रतिवादीके उस प्रतिश्रा रूप पक्षकी सम्पोंके सन्मुख सिद्धि हो जाना ही वादीका निष्ठह हो जाना है।

वादिनः स्वपक्षमत्यायनं सभायां स्वपक्षसिद्धिः, मितवादिनः स एव निग्रहः, मित-वादिनोथवा तत्स्वपक्षसिद्धिर्वोदिनो निग्रहः इत्येतत्प्रत्येयम् । तथोक्तं । " स्वपक्षसिद्धिरे-कस्य निग्रहोन्यस्य वादिनः । नासाभनागषचनं नादोषोद्धावनं द्वयोः ॥ " इति ।

विद्वान् पुरुषोंसे भरी हुई समामें अपने निजयक्षका ज्ञापन कराना ही वादीके स्वपक्षेकी सिद्धि है। वहीं प्रतिवादीका निम्नह है। अथवा प्रतिवादीके उस अपने पक्षकी सिद्धि हो जाना ही वादीका निम्नह है यों वह विश्वास करने योग्य मार्ग है। उसी प्रकार प्रन्थोंमें कहा गया है कि वादी प्रतिवादियोंमेंसे एक के स्वपक्षकी सिद्धि हो जाना ही उससे मिन्न दूसरे वादीका निम्नह यानी पराजय है। वादीके क्रिये आवश्यक हो रहे साधनके अंगोंका कथन करना यदि कथमपि नहीं हो सके तो एतावता ही वादीका निम्नह नहीं हो जाता है। जबतक कि दोनोंमेंसे एक हो रहे प्रतिवादीके पक्षकी सिद्धि नहीं हो जाय अथवा प्रतिवादीके क्रिये आवश्यक वता दिवा गया दोषोंका उठाना यदि कदाचित् नहीं मी हो सके तो इतनेसे ही प्रतिवादीका पराजय तबतक नहीं हो सकेगा, जबतक कि वादी अपने पक्षकी सिद्धिको सन्योंके समक्ष नहीं कर सके। इस प्रकार दोनोंके जय पराजयकी व्यवस्था निर्णीत कर दी गयी है।

अत्र परमतमनृद्य विचारयति ।

इस प्रकरणमें दूसरे बीद्धोंके मतका अनुवाद कर श्री विधानन्द आचार्य विचार करते हैं।

असाधनांगवचनमदोषोद्धावनं द्वयोः । निग्रहस्थानमन्यत्तन्न युक्तमिति केचन ॥ ६३ ॥ स्वपक्षं साधयन् तत्र तयोरेको जयेद्यदि । तृष्णीभूतं ब्रुवाणं वा यत्किंचित्तत्समंजसम् ॥ ६४ ॥

बोद्धोंका मन्तन्य है कि वादीको अपने पक्षके साधन करनेवाळ अंगोंका कथन करना चाहिये। वादी यदि स्वेष्टिसिद्धिके कारण प्रतिज्ञा आदि अंगोंका कथन नहीं करेगा तो वादीका पराजय हो जायगा। तथा प्रतिवादीका कर्तन्य तो वादीके साधनोंके दोष उठाना है। प्रतिवादी यदि समीचीन दोषोंको नहीं उठावेगा या अन्ट सन्ट अदोषोंको उठावेगा तो प्रतिवादीका पराजय हो जावेगा। इस प्रकार वादी या प्रतिवादी दोनोंके निप्रहस्थान प्राप्त करनेकी न्यवस्था कर दी गयी है। इससे सिल अन्य कोई निप्रहस्थान माना जावेगा, वह तो युक्तिपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार कोई बौद्ध मत अनुयायी कथन कर रहे हैं। उसपर अब आचार्य कहते हैं कि उन वादी, प्रतिवादी, दोनोंमेंसे कोई भी एक अपने पक्षकी सिद्धि करता हुआ यदि खुप हो रहे या जो कुछ भी मनमानी वक रहे दूसरेको जीतेगा कहोगे तब तो उन बौद्धोंका कथन न्यायपूर्ण है। अर्थात्—केवल असाधनांग वचन हो वादीका निप्रहस्थान नहीं है। हां, प्रतिवादोंके पक्षकी सिद्धि हो खुकनेपर वादीका असाधनांग वचन करना वादीका पराजय करा देता है। यो वादीके पक्षकी सिद्धि हो खुकनेपर प्रतिवादीका दोष नहीं उठाना उस प्रतिवादीके निप्रहक्षा प्रयोजक है, अन्यथा नहीं।

सत्यमेतत्, स्वपश्चं साधयत्रेवासाधनांगवचनाददोषोद्घावनाद्घा वादी प्रतिवादी वा तृष्णीभूतं यर्तिकचिद्ञुवाणं वा परं जयित नान्यथा केवळं पक्षो वादिप्रतिवादिनोः सम्यक् साधनदृषणवचनमेवेति पराक्षतमनृद्य प्रतिक्षिपति ।

बौद्ध कहते हैं कि यह स्याद्यादियोंका कहना ठीक है कि अपने पक्षकी सिद्धि कराता हुआ हो वादी अथवा प्रतिवादी उन असाधनांग वचनसे अथवा दोषोत्थान नहीं करनेसे सर्वधा चुपचाप हो रहे अथवा जो सी कुछ भाषण कर रहे दूसरोंको जीत छेता है। अन्यधा नहीं जीत पाता है। केवळ बात यह है कि वादीका पक्ष समीचीन साधनका कथन करना ही माना जाय और प्रतिवादीका पक्ष समीचीन दूशणका कथन करना ही माना जाय। इस प्रकार दूसरोंकी कुचेष्ठाका अनुवाद कर श्री विद्यानन्द आचार्य आक्षेपका प्रत्याख्यान करते हैं। यहां आचार्योंने सर्वधा चुप हो रहे था कुछ मी अंड बंड बक रहे वादी या प्रतिवादीका भी पराजय होना तभी माना है, जब कि जीतनेवाला अपने पक्षकी सिद्धि कर चुका होय। अन्यधा किसीके भी पक्षकी सिद्धि नहीं होनेसे कोई भी जयका अधिकारी नहीं है।

सत्साधनवचः पक्षो मतः साधनवादिनः । सद्दूषणाभिधानं तु स्वपक्षः प्रतिवादिनः ॥ ६५ ॥ इत्ययुक्तं द्वयोरेकविषयत्वानवस्थितेः । स्वपक्षप्रतिपक्षत्वासंभवाद्भिन्नपक्षवत् ॥ ६६ ॥

साधनवादीका पक्ष श्रेष्ट साधनका कथन करना माना गया है । बौर प्रतिवादीका निजपक्ष तो सभीचीन दूषणका कथन करना इप्ट किया गया है । इस प्रकार किसीका कथन करना न्याय्य नहीं है । क्यांकि दोनोंके एक विषयपनेकी ज्यवस्था नहीं है । क्यांकि दोनोंके एक विषयपनेकी ज्यवस्था नहीं है । क्यांकि निजयिक्षपनका असम्मव है । जैसे कि सर्वथा भिन्न हो रहे पक्षों स्वपक्षपनकी ज्यवस्था नहीं है । वर्षा क्—सिद्धि किसीकी की जा रही है और दूषण कहींका भी उठाया जा रहा है । ऐसी दशामें स्वपक्षपनेका प्रितिपक्षपनेका निर्णय करना किठन है । जैसे कि नैयायिकोंका प्रतिवाद करनेपर आत्माके ज्यापकपमक्षा जैन खण्डन कर देते हैं । किन्तु तितनेसे उनका पक्ष यह नहीं प्रतीत हो पाता है कि जैन आत्माको अणुपरिमाणवाज्य मानते हैं, या मध्यमपरिमाणवाज्य स्वीकार करते हें , अथवा आत्मा उपात्त श्रीरके बरोबर है , अंगुष्ठमात्र है । या समुद्वात अवस्थामें और मी उम्बा चौडा हो जाता है , कुछ निर्णय नहीं । तथा मीमीसकोंद्रारा शब्दके अनिरयत्वका खण्डन करनेके अवसरपर वादी नैयायिकोंके अनिरय शब्दका यह पता नहीं कम पाता है कि नैयायिक शब्दको कालन्तरस्थायी अनिरय मानते हैं । या दो क्षणतक ठहरनेवाज्य स्वीकार करते हैं । या बौद्धोंके समान एक क्षणतक ही शब्दका ठहरनेवाज्य स्वीकार करते हैं । या बौद्धोंके समान एक क्षणतक ही शब्दका ठहरना बताते हैं । कुछ पता नहीं चळता है । दूसरी बात यह है कि बौद्धोंके मत अनुसार पक्षके उद्याणका निर्णय नहीं हो सक्ता है । इस कारणके मी पक्ष प्रतिपक्षका असम्भव है ।

वस्तुन्येकत्र वर्तेते तयोः साधनदूषणे । तेन तद्वचसोर्युक्ता स्वपक्षेतरता यदि ॥ ६७ ॥ तदा वास्तवपक्षः स्यात्साध्यमानं कथंचन । दूष्यमाणं च निःशंकं तद्वादिप्रतिवादिनोः ॥ ६८ ॥

एक वस्तुमें दोनों नादी, प्रतिवादियोंके साधन करना और दूषण देना प्रवर्त रहे हैं। तिस फारणसे उनके वचनोंमें स्वपक्षपमा और प्रतिपक्षपना गुक्त हो जायगा। यदि बौद्ध यों कहेंगे तब तो नादीके द्वारा कैसे न कैसे ही साधा जा रहा और प्रतिवादीके द्वारा शंका रहित होकर द्वित किया जा रहा वस्तु ही वास्तिविक पक्ष उन वादी प्रतिवादियोंका सिद्ध हो जाता है। यद्वस्तु श्रद्धानिस्यत्ववादिनां साध्यमानं वादिना, दृष्यमाणं च प्रतिवादिना तदेव वादिना पक्षः शक्यत्वादिविश्रेषणस्य साधनविषयस्य पक्षत्वव्यवस्थापनात् । तथा यद्षण-वादिना श्रद्धादि वस्तु अनिस्यत्वादिना साध्यमानं वादिना दृष्यमाणंत देव प्रतिवादिनः पक्ष इति व्यवतिष्ठते न पुनः साधनवचनं वादिनः, दृषणवचनं च प्रतिवादिनः, पक्ष इति विवादाभावाचयोस्तत्र विवादे वा यथोक्तळक्षण एव पक्ष इति तस्य सिद्धेरेकस्य जयोऽपरस्य पराजयो व्यवतिष्ठते,न पुनरसाधनांगवचनमात्रमदोषोद्धवानमात्रं वा। पक्षसिध्यविनाभावि-नस्तु साधनांगस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानं प्रतिपक्षसिद्धौ सत्यां प्रतिवादिन इति न निवार्यत एव। वधाहि ।

शद्धके निस्यपनको कहनेवाळे मीमांसक वादियोंके यहां जो वस्तु मीमासक वादी करके - साधी जा रही है और नैयायिक या बौद्ध प्रतिवादी करके वह राद्धका वस्तुमृत नित्यपना यदि दूषित किया जा रहा है तो वही वादीका पक्ष है। क्योंकि साठवीं वार्तिक के पीछे टीकार्मे शक्यपन, सप्रसिद्धवन आदि निशेषणसे यक्त हो रहे और ज्ञापक हेत्तके विषय हो रहे को पक्षवनकी व्यवस्था को जा चुको है । तथा जो शद्ध आदिक वस्तु इस दूषणवादी नैयाविक प्रतिवादी करके अनिस्यपन अन्यापकपन आदिक धर्मीसे युक्त साथी जा रही है और नादी मीमांसकतरके दूषित की जा रही है वहीं तो प्रतिवादीका पक्ष है, यह व्यवस्था हो रही है। किन्तु फिर वादीका साधन वचन करना पक्ष है, और प्रतिवादीका दूपण उठानेका वचन करना पक्ष है, यह व्यवस्था कर देना ठीक नहीं है। क्योंकि उन दोनों वादी प्रतियादियोंका उस साधनकथन या दूषणकथनमें कोई विवाद नहीं है । इस वातको बारक भी जानता है कि वादी अपने पक्षकी पुष्टि करेगा, प्रतिवादी उसमें द्रवण लगायेगा । परन्तु ये पक्ष या प्रतिपक्ष कथमपि नहीं हो सकते हैं। यदि उन बादी प्रतिवादियोंका उसमें विवाद होने छने तब तो यथायोग्य कहे गये छक्षणसे युक्त हो रहा ही पक्ष सिद्ध हुआ । इस कारण ऐसे उस पक्षकी सिद्धि हो जानेसे दी एकका जय और दोनोंनेसे दूसरे एकका पराजय दोना व्यवस्थित हो जाता है । किन्तु किर केवळ असाधनांगका कथन करदेना वादीका निग्रह और प्रतिवादीका विजय नहीं है । अथवा क्षेत्रक दोषोंका उत्थान नहीं करना ही प्रतिवादीका निप्रह और वादीका जय नहीं है। हो, पश्चिसिद्धिके अविनाभागी हो रहे साधनागका तो अवचन करना वादीका निम्रहस्थान है। यह प्रतिवादीके द्वारा अपने निज प्रतिपक्षकी सिद्धि होनेपर ही होगा। अतः इस तत्त्वका निवारण इमारे द्वारा नहीं किया जारहा ही है । उसी वातको श्री विद्यानन्द स्वामी स्पष्ट कर दिखनायें देते हैं।

> पक्षसिष्चविनाभावि साधनावचनं ततः । नित्रहो वादिनः सिद्धः स्वपक्षे प्रतिवादिनि ॥ ६९ ॥

तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादीके स्वपक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर यदि पक्ष-सिद्धिके अविनामावी साधनोंका अकथन वादी द्वारा किया जायगा तो वादीका निश्रह बना बनाया है। कोई ढीळ नहीं है।

सामर्थ्यात् प्रतिवादिनः सद्पणानुद्भावनं निग्रहाधिकरणं वादिनः पक्षतिद्धौ सत्या-मित्यवर्गतन्यं ।

विना कहे ही इस वार्तिककी सामर्थ्यसे यह तस्व भी समझ छेना चाहिये कि श्रेष्ठ दूषण नहीं उठाना, प्रतिवादीका निप्रहरथान है। किन्तु वादीके पक्षकी सिद्धि हो चुकनेपर यह नियम छापू होगा अन्यथा नहीं। यह मर्छा भाति समझ छेना चाहिये।

तथा वादिनं साधनमात्रं बुवाणमपि प्रतिवादी कथं जयतीत्याह ।

केवळ साधनको ही कह रहे वादीको भी मळा प्रतिवादी कैसे जीत छेता है ! इस प्रकार जिज्ञास होनेपर आचार्य महाराज समाधान कहते हैं।

# विरुद्धसाधनोद्धावी प्रतिवादीतरं जयेत्। तथा स्वपक्षसंसिद्धेर्विधानं तेन तत्वतः॥ ७०॥

हेतुओं द्वारा अपने पक्षकी सिदिको कह रहे वादीके हेतुमें विरुद्धहेलामास दोषको उठाने-वाळा प्रतिवादी नीचे हो रहे दूसरे वादीको तिस प्रकार स्वपक्षकी मळे प्रकार सिद्धि करनेसे जीत केगा। तिस कारण वास्तविक रूपसे स्वपक्ष सिद्धिका विधान करना अत्यावश्यक है।

### दूषणांतरमुद्धान्य स्वपक्षं साधयन् स्वयं । जयत्येवान्यथा तस्य न जयो न पराजयः ॥ ७१ ॥

अन्य दूषणोंको उठाकर प्रतिवादी अपने पक्षकी सिद्धिको स्वयं करता हुआ ही बादीको जीतता है। अन्यया यानी स्वपक्षकी सिद्धि नहीं करनेपर तो उस प्रतिवादीकी न जीत होगी और न पराजय होगा यह नियम समझो।

यच धर्मकीर्तिनाभ्यधायि साधनं सिद्धिस्तदंगं त्रिरूपं लिंगं तस्यावचनं वादिनो ' निम्नदृश्यानं । तथा साधनस्य त्रिरूपिलंगस्याङ्गं समर्थनं व्यतिरेक्तनिश्चयनिरूपणात्, तस्य विषक्षे वाधकप्रमाणवचनस्य हेतोः समर्थनत्वात् तस्यावचनं वादिनो निम्नदृस्यानमिति च नैयायिकस्यापि समानमित्याह ।

स्रीर भी बौद्धमत अनुयायी धर्मकीर्तिने जो यों कहा था कि स्रसाधनाङ्ग वचनका सर्थ यह है कि साधन यानी सिद्धि उसका अङ्ग यानी कारण तीन रूपवाटा ज्ञापक हेतु है। उस त्रिरूप-किंगका कथन नहीं करना वादीका निप्रदृश्यान है । अर्थात्-पक्षसच्य, सपक्ष सच्च और विपक्षन्या-.बृत्ति ये तीन स्वरूप हेतुके माने गये हैं । अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, ये तीन अंग हैं । वादी यदि स्वपक्षांसिद्धिके किये तीन रूपवाके हेतुका कथन नहीं करेगा तो उसका निप्रहस्थान हो जायगा । तथा ''असाधनांग वचनका'' दूसरा अर्थ यह है कि साधन यानी तीन रूपवाटा टिंग उसका अंग समर्थन है। व्यतिरेक्तनिश्चयका निरूपण करना होनेसे उस हेतुका विपक्षमें वावक प्रमाणके वचनको समर्थन कहते हैं । उस समर्थनका कथन नहीं करना वादीका निप्रहस्थान है । भावार्य-" हेतोः साय्येन व्याप्ति प्रसाध्य पक्षे सत्त्वप्रदर्शनं समर्थनं " साध्यके अभाव होनेपर हेतुका **अ**माव दिखकाया जाना ज्यतिरेक है । देतुकी साध्यके साथ व्याप्तिको साधकर धर्मोंने उस हेतुका अस्तित्व साथ देना समर्थन है । यह अन्वय मुखसे समर्थन हुआ और व्यतिरेक्षके निश्चयका निरूपण करनेसे विपक्षमें बाधक प्रमाणका कथन करना भी न्यतिरेक मुखसे समर्थन है। यदि वादी इस व्यतिरेक मुखसे किये गये समर्थनका निरूपण नहीं करेग। तो वादीका निप्रहस्थान हो जायगा। इस प्रकार बौद्ध आचार्य धर्मकीर्तिके कह चुकनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि वह कथन तो नैयायिकको भी समीनेंदियसे छागू होगा । इसी बातको वार्तिक द्वारा श्री विद्यानन्द आचार्य स्थष्ट कहते हैं।

> स्वेष्टार्थसिद्धेरंगस्य त्र्यंशहेतोरभाषणं । तस्यासमर्थनं चापि वादिनो निग्रहो यथा ॥ ७२ ॥ पंचावयवार्ठिंगस्याभाषणं न तथैव किम् । तस्यासमर्थनं चापि सर्वथाप्यविशेषतः॥ ७३ ॥

अपने दृष्ट अर्थकी सिद्धिके अंग हो रहे तीन अंशवाले हेतुका अकथन करना तथा उस तीन अंशवाले हेतुका समर्थन नहीं करना जिस प्रकार वादीका निग्रहस्थान (पराजय) है, उसी प्रकार हम नैयायिकोंके माने हुये पांच अवयववाले हेतुका अभाषण और उस पांच अवयववाले हेतुका समर्थन नहीं करना मी क्यों नहीं वादीका निग्रहस्थान होगा। सभी प्रकारोंसे बौद्धोंकी योजना से नैयायिकोंके योजनामें कोई विशेषता नहीं है। भावार्थ-बौद्ध यदि तीन अंगवाले हेतुका कथन नहीं करना वादीका निग्रहस्थान बतायेंगे तो नैयायिक पक्षसत्त्व, स्वयक्षत्व, विपक्षत्याद्वात्ति, अवाधित विषयत्व, असत्प्रतिपक्षत्व इन पांच अवयवोंसे सहित हो रहे हेतुका नहीं कथन करना या समर्थन नहीं करना निग्रहस्थान बतादेंगे। असिद्ध, विरुद्ध, व्यक्षिचारी, बाधित, सत्प्रतिपक्ष, इन पाच

हत्वामासों के निवारण अर्थ हेतुके पाच अवयवों का स्त्रीकार करना अत्यावश्यक है और अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपमय, निगमन, इन पांच अवयवों का मानना अनिवार्य है। ऐसी दशामें हेतुके तीन ही रूपों का कथन या समर्थन करनेवार्छ बोहों का नेयायिकों के मत अनुसार सर्वदा निष्ण होता रहेगा। इसी प्रकार कोई अन्य पण्डित यदि मागासिद्ध, आश्रयासिद्ध, प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्ध, अश्रयासिद्ध, अश्रयासिद्ध, प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्ध, अश्रयासिद्ध, अत्यासिद्ध, अश्रयासिद्ध, अश्

नमु च न सौगतस्य पंचावयवसाधनस्य तत्समर्थनस्य वाऽवचनं तत्र निगमनांतस्य सामर्थ्योद्गम्यमामत्वात् तद्वचनस्य पुनरुक्तत्वेनाफकत्वादित्यपि न संगतमित्याह ।

बौद्ध अपने मतका अवधारण करते हैं कि पांच अवयववाछे हेतुका अथवा उसके समर्थनका कथन नहीं करना कोई बौद्धका निम्रहस्थान नहीं है। क्योंकि वहां निगमनपर्यन्त अवयवोंका विना कहे हेतुकी सामर्थ्यसे ही अर्थापंतिद्वारा ज्ञान कर छिया जाता है। उस गन्यमानका भी यदि कपन किया जायगा तो पुनरुक्त हो जानेके कारण यह निष्क्रच (व्यर्थ) पढ़ेगा। अतः बौदोंके उत्पर्वियायिकोंका कटाक्ष चळ नहीं सकता है। अब आचार्य कहते हैं कि यह बौदोंका कहना भी पूर्वापर संगतिको छिये हुये नहीं है। इस बातका प्रन्यकार वार्तिकदारा कथन करते हैं।

### सामर्थ्याद्गम्यमानस्य निगमस्य वचो यथा । पक्षधमोपसंहारवचनं च तथाऽफलम् ॥ ७४ ॥

जिस प्रकार कि समर्थित हेतुकी सामर्थ्यसे विना कहे हुये ही जाने जा रहे निगमन अवयव का कथन करना निष्फळ है, उसी प्रकार पक्षमें वर्त रहे हेतुके उपसंहाररूप उपनयका कथन करना भी अफळ पढ़ेगा। अर्थात्—बौदोंने उपनयका वचन स्थान स्थानपर किया है। यदि गम्य-मानका कथन करना नैयायिकोंका ज्यर्थ है, तो बौद्धोंके उपनयका कथन भी निर्धक पड़ेगा। ऐसी दशामें बौद्धोंके ऊपर्धुपुनरुक्त या निरर्थक निप्रहस्थान उठाया जा सकता है।

ननु च पक्षधर्मोपसंहारस्य सायध्यीद्रम्यमानस्यापि हेतोरपक्षधर्मत्वेनासिद्धत्वस्य व्यवच्छेदः फल्लमस्तीति युक्तं तद्वचनमन्त्रमन्यते यत्सत्तत्सर्वे क्षणिकं यथा घटः संश्र शब्द इति । तहिं निगमनस्यापि पतिक्षाहेतुद्दाहरणोपनयानामेकार्थत्वोपदर्शनं फल्लमस्ति तद्वचन-मिष् युक्तिमेदेवेत्याह ।

बीद पुन: अपने उसी सिद्धान्तको जमानेके लिये अवधारण करते हैं कि पक्ष धर्मीपसंहार-रूप उपनयका कोई विना यद्यपि सामर्थ्यसे ज्ञान कर किया जाता है। फिर मी किसीको पक्षमें बुत्तियना नहीं होनेके कारण यदि हेतुके स्वरूपासिद्ध देत्वाभासपनेकी शंका हो जाय तो उस अभिद्रपनका व्यवच्छेद करना उपनय कथनका फर्क विद्यमान है । इस कारण उस पक्षधर्मोपसंहारका कथन करना युक्त माना जा रहा है । देखिये " सर्वे क्षणिकं सत्वाद में सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत्तवना होनेसे. इस अनुमानमें जो जो सत् हैं. वे सभी खणिक हैं जैसे कि घडा, दौपकिकता. विजनी, आदिक। यों भन्वय दृष्टान्त दिखाते हुये शह भी सत्व हेतुवाळा है। यह उपनय वास्य कहा है। उपनय कथन फानेसे हेतुका पक्षमें ठहर जाना होनेके कारण स्वरूपसिद्धिका व्यवच्छेट हो जाता है। यों बौदोंके कहनेपर तो नैयायिकको सहारा देते हुये आचार्य कहते हैं कि तब तो भन्ने ही निगमन नामक पांचवें अनयनका यों ही निना कहे ज्ञान हो जाय, फिर भी प्रतिद्वा. हेतु. उदाहरण, उपनय इन चार अवयवोंका एक ही साध्य विषयकी साधना रूप प्रयोजनको दिख-छाना निगमनका फळ है। यानी पहिळे चारों ही अवयव अन्तमें सब निगमनमें गिरते हैं। जैसे कि पानी निपानमें जमा हो जाता है । या सने खिछानमें बाक, युवा, बृद्ध कबृतर एक साथ गिरते हैं। "बृद्धा युवानः, शिशवः, कपोताः, खळे यथामी युगपत्पताति, तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः, परस्परेणा-न्वियनो भवन्ति "। उसी प्रकार सबका ध्येय निगमनसिद्धि है। अतः उस निगमनका कथन करना भी यक्ति सहित ही है। इस बातको श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिक हारा कहते हैं। तसको भवधान जगाकर सनिये ।

# तस्यासिद्धत्वविच्छित्तिः फलं हेतोर्यथा तथा । निगमस्य प्रतिज्ञानाद्येकार्थत्वोपदर्शनम् ॥ ७५ ॥

जिस प्रकार उस उपनयका फळ हेतुके शासिद्ध हेत्वाभासपनका विच्छेद करना है, उसी प्रकार निगमनका फळ प्रतिका, हेतु आदि चार अवयवोंका एक प्रयोजनसिंहतपना दिखलाना है। अर्थात्—वर्ध पढते हुये मी उपनयको बोद्धोंने यदि सार्थक बनाया है तो चारो अवयवोंका एक उसी साध्यका निर्णय करना प्रयोजन निगमनका है। अतः पाची अवयवोंका कथन आवश्यक है, अर्यथा निमह होगा।

### न हि प्रतिज्ञादीनामेकार्थत्वोपदर्शनमंतरेण संगतत्वसुपपद्यते भिन्नविपयमतिज्ञादिवत् ।

 " विद्मान घूमात्का घूम हेतु" पकड कियाजाय " जो जो रसवान् हैं वे वे रूपवान् हैं " जैसे कि आमफल, यह उदाहरण कहींका उठा किया जाय और " छायासे व्याप्य हो रहे " छन्न हेतुसे युक्त यह स्थान है, यह कहींका उपनय जोड दिया जाय, तिस कारण आत्मा अव्यापक है, यह कहींका निगमन ठठा किया जाय, ऐसे मिन्न मिन्न प्रतिज्ञा आदिकी जैसी एक ही अर्थको साधनेमें संगति नहीं बैठती है, उसी प्रकार निगमनको कहे विना समीचीन अनुमानके चारों अवयवाँकी मी एक अर्थको साधनेके किये संगति नहीं मिकेगी। चारों अवयव इधर उधर मारे मारे किरेंगे, अतः उपनयसे भी अच्छा प्रयोजन निगमनका सबको एकमें अन्वित करदेना है।

तथा प्रतिक्षातः साध्यसिद्धै। हेत्वादिवचनमनर्थकं स्यादन्यथा तस्या न साधनांग-तेति यदुक्तं तदिष स्वमतधातिधर्मकीर्तेतित्याह ।

तथा बौदोंने एक स्थानपर यह मी आग्रह किया है कि प्रतिपाध शिष्यके अनुरोधसे प्रतिज्ञा. हेत्. आदिक जितना भी कुछ कहा जायगा वह साधनांगका कथन है। उससे निप्रह नहीं हो पाता है । हा. यदि उससे भी अतिरिक्त भाषण किया जायगा तो असाधनाङ्गका कथन हो जानेसे वादीका निप्रहरयान हो जायगा। जब कि प्रतिज्ञावानयसे ही साध्यकी सिद्धि होने कगजाय तो हेतु, दृष्टान्त, आदिका, कथन करना व्यर्थ पडेगा । अन्यया यानी प्रति∎ासे साध्य सिद्धि हो जानेको नहीं मानोगे तो उस प्रतिज्ञाको साध्यसिद्धिका साधक अंगपना नहीं बन पायेगा । इस कारण हेत्र, दृष्टान्त. आदिके कथन भी काचित वादीके लिए निप्रहस्थानमें गिरानेवाले हो जावेंगे।यह जो बौद्धोंने कहा था वह भी घर्मकीर्ति बौद्ध विद्वानको निजमतका घात करनेपाळा है. इसी बातको श्री विधानन्द वार्तिक द्वारा कहते हैं । बात यह है कि वादीकों प्रतिवादी या शिष्यके अनुरोधसे कथन करनेका नियम करना अशस्य है। जीतनेकी इच्छाको छिये हुये बैठा हुआ प्रतिवादी चाहे जैसे कहनेवार्छ बादीकी मर्त्सना कर सकता है कि तुमने थोडे अंग कहे हैं। में इतने खल्प साधनांगोंसे साध्यनिर्णय नहीं कर सकता हं अथवा तुमने बहुत साथनांगोंका निरूपण किया है। में घोडे दी में समझा सकता था। क्या में निरा मूर्ख हूं म् दूसरी बात यों है कि यों तो खार्थिक प्रत्ययोंका कथन या कहीं कहीं " संख शह " इस प्रकार उपनय वचन मी अतिरिक्त वचन होनेसे पराजय करानेके छिये समर्थ 🜓 जावेंगे । तभी तो श्री अकलंक देवने अष्टशतीमें ''त्रिकक्षणवचनसमर्थमं च असाधनांगवच-नमपजयप्राप्तिरिति व्याहतं " हेतुको त्रिकक्षणवचनका समर्थन करमा और असाधनांगवचनसे पराजय प्राप्ति वतकाना यह बौद्धोंका निरूपण व्याकात दोषसे युक्त कहा है। इसका स्पष्टी करण अष्टसङ्क्षीमें किया है।

> प्रतिज्ञातोर्थिसिद्धौ स्थाद्धेत्वादिवचनं वृथा । नान्यथा साधनागत्वं तस्या इति यथैव तत् ॥ ७६ ॥

### तत्त्वार्थनिश्रये हेतोर्देष्टान्तोऽनर्थको न किम्। सदृष्टान्तप्रयोगेषु प्रविभागमुदाहृताः॥ ७७॥

प्रतिज्ञावानयसे ही अर्थकी सिद्धि हो जुकनेपर पुनः हेतु आदिकका वचन करना दृथा पडेगा अन्यया उस प्रतिज्ञाको साध्यसिद्धिका अंगपना नहीं घटित होता है। जिस ही प्रकार बौद्ध यों कहते हैं, उस ही प्रकार हम कटाक्ष कर सकते हैं कि हेतुसे ही तत्त्वार्थोंका निखय हो जानेपर पुनः दृष्टान्तका कथन करना व्यर्थ क्यों नहीं पडेगा किन्तु समीचीन दृष्टान्तोंसे सहित हो रहे प्रयोगोंमें विभाग सहित साधर्म्य, वैधर्म्य, दृष्टान्तोंको कहा गया है।

ततोर्थातिविषरीतव्यतिरेकत्वं प्रदिश्चितव्यतिरेकत्विमिति । न च वैधर्म्यद्दष्टांतदोषाः किचिन्न्यायविनिश्चयादौ मतिपाद्यानुरोधतः सदृष्टांतेषु सत्ययोगेषु सविभागमुदाहृताः न पुनः साधनांगत्वानियमात् । तद्तुद्धावनं मतिवादिनो निग्रहाधिकरणं वादिना स्वपक्षस्या-साधनेपीति ब्रुवाणः सौगतो जडत्वेन जडानिप छछादिना व्यवहारतो नैयायिकान जयेत् । कि च ।

वैधर्म्य दृष्टान्तका निरूपण करनेके किये व्यतिरेक दिखळाना पडता है। उस साध्यरूप अर्थसे अतिरिक्त हो रहे विपरीतके साथ व्यतिरेक्तपना वतका देना ही व्यतिरेक्तपनका दिखळा देना है। इस प्रकार दिये गये वैधर्म दृष्टान्तके दोष किन्हीं "न्यायविनिश्चिय, जल्पनिर्णय" आदि प्रन्योंमें प्रतिपाद्योंके अनुरोधसे दहान्तसहित समीचीन प्रयोगोंमें विमागसहित मर्के ही नहीं कहे गये होय, किन्तु फिर साधनागवनेके अनियमसे उन दोषोंका निरूपण नहीं किया गया है। अर्थात्-कोई प्रामाणिक प्रन्थोंमें श्री अकलंकदेवने वैधर्म्य दशान्त या साधर्म्य दशान्तका कथन करना बताया है। तथा उनके दोषोंका भी निरूपण किया है। यह साधनांगपनेके अनियममे व्यवस्था नहीं की गयीं है । प्रतिपाधों के अत्रोधसे चाहे कितने भी अंगोंको कहा जा सकता है । वादीके द्वारा स्वपक्षकी सिद्धि नहीं किये जानेपर भी यदि उन दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादीका निम्रहस्थान हो जाता है. इस प्रकार कह रहा बीख तो अपने जडपनेसे उन जड नैयायिकोंको जीत रहा है। जो कि छठ, जाति, आदि करके विद्वानोंमें वचन व्यवहार किया करते हैं। अर्थात-इमनवान आत्माको नहीं माननेवाले बौद्ध जड हैं। और झानसे सर्वधा भिन्न आत्माको माननेक कारण नैयायिक जड हैं। नैयायिक तो छछ आदि करके जीतनेका अभिप्राय रखता है। किन्तु बौद्ध तो यों ही परिश्रम किये विना वादीको जितना चाहता है । मका स्त्रपक्ष सिद्धिके विना जीत कैसे हो सकती है १ विचारो तो सदी । यहांकी पंक्तियोंका विशेषज्ञ विद्वान् गवेषणापूर्वक विचार कर छेवें। भैंने स्वक्षीय अल्प क्षयोपशम अनुसार किख दिया है। श्री विद्यानन्द आचार्य यहां दूसरी नात यह भी कहते हैं कि-

सत्ये च साधने प्रोक्ते वादिना प्रतिवादिनः । दोषानुद्भावने च स्थान्न्यकारो वितथेपि वा ॥ ७८ ॥ प्राच्ये पक्षेऽकलंकोक्तिर्द्धितीये लोकबाधिता । द्वयोर्हि पक्षसंसिद्धयभावे कस्य विनिग्रहः ॥ ७९ ॥

वादी विद्वान करके समीचीन निर्दोषहेतुके मठे प्रकार कह चुक्रनेपर श्रीर प्रतिवादीद्वारा दोर्षोका उत्यापन नहीं करनेपर क्या प्रतिवादीका तिरस्कार होगा ' अथवा क्या वादीके द्वारा असाय, सदोष, हेतुके कथन करनेपर और प्रतिवादीकी ओरसे दोर्षोक नहीं उठानेपर प्रतिवादीका पराजय होगा ! बताओ | इन दो पक्षों मेसे पूर्वका पक्षप्रहण करनेपर तो श्री अकंठक देवका निष्करुंक सिद्धान्त हो कह दिया जाता है । अर्थाच, नवादीके द्वारा समीचीन हेतुके प्रयुक्त करनेपर और प्रतिवादीके द्वारा दोष नहीं उठाये जानेपर नियमसे प्रतिवादीका पराजय और वादीका जय हो जायगा । यही स्याद्वादियोंका निरवध सिद्धान्त है । हा, दूपरे पक्षका अवचम्ब छेनेपर तो छोक्षमें जन समुदाय करके बाधा उपस्थित कर दो जावेगी । कारण कि वादी और प्रतिवादी दोनोंके पक्षकों मठे प्रकार सिद्धि हुये विना मठा किसका विशेष रूपसे निग्रह कर दिया गया समझा जाय ' अर्थाच, नवादीने झूंठा हेतु कहा और प्रतिवादीने कोई दोष नहीं उठाया ऐसी दशामें दोनोंके पक्षकों सिद्धि नहीं हुई है । अतः न तो प्रतिवादी करके वादीका निग्रह हुआ और न वादीकरके प्रतिवादी निग्रह स्यानको प्राप्त किया गया । किर मी सदोष हेतुको कहनेवाछे वादीका जय माना जायगा तो ऐसा निर्णय देना छोक्षमें वाधित पढेगा । इस कारण स्वपक्षकी सिद्धि करते हुये वादी करके दोषोंको नहीं उठानेवाछे प्रतिवादीका तिरस्कार प्राप्त होजाना मानना चाहिये ऐसा जैन सिद्धान्त है ।

अत्रान्ये प्राहुरिष्टं नस्तथा निग्रहणं द्वयोः। तत्त्वज्ञानोक्तिसामर्थ्यग्रन्यत्वस्याविशेषतः॥ ८०॥ यथोपात्तापरिज्ञानं साधनाभासवादिनः। तथा सहूषणाज्ञानं दोषानुद्धाविनः समं॥ ८१॥

इस द्वितीय पक्षके विषयमें अन्य कोई यिद्यान अपने मतको अच्छा समझते हुये यों कह रहे हैं कि तिस प्रकार वादीके द्वारा छुंठा हेतु प्रयुक्त किये जानेपर और प्रतिवादी द्वारा दोष नहीं उठानेपर दोनों वादी प्रतिवादियोंका निम्नह हो जाना हमारे यहां इष्ट किया गया है। क्योंकि तरवज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामर्थ्यसे रहितपना दोनों वादी प्रतिवादियोंके विद्यमान है। कोई विशेषता नहीं है ! जिस प्रकार हेखामास यानी झूंठे हेतुका प्रयोग करनेवाले वादीको प्रहण किये गये स्वकीय पक्षका परिज्ञान नहीं है । तभी तो वह असत्य हेतुका प्रयोग कर गया है । तिसी प्रकार दोषको नहीं उठानेवाले प्रतिवादीको सभीचीन दूषणका ज्ञान नहीं है । इस प्रकार अपने अपने कर्तव्य हो रहे तस्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामध्येसे रहितपना दोनोंके समान है ।

# जानतोपि सभाभीतेरन्यतो वा क्वतश्चन । दोषानुद्धावनं यद्वत्साधनाभासवाक् तथा ॥ ८१ ॥

यदि कोई प्रतिवादीका पक्षपात करता हुआ यों कहें कि अनेक विद्वानोंकी समाका डर छग जानेसे अथवा अन्य किसी भी कारणसे प्रतिवादी दोषोंको जानता हुआ भी वादीके हेतुमें दोष नहीं उठा रहा है। इस कटाक्षका अन्य विद्वान् टकाशा उत्तर देते हुये यों निवारण कर देते हैं कि जिस प्रकार प्रतिवादीके छिये यह पक्षपात किया जाता है, उसी प्रकार वादीके छिये भी पक्षपात हो सकता है कि वादी विद्वान् समीचीन हेतुका प्रयोग कर सकता था। किन्तु समाके डरसे अथवा उपस्थित विद्वानोंकी परीक्षणा करनेके अमित्रायसे या सदोष हेतुसे भी निर्वछ पक्षकी सिद्धि कर देनेका पाण्डिस्य प्रदर्शन करनेके आदि किसी भी कारणसे वह वादी हेत्वाभासका निरूपण कर रहा है। इस प्रकार तो दोनोंके तस्वज्ञानपूर्वक कथन करनेकी सामर्थका निर्वाह किया जा सकता है।

दोषानुद्धावने तु स्याद्घादिना प्रतिवादिने । परस्य निग्रहस्तेन निराकरणतः स्फुटम् ॥ ८२ ॥ अन्योन्यशक्तिनिर्घातापेक्षया हि जयेतर्-। व्यवस्था वादिनोः सिद्धा नान्यथातिप्रसंगतः ॥ ८३ ॥

वादी करके प्रतिवादीके छिये दोषोंका उत्यापन नहीं करनेपर उस करके दूसरेका निप्रह तो स्पष्टरूपसे प्रपक्षका निराकरण कर देनेसे होगा, अन्यथा नहीं । अतः प्रस्परमें एक दूसरेकी शक्तिका विद्यात करनेकी अपेक्षासे ही वादी प्रतिवादियोंके जय और प्राजयकी व्यवस्था सिद्ध हो रही है । अन्य प्रकारोंसे जय या प्राजयकी व्यवस्था नहीं समझना । क्योंकि अतिप्रसंग दोष हो जावेगा । मायार्थ— " अत्रान्ये " यहांसे छेकर पांच कारिकाओं अन्य विद्वानोंका मन्तव्य यह प्वनित होता है कि जिस किसी भी प्रकारसे वादी या प्रतिवादीकी शक्तिका विशेषचात हो जानेसे प्रतिवादी या वादीका जय मान छेना चाहिये ।

इत्येतद्विदेग्थत्वे चेष्टितं प्रकटं न तु । वादिनः कीर्तिकारि स्यादेवं माध्यस्यहानितः ॥ ८४ ॥ अन आचार्य महाराज उक्त अन्य विद्वानोंके प्रांत कहते हैं कि इस प्रकार यह अन्य विद्वानोंका क्यन करना तो अपने दुर्विदग्वपनेके निमित्त ही प्रकटरूपसे चेष्टा करना है। मले प्रकार समझानेपर भी मिथ्या आप्रहवश अपने हुं एे पक्षका कोरा अभिगान कर सत्यपक्षका प्रहण नहीं करना दुर्विदग्वपना है। किसी भी अन्टसन्ट उपायसे प्रतिवादीकी शक्तिका विद्यात करना यह प्रयत्न तो बादीकी कीर्तिको करनेवाला नहीं है। इस प्रकार निंदा प्रयत्न करनेसे अन्य सटस्थ बैठे हुये सम्य पुरुषोंके मध्यस्थपनेकी भी हानि हो जाती है। अर्थात—आंखमें अंगुली करना, मर्गस्थलोंने आधात पहुंचा देना, आदि अनुचित वपायोंसे युद्ध (कुस्ती) करनेवाले मल्ल या प्रतिमल्ला जैसे मध्यस्थ पुरुष निषद्ध कर देते हैं, इसी प्रकार अयुक्त उपायोंसे जय छटनेवाले वादीका मध्यस्थों द्वारा निकृष्ट मार्ग छुदा देना चाहिये था। यदि मध्यस्थ जन वादीके अनुचित अभिनय (तमाशा)को चुप होकर देख रहे हैं, ऐसी दशामें उन पक्षपातियोंके मध्यस्थपनकी हत्या हो जाती है।

### दोषानुद्धावनारूयानाद्यथा परनिराकृतिः । तयैव वादिना स्वस्य दृष्टा का न तिरस्कृतिः ॥ ८५ ॥

प्रतिवादी द्वारा दोषोंके नहीं उठाये आनेका कथन कर देनेसे जिस प्रकार दूसरे प्रतिवादीका निराकरण (पराजय) होना मान किया गया है, उस ही प्रकार अपने मान किये गये वादीका मी तिरस्कार हो रहा क्या नहीं देखा गया है व क्योंकि वादीने समीचीन हेतु नहीं कहा या। यह वादीका तिरस्कार करनेके किये पर्याप्त है।

### दोषानुद्भावनादेकं न्यक्कुर्वति सभासदः । साधनानुक्तितो नान्यमित्यहो तेऽतिसज्जनाः ॥ ८६ ॥

आचार्य कहते हैं कि समामें बैठे हुये मध्यस्य पुरुष दोनों बादी प्रतिवादियों मेंसे एक प्रति-वादीका तो न्यकार (तिरस्कार) कर देते हैं, किन्तु समाचीन साधनका नहीं कथन करनेसे दूसरे वादीका तिरस्कार नहीं करते हैं, ऐसी बुद्धपनेकी किया करनेपर हमें उनके उपर आवर्य आता है। उपहाससे कहना पडता है कि वे सम्य पुरुष आवश्यकतासे अधिक सञ्जन हैं। यानी परम मूर्ख है। जो कि पश्चपातवश वादींके प्रयुक्त किये गये हेत्वामासका उद्देश नहीं रखकर प्रतिवादीका दोष नहीं उठानेके कारण वादी हारा पराजय कराये देते हैं। ऐसे समासदोंसे न्यायकी प्राप्ति होना असम्बर्ध है। सञ्जनताका अतिक्रमण करनेवाठोंसे निष्यक्ष न्याय नहीं हो पाता है।

### अत्र परेषामाकृतमुपदर्श्य विचारयति ।

इस प्रकरणमें श्री विद्यानन्द आचार्य दूसरे विद्यानोंकी खमन्तव्यपुष्टिकी चेष्टाको दिखकाकर विचार करते हैं। सो सुनिये। पक्षसिद्धिविहीनत्वादेकस्यात्र पराजये । परस्यापि न किं नु स्याज्जयोप्यन्यतरस्य नु ॥ ८७ ॥ तथा चैकस्य युगपत्स्यातां जयपराजयौ । पक्षसिद्धीतरात्मत्वात्तयोः सर्वत्र लोकवत् ॥ ८८ ॥

छह कारिकाओं द्वारा अपर विद्वान् अपने मन्तन्यको दिखळाते हैं कि यहां अपने पक्षकी सिदिसे रहित हो जानेक कारण यदि एक (प्रतिवादी) का पराजय हो जाना इष्ट कर ळिया जायगा तो दूसरे (वादी) का भी पराजय क्यों नहीं हो जावेगा। क्योंकि साधनामासको कहने वाळा वादी और दोषोंको नहीं ठठानेवाळा प्रतिवादी दोनों ही अपने अपने पक्षकी सिदिसे रहित होते हुये भी एक (वादी) का जय होना मानोंगे तो दोनोंमेंसे बचे हुये अन्य एक (प्रतिवादी) का भी जय क्यों नहीं मान ळिया जावे ? और तिस प्रकार होनेपर एक ही वादी या प्रतिवादीके एक समयमें एक साथ जय पराजय दोनों हो जावेंगे। क्योंकि छोकमें जैसे जय पराजयकी व्यवस्था प्रक्षिद है, उसी प्रकार सभी शाखीय स्थानोंमें भी स्वपक्षकी सिद्धि कर देनेसे जय हो जाना और पक्षसिद्धि नहीं हो जानेसे पराजय प्राप्ति हो जाना व्यवस्थित है। वे जय और पराजय पक्षसिद्धि और पक्षकी असिद्धिस्वरूप ही तो हैं।

तदेकस्य परेणेह निराकरणमेव नः । पराजयो विचारेषु पक्षासिद्धिस्तु सा क नुः ॥ ८९ ॥ पराजयप्रतिष्ठानमपेक्ष्य प्रतियोगिनां । छोके हि दृश्यते यादक् सिद्धं शास्त्रेषि तादृशम् ॥ ९० ॥

तिस कारण दूसरे विद्वान करके एक वादी या प्रतिवादीका निराकरण हो जाना ही हमारे यहां एकका विचारोंमें पराजय माना गया है। ऐसी दशामें किसी एक मनुष्यके पक्षकों वह असिद्धि तो कहां रही ? अपनेसे प्रतिकृत्व हो रहे प्रतियोगी पुरुषोंकी अपेक्षा कर जिस प्रकार कोकमें पराजय प्राप्तिकी प्रतिष्ठा देखी जा रही है। उसी प्रकार शास्त्रमें भी पराजय प्रतिष्ठा सिद्ध है। इस विषयमें कौकिक मार्ग और शास्त्रीय मार्ग दोनों एकसे हैं।

सिद्ध्यभावः पुनर्द्देष्टः सत्यपि प्रतियोगिनि । साधनाभावतः ग्रून्ये सत्यपि च स जातुन्वित् ॥ ९१ ॥

# तिनराकृतिसामर्थ्यग्रन्ये वादमकुर्वति । पराजयस्ततस्तस्य प्राप्त इत्यपरे विदुः ॥ ९२ ॥

प्रतिकृत कहनेवाले प्रतियोगी मनुष्यके होनेपर सी पुनः समीचीन हेतुका अभाव हो जानेसे सिद्धिका अभाव देखा गया है। और कभी कभी प्रतियोगीका सर्वथा अमाव हो जानेपर भी वह सिद्धिका अभाव देखा गया है। तिस कारण यह सिद्ध होजाता है कि उस प्रतियोगीके निराकरण करनेकी सामर्थ्यसे शून्य होनेपर वादको नहीं करनेवाले मनुष्यके होनेपर उसके उसका पराजय प्राप्त हो जाता है। मावार्थ-दूबरेको अन्यके निराकरणकी सामर्थ्यसे रहित कर दिया जाय, वह मनुष्य वाद करने योग्य नहीं रहे, तब उसका पराजय माना जावेगा। इस प्रकार कोई दूसरे विद्वान अपने मनमें समझ बैठे हैं। अब आचार्य महाराज इनका समाधान करते हैं।

तत्रेदं चिंत्यते तावत्तन्निराकरणं किमु । निर्मुखीकरणं किं वा वाग्मिस्तत्तत्त्वदूषणम् ॥ ९३ ॥ नात्रादिकल्पना युक्ता परानुत्राहिणां सतां । निर्मुखीकरणावृत्तेवोंधिसत्त्वादिवत्काचित् ॥ ९४ ॥

उन अपर विद्वानोंके उक्त अभिनतपर अब यह विचार चळाया जाता है कि उन्होंने जो पहिले यह कहा था कि दूसरे करके एकका निराकरण हो जाना ही हमारे यहां पराजय माना गया है। इसमें हमारा यह प्रश्न है कि उसके निराकरणका अर्थ न्या, उसको बोळनेवाळे मुखसे रहित ( खुप ) कर देना है ! अथवा क्या सथुक्त वचनोंद्वारा उसके अमीष्ट तस्त्रमें दूषण प्रदान करना है ! अथवा क्या सथुक्त वचनोंद्वारा उसके अमीष्ट तस्त्रमें दूषण प्रदान करना है ! बताओ । इन दोनों पक्षोंमेंसे आदिके पक्षकों करूगना करना तो युक्तिपूर्ण नहीं है । क्योंकि शान्ति-प्रेमी विद्वान् माने गये बोधिसस्य आदिक विद्वानोंके समान दूसरोंके उत्तर अगुपह करनेवाळे सब्बन प्ररुपोंकी कहीं मी किसीको खुप करनेके ळिये प्रश्नित नहीं होती है । अर्थात्—बौद्धोंके यहां बोधिसस्य आदिक पुरुपोंकी हाथ वात्सल्यमाव रखनेवाळी स्वीकार की है । उसी प्रकार सर्व कृपाळ तस्त्र निर्णायकोंकी प्रश्नित प्राणियोंके साथ वात्सल्यमाव रखनेवाळी स्वीकार की है । उसी प्रकार सर्व कृपाळ तस्त्र निर्णायकोंकी प्रश्नित प्राणियोंके झान सम्पादनार्थ है । जैसे तैसे किसी भी उपायसे दूसरोंका मुख रोकने ( बन्द ) के लिये नहीं होती है ।

द्वितीयकल्पनायां तु पश्चसिद्धेः पराजयः । सर्वस्य वचनैस्तत्त्वदूषणे प्रतियोगिनाम् ॥ ९५ ।।

### सिद्धचभावस्तु योगिनामसति प्रतियोगिनि । साधनाभावतस्तत्र कथं वादे पराजयः ॥ ९६ ॥

यदि युक्तिपूर्ण वचनोंकरके उसके माने हुये तत्त्वोंमें दृषण देना इस प्रकार दूसरे पक्षकी कल्पना करनेपर तो यह जैनिसिद्धान्त ही प्राप्त हो जाता है कि स्वकीय पक्षकी सिद्धि करनेसे और समीचीन वचनों करके दूसरे प्रतिकृष्ण वादियोंके माने हुये तत्त्वोंमें दूषण देनेपर ही अन्य सबका पराजय हो सकता है । अर्थाच्—अपने पक्षकी सिद्धि और दूसरेके तत्त्वोंमें दोष देनेपर ही अपना जय और दूसरेका पराजय होना व्यवस्थित है । यही अक्वलंकसिद्धान्त है । आपने जो " सिद्धयमाव पुनर्टष्टः सत्यिप प्रतियोगिनि " इस कारिकाद्वारा कहा था, उसमें हमारा यह कहना है कि प्रतियोगी प्रतिवादीके नहीं होनेपर योग रखनेवाले वादियोंके पास समीचीन साधनका अमाव होजानेसे तो वादीके पक्षकी सिद्धिका अमाव है । उस दशामें वादीके द्वारा फ्रतिवादीका वादमें मला पराजय कैसे हो सकता है ? अर्थाच्—नहीं ।

यदैव वादिनोः पक्षप्रितपक्षपरित्रहः । राजन्वित सदेकस्य पक्षासिद्धिस्तयैव हि ॥ ९७ ॥ । सा तत्र वादिना सम्यक् साधनोक्तेर्विभाव्यते । तूष्णीभावाच नान्यत्र नान्यदेत्यकलंकवाक् ॥ ९८ ॥

जिस ही काल में समुचित राजाक समापित होनेपर समीचीन राजा, प्रजास, युक्त हो रहे देशमें वादी और प्रतिवादीके पक्ष और प्रतिविश्वका परिष्रह हो रहा है। वहां एक वादीके समीचीन पक्षकी सिद्धि हो जानेपर उसी समय दूसरे प्रतिवादीका तिस ही प्रकार पक्ष स्वासिद्ध हो जाता है, ऐसा नियम है। उस अवसरपर वादीके द्वारा समीचीन साधनका कथन करनेसे और प्रतिवादीके जुप हो जानेसे वह प्रतिवादीके पक्षकी अधिद्धि विचार की जाती है। अन्य स्थलोंमें और अन्य कालोंमें पक्षकी अधिद्धि नहीं, इस प्रकार श्री अक्ष कंकदेव स्वामीका निदीं सिद्धान्त वाक्य है।

# तूर्णींभावोथवा दोषानासक्तिः सत्यसाधने । वादिनोक्ते परस्येष्टा पक्षसिद्धिर्न चान्यथा ॥ ९९ ॥

वादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतुमें प्रतिवादीका चुप रह जाना अथवा सत्य हेतुमें दोषोंका प्रसंग नहीं उठाना ही दूसरे वादीकी पक्ष सिद्धि इष्ट की गयी है। अन्य प्रकारोंसे कोई पक्षसिद्धिकी ज्यवस्था नहीं मानी गयी है।

### कस्य चित्तत्त्वसंसिञ्चप्रतिक्षेपो निराकृतेः । कीर्तिः पराजयोवश्यमकीर्तिकृदिति स्थितम् ॥ १०० ॥

यों माननेपर किसी भी नादी या प्रतिवादीं के अभीष्ठ तत्त्रों की मळे प्रकार सिद्धि करने में कोई आक्षेप नहीं आता है। दूसरे के पक्षका निराकरण करने से एककी यशस्कीर्ति होती है, और दूसरेका पराजय होता है, जो कि अवस्य ही अपकीर्तिको करने वाला है। अतः स्वपक्षकी सिद्धि करना और परपक्ष का निराकरण करना ही जयका कारण है। इस कर्त्तन्यको नहीं करने माले वादी या प्रतिवादीका निप्रहस्थान हो जाता है। यह सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ।

### असाधनांगवचनमदोषोद्भावनं द्वयोः । न युक्तं निग्रहस्थानं संधाहान्यादिवत्ततः ॥ १०१ ॥

तिस कारणसे यह बात आई कि बौद्धोंके द्वारा माना गया असाधनांगवचन और अदोषोद्वावन दोनोंका निप्रहस्थान यह उनका कथन युक्त नहीं है | जैसे कि नैयायिकों द्वारा माने गये
प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदिक निप्रह स्थानोंका उठाया जाना समुचित नहीं है | मावार्थ—यादीको
अपने पक्षसिद्धिके अंगोंका कथन करना आवस्यक है | यदि वादी साधनके अंगोंको नहीं कह रहा
है, अथवा असाधनके अंगोंको कह रहा है, तो वह वादीका निप्रहस्थान है तथा प्रतिवादीका
कार्य बादीके हेतुओंमें दोष उत्थापन करना है | यदि प्रतिवादी अपने कर्त्तन्यसे विमुख होकर दोषोंको
नहीं उठा रहा है, या नहीं छागू होनेवाले कुदोषोंको उठा रहा है, तो यह प्रतिवादीका निप्रह
स्थान है | अब आचार्य कहते हैं कि यह बौद्धों द्वारा मानी गयी निप्रहस्थानकी व्यवस्था किसी
प्रकार प्रशस्त नहीं है | जैसे कि नैयायिकोंके निप्रहस्थानोंकी व्यवस्था ठीक नहीं है |

के पुनस्ते प्रतिज्ञाहान्याद्य इमे कथ्यंते १ प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञांतरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासंन्यासः, हेत्वंतरं, अर्थातरं, निरर्थकं, अविज्ञातार्थं, अपार्थकं, अपाप्तकाळं, पुनरुक्तं, अन्तन्तुभाषणं, अज्ञानं, अपतिभा, पर्यनुयोग्यानुपेक्षणं, निरनुयोग्यानुयोगः, विक्षेपः, मतानुज्ञा, न्यूनं, अधिकं, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासः, छळं, जातिरिति । तत्र प्रतिज्ञाहानि-निग्रहस्थानं कथमग्रुक्तमित्याह ।

किसी विनित शिष्यका प्रश्न है कि वे पुनः नैयायिकों द्वारा कल्पित किये गये प्रतिज्ञाहानि आदिक निप्रदस्थान कीनसे हैं। इसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं कि वे निप्रदस्थान हमारे द्वारा अनुवाद रूपसे ये कहे जा रहे हैं। सो सुनो, प्रतिज्ञाहानि १ प्रतिज्ञान्तर २ प्रति-ज्ञाविरोध ३ प्रतिज्ञासन्यास ४ हेव्यन्तर ५ अर्थान्तर ६ निरर्थकं ७ अविज्ञातार्थ ८ अपार्थक ९ अप्राप्तकाल १० पुनरुक्त ११ अननुभाषण १२ अज्ञान १३ अप्रतिमा १४ पर्यनुयोग्यानुपेक्षणं १५ निरनुयोज्यानुयोग १६ विक्षेप १७ मतानुज्ञा १८ न्यून १९ अधिक २० अपिसद्वान्त २१ हेंच्यामास २२ छळ २३ जाति २४ इस प्रकार हैं। नैयायिकोंने प्रमाण, प्रमेय, आदि सोल्ह मूळ पदार्थ माने हैं। उनमें हेत्याभास, छळ, और जाति पदार्थ मी परिगणित हैं। छळ और जातिका पृथक् व्याख्यान कर तथा हेत्वाभासको निम्नहस्थानोंके प्रतिपादक सूत्रमें गिना देनेसे निम्नहस्थान बाईस समझे जाते हैं। इनके ळक्षणोंका निरूदस्थान स्थानोंने पहिळे नैयायिकों द्वारा कहा गया प्रतिज्ञाहानि नामक निम्नहस्थान किस प्रकार अथुक्त है । ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द स्थामी इस प्रकार समाधान कहते हैं।

# प्रतिदृष्टांतधर्मस्य यानुज्ञा न्यायदर्शने । स्वदृष्टांते मता सेव प्रतिज्ञाहानिरैश्वरैः ॥ १०२ ॥

सृष्टिके कत्ती ईश्वर्की उपासना करनेवाके नेयायिकोंने अपने गौतमीय न्यायदर्शनमें प्रति-बाहानिका कक्षण यों माना है कि अपने दृष्टान्तमें प्रतिकूळ पक्ष सम्बन्धी दृष्टान्तके धर्मकी जो स्वीकारता कर देना है वहीं प्रतिज्ञाहानि है। इसका व्याख्यान स्वयं प्रन्थकार करेंगे।

मतिदृष्टांतपर्भातुक्रा स्वदृष्टान्ते मतिक्षाहानिरित्यक्षपादवचनात् । एवं सूत्रमनृद्य परीक्षणार्थे भाष्यमञ्जवदति ।

गौतम ऋषिके बनाये हुये न्यायदर्शनके पांचवे अध्यायका दूसरा सूत्र अक्षपादने यों कहा है कि " प्रतिदृष्टान्तमर्भानुजा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः " इस प्रकार गौतमके सूत्रका अनुवाद कर गौतमसूत्रवर वास्यायनऋषि द्वारा किये गये माध्यकी परीक्षा करनेके ठिये श्री विधानन्द स्वामी अनुवाद करते हैं। गौतम ऋषिका ही दूसरा नाम अक्षपाद है। न्यायकोषमें अक्षपादकी कथामें यों ठिखी हुई है कि गौतमने अपने देत प्रतिपादक मतका खण्डन करनेवाठे वेदन्याकके आखोंसे नहीं दर्शन करने (रेखने) की प्रतिज्ञा ठेळी थी। किन्तु जुळ दिन पश्चाद अदौतवादका आदरणीय रहस्य गौतमको प्रतीत हुआ तो वे वेदन्यासका दर्शन करनेके ठिये आक्रुळित हुये। किन्तु प्रतिज्ञा अनुसारसे वदनस्थित अञ्चुओंसे व्यासजीका दर्शन करनेके ठिये आक्रुळित हुये। किन्तु प्रतिज्ञा अनुसारसे वदनस्थित अञ्चुओंसे व्यासजीका दर्शन करीं किया "अक्षिणी अथवा अक्षे पादयोः यस्य स अक्षपादः" इस प्रकार अक्षपाद शहका व्यधिकरण बहुनीहि समास किया है। यह केवळ किम्बदन्ती है। जैन सिद्धान्त अनुसार विचारा जाय तो पांचोंमे आंखे नहीं बन सक्षती है। आंखोंकी निर्वृत्ति और उपकरण वदनप्रदेशों ही सम्भवते हैं। यो देशावधि (विमन्त ) से मळे ही कोई अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कर छे, यह जात दूसरी है।

साध्यधमीवरुद्धेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते । अन्यदृष्टांतधर्मं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनुजानतः ॥ १०३ ॥ प्रतिज्ञाहानिरित्येव भाष्यकाराग्रहो न वा । प्रकारांतरोप्यस्याः संभवाचित्तविभ्रमात ॥ १०४ ॥

" न्यायभाष्य " में लिखा है कि " साध्यधर्भ प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थित प्रतिदृष्टान्त धर्मस्वदृष्ट्यान्तेऽभ्यनुजानन् प्रतिज्ञा जहातीति प्रतिज्ञाहानिः " अपने अभीष्ट साध्यस्वरूप धर्मसे विरुद्ध हो रहे धर्मकरके प्रत्यवस्थान ( दृषण ) उठानेपर अन्य प्रतिज्ञूळ दृष्टान्तके धर्मको अपने इष्ट दृष्टान्तमें स्वीकार कर केनेवाळे वादीका प्रतिज्ञाहानि नामक निष्ट्रहृश्यान हो जाता है । यह कथंविच कचित है । किन्तु इस ही प्रकार प्रतिज्ञाहानि हो सकती है । अन्य कोई उपाय नहीं, ऐसा माया-कार वास्यायनका आप्रह करना ठीक नहीं है । क्योंकि वक्ताके चित्रमें विश्रम हो जानेसे या अन्य प्रकारों करके भी इस प्रतिज्ञाहानिके हो जानेकी सम्मावना है । सच पूछो तो यह दृष्टानाहानि है । बहुतसे मनुष्य अपने पक्षको तो अञ्चुण्णरक्षा करते हैं । किन्तु यहां वहांके प्रकरणोंकी मस्तिष्कको पचानेवाड़े वावदृक्तोंके सन्मुख उपेक्षापूर्वक स्वीकारता देदेते हैं । तभी उनसे पिंड छूटता है ।

विनश्वरस्वभावोयं शद्ध ऐन्द्रियकत्वतः । यथा घट इति प्रोक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते ॥ १०५ ॥ दृष्टभेंद्रियकं नित्यं सामान्यं तद्धदस्तु नः । शद्धोपीति स्वितंगस्य ज्ञानात्तेनापि संमतं ॥ १०६ ॥ कामं घटोपि नित्योस्तु सामान्यं यदि शाश्वतं । इत्येवं भाष्यमाणेन प्रतिज्ञोत्पाद्यते कथम् ॥ १०७ ॥

प्रतिज्ञाहानि निप्रहरधानका उदाहरण यों है कि यह शब्द (पक्ष ) विनाश हो जाने स्वभा-ववाका है (साध्य ) इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष झानका विषय होनेसे (हेतु ) जैसे कि घडा (दृष्टान्त ) । इस प्रकार वादीके द्वारा मुळे प्रकार कह जुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान करता है कि इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय सामान्य तो निस्य देखा जा रहा है । उसीके समान शद्ध भी हमारे यहां निस्य हो जाओ, प्रसाद इस प्रकार अपने कहे ऐन्द्रियिकत्व लिंगके हेत्वामासपनेका ज्ञान हो जानेसे उस वादीने भी वादका अन्त नहीं कर यों सम्मत कर जिया कि अच्छी बात है । यदि सामान्य (जाति) निस्य है तो वर्षष्ट रूपसे घट भी निस्य हो जाओ । अब आवार्ष कहते हैं कि इस प्रकार कहने- बाजा बादी अपने दृष्टान्त घटका निरयपन स्वीकार करता हुआ निगमन पर्यन्त पक्षको छोड दे रहा प्रतिज्ञाको हानि कर देता है। इस ढंगसे सूत्रका माध्य कह रहे वास्स्यायनके द्वारा भळा प्रतिज्ञाहानि कैसे उपजाई जाती है ? " प्रतिज्ञा हाध्यते कयं " पाठ अच्छा दीखता है। मानार्थ-आचार्य कहते हैं कि वादीने प्रतिदृष्टान्तके घर्मको स्वदृष्टान्तमें स्वीकार कर ळिया है। प्रतिज्ञाको तो नहीं छोडा है ऐसी दशामें यह प्रतिज्ञाहानि मळा कहां रही ? नैयाधिकोंने ऐन्द्रियक पदांधीमें रहनेवाळे जातिका मी इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष होना अमुष्टि किया है।

दृष्टांतस्य परित्यागात्स्वहेतोः प्रकृतश्चतेः । निगमांतस्य पश्चस्य त्यागादिति मतं यदि ॥ १०८ ॥ तथा दृष्टांतहानिः स्यात्साक्षादियमनाकुला । साध्यधर्मपरित्यागाद् दृष्टांते स्वष्टसाधने ॥ १०९ ॥

यदि भाष्यकार वाल्यायनका मन्तन्य यों होय कि ' न खल्वयं ससाधनस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसज्जयनिगमनान्तमेव पक्षं जहाति पक्षं जहात् प्रतिज्ञा जहाति। वृष्ट्यं प्रतिज्ञा जहाति। वृष्ट्यं प्रतिज्ञा जहाति। वृष्ट्यं प्रतिज्ञा जहाति। वृष्ट्यं प्रतिज्ञा क्षाति ' यह साधन वादी हेतुसे सहित हो रहे घट दृष्टान्तके नित्यपनेके प्रसंगको स्वीकार करता हुआ निगमनपर्यन्त ही पक्षको छोड देता है। यही नहीं समझना, किन्तु पक्षका परित्याग करता हुआ प्रतिज्ञाकी हानि कर देता है। क्योंकि पक्षके आर्थ्यपर प्रतिज्ञा उठी रहती है। पक्षके छूट जानेपर प्रतिज्ञा छूट जाती है। माध्यकार मानते हैं कि दृष्टान्तका परित्याग हो जानेसे अपने हेतुसे प्रकरणप्राप्त साध्यक्षी खित हों जाती है। अत्यात् निगमनपर्यन्त पक्षका त्याग हो जानेसे यह प्रतिज्ञाहानि है। अर्थात् – दृष्टान्तकी हानि हो जाती है। अव आचार्य कहते हैं कि तब तो साक्षात् आकुळता रहित होती हुई यह दृष्टान्तकी हानि होगी। क्योंकि अपने दृष्ट साधनद्वारा साथ छिये गये घटरूपी दृष्टान्तमें ही अनित्यत्वरूप साध्य धर्मका परित्याग कर दिया गया है। प्रतिज्ञाहानि नहीं कहका दृष्टान्तहानि कहना चाहिये था।

पारंपर्येण तु त्यागो हेतूपनययोरिप । उदाहरणहानौ हि नानयोरिस्त साधुता ॥ ११० ॥ निगमस्य परित्यागः पक्षबाधिप वा स्वयं । तथा च न प्रतिज्ञातहानिरेवेति संगतत् ॥ १११ ॥ यदि माध्यकारका यह अभिप्राय होय कि साक्षात् रूपसे मळे ही यह दृष्टान्तहानि होय किन्तु परम्परासे प्रतिज्ञाका मी त्याग हो चुका है। अतः यह प्रतिज्ञाहानि कही जा सकती है। इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि यों तो हेतु और उपनयकी हानि भी कही जानी चाहिये क्योंकि उदाहरण ( दृष्टान्त ) की हानि हो जानेपर नियमसे इन हेतु और उपनयकी सभीचीनता स्थिर नहीं रहपाती है। प्रतिज्ञास्त्ररूप पक्षका बाधा हो जानेपर स्वयं नियमनका परित्याग भी हो जाता है। अतः नियमन हानि भी हुई और तिस प्रकार हो जानेपर प्रतिज्ञा किये गये की ही हानि है। इस प्रकार भाष्यकारका एकान्त आग्रह करना संगत नहीं है।

पश्चत्यागात्मतिज्ञायास्त्यागस्तस्य तदाश्रितेः । पश्चत्यागोपि दष्टान्तत्यागादिति यदीष्यते ॥ ११२ ॥ हेत्वादित्यागतोपि स्यात् प्रतिज्ञात्यजनं तदा । ततः पश्चपरित्यागाविशेषात्रियमः कुतः ॥ ११३ ॥

यदि माध्यकार वात्स्यायन यों इष्ट करें कि पक्षका त्याग हो जानेसे प्रतिकाका भी त्याग हो जाता है। क्योंकि वह उसके आश्रित है, दृष्टान्तका त्याग हो जानेसे पक्षका त्याग मी हो गया है। इसपर आचार्य कहते हैं कि तब तो हेतु, उपनय आदिके त्यागसे मी प्रतिकाका त्याग हो जावेगा। क्योंकि उस हेतु आदिक ते त्यागसे पक्षका परित्याग कर देना यहां वहां विशेषताओंसे रहित हैं। ऐसी दशा हो जानेसे माध्यकार द्वारा किया गया नियम कैसे रिक्षित रह सकता है शिर्वा नियम केसे रिक्षित रह सकता है शिर्वा ही प्रतिकाहानि नामक निप्रहस्थान हो जाता है। यह नियम तो नहीं रहा।

साध्यधर्षश्रत्यनीकधर्मेण प्रत्यवस्थितः प्रतिदृष्टांतधर्षे खदृष्टांतेनुनानन् प्रतिहां जहा-तीति प्रतिहाहानिः । यथा अनित्यः ग्रद्धः ऐदियकत्वात् घटवदिति ह्यवन् परेण दृष्टमेद्रि-यकं सामान्यं नित्यं कस्मान्न तथा ग्रद्ध इत्येवं प्रत्यवस्थितः । प्रयुक्तस्य हेतोराभासतामव-स्यस्यि कथावसानमञ्जविभित्रयपतिकंध्य प्रतिहात्यागं करोति, यद्येद्रियकं सामान्यं नित्यं कामं षटोपि नित्योस्तु इति । स खल्वयं समाधनस्य दृष्टांतस्य नित्यत्वं प्रसात्रात्रगातेन मेव पक्षं च परित्यान् प्रतिहां जहातीत्युच्यते प्रतिहाश्रयत्वात्यक्षस्येति भाष्यकारमतमा-लनविस्तीर्णमादर्शितम् ।

न्यायभाष्यका देख भी है कि साध्यस्वरूप धर्मके प्रतिकूळ ( उल्टा ) धर्म करके प्रत्यवस्था-नको प्राप्त हुआ वादी यदि प्रतिकूळ दृष्टान्तके धर्मको अपने इष्ट दृष्टान्तमें स्त्रीकार करकेनेकी अनुमित दे देता है तो वह अपनी पूर्वमें की गयी प्रतिकाकों छोड देता है। इस कारण यह वादीका प्रतिकाहानि नामक निप्रहरणान है। जैसे कि शह अनित्य है (प्रतिका) इन्द्रिय जन्य ज्ञान करके प्रहण करने योग्य होनेसे (हेतु) वटके समान (अन्वयदृद्धान्त ), इस प्रकार वादी कह रहा है। ऐसी दशामें इसरे प्रतिवादी करके यों प्रत्यवस्थान दिया गया यानी वादीको प्रतिकृठ पक्ष पर अवस्थित करनेके ठिये दोष उठाया गया कि नित्य होकर अनेकोंमें समवाय सम्बन्धसे वर्त रहा सामान्य पदार्थ देखो । इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देखा जा रहा है। जब वह सामान्य नित्य है तो तिस ही प्रकार शद्ध मी नित्य क्यों नहीं हो जावे है इस प्रकार कटाक्ष युक्त कर दिया गया वादी अपने हारा प्रयुक्त किये गये ऐन्द्रियकाय हेतुके व्यभिचारी हेत्वामासपनेको जानता हुआ भी वाद कथाके अन्तको नहीं करता हुआ स्वकीय निश्चयका उद्धंघन कर यों प्रतिज्ञाका त्याग कर देता है कि इन्द्रियजन्य ज्ञानसे जाना जा रहा सामान्य यदि नित्य है तो घट भी भन्ने ही नित्य हो जाओ । हमारा क्या विगडता है है निश्चयसे इस प्रकार कह रहा सो यह वादी हेतुसे सहित हो रहे दृष्टान्तके नित्यवका प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाका त्याग कर स्वेता है कि स्वयसे इस प्रकार कह रहा सो यह वादी हेतुसे सहित हो रहे दृष्टान्तके नित्यवका प्रतिज्ञा है। इस प्रकार माण्यकार कर रहा है, यह कहा जाता है, क्योंकि पक्षके आश्य प्रतिज्ञा है। इस प्रकार माण्यकार वात्यायनका उच्चा चौडा मन्तव्य उक्त प्रत्य द्वारा चारों ओरसे छिन मिन्न कर वखेर दिया गया आचार्य महाराजने दिखळा दिया है।

प्रतिज्ञाहानिस्त्रस्य व्याख्यां वार्तिककृतपुनः । करोत्येवं विरोधेन न्यायभाष्यकृतः स्फुटम् ॥ ११४ ॥ दृष्टश्चांते स्थितश्चायमिति दृष्टांत उच्यते । स्वदृष्टांतः स्वपक्षः स्यात् प्रतिपक्षः पुनर्मतः ॥ ११५ ॥ प्रतिदृष्टांत एवेति तद्धर्ममनुजानतः । स्वपक्षे स्यात्प्रतिज्ञानमिति न्यायाविरोधतः ॥ ११६ ॥ सामान्यमेदियं नित्यं यदि शद्धोपि तादृशः । नित्योस्तिवति द्ववाणस्यानित्यत्वत्यागनिश्चयात् ॥ ११७ ॥

न्यायवार्तिक प्रन्थको करनेवाळे " उद्योतकर " पण्डितजी प्रतिज्ञाहानिके प्रतिपादक कक्षण-सूत्रकी व्याख्याको न्यायमाध्यकार वाल्यायनका विरोधकरके यो स्पष्टरूपसे करते हैं। अर्थात्— " प्रतिदृष्टान्तवर्गाम्यतुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः " इस सूत्रका अर्थ जो न्यायमाध्यकारने किया है, वह ठीक नहीं। किन्तु उसके विरुद्ध इस प्रकार उसका तास्पर्य है कि देखा हुआ होता संता जो विचारके अन्तमें स्थित हो रहा है, इस प्रकार यह दृष्टान्त कहा जाता है। अतः दृष्टान्तका अर्थ प्रक्ष हुआ। स्वदृष्टान्तका अर्थ स्वपक्ष होगा और फिर इसी प्रकार प्रतिदृष्टान्तका अर्थ प्रतिपक्ष ही माना गया। इस प्रकार उस प्रतिपक्ष धर्मको स्वपक्ष में स्वीकार करनेवा उप्रक्षके न्यायके अविरोध्य जो इस प्रकार प्रतिज्ञा कर देना है कि इन्द्रियप्राद्य सामान्य यदि नित्य है तो तैसा इन्द्रियप्राद्य होता हुआ शह मी नित्य हो जाओ, इस प्रकार कह रहे वादीके शहके नित्यवक्षी प्रतिज्ञाका त्याग हो गया है, ऐसा निक्ष्य है। अर्थात्—शहके अनित्यपनकी प्रतिज्ञाको छोड देनेवा मानना चाहिये। माण्यकारने जो घट भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार दृष्टान्तके छोड देनेसे प्रतिज्ञाहानि निप्रहृस्थान मानना चाहिये। माण्यकारने जो घट भी नित्य हो जाओ, इस प्रकार दृष्टान्तके छोड देनेसे प्रतिज्ञाहानि वत्रज्ञायी है। वह न्यायसिद्धान्तसे विरुद्ध पडती है।

इत्येतच न युक्तं स्यादुद्योतकरजाड्यकृत् । प्रतिज्ञाहानिरित्थं तु यतस्तेनावधार्यते ॥ ११८ ॥ सा हेत्वादिपरित्यागात् प्रतिपक्षप्रसाधना । प्रायः प्रतीयते वादे मंदबोधस्य वादिनः ॥ ११९ ॥ कुतश्चिदाकुलीभावादन्यतो वा निमित्ततः । तथा तद्वाचि सुत्रार्थों नियमान्न व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

अब आचार्य महाराज कहते हैं कि चिन्तामणिके कपर उद्योत नामक टीकाको करनेवाळे उद्योतकर का इस प्रकार यह कहना युक्त नहीं है। विचारा जाय तो ऐसा कहना उद्योतकरकी जडताको व्यक्त करनेनाळा है। उद्योत करनेवाळा चन्द्रमा शांतळ जहमय स्वभाववाळा है, कविजन "रळवीडेळवोक्षेव शवयोर्ववयोस्तया" इस नियमके अनुसार ळ और ड का एकावारोप कर ळेते हें अतः उद्योतकरमें मडता स्वभावसे प्राप्त हो जाती है। जिस कारणसे कि उस उद्योतकर करके इस ही प्रकारसे प्रतिहाहानिका होना जो नियमित किया जाता है, सो ठीक है। क्योंकि हेतु, दृष्टान्त आदिके परित्यागसे भी वह प्रतिहाहानि हो सकती है। जवतक कि प्रतिवादीदारा अपने प्रतिपक्ष की भळे प्रकार सिद्धि नहीं की जायगी, तवतक वादीका निष्रहस्थान नहीं हो सकता है। प्रायः अनेक स्थळोंपर वादमें प्रतीत हो रही है कि मन्दज्ञानवाळे वादीकी किसी भी कारणसे आकुळता हो जानेके करण अथवा अन्य किसी भय आदिक निभित्तकारणोंसे तिस प्रकार यह वादी आतुर होकर झट अपनी प्रतिज्ञाको छोडकर विपरीत प्रतिज्ञाको कर बैठता है। ऐसी दशामें नियमसे उनके कहे गये वचनोंमें सूत्रका अर्थ यथार्थ व्यवस्थित नहीं हो सका। आसके ही वचन यथार्थ व्यवस्थित हो सकते हैं, अहानियोंके नहीं।

यथाह उद्योतकरः दृष्टाश्रासावंते च व्यवस्थित इति दृष्टांतः स्वपक्षः, प्रतिदृष्टांतः प्रतिपक्षः प्रतिपक्षस्य पं में स्वपक्षंभ्यनुजानन् पृतिज्ञां जहाति । यदि सामान्यभेद्रियकं नित्यं शब्दोप्येवमस्त्वित तदेतदिष तस्य जाड्यकारि संछक्ष्यते । इत्यमेव प्रातिज्ञाहानेरवभारियतुमशक्तः । प्रतिपक्षमसाधनाद्धि प्रतिज्ञायाः किछ हानिः संपद्यते सा तु हेत्वादिपरित्यागादिष कस्यिचिन्यंद्युद्धेर्वादिनो वादे प्रायण प्रतीयते न पुनः प्रतिपक्षस्य धर्मे स्वपक्षेभ्युतुजानत एव येनायमेकप्रकारः प्रतिज्ञाहानौ स्यात् । तथा विक्षेपादिभिराकुछीभावात्
पक्रत्या सभाभीहत्वादन्यमनस्कत्वादेवी निमित्तात् । किचित्साध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं
प्रतिजनिरुपक्रभ्यत एव पुरुषभ्रांतेरनेककारणत्वोपपत्तेः । ततो नाप्तोपज्ञमेवेदं स्त्रं भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य च व्यवस्थापयित्वमञ्जस्यत्वात् युक्त्यागमिवरोषात् ।

उद्योतकर जो सुत्रका अर्थ इस प्रकार कह रहे हैं कि इष्ट होता हुआ। जो वह विचार धर्म कोटिमें व्यवस्थित हो रहा है, इस प्रकार निरुक्ति करनेसे दृशन्तका अर्थ स्वकीय पक्ष है। और सूत्रमें कहे गये प्रतिदृष्टान्त शहूका अर्थ प्रतिपक्षके धर्मकी स्वपक्षमें अच्छी अनुमति करता हुआ वादी प्रतिज्ञाका द्वान कर देता दे कि ऐन्द्रियक जाति यदि नित्य है तो इस प्रकार शद्ध मी नित्य हो जाओ । यहांतंक उद्योतकर विद्वान्के कह चुकनेपर, अब आचार्य कहते हैं कि उद्योतकरका यह प्रसिद्ध कहना मी उसके जडपनेको करनेवाळा मळे प्रकार दीख रहा है। क्योंकि इस ही प्रकारसे यानी प्रतिपक्षके धर्मका स्वपक्षमें स्वीकार कर केनेसे ही प्रतिज्ञाहानि हो जानेका नियम नहीं किया जा सकता है। कारण कि प्रतिपक्षकी अच्छी सिद्धि कर देनेसे ही प्रतिज्ञाकी हानिका संपादन होना सम्मवता है। यह हानि तो हेतु आदिके परिस्थागसे मी किसी किसी मन्द बुद्धिवाळे वादीके प्रायः करके हो रही वादमें प्रतीत हो जाती है । किन्तु फिर प्रतिवक्षके घर्मको स्ववक्षमें स्वीकार कर छेनेसे ह्यी प्रतिज्ञाहानि नहीं है, जिससे कि प्रतिब्रहानि निप्रहस्थानमें प्रतिपक्षके धर्मको स्वपक्षमें स्वीकार कर केना यह एक ही प्रकार होय । अर्थात-प्रतिज्ञाहानि अनेक प्रकारसे हो सकती है। तिस प्रकार तिरस्कार, फटकार, गौरव दिखा देना, घटाटोप करना, विक्षेप, आदि करके वादीके आकुव्रित परिणाम हो जानेसे अथवा स्वभावसे ही समामें भयमीतपनेकी प्रकृति होनेसे या वादीका चित्त इधर इधर अन्य प्रकरणोंमें छग जाने आदि निमित्तोंसे किसी धर्मको साध्यपने रूपसे प्रतिज्ञा कर उस साध्यसे निपरीत धर्मको कुछ देरके टिये स्त्रीकार करनेकी प्रतिद्वा कर ठेना देखा ही जाता है। क्योंकि पुरुवको भान्तज्ञान होनेके अनेक कारण बन जाते हैं। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि यह गौतम ऋषिका कहा गया सूत्र यथार्थ वक्ता आतके द्वारा कहा गया नहीं है। क्योंकि साध्यकार स्रीर वार्तिककारको अभीष्ट हो रहे सूत्रार्थकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। युक्ति और आग-मसे विरोध आता है। आय ज्ञानको उपज्ञा कहते हैं, जो त्रिकालत्रिकोकदर्शी सर्वेजः देवकी आम्ना-

यसे चळे आ रहे सूत्र हैं। वे ही युक्ति और आगमसे विरोध नहीं पड़नेके कारण आहोपड़ हैं। अतः प्रतिड़ाहानि निप्रहस्थानका प्रतिपादक सूत्र और उसका वार्त्तिक या माध्यमें किया गया व्याख्यान निर्दोष नहीं है।

### अत्र धर्मकीर्तेर्दृपणमुपदर्श्य परिहरन्नाह ।

भव यहा बौद्धगुरु धर्मकीर्तिके द्वारा दिये गये दूषणको दिखळाकर श्री विधानन्द आचार्य उस दोषका परिद्वार करते हुये स्पष्ट व्याख्यान करते हैं, सो सुनिये।

यस्त्वाहेंद्रियकत्वस्य व्यभिचाराद्विनश्वरे । शब्दे साध्ये न हेतुत्वं सामान्येनेति सोप्यथीः ॥ १२१ ॥ सिद्धसाधनतस्तेषां संधाहानेश्च भेदतः । साधनं व्यभिचारित्वाचदनंतरतः कुतः ॥ १२२ ॥ सास्त्येव हि प्रतिज्ञानहानिदोंषः कुतश्चन । कस्यचित्रिग्रहस्थानं तन्मात्राचु न युज्यते ॥ १२३ ॥

यहां जो धर्मकीर्ति बौद्ध यों कह रहा है कि शब्दको (में) विनम्यरपना साध्य करनेपर ऐन्द्रिकत्व हेतुका सामान्य पदार्थकरके व्यभिचार हो जानेसे वह ऐन्द्रियकत्व हेतु समीचीन नहीं है। व्यमिचारी हैत्वामात है। इस प्रकार कह रहा वह धर्मकीर्ति मी बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि यों कहनेपर तो उन नैयायिक विद्वानोंके यहां सिद्धसायन हो जावेगा। अर्थात्—धर्मकीर्तिके उपर नैयायिक सिद्धसायन दोष उठा सकते हैं। प्रतिक्षाहानि नामक दोषसे मेद होनेके कारण वादीका हेतु किसी मी कारणसे उसके अव्यविहत कार्ल्य व्यभिचारी मी हो जाय तो इसमें नैयायिकोंकी कोई क्षिति नहीं है। एतावता यह प्रतिज्ञाहानि दोष तो किसी न किसी कारणसे है ही। किन्तु बात यह है कि केवल उस प्रतिज्ञाहानिसे ही किसी भी वादीका निप्रहस्थान कर देना तो युक्ति-पूर्ण नहीं है।

येषां प्रयोगयोग्यास्ति प्रतिज्ञानुमितीरणे । तेषां तद्धानिरप्यस्तु नित्रहो वा प्रसाधने ॥ १२४ ॥ परेण साधिते स्वार्थे नान्यथेति हि निश्चितं । स्वपक्षसिद्धिरेवात्र जय इत्याभिधानतः ॥ १२५ ॥ बौद्ध जन जब प्रतिज्ञावाक्ष्यका अनुमानमें प्रयोग करना योग्य नहीं मानते हैं, उनके यहां प्रतिज्ञाहानि दोष नहीं सम्भवता है। हां, जिनके यहा अनुमितिके कथन करनेमें प्रतिज्ञा वाक्ष्य प्रयोग करने योग्य माना गया है, उनके यहा उस प्रतिज्ञाकी हानि मी निप्रहस्थान हो जाओ। किन्तु प्रतिवादी अपने पक्षकी सिद्धि करदेना रूप प्रयोजनको प्रकृष्ट रूपसे साधनेपर वादीका निप्रह कर सकता है। जब कि दूसरे प्रतिवादीने स्वकीय सिद्धान्त अर्थकी समीचीन हेतुओं द्वारा साधना कर दी है, तभी प्रतिवादी करके वादीका निप्रह संभव है। अन्यथा नहीं। अर्थात् — प्रतिवादी अपने पक्षको तो नहीं साथे और वादीके ऊपर केवळ प्रतिज्ञाहानि उठादे, इतनेसे ही वादीका निप्रह नहीं हो सकता है। यह सिद्धान्त नियमसे निश्चित करकेना चाहिये। क्योंकि स्वकीय पक्षकी सिद्धि कर देनसे ही यहां जयव्यवस्था मानी गयी है। वस्तुतः स्वपक्षकी सिद्धि कर देना ही जय है। यह श्री अक्षकंक देव आदि महर्षियोंने कथन किया है।

### गम्यमाना प्रतिज्ञा न येषां तेषां च तत्क्षतिः । गम्यमानैव दोषः स्यादिति सर्वं समंजसम् ॥ १२६ ॥

भीर जिन विद्वानोंके यहा प्रतिज्ञा गम्यमान मानी गयी है, अर्थात्—शहों द्वारा नहीं कही जाकर सामध्येसे या अभिप्रायसे प्रतिज्ञा समझङों जाती है, उन पण्डितोंके यहां तो उस प्रतिज्ञाकी कोई क्षिति (हानि ) नहीं । जब प्रतिज्ञा गम्यमान है तो उस प्रतिज्ञाकी हानि भी अर्थापत्तिसे गम्यमान होती हुई हो दोष होवेगा। इस प्रकार उक्त अक्षडंक सिद्धान्त स्वीकार करनेपर तो सम्पूर्ण व्यवस्थानीति युक्त बन जाती है। हां, नैयायिक और बौद्धोंके विचारानुसार व्यवस्था तो नीतिमार्गसे बहिर्भूत है।

न हि वयं प्रतिज्ञाहानिर्दोष एव न भवतीति संगिरामहे अनैकांतिकत्वात् साधन-दोषात् पश्चात् तद्धावात् ततो भेदेन प्रसिद्धेः । प्रतिज्ञां प्रयोज्यां सामर्थ्यगम्यां वा वदत-स्तद्धानेस्तयैवाभ्युपगमनीयत्वात् सर्वथा तामिनच्छतो वादिन एवासंभवात् केवछमेतस्मा-देव निमित्तात् प्रतिज्ञाहानिर्भवति प्रतिपक्षसिद्धिमंतरेण च कस्यचिन्निग्रहाधिकरणमित्येतन्न सम्यते तत्त्वच्यवस्थापयितुमज्ञक्तेः ।

आचार्य कहते हैं कि प्रतिज्ञाहानि नामका कोई दोष ही नहीं है, इस प्रकार हम प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार नहीं करते हैं। यदि बादी अपनी अंगीकृत प्रतिज्ञाको हानिको कर देता है, यह उसकी बडी जुटी है। वादीके हेतुका दोष अनैकान्तिक हो जानेसे पाँछे उस प्रतिज्ञाहानिका सङ्गाव हो रहा है। अतः उस प्रतिज्ञाहानिका उस व्यभिचार दोषसे मिल्लपनकरके प्रसिद्ध है। जो विद्वान् शद्धों द्वारा प्रयोग करने योग्य उच्यमान अथवा शद्धोंसे नहीं कहकर अर्थापित द्वारा सामध्येसे गम्य-

मान कथन कर रहे हैं, उनके यहां उस प्रतिज्ञाकी हानि भी तिस ही प्रकार उच्यमान या गम्यमान स्वीकार कर छेनी चाहिये। सभी प्रकारोंसे उस प्रतिज्ञाको नहीं चाहनेवाळे वादीका तो जगत्में असम्भव ही है। अब हमको यहां केवळ इतना ही कहना है कि केवळ इतने छोटे निमित्तसे ही प्रतिज्ञाहानि होती है, और प्रतिवादी द्वारा प्रतिवक्षकी सिद्धि किये विना ही चाहे जिस किसी भी वादीको निग्रहस्थान प्राप्त हो जाय, इस ज्यवस्थाको हम जैन नहीं सह सकते हैं। ऐसा अन्वेर नगरीका न्याय हमको अभीष्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे पोले या पक्षपातप्रस्त नियमोंसे तत्वोंकी ज्यवस्था नहीं करायी जा सकती है। यह पक्की बात है, उसको गाठमें बांध छो।

#### प्रतिकांतरभिदानीमनुबद्ति ।

- नैयायिकों द्वारा माने गये दूसरे प्रतिज्ञान्तर निप्रइस्थानका श्री विद्यानन्द आचार्य इस समय अनुवाद करते हैं।

# प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थस्य धर्मविकल्पतः । योसौ तदर्थनिदेशस्तत्प्रतिज्ञांतरं किछ ॥ १२७ ॥

गौतम सूत्रके अंतुसार दूसरे निम्रहस्थानका कक्षण यों है कि प्रतिज्ञा किये जा चुके अर्थका निषेध करनेपर धर्मके विकल्पसे जो वह साध्यिसिद्धिके क्षिये उसके अर्थका निर्देश करना है, वह प्रतिज्ञान्तर नामक निम्रहस्थान सम्पवता है।

प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे धर्मीविकल्पाचदर्थनिर्देशः प्रतिज्ञांतरं तछक्षणस्त्रमनेनोक्तिपदं व्याचष्टे ।

वादी द्वारा प्रतिकात हो जुके अर्थका प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध करनेपर नादी उस दूषणकी उद्धार करनेकी इंग्डासे धर्मका यानी धर्मान्तरका विशिष्ट कल्प करके उस प्रतिज्ञात अर्थका अन्य विशेषणसे विशिष्टपने करके कथन कर देता है, यह प्रतिज्ञान्तर है। इस कथन करके गौतम ऋषि द्वारा किये गये उस प्रतिज्ञान्तरके उक्षणसूत्रका कथन हो जुका है। इसीका श्री विद्यानन्द आचार्य व्याख्यान करते हैं।

घटोऽसर्वगतो यद्वत्तथा राद्वोष्यसर्वगः । तद्वदेवास्तु नित्योयमिति धर्मविकल्पनात् ॥ १२८ ॥ सामान्येनेद्रियत्वस्य सर्वगत्वोपदर्शितं । व्यभिचारेपि पूर्वस्याः प्रतिज्ञायाः प्रसिद्धये ॥ १२९ ॥

### शब्दोऽसर्वगतस्तावदिति सन्धांतरं कृतम् । तच्च तत्साधनाशक्तमिति भाष्ये न निग्रहः ॥ १३० ॥

राज्य अनित्य है ऐन्द्रियिक होनेसे घटके समान, इस प्रकार वादीके कहनेपर प्रतिवादीहारा अनित्यपनेका निषेघ किया गया । ऐसी दशामें वादी कहता है कि जिस प्रकार घट असर्वगत है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यापक हो जाओ और उस ऐन्द्रियक सामान्यके समान यह शब्द भी नित्य हो जाओ । इस प्रकार धर्मकी विकल्पना करनेसे ऐन्द्रियकत्य हेतुका सामान्य नामको धारनेवाळी जाति करके व्यमिचार हो जानेपर भी वादीहारा अपनी पूर्वकी प्रतिद्वाकी प्रसिद्धिके लिये शब्दके सर्वव्यापकप्ना विकल्प दिखलाया गया कि तब तो शब्द असर्वगत हो जाओ । इस प्रकार धर्मने वादीने दूसरी प्रतिद्वा की । किन्तु वह दूसरी प्रतिज्ञा तो उस अपने प्रकृत पक्षको साधनेमें समर्थ नहीं है । इस प्रकार माध्यप्रत्यमें वादीका निष्य होना माना जाता है । किन्तु यह प्रशस्त मार्ग नहीं है । भावार्य-टिष्टान्त-घट और प्रतिदृष्टान्त सामान्यके सधर्मापनका योग होनेपर धर्ममेदसे यों विकल्प उठाया जाता है कि इन्द्रियोंसे प्राह्म सामान्य सर्वव्यापक है, और इन्द्रियोंसे प्राह्म घट अल्पदेशी है । ऐसे धर्मविकल्पसे अपनी साध्यकी सिद्धिके लिये वादी दूसरी प्रतिज्ञा कर बैठता है कि यदि घट असर्वगत है, तो शब्द भी घटके समान अव्यापक हो जाओ । इस प्रकार वादीका नित्य प्रयत्न उसका निष्टस्थान करा देता है । आचार्य महाराज आगे चळकर इसका निषेघ दूसरे छंगसे करेंगे।

अनित्यः शब्दः ऐंद्रियकत्वाद्घटवदित्येकः सामान्यमेद्रियकं नित्यं कस्मान्न तथा शब्द इति द्वितीयः । साधनस्थानैकांतिकत्वं सामान्येनोद्धावयति तेन प्रतिज्ञातार्थस्य प्रति-षेथे सति तं दोषमजुद्धरन् धर्मविकत्यं करोति, सोयं शब्दोऽसर्वगतो घटवदाहोस्वित्सर्व-गतः सामान्यवदिति १ यद्यसर्वगतो घटवसदा तद्वदेवानित्योस्त्वित ब्रूते । सोयं सर्व-गतत्वासर्वगतत्वधर्मविकल्याचदर्यनिर्देशः प्रतिज्ञांतरं अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञातोऽसर्व-गतो अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाया अन्यत्यात् । तदिदं निग्रहस्थानं साधनसामर्थ्यापरि-क्रानाद्वादिनः । न चोत्तरप्रतिज्ञापूर्वपतिज्ञां साधयत्यतिप्रसंगात् इति परस्याज्ञतं ।

रान्द (पद्ध ) अनित्य है (साध्य ) बहिरंग इन्द्रियोंद्वारा प्राह्य होनेसे (हेतु ) घटके समान (अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार कोई एक वादी कह रहा है । तथा इन्द्रियजन्य ब्रानोंसे प्रहण करने योग्य सामान्य यदि नित्य है तो क्यों गईं। शब्द मी तिस ही प्रकार नित्य हो जाने, इस प्रकार दूसरा प्रतिवादी कह रहा है । वह वादीके ऐन्द्रियकल हेतुका सामान्य करके व्यमिचार दोव हो जानेको उठा रहा है । ऐसी दशोमें वादीके प्रतिज्ञात अर्थका उस प्रतिवादीद्वारा निषेष हो जाने पर वादी उस व्यमिचार दोषका तो उद्धार नहीं करता है । किन्तु एक न्यारे धर्मके विकल्पको कर

देता है कि जो यह प्रसिद्ध शन्द क्या घटके समान अन्यापक है ! अथवा क्या सामान्य पदार्थके समान सर्वन्यापक है ! इसका तुम प्रतिवादी उत्तर दो । यदि घटके समान शन्द असविवात है, तब तो उस घटके समान ही वह शद्ध अनित्य हो जाओ, इस प्रकार वादी कह रहा है । आचार्य कहते हैं अथवा भाष्यकार कहते हैं कि सो यह घादी शद्ध के न्यापकपन और अन्यापकपन धर्मीके विकल्पसे उस प्रतिवात अर्थका कथन करता है । यह कथन वादीका दूसरी प्रतिवा करना हुआ । क्योंकि शद्ध अनित्य है, इस प्रतिवासे अन्यापक अनित्य शद्ध है, इस प्रतिवाक करना हुआ । क्योंकि शद्ध अनित्य है, इस प्रतिवासे अन्यापक अनित्य शद्ध है, इस प्रतिवाक मेद है । तिश्व कारण यह वादीका निमहस्थान है । क्योंकि वादीको अपने प्रयुक्त हेतुकी सामर्थका परिवान नहीं है । उत्तरकाठमें की गयी दूसरी प्रतिवा तो पहिन्नी प्रतिवाकों नहीं साध देती है । यदि ऐसा होने छो तो अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्—चोह जो मिन्न प्रतिवा चोह जिस साध्यको साध देवेगी और यो शद्ध अनित्यपनको प्रतिवा पर्वतमें अग्निको भी साध देवे। अतः सिद्ध होता है कि प्रतिवान्तर करना वादीका निम्रहस्थान है । इस प्रकार दूमरे नैयायिक विद्यानोंकी अपने सिद्धान्त अनुसार चेष्टा हो रही है ।

अत्र धर्मकीर्तेः दूषणमुपदर्शयति ।

यहां प्रतिद्वान्तरमें धर्मकीर्तिके द्वारा दिये गये दूषणको श्री विद्यानन्द आचार्य निम्नकिखित वार्त्तिकों द्वारा दिखकाते हैं।

नात्रेदं युज्यते पूर्वपतिज्ञायाः प्रसाधने ।
प्रयुक्तायाः परस्यास्तद्भावहानेन हेतुवत् ॥ १३१ ॥
तदसर्वगतत्वेन प्रयुक्तादेद्भियत्वतः ।
शद्भानित्यत्वमाहायमिति हेत्वंतरं भवेत् ॥ १३२ ॥
न प्रतिज्ञांतरं तस्य किनद्धपप्रयोगतः ।
प्रज्ञावतां जडानां तु नाधिकारो विनारणे ॥ १३३ ॥
विरुद्धादिप्रयोगस्तु प्राज्ञानामिष संभवात् ।
कुतश्चिद्धिभ्रमात्त्रेत्याहुरन्ये तदप्यसत् ॥ १३४ ॥

घर्मकीर्ति बौद्ध कहते हैं कि यहा प्रतिज्ञान्तर निप्रहस्थानमें यह नैयायिकोंका कथन करना युक्त नहीं पडता है। क्योंकि पहिली प्रतिज्ञाके द्वारा अच्छा साध्य साधन करनेपर पुनः प्रयुक्त की गयी उत्तरवर्तिनी दूसरी प्रतिज्ञाको उस प्रतिज्ञापनेकी हानि हो जाती है, जैसे कि विरुद्ध दूसरे हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पूर्वके हेतुको हेतुपनेकी हानि हो जाती है। हां, बौद्ध अनुमानमें प्रतिज्ञाका प्रयोग करना आवश्यक नहीं मानते हैं। यह बादी अपने प्रयुक्त किये गये इन्द्रियज्ञान-प्राह्मत्व हेतुते उस असर्वगतपने करके शहके अनियायपनेको कहता है। इस प्रकार कहनेसे तो हेखन्तर यानी दूसरा हेतु हो जायगा,प्रतिज्ञान्तर तो नहीं हुआ। क्योंकि विचारशालिनी प्रभाको घारने-वाडे विदानोंके यहां प्रतिज्ञायाक्यको नहीं समझ सकते हैं, उन जष्ट बुद्धियोंका तो तत्त्वोंके अर्थापत्ति या सामर्थ्यसे प्रतिज्ञायाक्यको नहीं समझ सकते हैं, उन जष्ट बुद्धियोंका तो तत्त्वोंके विचार करनेमें अधिकार नहीं है। हां, विरुद्ध, व्यभिचार, आदि हेखामासोंका प्रयोग करना तो विशिष्ट विद्वानोंके यहा मी किसी एक विश्वमके हो जानेसे वहां सम्मव जाता है। इस प्रकार कोई अन्य बौद्ध कह रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्धोंका वह कहना मी प्रशंसनीय नहीं है कारण कि:—

प्रतिज्ञातार्थिसिद्धवर्थं प्रतिज्ञायाः समीक्षणात् । भांतैः प्रयुज्यमानायाः विचारे सिद्धहेतुवत् ॥ १३५ ॥ प्राज्ञोपि विभ्रमाद्बृयाद्वादेऽसिद्धादिसाधनम् । स्वपक्षसिद्धियेन स्यात्सत्त्वमित्यतिदुर्घटम् ॥ १३६ ॥

श्रान्त पुरुषोंकरके प्रतिज्ञा किये गये पदार्थकों सिद्धिके छिये विश्वासकोटिमें मुख द्वारा प्रयुक्त की गयी अन्य प्रतिज्ञा मी बोळी जा रही देखी जाती है। जैसे कि पूर्वहेतुकी सिद्धिके छिये दूसरा सिद्धहेतु कह दिया जाता है। बुद्धिमान् पुरुष मी कदाचित् विश्रम हो जानेसे वादमें असिद्ध, विरुद्ध, आदि हेतुको कह बैठेगा। किन्तु जिस हेतु करके स्वव्हकी सिद्धि होगी, उस हेतुका प्रशास्तपना निर्णीत किया जावेगा। इस कारण बौद्धोंका कहना कथमि घटित नहीं हो पाता है, असन्त दुर्घट है।

### ततो प्रतिपत्तिवत्प्रतिज्ञांतरं कस्यचित्साघनसामध्यीपरिज्ञानात् प्रतिज्ञाहानिवत् ।

तिस कारण किसी एक बादीको साधनकी सामर्थ्यका परिज्ञान नहीं होनेसे प्रतिज्ञाहानिके समान प्रतिज्ञान्तर नामक निप्रहस्थानकी प्रतिज्ञान नहीं हो पाती है। अप्रतिपत्तिका अर्थ आरम्भ करने योग्य कार्यको अज्ञानप्रयुक्त नहीं करना या पक्षको स्त्रीकार कर उसकी स्थापना नहीं करना अथवा दूसरे सन्मुखस्थित विद्वान् होरा स्थापित किये गये पक्षका प्रतिवेध नहीं करमा और प्रतिवेध किये जा जुके स्वपक्षका पुनः उद्धार नहीं करना, इतना है। " अविज्ञातार्थ " या अज्ञान-निमहस्थानस्वरूप अप्रतिपत्तिका अर्थ कर पुनः उपमानमें वित् प्रत्यय करना तो क्षिष्ट करपना है।

आगे प्रतिक्वाहानियत् पडा ही हुआ है। बात यह है कि बौदोंके अनुसार प्रतिक्वान्तरके निषेषकी व्यवस्था युक्त नहीं है।

### ति कथिवदमयुक्तिमित्याह ।

किसीका प्रश्न है कि तो आप आचार्य महाराज ही बताओ, यह प्रतिज्ञान्तर किस प्रकार अयुक्त है ! ऐसी विनीत शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

ततोनेनैव मार्गेण प्रतिज्ञांतरसंभवः । इत्येतदेव निर्युक्तिस्ताद्धे नानानिमित्तकं ॥ १३७ ॥ प्रतिज्ञाहानितश्चास्य भेदः कथमुपेयते । पक्षत्यागविशेषेषि योगैरिति च विस्मयः ॥ १३८ ॥

तिस कारणसे नैयायिकोंने जो मार्ग बताया है, उस ही मार्ग करके प्रतिज्ञान्तर नामका निप्र-हस्थान सम्भवता है, इस प्रकार ही यह आप्रह करना तो युक्तिरहित है। न्योंकि वह प्रतिज्ञान्तर अन्य अनेक निमित्तोंसे भी सम्भव जाता है। हम जैन नैयायिकोंसे पूछते हैं कि आप इस प्रतिज्ञान्तर का प्रतिज्ञाहानि निप्रहस्थानसे मिन्नपना कैसे स्वीकार करते हैं! बताओ। जब कि पक्षस्वरूप प्रति-ज्ञाका त्याग प्रतिज्ञाहानिमें है और प्रतिज्ञान्तरमें भी कोई अन्तर नहीं है, तो किर नैयायिकोंकरके प्रतिज्ञान्तर न्यारा निप्रहस्थान मान किया गया है। इस बातपर हमको बढा आखर्य आता है।

प्रतिदृष्टांतधर्मस्य स्वदृष्टांतेभ्यनुज्ञया ।
यथा पक्षपरित्यागस्तथा संधांतरादिष ॥ १३९ ॥
स्वपक्षासिद्धये यद्वत्संभांतरमुदाहृतं ।
भ्रांत्या तद्वच शद्वोषि नित्योस्तिवित न किं पुनः ॥ १४० ॥
शद्वानित्यत्वसिद्धयर्थं नित्यः शद्व हतीरणं ।
स्वस्थस्य ज्याहृतं यद्वत्तथाऽसर्वगशद्ववक् ॥ १४१ ॥

नैयायिकोंके यहां जिस प्रकार प्रतिकृष्ठ दृष्टान्तके धर्मकी स्वकीय दृष्टान्तमें अनुमति देदेनेसे वादीके पक्षका परित्याग (प्रतिज्ञाहानि) हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिज्ञान्तरसे मी वादीके पक्षका परित्याग हो जाता है। तथा जिस ही प्रकार वादीने अपने पक्षकी सिद्धिके किये भ्रमके वश होकर प्रतिज्ञान्तरका कथन कर दिया है, उस ही के समान वादीने प्रतिज्ञाहानिके अवसर पर शह भी नित्य हो जाओ ऐसा कह दिया है। अतः प्रतिज्ञान्तरको प्रतिज्ञाहानि हो फिर क्यों नहीं मानिलिया जाय है तिसरी वात यह है कि शहके अनित्यपनकी सिद्धिके लिये स्वस्थ (विधारशीक अपने होशमें विराज रहे ) बादीका जिस प्रकार शह नित्य हो जाओ, यह प्रतिज्ञाहानिके अवसर पर कथन करना ज्याघात युक्त है, उसी प्रकार प्रतिज्ञान्तरके समय स्वस्यवादीका शहके असर्वगतपनेकी दूसरी प्रतिज्ञाका कथन करना भी ज्याघातदोवसे युक्त है। अर्थात्—विचारशीक विद्वान् वादी न प्रतिज्ञाहानि करता है, और न प्रतिज्ञान्तर करता है। स्यूक्वृद्धिवाके अस्वस्थ वादियोंकी वात न्यारी है। सङ्गतिपूर्वक कहनेवाका पण्डित पूर्वापर विरुद्ध या असंगत वातोंको कह कर वदतीज्याघात दोषसे युक्त हो जाय यह अर्काक है।

ततः प्रतिज्ञाहानिरेव प्रतिज्ञांतरं निमित्तभेदात्त्रञ्जेदे निग्रहस्थानांतराणां प्रसंगात् । तेषां तत्रांतर्भावे प्रतिज्ञांतरस्थेति प्रतिज्ञाहानावन्तर्भावस्य निवारयितुमग्रक्तेः ।

क्षाचार्य कहते हैं कि तिस कारणसे सिद्ध हुआ कि योडेसे निमित्तके मेदसे प्रतिज्ञाहानि ही तो प्रतिज्ञान्तर निम्महस्थान हुआ । प्रतिज्ञान्तरको न्यारा निम्महस्थान नहीं मानना चाहिये । यदि उन निमित्तोंका स्वल्पमेद हो जानेपर न्यारे निम्महस्थान माने जावेंगे, तम तो बाईस या चौबीस निम्महस्थानोंसे न्यारे अनेक अनिष्ट निम्महस्थानोंके हो जानेका प्रसंग हो जावेगा । उन अतिरिक्त निम्महस्थानोंसे न्यारे अनेक अनिष्ट निम्महस्थानोंसे हो अन्तर्भाव किया जायगा, तम तो प्रतिज्ञान्तर निम्महस्थानका इस प्रकार प्रतिज्ञाहानिमें अन्तर्भाव हो जानेका निवारण नहीं किया जा सकता है। अतः नैयायिकोंकरके प्रतिज्ञान्तर निम्महस्थानका इस प्रकार प्रतिज्ञाहानिमें अन्तर्भाव हो जानेका निवारण नहीं किया जा सकता है। अतः नैयायिकोंकरके प्रतिज्ञान्तर निम्महस्थानका स्वीकार करना हम ममुचित नहीं समझते हैं।

#### मतिझाविरोधमन् च विचारयन्नाह ।

अब श्री विद्यानन्द आचार्य प्रतिशिविरोध नामक तीसरे निग्रहस्थानका अनुवाद कर विचार चढाते हुये कहते हैं।

### प्रतिज्ञाया विरोधो यो हेतुना संप्रतीयते । स प्रतिज्ञाविरोधः स्यादित्येतच न युक्तिमत् ॥ १४२ ॥

प्रयुक्त किये गये हेतुके साथ प्रतिज्ञावाक्यका जो विशेष अच्छा प्रतीत हो रहा है, वह प्रतिज्ञाविशेष नामका तीसरा निप्रहस्थान होगा। किन्तु यह नैयायिकोंका कथन युक्तिसहित नहीं है।

" प्रतिज्ञाहेरवोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधं " इति सूत्रं । यत्र प्रतिज्ञा हेतुना विरुध्यते हेतुश्र प्रतिज्ञायाः स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं, यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं भेदेनाग्र-हणादिति न्यायवार्तिकं । तच्च न युक्तिमत् ।

प्रतिज्ञावाक्य क्षोर हेतुवाक्यका विरोध हो जाना प्रतिज्ञाविरोध है। इस प्रकार गौतम ऋषिका बनाया हुआ न्यायदर्शनका सूत्र है। जहां हेतुकरके प्रतिज्ञाका विरोध हो जाय और प्रतिज्ञासे हेतु विरुद्ध पड जाय वह प्रतिज्ञाविरोध नामका निम्रहस्थान है। जैसे कि द्रव्य (पक्ष) गुणोंसे मिन्न है (साध्य), क्योंकि मिन्नपनेसे महण नहीं होता है (हेतु)। अर्थात—द्रव्यसे गुण मिन्न पने करके नहीं दीखता है। इस प्रकार न्यायवार्त्तिक प्रन्य है। यहां द्रव्यसे गुण भिन्न है, इस प्रतिज्ञाका गुण और द्रव्यक्षा मिन्न मिन्न प्रहण नहीं होना इस हेतुके साथ परस्परमें विरोध है। अतः वादीको "प्रतिज्ञाविरोध " निम्रहस्थान मात हुआ। किन्तु यह न्यायवार्त्तिकका कथन युक्तियोंसे सहित नहीं है।

### प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे हेतुना हि निराकृते । प्रतिज्ञाहानिरेवेयं प्रकारांतरतो भवेत् ॥ १४३ ॥

आचार्य कहते हैं कि जब विरुद्ध हेतुकरके प्रतिज्ञाका प्रतिज्ञापन निराकृत हो चुका है, तो यह एक दूसरे प्रकारसे प्रतिज्ञाहानि ही हो जावेगी। न्यारा निप्रहस्थान नहीं ठहरा।

> द्रव्यं भिन्नं गुणात्स्वस्मादिति पक्षेभिभाषिते । रूपाद्यर्थातरत्वेनानुपलब्धेरितीर्यते ॥ १४४ ॥ येन हेतुईतस्तेनासंदेहं भेदसंगरः। तदभेदस्य निर्णीतेस्तत्र तेनेति बुध्यताम् ॥ १४५ ॥

माण्यकार कहते हैं कि यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं स्तादिम्योऽर्यान्तरस्यानुपकव्यिनीपपयते, अय स्तादिम्योऽर्यान्तरस्यानुपकव्यि । गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपयते, गुणव्यतिरिक्तं क्यं स्तादिम्याऽर्यान्तरस्यानुपकव्यित्रिति विरुप्यते व्याह्न्यते न सम्मवतीति "। द्रव्य (पक्ष ) अपने गुणोसे मिन्न हैं (साध्य ), क्योंकि रूप, रस, आदि गुणोसे मिन्न अर्थपने करके द्रव्यकी उपकव्यि नहीं हो रही है। इस प्रकार वादीहारा पक्षका कथन कर जुकनेपर यों कहा जाता है कि यदि हेतुकी रखा करते हो तो गुणमेदस्यरूप साध्यकी रक्षा नहीं वन सकती है । और यदि साध्यकी रक्षा करते हो तो रूपादिकसे मिन्नकी अनुपकव्य होना यह हेतु नष्ट हुआ जाता है। जिस कारण से कि हेतु व्यवस्थित है, उससे भेद सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा निरसन्देह नष्ट हो जाती है। क्योंकि वहां उस हेतुकरके द्रव्यके साथ उन गुणोंके अमेदका निर्णय हो रहा है, यह समझ केना चाहिये।

हेतोर्विरुद्धता वा स्याद्दोषोयं सर्वसंमतः । प्रतिज्ञादोषता त्वस्य नान्यथा व्यवतिष्ठते ॥ १४६ ॥ अथवा यह हेतुका विरुद्धता नामक दोष है, जो कि समी वादियोंके यहा मछे प्रकार मान छिया गया है। आप नैयायिकोंके यहां मी विरुद्धहेत्वामास माना गया है। इस प्रतिज्ञाविरोधको अन्य प्रकारोंसे प्रतिज्ञाक्तम्बन्धां दोषपना तो नहीं व्यवस्थित होता है। अर्थात्—यह हेतुका विरुद्ध नामक दोष है। प्रतिज्ञाका दोष नहीं है। हेत्वामासोंकी निष्रहस्थानोंमें गणना करना वस्तृप्त है। किर " प्रतिज्ञाविरोध " नामका तीसरा निष्रहस्थान व्यर्थ क्यों माना जा रहा है!

यद्पि उद्योतकरेणाभ्यधायि एतेनैव प्रतिज्ञाविरोधोष्युक्तः, यत्र प्रतिज्ञा स्ववचनेन विरुध्यते यथा " श्रमणा गर्भिणी " नास्त्यात्मेति वान्यांतरोपष्ठवादिति, तद्पि न युक्तिमित्याह ।

जो मी वहां उद्योतकर पण्डितने यह कहा था कि इस उक्त कथन करके ही प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान भी कहा जा जुका है। जहां जपने वचन फरके ही अपनी प्रतिज्ञा विरुद्ध हो जाती है। जैसे कि " तपिवनी या दीक्षिता की गर्मवती है " " अपना आस्मा नहीं है। " "में चिछाकर कह रहा हूं कि में जुप हूं " इत्यादिक प्रयोग स्वकीय वचनोंसे ही विरुद्ध पड जाते हैं। जो तपिवनी है, वह पुरुष संयोग कर गर्म धारण नहीं कर सकती है और जो गर्मधारणा कर रही है, वह तपिवनी नहीं है। गर्मधारण वे पश्चात वैराग्य हो जाय तो भी उस कीको बांकक प्रसव और जुद्धि होनेके पीछे ही दीक्षा दी जा सकती है। तपस्या करती हुयी श्रष्ट होकर यदि गर्मिणी हो जायगी तब तो उसकी तपस्या अवस्या ही नष्ट होगई समझी जायगी। यो प्रतिज्ञाविरोधके उद्यागमें जहा प्रतिज्ञा स्वयंचनते विरुद्ध हो जाय वहा इतना अन्य वाक्यका उपस्कार करनेना चाहिये। यहातक उद्योतकर कह जुके। अब आचार्य कहते हैं कि वह कहना भी उद्योतकरका युक्तिसहित नहीं है। इस बातको श्री विद्यानन्द बाचार्य वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं।

### प्रतिज्ञा च स्वयं यत्र विरोधमिधगच्छति । नास्त्यात्मेत्यादिवत्तत्र प्रतिज्ञाविधिरेव न ॥ १४७ ॥

जिस प्रकरणमें अपने वचनकरके ही धर्म और धर्मीका समुदाय वचनस्वरूप प्रतिका स्वयं विरोधको प्राप्त हो जाती है जैसे कि कोई जीव यों कह रहा है कि आत्मा नहीं है, अथवा एक पुरुष यों कहता है कि मेरी माता वन्ध्या है, या कोई पुत्र यों कहे कि मैं किसी भी मां, बापका अपस्य नहीं हुं इत्यादिक प्रतिज्ञायें स्वयं विरोधको प्राप्त हो रही हैं। उन प्रकरणोंमें सच पूछो तो प्रतिज्ञाको विधि ही नहीं हुई है। अर्थात्—स्वयचनोंसे बावित हो रहे प्रतिज्ञा धाक्यके स्यव्यर वादी स्वयं अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर बैठता है। तद्विरोषोद्धावनेन त्यागस्यावरुपंभावित्वात् । स्वयमत्यागान्नेपं भितिक्वाहानिरिति चेत् न, तद्विरुद्धत्वप्रतिपचेरेव न्यायवलात्यागरूपत्वात् । यतिकाचिद्ववदतोषि भितिक्वाकृत्ति-सिद्धेर्वदतोषि दोषत्वेनैव तत्त्यागस्य व्यवस्थितेः।

कारण कि प्रतिवादीके द्वारा उस वादीकी प्रतिज्ञामें विरोध दोष उठादेनेसे वादीकी प्रतिज्ञाका ल्याग व्यवस्य ही हो जावेगा। व्यतः प्रतिज्ञाकिरोध नामक निप्रहस्थान तो प्रतिज्ञाह्याने निप्रहस्थान ही ठहरा। यदि यहां कोई यों कहे कि प्रतिज्ञाविरोध नामक निप्रहस्थान तो प्रतिज्ञाह्याने निप्रहस्थान ही ठहरा। यदि यहां कोई यों कहे कि प्रतिज्ञाविरोध दोष उठा देनेपर वादीने व्ययं कंठोक्त तो अपनी प्रतिज्ञाक्यी हानि नहीं को है। हा, वादी त्ययं प्रतिज्ञाक्या त्याग कर देता तब तो प्रतिज्ञाह्याने नहीं है। व्यव व्याची प्रहाराज कहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि प्रतिज्ञाह्याने नहीं है। व्यव व्याचीकी उस स्वकीय प्रतिज्ञा वाक्यके विरुद्धपनेका मनमें निर्णय हो जाना हो तो न्यायमार्गकी सामर्थ्यसे प्रतिज्ञाका त्याग करदेना स्वरूप है। स्ववचनविरुद्ध वाक्यको वादीने कहा, प्रतिवादीने विरोध उठावा, ऐसी दशामें वादी यदि कुछ मी नहीं कहकर चुप वैठ गया है, अपनी प्रतिज्ञाका विरोध स्वमुखसे स्वीकार नहीं करता है तो भी उस वादीकी प्रतिज्ञाका छेद हो जाना सिद्ध हो जाता है (कृती छेदने)। हा, यदि वादी जो कुछ भी अण्ट सण्ट पुनः बक रहा है तो भी वादीके कथनका दोषसहितपना हो जाने करके ही उस प्रतिज्ञाक त्यागकी व्यवस्था करदी जाती है। अतः कथिचित अल्यीयान अन्तरके होनेपर भी प्रतिज्ञाह्यानेसे प्रतिज्ञाविरोधको न्यारा निप्रहस्थान मानना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

यद्पि तेनोक्तं हेतुविरोधोपि प्रतिझाविरोध एव एतेनोक्तो यत्र हेतुः शतिझया

वाध्यते यथा सर्वे पृथक् समृहे भावशृद्धपयोगादिति, तदिष न साधीय इत्याह ।

तथा उस उद्योतकर पण्डितजीने यह भी कहा था कि इस प्वोंक कथन करके हेतुका विरोध होना भी प्रतिज्ञानिरोध नामक निग्रहस्थान हो कह दिया गया समझ छेना, अर्थात् हेतुनिरोधको न्यारा निप्रहस्थान नहीं मानकर प्रतिज्ञानिरोधमें ही उसका अन्तर्मान कर छेना चाहिये। जिस प्रकरणमें प्रतिज्ञा नाक्य करके हेतुनाक्य नाधित हो जाता है, जैसे कि सम्पूर्ण पदार्थ (पक्ष) पृथक् पृथक् हैं (साध्य), समुदायमें मान या पदार्थश्रद्धका प्रयोग होनेसे (हेतु ) इस अनुमानमें पृथम्मा- एथक् स्तिज्ञाकरके मान शद्ध द्वारा समुदायका कथन करनात्म्य हेतु विरुद्ध पडता है। अर्थात्—पदार्थोका अभिन्नण साधकेनेपर पुनः उनका मिन्नण कथन करना विरुद्ध है। यह मी एक छंगसे वादीका प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान हुआ ठहरा। भाता, पिताके, पाप जैसे कुछ सन्तान्ति मुगतने पडते हैं, नैसे हेतुके दोष भी प्रतिज्ञापर आ गिरते हैं। अब न्नी विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि उद्योतकरका नह कहाना भी बहुत अच्छा नहीं है। इस बातका प्रत्यकार वार्तिक हारा स्पष्ट निरूपण करते हैं सो द्विनये।

### हेतुः प्रतिज्ञथा यत्र बाध्यते हेतुदृष्टता । तत्र सिद्धान्यथा संधाविरोधोतिप्रसज्यते ॥ १४८ ॥

हेतु जहां प्रतिक्षा करके बाधित कर दिया जाता है, वहां हेतुका दुष्टबना सिद्ध है। मटा प्रतिक्षा तो दूषित नहीं हो सकती है। निर्दोषको व्यर्थमें दोष छमाना सर्वथा अन्याय है। अन्यथा चाहे निसके दोषको चाहे जिस किसीके माथे यदि मढ दिया जायमा तो प्रतिक्षाविरोधका भी अतिप्रसंग हो जायमा। अर्थात्— प्रतिक्षाविरोधको मी हेतुविरोधमें गर्भित कर सकते हैं। या दृष्टान्त, उपनय, निगमनके, विरोधदोष भी निर्दोष प्रतिक्षापर चढ बैठेंगे। यों तो प्रतिक्षाविरोधका क्षेत्र बहुत बढ जायमा। कई निप्रहस्थान इसीमें समा जायेगे।

सर्वं पृथक्समुदाये भावशाद्धप्रयोगतः । इत्यंत्र सिद्धया भेदसंधया यदि बाध्यते ॥ १४९ ॥ हेतुस्तत्र प्रसिद्धेन हेतुना सापि बाध्यता । प्रतिज्ञावत्परस्यापि हेतुसिद्धेरभेदतः ॥ १५० ॥ भावशादः समृहं हि यस्यैकं विक्त वास्तवं । तस्य सर्वं पृथकत्विमिति संधाभिहन्यते ॥ १५१ ॥

सम्पूर्ण वहार्थ न्यारे न्यारे हैं, (प्रतिक्षा)। न्योंकि समुदायमें भाव शहका प्रयोग होता है। इस प्रकार इस अनुमानमें प्रसिद्ध हो रही भेदिसिद्ध प्रतिज्ञाकरके यदि समुदायमें भाव शहका वोळा जाना यह हैतु वाधित कर दिया जाता है, तो प्रमाणोंसे सिद्ध हो रहे हेतुकरके यह प्रतिज्ञा भी बाधित कर दी जाओ। क्योंकि पदार्थोंको मिल्ल मिल्ल साथ रही प्रतिज्ञाकी सिद्धि जैसे नैयायिकोंके यहां प्रमाणसे हो रही है, उसीके समान दूसरे अहैतवादियोंके यहां अथवा परसंप्रहनयकी अपेक्षा जैनोंके यहां मी पदार्थोंके समुदायको सामनेपर पदार्थोंके प्रमाणोंसे सिद्धि हो रही है। कोई मेद (विशेषता) नहीं है। अथवा समुदायको सामनेपर पदार्थोंके प्रथमाय इस हेतुकरके समुदायको सामनेपर पदार्थोंके प्रथमाय करके समुदायको सामनेपर पदार्थोंके पहां पडता है। यह अतिप्रसंग हुआ। अतः उद्योगकरका कहना प्रशस्त नहीं है। जिस अहैतवादोंके यहां भावशब्द या सन् शब्द वस्तुमृत एक समुदायको कहें रहा है, उसके यहां सम्पूर्ण तस्त पृथक् पृथक् है। इस प्रकारकी प्रतिज्ञा चार्यों ओरके नष्ट आती है। अतः प्रसिद्ध हेतुकरके प्रतिज्ञाका वाषा प्राप्त हो जाना मी प्रतीतिसिद्ध है।

विरुद्धसाधनाद्वायं विरुद्धो हेतुरागतः । समूहावास्तवे हेतुदोषो नैकोपि पूर्वकः ॥ १५२ ॥ सर्वथा मेदिनो नानाथेषु शब्दत्रयोगतः । प्रकल्पितसमूहेष्वित्येवं हेत्वर्थनिश्चयात् ॥ १५३ ॥ तथा सति विरोधोयं तद्धेतोः संध्या स्थितः । संधाहानिस्तु सिद्धेयं हेतुना तत्थवाधनात् ॥ १५४ ॥

अथवा यह वादी द्वारा कहा गया हेतु प्रतिज्ञासे विरुद्ध साध्यको साधनेवाळा होनेसे विरुद्ध हेखामास है, यह बात आयी। अतः प्रतिवादी करके वादीके ऊपर विरुद्ध हेखामास ढराना चाहिये। वौद्धजन समुदायको वास्तविक नहीं मानते हैं। उनके यहां संतान, समुदाय, अवययी ये सब कल्पित माने गये हैं। नैयायिक, जैन, भीमांसक, विद्वान् समुदायको वस्तु मूत मानते हैं। ऐसी दशमें हमारा प्रश्न है कि वादीकरके कहे गये हेतुमें पढ़ा हुआ समुदाय क्या वास्तविक है। अथवा काल्पित है। वताओ। यदि समुदायको अवास्तविक कल्पित माना जायगा, तब तो पूर्ववर्ती एक मी हेतुका दोष वादीके ऊपर छागू नहीं होता है। क्योंकि सौत्रान्तिक बौद्धोंके यहा सम्पूर्ण पदार्थ सर्वथा मेदसे सहित हो रहे हैं। उनके यहां मिथ्यावासनाओं द्वारा अच्छे ढंगसे कल्पना कर ठिये गये समूहस्वरूप वास्तविक भिन्न भिन्न अनेक अर्थोंकों मावराज्यका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार हेतुके अर्थका निश्चय हो जानेसे कोई दोष नहीं आता है। हा, यदि समुदाय वास्तविक पदार्थ है, तेसा होनेपर यह उस हेतुका प्रतिज्ञावाक्यकरको विरोध हो जाना स्थित होग्या। हां, यह प्रतिज्ञाहानि तो सिद्ध है। क्योंकि हेतुकरके उस प्रतिज्ञावाक्यकरको विरोध हो जाना स्थित होग्या। हां, यह प्रतिज्ञाविरोधको ही प्रतिज्ञाविरोध कहना ठीक नहीं है।

यद्प्यभिहितं तेन, एतेन प्रतिक्षया दर्शातिक्रोधो वक्तन्यो हेतीश्र दर्शातादिभिर्विरोधः प्रमाणिक्रोधश्र प्रतिक्राहरूवोर्यथा वक्तन्य इति, तदिष न परीक्षाक्षमित्याह ।

और भी जो उन उद्योतकर पण्डितजीने कहा या कि इस पूर्वोक्त विचारके हारा प्रतिज्ञा करके दृष्टान्तका विरोध भी कहना चाहिये। और हेतुका दृष्टान्त, उपनय, इत्यादि करके विरोध भी कह देना चाहिये। तथा अन्य प्रमाणोंसे बाधा प्राप्त हो जाना भी वक्तव्य है। जैसे कि प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध कथन करने योग्य है, उसी प्रकार अन्य विरोध मी वक्तव्य हैं। सूत्रोक प्रमेय से नहां अधिक बात कहनी होती है, वहां वक्तव्यं, वाच्यं, इध्यते, या उपसंख्यानं, ऐसे प्रयोग

छाये जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि वह उद्योतकरका कहना मी परीक्षामारको सहन करनेमें समर्थ नहीं है। इसीको प्रत्यकार वार्तिक द्वारा स्पष्ट कहते हैं।

> दृष्टान्तस्य च यो नाम विरोधः संधयोदितः । साधनस्य च दृष्टान्तप्रमुखैर्मानबाधनम् ॥ १५५ ॥ प्रतिज्ञादिषु तस्यापि न प्रतिज्ञाविरोधता । सृत्रारूढतयोक्तस्य भांडालेख्यनयोक्तिवत् ॥ १५६ ॥

दृष्टान्तका प्रतिज्ञा करके लोर मी जो कोई विरोध कहा गया है तथा दृष्टान्त प्रभृतिकरके हेतुका विरोध कहा गया है, एवं प्रतिज्ञा आदिकों प्रमाणोंके द्वारा वाधा या विरोध आ जाना निरूपण किया है, उसको भी " प्रतिज्ञाविरोध—निप्रहस्थानपना " नहीं है। क्योंकि गौतम सूत्रमें प्रतिज्ञा और हेतुके विरोधको प्रतिज्ञाविरोध निप्रहस्थान रूपसे आरुढपने करके कहा गया है। जैसे कि मिन्नी पाषण या धातुके बने हुये वर्तन भाण्डोंमें जो प्रथमसे उकेर दिया जाता है, वह चिरकाल तक स्थिर रहता है, इस नीतिक कथन समान सूत्रमें आरुढपने करके कहे गये तावको ही प्रतिज्ञाविरोधमें लेना चाहिये, अधिकको नहीं।

प्रतिज्ञानेन दृष्टांतवाधने सित गम्यते । तत्प्रतिज्ञाविरोधः स्याद्द्विष्ठत्वादिति चेन्मतम् ॥ १५७ ॥ हंत हेतुविरोधोपि किं नैषोभीष्ट एव ते । दृष्टांतादिविरोधोपि हेतोरेतेन वर्णितः ॥ १५८ ॥

यदि उद्योतकरका यह मन्तन्य होय कि प्रतिज्ञा करके दृष्टान्तकी वाधा हो जानेपर स्वयं अर्थापत्तिसे यह जान ळिया जाता है कि वह प्रतिज्ञाविरोध है। तिस कारण दृष्टान्तिवरोध, प्रसाणिवरोधको, प्रतिज्ञाविरोधमें ही वक्तन्य कहा गया है। क्योंकि विरोध पदार्थ दोमें ठहरता है।
दृष्टान्त और प्रतिज्ञाका विरोध तो दृष्टान्त और प्रतिज्ञा दोनोंमें समाजाता है। अतः दृष्टान्तविरोधको " प्रतिज्ञाविरोध " कह सकते हैं। साझकी दूकानका क्षाधिपत्य एक व्यक्तिके ळिये भी
व्यवहृत हो जाता है। इस प्रकार उद्योतकरका मन्तन्य होनेपर तो आचार्य महाराज कहते हैं कि
हमको खेदके साथ कहना पडता है कि यह हेत्रविरोध भी तुम्हारे यहां क्यों अभीष्ट कर ळिया गया
है। तथा हेत्रका दृष्टान्त आदिके साथ विरोध भी स्वतंत्र रूपसे न्यारा निप्रहृस्थान क्यों नहीं मान
ळिया गया है। इस कथनसे यह भी वर्णनायुक्त (कथित) कर दिया गया है। जब कि प्रतिज्ञा-

हानि, प्रातिक्षाविरोध, प्रतिज्ञान्तर इनको योडासा अन्तर हो जानेसे ही न्यारा निप्रहरपान भान किया गया है, तो प्रतिक्षाविरोधको समान हेतुविरोध, दशन्तविरोधको, स्वतंत्र निप्रहरपान मान केना चाहिये ।

### निग्रहस्थानसंख्यानविधातकृद्यं ततः । यथोक्तनिग्रहस्थानेष्वंतर्भावविरोधतः ॥ १५९ ॥

और तैसा होनेसे यह कई निम्नहस्थानोंका वढ जाना तुम्हारे समीह हो रहे निम्नहस्थानोंकी नियत संख्याका विचात करनेवाळा होगा। क्योंकि नैयायिकोंकी साम्राय अतुसार कहे गये निम्नहस्थानों में अन्तर्भाव हो जानेका तो विरोध है। अथवा हेतुविरोध, दृष्टान्तविरोध, आदिका यदि प्रतिज्ञानिर्मे गर्भ किया जायगा तो प्रतिज्ञानिरोध, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञासंन्यास, इनका भी प्रतिज्ञाहानिर्मे सन्तर्भाव कर ठेनेसे कोई विरोध नहीं पढता है।

### प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रतिज्ञाबाधनं पुनः । प्रतिज्ञाहानिरायाता प्रकारांतरतः स्फुटम् ॥ १६० ॥ निदर्शनादिबाधा च नित्रहांतरमेव ते । प्रतिज्ञानश्चतेस्तत्राभावात्तद्वाधनात्ययात् ॥ १६१ ॥

यदि फिर प्रायक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंकरके प्रतिज्ञाकी बाधाको प्रतिज्ञाविरोध कहा जायगा, तब तो यह सर्वधा स्पष्टरूपेण एक दूसरे प्रकारसे प्रतिज्ञाहानि ही कहा गया आयी। प्रतिज्ञा विरोधको न्यारा दूसरे निप्रहस्थान माननेपर तो दृष्टान्त विरोध, हेतुबिरोध, उपनयविरोध, निगमन विरोध, प्रत्यक्षविरोध, अनुमानविरोध, आदिक भी तुन्हारे यहा न्यारे न्यारे ही निमहस्थान मानने पढेंगे। प्रतिकृत ज्ञानके अवणका वहा अमाव है। अतः उन दृष्टान्तविरोध आदि निप्रहस्थानोंके अवसरपर उनके बाधा प्राप्त होनेके अमाव है।

यद्प्यवादि तेन परपक्षसिद्धेन गोत्वादिनानैकातिकचोदनाविरुद्धेति यः परपक्षसि-द्धेन गोत्वादिना व्यभिचारयित तद्विरुद्धमुचरं वेदितव्यम् । अनित्यः शद्धः ऐद्रियकत्वाद् घटवदिति केनचिद्धौद्धं प्रथुक्तं, नैयायिकप्रसिद्धेन गोत्वादिना सामान्यन हेतोरनैकातिकत्व-चोदना हि विरुद्धमुचरं सौगतस्थानिष्टसिद्धेरिति । तदिष न विचाराईपित्याह ।

और मी उस उद्योतकाने जो यह कहा था कि दूसरे नैयायिक या वैशेषिकोंके पक्षमें प्रसिद्ध हो रहे गोल, घटल, अञ्चल, आदि नित्य जातियों करके व्यभिचारी हैत्वामासपनेका कुचोध उठाना तो विरुद्ध है । इसका अर्थ यों है कि जो दूसरोंके पक्षपातसे आक्षान्त दर्शनमें प्रसिद्ध हो रहे गोल, मिह्निल आदि नित्य सामान्योंकरके हेतुका न्यभिचार उठा रहा है, वह उसका उत्तर विरुद्ध समझ छेना चाहिये । किसी मछे मतुष्यने बौद्धोंके प्रति यों कहा कि शब्द (पक्ष ) अनित्य है (साध्य ), ऐन्द्रियिकपना होनेसे (हेतु ) घटके समान (दृष्टान्त ) यों कह चुकतेपर नैयायिकोंके यहां प्रसिद्ध हो रहे गोल आदि सामान्य करके ऐन्द्रियिकत्व हेतुके ज्यमिचारीपनकी जुतर्कणा उठाना तो नियमसे बौद्धोंका विरुद्ध उत्तर है । क्योंकि बौद्धोंको इससे अनिष्टकी सिद्धि हो जावेगी । बौद्धजन घटके समान सामान्यको मी अनित्य माननेके छिये संनद्ध हैं । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार उद्योतकरका वह कहना मी विचार करनेमें योग्य नहीं ठहरता है । इस बातको प्रन्यकार स्पष्ट कर कहते हैं ।

गोत्वादिना स्वसिद्धेन यानैकांतिकचोदना । परपक्षविरुद्धं स्यादुचरं तदिहेत्यिप ॥ १६२ ॥ न प्रतिज्ञाविरोधेंतर्भावमेति कथंचन । स्वयं तु साधिते सम्यग्गोत्वादौ दोष एव सः ॥ १६३ ॥ निराकृतौ परेणास्यानैकांतिकसमानता । हेतोरेव भवेचावत् संधादोषस्तु नेष्यते ॥ १६४ ॥

बैळपना, सिंहत्व, आदिक जातियां स्वकीय पक्षके अनुसार बोद्धोंके यहां अनित्य मानी जा रही हैं। अतः अपने यहां सिद्ध हो रहे गोत्व आदिक करके जो न्यभिचारियनका चोध कराया जायगा वह उत्तर मी तो यहां दूसरेंके पक्षसे निरुद्ध पढेगा, अतः वह न्यभिचार दोष किसी भी प्रकारसे प्रतिद्धा निरोधनामक निप्रहस्थानमें अन्तर्मावको प्राप्त नहीं हो सकता है। हां, स्वयं अपने यहां मळे प्रकार गोत्व, अश्वत्व, आदिके साध चुकनेपर तो वह दोष ही है। किन्तु दूसरे प्रतिवादी करके इस वादीके पक्षका निराकरण कर देनेपर वह हेतुका ही अनैकान्तिक हेत्यामासपना दोष होगा। किर प्रतिद्धाका तो दोष वह कथमपि नहीं माना जा सकता है।

यदप्यभाणि तेन, स्वपक्षानपेक्षं च तथा यः खस्वपक्षानपेक्षं हेत्तुं प्रयुंक्ते अनित्यः श्रद्ध ऐंद्रियकत्वादिति स स्वसिद्धस्य गोत्वादेरनित्यत्वविरोधाद्विरुद्ध इति । तद्ष्यपे-श्रक्कमित्याइ।

और मी जो उस उद्योतकर महाशयने कहा था कि " स्वपक्षानपेर्श च " इसका अर्थ यह है कि तथा जो नैयायिक अपने निजपक्षकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळे हेतुका प्रयोग करता है, जैसे कि इन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा प्राष्ट्र होनेसे शद्ध अनित्य है। इस प्रकार अपने नैयायिक या वैशेषिक मतमें प्रसिद्ध हो रहे गोरन, एरनत्व, आदि जातियों के श्वनित्यनका विरोध हो जानेसे वह हेत्र विरुद्ध है। मार्नाध—कोई नैयायिक व्यभिचारस्थळमें पड़े हुये अपने अमीष्ट नित्य सामान्यकी अपेक्षा नहीं कर यों समझता हुआ कि वौद्धके यहां तो सामान्यको अवस्तु या अनित्य माना गया है। यदि बौद्धके प्रति ऐन्द्रियकत्व हेत्रुसे शद्धका अनित्यपना सिद्ध करने छो तो भी नैयायिकका हेत्रु विरुद्ध पड जायगा। वर्षोकि नैयायिक या वैशेषिकों यहा जातियों अनित्यपनका विरोध है। इस प्रकार उद्योतकरका अभिप्राय है। आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना मी चातुर्यपूर्ण नहीं है। इसको वार्तिककार स्वयं स्पष्ट कर कह देते हैं।

हेतावैन्द्रियकत्वे तुं निजपक्षानपेक्षिणि । स प्रसिद्धस्य गोत्वादेरिति तत्त्वविरोधतः ॥ १६५ ॥ स्याद्विरोध इतीदं च तद्वदेव न भिद्यते । अनैकांतिकतादोषात्तदभावाविशेषतः ॥ १६६ ॥

अपने पक्षकी नहीं अपेक्षा रखनेवाले ऐन्दियिकत्व हेतुको होनेपर तो नैयायिकव

छागू होगा । क्योंकि उसके यहा प्रसिद्ध हो एहं गोव आदि सामान्यको उस अनित्यपनका विराव है । अतः वह देतु प्रतिज्ञाविरोध निम्रहस्यानका प्रयोजक होगा, इस प्रकार उद्योतकरका अमिप्राय हमको प्रशस्त नहीं जचता है । घूम, व्यापकरण आदिको साधनेके छिये दिये गये अग्नि, प्रमेयान, आदि प्रसिद्ध व्यमिचारी हेव्यामार्सोके समान यह ऐन्द्रियिकत्व हेतुके ऊपर उठाया गया विरुद्ध दोष तो अनेकान्तिक दोषसे मिन्न नहीं माना जाता है । क्योंकि हेतुके ठहर जानेपर उस साध्यके नहीं ठहरनेकी सपक्षा यहां कोई विशेषता नहीं है । अतः इसको प्रतिक्वाविरोध निम्रहस्थान नहीं मानकर करूरत ( आवश्यक दोष रूपसे माने गये ) अनेकान्तिक दोषमें अन्तर्माव करकेना चाहिये।

वादीतरप्रतानेन गोत्वेन व्यभिचारिता । हेतोर्यथा चैकतरसिद्धेनासाधनेन किम् ॥ १६७ ॥ प्रमाणेनाप्रसिद्धौ तु दोषाभावस्तदा भवेत । सर्वेषामपि तेनायं विभागो जडकत्पितः ॥ १६८ ॥

जिस प्रकार कि बादी और प्रतिवादी दोनोंके यहां प्रसिद्ध हो रहे गोल, सामान्य करके हेतुका व्यभिचार दोष है, उसी प्रकार वादी या प्रतिवादी दोनोंमेंसे किसी मी एकके यहां प्रसिद्ध हो रही गोल जाति करके भी व्यभिचार हो सकता है। अर्थाल-उद्योतकरका यह अमिप्राय प्रतीत होता है कि वादी, प्रतिवादी, दोनोंके यहां प्रमाणोंसे सिद्ध किये पदार्थ करके तो व्यभिचार दोष वादीके ऊपर उठाया जायगा और किसी एकके यहां ही प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके तो वादीके ऊपर प्रतिक्वाविरोध निम्नहस्थान उठाया जायगा। इसपर आचार्योका यह कहना है कि एक हीके यहां प्रसिद्ध हो रहे नित्य गोत्वकरके भी वादीके ऊपर व्यमिचार दोष ही उठाना चाहिये। साध्यको नहीं साधनेवाले ऐसे खोटे हेतुसे क्या कार्य होगा ? यानीं कुछ नहीं। हां, दोनोंके यहा जो पदार्थ प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं है, उस पदार्थकरके उस व्यमिचार दोष उठानेकी प्रेरणा करना तो दोष नहीं है, किन्तु समीके यहां दोषामाव ही उस समय माना गया है। तिस कारणसे यह विमाग करना जडपुरुषोंके द्वारा कल्पित किया गया ही समझा जाता है। उद्योतकर (चंद्रविमान) स्वयं जड है। उसके द्वारा वादी और प्रतिवादी दोनोंके यहा प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके तो व्यमिचार दोषका उठाया जाना और एकके यहां प्रसिद्ध हो रहे पदार्थकरके प्रतिक्वाविरोध निम्नहस्थान का उठाया जाना, इस प्रकार जो विमाग किया है, वह जडकी कल्पना कहनी पडती है। नैयायिकोंने ज्ञानसे सर्वथा मिन कह कर आत्माको अज्ञ मान किया है। अतः नैयायिक जीव जड हुये।

सोयमुद्योतकरः स्वयमुभयपक्षसंप्रतिपत्रस्त्वनैकांतिक इति प्रतिपद्यमानो वादिनः प्रतिवादिन एव प्रमाणतः सिद्धेन गोत्वादिनानैकांतिकचोदनेन हेतोविंरुद्धमुत्तरं ब्रुवाणमति-क्रमेत कयं न्यायवादी १ अप्रमाणसिद्धेन तु सर्वेषां तचोदनं दोषाभास एवेति तदिभागं इर्वन् जहत्वमात्मनो निवेदयति ।

भाचार्य कहते हैं कि यह प्रसिद्ध हो रहा उद्योतकर विद्वान स्वयं इस तत्वको समझ रहा है कि वादी, प्रतिवादी, दोनोंके पक्षोंमें जो मंके प्रकार व्यभिचारीपनेसे निर्णात कर किया गया है, वह अनैकान्तिक हेवाभास है। किन्तु यहां केवळ वादीके ही पक्षमें अथवा प्रतिवादीके ही दर्शनमें प्रमाणसे सिद्ध हो रहे गोल आदि सामान्यकरके हेतुके व्यभिचार दोषकी तर्कणा करनेसे विरुद्ध उत्तरको कहनेवाळेका अतिक्रमण करेगा। मेळा ऐसी दशामें वह न्यायपूर्वक कहनेवाळा कैसे हो सकता है ? अर्थात—दोनों या एकके भी यहां प्रसिद्ध हो रहे नित्य गोल करके ऐन्द्रियकल हेतुका व्यभिचारीपना नहीं मानकर दोष उठानेवाळेके उत्तरको विरुद्ध कह देना यह उद्योतकरका न्याय करना उचित नहीं है। हां, जो पदार्थ दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहां अथवा एकके भी यहां प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं, उस पदार्थ करके अनेकांतिकपनेका कुचोध उठाना तो सब दार्शनिकोंके यहां दोषामास हो माना गया है। इस कारण उस विरुद्ध उत्तरक्प प्रतिवादियों (निप्रहस्थान और अनेकान्तिकपनके विभागको कह रहा उद्योतकर पण्डित अपने आप अपना जडपना व्यक्त करनेका विज्ञापन दे रहा है। यानी जडपनेका इससे अविक और निवेदन क्या हो सकता है !

अत्र प्रतिज्ञावचनादेवासाधनांगवचनेन वादिनिगृहीते प्रतिज्ञाविरुद्धस्थानिग्रहत्वमे-वेति धर्मकीर्तिनोक्तं दूषणमसंगतं गम्यमानः प्राह ।

यहा धर्मकीर्ति नामक बौद्धगुरु कहते हैं कि प्रतिज्ञाका कथन कर देनेसे ही असाधनागका बादीहारा कथन हो जाने करके वादीके निप्तह प्राप्त हो जानेपर पुनः उसके उपर प्रतिज्ञाविरुद्ध दीव उठाना तो उचित नहीं है। अतः प्रतिज्ञाविरोधको निप्रहस्थान नहीं मानना चाहिये। आचार्य कहते हैं कि प्रतिज्ञाविरोधके उपर धर्मकीर्ति द्वारा कहा गया यह दूवण असंगत है। इस बातको समझाते हुये प्रन्यकार स्वयं मळे प्रकार स्वष्ट कहते है।

प्रतिज्ञावचनेनैव निगृहीतस्य वादिनः । न प्रतिज्ञाविरोधस्य निग्रहत्विमतीतरे ॥ १६९ ॥ तेषामनेकदोषस्य साधनस्याभिभाषणे । परेणेकस्य दोषस्य कथनं निग्रहो यथा ॥ १७० ॥ तथान्यस्यात्र तेनैव कथनं तस्य निग्रहः । किं नेष्टो वादिनोरेवं युगपन्निग्रहस्तव ॥ १७१ ॥

प्रतिद्वाके वचन करके ही निम्रहस्थानको प्राप्त हो चुके वादीके ऊपर पुनः प्रतिद्वाविरोधका निम्रहस्थानपना ठीक नहीं है । अर्थाच्—हम बौद्धोंके यहा साध्यको नहीं साधनेवाळे संगोंका वादी-द्वारा कथन करना वादीका असाधनांग वचन नामक निम्रहस्थान हो जाता माना गया है । हमारे यहा समर्थन युक्त हेतुका निरूपण कर देना ही साध्यका साधक अंग माना गया है । प्रतिज्ञाका कथन करना, दृष्टान्तका निरूपण करना ये सब असाधन अंगोंका कथन है । अतः वादी जब शब्द अनिस्य है, ऐसी प्रतिज्ञा बोळ रहा है, एतावता ही वादीका निम्रह हो चुका तो पुनः असके ऊपर दूसरा निम्रहस्थान उठाना मरे हुये को पुनः मारनेके समान ठीक नहीं है । अतः प्रतिज्ञाविरोध नामका कोई निम्रहस्थान नहीं है । इस प्रकार कोई दूसरे धर्मकीर्ति आदि बौद्ध विद्वान कह रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि उन बौद्धोंके यहा अनेक दोववाळे साधनका कथन करनेपर वादीका दूसरे प्रतिवादीकरके जैसे एक दोवका कथन कर देना ही निम्रहस्थान है, तिस ही प्रकार यहां मी उस ही वादीकरके साधनके अंगोंसे मिन्न अंगका कथन करना उस वादीका निम्रहस्थान है, तिस ही प्रकार यहां मी उस ही वादीकरके साधनके अंगोंसे मिन्न अंगका कथन करना उस वादीका निम्रहस्थान है । वादीने उत्पर प्रतिवादी द्वारा दोषोंका नहीं उठाया जाना प्रतिवादीका अदोबोद्धावन निम्रहस्थान है । वादीने यदि व्यभिचार, असिद्ध, बापित, सत्प्रति-पक्ष इन कई दोबोंसे युक्त अनुमानका प्रयोग किया कि आकाश गन्धवान है (प्रतिज्ञा), लेहरुण

होनेसे (हेतु) यहां प्रतिवादी यदि एक ही बाधित या असिद्ध किसी दोषको उठा देता है, तो प्रतिवादीका निग्रह है। अर्थात् प्रतिवादीको सभी दोष उठाने चाहिये। उसी प्रकार वादीके उत्पर एकके सिवाय अन्य निप्रहस्थानोंका उत्यापन करना समुचित है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार होनेपर तुम्हारे यहां वादी या प्रतिवादी दोनोंका एक ही समयमें निप्रह हो जावेगा। क्योंकि वादी तो असाधनके अंगोंका कथन कर रहा है। और प्रतिवादी अपने कर्तव्यरूपसे माने गये सम्पूर्ण दोष उत्थापनके करनेमें प्रमादी हो रहा है। अतः धर्मकीर्ति महाशयका विचार धर्मपूर्वक यशको बढानेवाळा नहीं है।

### साधनावयवस्यापि कस्यचिद्वचने सकृत् । जयोस्तु वादिनोन्यस्यावचने च पराजयः ॥ १७२ ॥

किसी भी एक साधनके अवयवका कथन करनेपर एक ही समयमें वादीका जय और अन्य (दूसरे) साधन अवयवका नहीं कथन करनेपर वादीका पराजय हो जाना चाहिये। अर्थात्— किसी स्थळमें साधनके अवयव यदि कई हैं, और वादीने यदि एक ही साधनांगका निरूपण किया है, और दूसरे साधनांगोंका कथन नहीं किया है। ऐसी दशामें साधनाङ्गके कहने और साधनाङ्गके नहीं कहनेसे वादीका एक साथ जय और पराजय प्राप्त हो जानेका प्रसंग आजावेगा।

> प्रतिपक्षाविनाभाविदोषस्योद्धावने यदि । वादिनि न्यक्कृतेन्यस्य कथं नास्य विनिग्रहः ॥ १७३ ॥ तदा साध्याविनाभावि साधनावयवेरणे । तस्यैव शक्त्युभयाकारेन्यस्यवाक् च पराजयः ॥ १७४ ॥

यदि बौद यों कहें कि प्रतिकृत्न पक्षके अविनामार्वी दोषका प्रतिवादी द्वारा अखापन हो जानेपर वादीका तिरस्कार हो जाता है, तब तो हम कहते हैं कि साध्यके साथ अविनामान रखनेवाळे साधनरूप अवयवका कथन करनेपर वादी द्वारा इस अन्य प्रतिवादीका विशेष रूपसे निग्रह क्यों नहीं हो जावेगा ? जब कि उस साध्याविनामार्वी हेतुके कथन करनेसे ही दूसरे प्रति-वादीका पराजय हो जाता है। इस कारिकाका उत्तरार्ध कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है। विद्वान् जन समझकर व्याल्यान करलेंबे।

विरुद्धोद्भावनं हेतोः प्रतिपक्षप्रसाधनं । यथा तथाविनाभाविहेतूक्तिः स्त्रार्थसाधना ॥ १७५ ॥ साधनावयवोनेकः प्रयोक्तन्यो यथापरः । तथा दोषोपि किं न स्यादुद्धान्यस्तत्र तत्वतः ॥ १७६ ॥ तस्मात्प्रयुज्यमानस्य गम्यमानस्य वा स्वयं । संगरस्यान्यवस्थानं कथाविन्छेदमात्रकृत् ॥ १७७ ॥

जिस प्रकार कि वादीके हेतुका विरुद्ध दोव उठा देना प्रतिवादीके पक्षकी अच्छी सिद्धि हो जाना है, उसी प्रकार वादी द्वारा अविनामावी हेतुका कथन करदेना वादीके स्वार्थकी सिद्धि हो जाना है। जिस प्रकार कि वादीद्वारा साधनके अनेक दूसरे अवयर्वोका प्रयोग करना उचित है, उसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा वास्तविक रूपसे अनेक दोपोंका उत्थापन करना भी समुचित क्यों नहीं होगा है तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि चाहे प्रतिश्चा स्वयं कंठोक्त प्रशुक्त की जा रही होय अथवा बौद्धोंके यहां विना कहें यों ही (अर्थापित द्वारा) जान की गयी होय, उस प्रतिश्चाकी जो उक्त तीन निम्रहस्थानोंद्वारा व्यवस्था नहीं होने देना है। वह केवळ निम्रहस्थान देकर वादमें विष्न डाळ देना मात्र है। यों केवळ कथाका विष्केद कर देनेसे प्रतिवादीद्वारा वादीका पराजय होना सम्मन नहीं है।

संगरः प्रतिज्ञा तस्य वादिना प्रयुज्यमानस्य पक्षधर्मोपसंहारवचनसामध्योद्गस्यमानस्य प्रविद्यात् प्रतिज्ञातार्थमतिषेधेन धर्मिनिकल्पात् तद्र्यनिदेशादा प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधात् प्रतिज्ञाविरोधादा प्रतिकारिक प्रतिज्ञाविरोधादा प्रतिज्ञाविरोधादा प्रतिज्ञाविरोधादा प्रतिकारिक प्रतिकार

कोषके अनुसार संगरका अर्थ प्रतिक्षा है। उस प्रतिक्षा वचन नामक संगरका वादीकरके कंठोक्त प्रयोग किया जा रहा होय, अथवा पक्षमें हेतुरूप धर्मके उपसंहार ( बेर देना जैसे वाहमें पश्चओंको घेर दिया जाता है ) करनेके कथनकी सामर्थ्यसे अर्थापतिद्वारा यों विना कहे उसको जान किया गया होय, ऐसी प्रतिक्षाकों जो ठीक ठीक च्यवस्था नहीं होने देना है, वह, केवळ छेडी हुई वाद कथाका अवसान कर देना है। इसमें रहस्य जुळ नहीं है। मळे ही स्वकीय दृशन्त में वादीदारा प्रतिवादीके प्रतिकृळ दृशन्तके धर्मकी स्वीकारता करनारूप प्रतिकाहानिसे प्रतिक्षाकी अञ्चयस्था कर को और चाहे प्रतिक्षात अर्थका निवेध कर धर्मान्तरके विकल्पसे उस प्रतिक्षातार्थका निर्देश करना स्वरूप दूसरे प्रतिक्षान्तर निप्रहस्थानसे नादीकी प्रतिक्षाका अन्यवस्थान कर को अथवा प्रतिक्षा और हेतुके विरोधस्वरूप तीसरे प्रतिक्षाविरोध नामक निष्रहस्थानसे प्रतिवादी द्वारा वादीके

प्रतिज्ञानान्यकी अन्यनस्था कर दी जाय । वह तीनों प्रकारसे आपादन करना केवळ कथाके विच्छेदकी करता है। एतानता प्रनः वादीका पराजय नहीं हो जाता है। क्योंकि प्रतिवादीको जय प्राप्त करनेके किये अपने पक्षका सावन करना अत्यावश्यक है। इस तो इसी सिद्धान्तको न्यायस्वरूप समझ रहे हैं। मावार्य-चातुर्व, छल, प्रतिमा, आदिक दुर्गुण, सद्दगुणोंसे परिपूर्ण हो रहे जगत्में अनेकान्तोंको धारनेवाकी वस्तकी सामर्थ्यसे चाहे जो कोई चाहे जिस किसी प्रतिज्ञाका खण्डन कर सकता है। कोई हितोपदेशी यदि शिष्यके प्रति ज्ञान सम्पादन करनेको साथ रहा है तो '' मुर्खः सुखी जीवति '' इस सिद्धान्तकी पृष्टि कर पूर्व प्रतिज्ञाकी हानि करायी जा सकती है। धन उपार्जन करना चाहिये इस प्रतिक्राका '' नंगा सोवे चौडेमें, घनके सैकडों छुत्र हैं '' आदि वाक्यों द्वारा विरोध किया जा सकता है। " धर्म: सेन्य: " इस पक्षका आज कळ जो अविक धर्म सेवन करता है, वह दुःखी रहता है, आदि कुयुक्तिपूर्ण वाक्यों द्वारा प्रस्याख्यान किया जा सकता है। विवाहित पुरुषोंकी अपेक्षा कारे पुरुष निश्चिन्त होकर आनन्दमें रहते हैं, कारोंकी अपेक्षा विवाहित पुरुष मोग उपभीगमें छीन रहते हैं। अभिमानसे सरपूर हो रही साधु वार वार जळका आदर कर रही पुत्रवसूपर मुद्ध मी हो सकती है, चाहे तो प्रेम मी कर सकती है। इत्यादिक अनेक छौकिक विषय मी अपेक्षाओं से सिद्ध हो सकते हैं। फिर सी प्रतिस्पर्का रखनेवा के बादी प्रतिवादी, एक दूसरेकी प्रतिज्ञाका खण्डन कर देते हैं। तथा आपेक्षिक भतिकूछ सिद्धान्तको पूर्वपक्षवाळा कदाचित् स्वीकार मी करलेता है। किन्तु इतनेसे ही मळे मानुष वादीका पराजय नहीं हो जाता है। तथा केवळ चोध उठा कर कुछ बातको स्वांकार करा ठेनेसे ही पतिवादी जीतको नहीं छट सकता है। हां, प्रतिवादी यदि अपने पक्षको परिपूर्ण रूपसे सिद्ध कर देतो जयी हो सकता है। यही न्यायमार्ग है।

प्रतिक्षावचनं तु कथाविच्छेद्गात्रमपि न प्रयोजयति तस्यासाधनांगत्वाच्यवस्थितेः पक्षधर्मोपसंहारवचनादित्युक्तं प्राक् । केवळं स्वदर्शनानुरागमात्रेण प्रतिक्षावचनस्य निग्रह-त्वेनोद्धावनेपि सौगतैः प्रतिक्षाविरोषादिदोषोद्धावनं नानवसरमनुमंतव्यं, अनेकसाधनवचन-वदनेकदृषणवचनस्यापि विरोषाभावात् सर्वथा विशेषाभावादिति विचारितमस्माभिः ।

बौदोंने जो यह कहा था कि अर्थ या प्रकरणसे ही जो प्रतिज्ञा जानी जा सकती थी, उस प्रतिज्ञाको कंठोक व्यर्थ कहना वादीका निम्नहस्थान है। इसपर हमारा यह कहना है कि प्रतिज्ञाका वचन तो कथाके विच्छेरमात्रका भी प्रयोजक नहीं है। अर्थाद — प्रतिवादी तो ऐसी चेष्टा कर रहा है कि जिससे कथाका निच्छेर होकर वादका अन्त हो जाय और में सेतमेतमें जयको बद्धता हुआ इन कर कुरवा होके उन्वम्पतिष्ठ हो जाउं। किन्तु वादी कंठोक प्रतिज्ञा वाक्यको बोलता हुआ क्रयाका विच्छेद नहीं कर रहा है। क्योंकि वह प्रतिज्ञाका वचन साध्योशिद्धका अंग नहीं। यह

बौदोंका मन्तन्य प्रमाणोंसे व्यवस्थित नहीं हो सका है। स्वयं बौदोंने सच्च हेतुसे शद्धका क्षणिक-पना सिद्ध करते समय " संख शहः " ऐसा पक्षमें हेतुष्ठमंका उपसंहार कहा है। जो कि उपनय वाक्य बिना कहे भी प्रकरण द्वारा जाना जा सकता था। कहीं निगमन भी कहा है। जो कि प्रतिज्ञावाक्यकी उपयोगिताको साथ देता है, इस बातको हम विशदरूपसे पूर्व प्रन्थमें कह जुके हैं। यहा हमको केवल इतमा ही निर्णय करना है कि अपने बौद्धर्शनकी कोशी श्रद्धामात्रसे बौद्धों करके वादीके उपर प्रतिज्ञाक्यनका नित्रहस्थानपने करके उत्थापन करनेपर भी पुनः प्रतिज्ञाविरोध, व्यभि-चार, विरुद्ध, आदि दोषोंका उठाया जाना असमय ( बेमीके ) का नहीं मानना चाहिये। विचारने पर यही प्रतीत होता है कि अनेक साथनोंके वचन समान अमेक द्वणोंके कथन करनेका भी कोई विरोध नहीं है। अर्थाद—जैसे प्रतिपाधको समझानेके अनेक हेतुओंद्वारा साध्यको साधा जाता है, उसी प्रकार दूसरेके पक्षको अधिक निर्वल बनानेके छिये अनेक दोषोंका प्रयोग भी किया जा सकता है। यहां साधन और दूषण देनेमें अनेक सहारोंके ठेनेकी अपेक्षा सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। इस बातका हमने पहिले अन्यत्र प्रन्थमें बहुत विस्तृत विचार कर दिया है।

#### संपति प्रतिक्वासंन्यासं विचारियतुग्रुपक्रमपाइ।

अब नैयायिकोंके चौथे प्रतिज्ञातन्त्यास नामक निप्रहस्थानका विचार करनेके किये श्री विधा-नन्द आचार्य उपायपूर्वक प्रजनको वार्तिकद्वारा कहते हैं।

## पृतिज्ञार्थापनयनं पक्षस्य प्रतिषेधने । न प्रतिज्ञानसंन्यासः प्रतिज्ञाहानितः पृथक् ॥ १७८ ॥

वादीके पक्षका दूसरे प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेघ किये जानेपर यदि वादी उसके परिहारकी इच्छा से अपने प्रतिक्षा किये गये अर्थका निन्हन (छिपाना) करता है, वह वादीका " प्रतिक्षाहरूमारा" नामक निम्नहरूपान है। आचार्य कहते हैं कि यह चीया प्रतिज्ञासंन्यास तो पहिछे "प्रतिज्ञाहानि" निम्रहरूपानों प्रतिज्ञासंन्यास तो पहिछे "प्रतिज्ञाहानि" निम्रहरूपानों के एथक् नहीं मानना चाहिये। वो निम्रहरूपानों की संख्या बढाकर व्यर्थे में नैयायिकों का घटाटोप बांचना मेदकतावच्छेदकाविछन और प्रमेदकतावच्छेदकाविछन विषयमें स्वकीय अञ्चानता को दिखळाना है।

नतु " पश्चमतिषेषे मित्रशानार्यापनयनं मित्रशासंन्यासः " इति सूत्रकारवचनात् यः मित्रशासम्य पश्चमितिषेषे कृते परित्यज्यति स मित्रशासंन्यासो वेदितन्यः उदाहरणं पूर्ववत्। पतिज्ञासंन्यासो वेदितन्यः उदाहरणं पूर्ववत्। सामान्येनैकांतिकत्वाद्धेतोः कृते त्र्यादेक एव महान्नित्य शब्द हित । एतत्साधनस्य साम- धर्पापिरिच्छेदाद्विपतिपत्तितो निग्रहस्थानिमत्युद्योतकरवचनाच मित्रशासंन्यासस्तस्य मित्रशास्तिक्यं प्रतिज्ञान् हानेभेद एवेति मन्यमानं मत्याह ।

नैयायिक अपने पक्षका अनघारण करते हैं कि पक्षका प्रतिषेध करनेपर प्रतिद्वात अर्थका वादी द्वारा हटाया जाना वादीका प्रतिज्ञासंन्यास नामक निष्रहस्थान है। इस प्रकार न्यायदर्शन के सूत्रोंको बनानेवाछ गौतमत्रद्रिने "न्यायदर्शन " के पांचवे अध्यायके पांचवे सूत्र द्वारा कहा है। इसका अर्थ यों है कि जो प्रतिवादी द्वारा पक्षका निषेध करनेपर उस पक्षको परित्याग कर देता है, वह प्रतिक्षासंन्यास नामक निष्रहस्थानसे सिहत समझछेना चाहिये। इसका उदाहरण पूर्वके समान ही है। जैसे कि शद्ध अनित्य है, ऐदियिक होनेसे घटके समान, यों वादीके कह जुकने पश्चात् प्रतिवादी द्वारा नित्य सामान्य करके वादीके ऐन्द्रियिकत्व हेतुका व्यमिचारीपना कर देनेपर पुनः वादी अपने पक्षका परित्याग कर यों कह देवेगा कि अच्छी वात है कि मीमासकोंके मन्तव्य समान एक ही महान, व्यापक, शद्ध नित्य हो जाओ। यहां हेतुकी सामार्थ्यका ज्ञान नहीं होनेसे और निष्रहस्थानकी प्रयोजक विविधप्रतिपत्ति या विरुद्धप्रतिपत्ति हो जानेसे यह चौथा निष्रहस्थान प्रतिज्ञासंन्यास है। उद्योतकर पण्डितका वचन भी इसी प्रकार है। उस चौथे निष्रहस्थानका प्रतिज्ञाहानि निष्रहस्थानसे भेद ही है। इस प्रकार मान रहे नैयायिकके प्रति आचार्य महाराज समाधान करते हुये कहते हैं।

एक एव महान्नित्यः शद्ध इत्यपनीयते । प्रतिज्ञार्थः किलानेन पूर्ववत्पक्षदूषणे ॥ १७९ ॥ हेतोरेंद्रियकत्वस्य व्यभिचारप्रदर्शनात् । तथा चापनयो हानिः संधाया इति नार्थभित् ॥ १८० ॥

पूर्व उदाहरणके समान वादीके ऐन्द्रियिकल हेतुका प्रतिवादी द्वारा व्यक्षिचार प्रदर्शन कर्सनेसे वादीके पक्षका दूषण हो जानेपर इस वादी करके एक ही महान शद्ध नित्व हो जाओ, इस प्रकार अपना पूर्व प्रतिज्ञात अर्थ दूर कर दिया गया है | यह सम्मान्य है और तिस प्रकार होनेपर प्रतिज्ञात अर्थका अपनय यानी हानि ही हुई इस कारण प्रतिज्ञाकी हानि और प्रतिज्ञाके संन्यास इनमें कोई अर्थका मेद नहीं है | अमिप्राय एक ही है |

प्रतिज्ञाहानिरेवेतैः प्रकारैर्यदि कथ्यते । प्रकारांतंरतोपीयं तदा किं न प्रकथ्यते ॥ १८१ ॥ तन्निमित्तप्रकाराणां नियमाभावतः क नु । यथोक्ता नियतिस्तेषा नाप्तोपज्ञं वचस्ततः ॥ १८२ ॥ आप नैयायिक यदि प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञासंन्यास, इन मिल मिल प्रकारों करके प्रतिज्ञाहानिको कह रहे हैं, जो कि प्रकार तुम्हारे यहां मिल मिल निग्रहस्थानों के प्रयोजक हैं, तब तो हम तुमसे पूंछते हैं कि यह प्रनिज्ञाहानि कन्य दूसरे प्रकारोंसे भी क्यों नहीं मछे प्रकार कह दो जाती है। क्योंकि उस प्रतिज्ञाहानिके निमित्त हो रहे प्रकारोंका कोई नियम नहीं है। दृष्टान्तकी हानिसे, उपनयकी हानिसे, मूर्जतासे, विविस्ततासे, राजनीतिकी चाढाकीसे आदि प्रकारोंसे भी प्रतिज्ञाको हानि करायी जा सकती है। उन प्रकारोंकी इयत्ता नियत नहीं है। ऐसी दशामें उन निग्रहस्थानोंकी आपके द्वारा कही गयी बाईस या चौबीस संख्याका नियत परिमाण कहा रहा थों छोटे छोटे अनेक प्रकारोंके भेदसे तो पचासों निप्रहस्थान मानकर भी संख्याको पूर्णता नहीं है। सकती है। तिस कारणसे उन नैयायिकोंके बचन आसदारा ज्ञात होकर कहे गये नहीं है। जिस दर्शनका सर्वज्ञकरके आध्वान होकर उपदेश दिया जाता है, व वचन आसोपक्र हैं, अन्य नहीं।

पक्षस्य प्रतिषेधे हि तृष्णींभावो धरेक्षणं । व्योमेक्षणं दिगालोकः खात्कृतं चपलायितम् ॥ १८३ ॥ हस्तास्फालनमाकंपः प्रस्वेदाद्यप्यनेकधा । निग्रहांतरमस्यास्तु तत्प्रतिज्ञांतरादिवत् ॥ १८४ ॥

देखिये प्रतिज्ञाकी द्दानि करनेके ये अन्य मी अनेक प्रकार हैं। प्रतिवादी द्वारा वादीके पक्षका नियमसे प्रतिवेच कर देनेपर वादीका चुप रह जाना या पृथ्वीको देखने क्या जाना, ऊपर आकाश को देखते रहना, इधर उधर पूर्व आदि दिशाओंका अवकोकन करना, खकारना, मागने दौडने क्या जाना अधवा वक्तवाद करना, कपायपूर्वक उद्देगमें आकर हाथोंको फटकारना, शरीरका चारों ओरसे कम्प होना, पर्साना आजाना, व्यर्थ याने क्या जाना, चंचक चेष्टा करने क्या जाना, वचोंको खिळाने क्या जाना, अन्य कार्योमें व्यप्र हो जाना आदिक अनेक प्रकारके अन्य निम्रहस्थान इस नैयायिकके यहां वन बैठेंगे। जैसे कि स्वल्पमेदके ही कारण उन प्रतिक्वाहानिसे न्यारे प्रतिक्वानर, प्रतिक्वासंन्यास आदिको मान किया गया है। यदि मूमिके देखने आदि प्रकारोंको नियत निम्रहस्थानोंमें गर्भित करोगे तो प्रतिज्ञासंन्यासको मी प्रतिक्वाहानिमें गर्भित कर केना चाहिये। अतिरिक्त निम्रहस्थानोंका व्यर्थमें बोध बढाना अनुचित है।

#### हेत्वंतरं विचारयञ्जाह ।

पांचमे हेत्वन्तर नामके निग्रहस्थानका विचार करते हुये त्री विद्यानन्द आचार्य अग्रिम बार्तिकोंका प्रतिपादन करते हैं। अविशेषोदिते हेतौ प्रतिषिद्धे प्रवादिना ।
विशेषिनच्छतः प्रोक्तं हेत्वंतरमपीह यत् ॥ १८५ ॥
तदेवमेव संभाव्यं नान्यथेति न निश्रयः ।
परिमन्निप हेतौ स्यादुक्ते हेत्वंतरं यथा॥ १८६ ॥
यथा च प्रकृते हेतौ दोषवत्यिप दर्शिते ।
परस्य वचनं हेतोहेत्वंतरमुदाहृतम् ॥ १८७ ॥
तथा निदर्शनादौ च दृष्टांताद्यंतरं न किम् ।
निप्रहस्थानमास्थेयं व्यवस्थाप्यातिनिश्चितम् ॥ १८८ ॥

न्याय दर्शनके अनुसार इस प्रकरणमें हेत्वन्तरका रुखण यों बढिया कहा गया है कि वादीके द्वारा विशेषोंकी अपेक्षा नहीं कर सामान्यरूपेस हेत्रका कथन करदेने पर पनः प्रतिवादी करके वादीके हेत्सा प्रतिषेष हो चुक्तनेपर विशेष अंश या हेत्सें कुछ विशेषण लगा देनेकी इच्छा रखनेवाळे वादीक्त हेत्वन्तर निम्नइस्थान हुआ बताया गया है। इसपर आचार्य महाराजका यह कहना है कि यहा नैयायिकोंने जो हेत्वन्तर निप्रहस्थान माना है, बह इस ही प्रकारसे सम्मवता है। सुक्रीक कक्षणसे अन्य प्रकारों करके हेरवन्तर नहीं सम्मवता है, ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार नैयायिकोंके यहा विशेषणसाहित दूसरे भी हेतुके कह देनेपर हेत्वन्तर निग्रह-स्थान हो जाना कहा गया है. और जिस प्रकार वादीके प्रकरणप्राप्त हेतुको दोषयुक्त भी प्रति-वादी द्वारा दिखळा देनेपर दूसरे नवीन हेतुका कथन करना वादीका हेत्वन्तर निग्रहस्थान कहा गया है. उसी प्रकार वादी करके प्रकृत साध्यको साधनेके लिये दशान्त, उपनय, निगमन कहे गये पनः प्रतिवादीने उन दशन्त आदिको दोषयुक्त कर दिया, वादीने पश्चात् अधिक निश्चित किये गये दृष्टान्त आदिकोंको व्यवस्थापित कर कह दिया, ऐसी दशामें देखन्तरके समान दृष्टान्तान्तर. निगमनान्तर आदिको न्यारा निग्रहस्थान क्यों नहीं श्रद्धान कर किया जाने हैं बात यह है कि कमी कोई बात सामान्य रूपसे भी कहीं जाती है । वहां सुननेवालोंमेंसे कोई लघुपुरुष कुचोध उठा देता है। और दूसरे गंभीर पुरुष विशेष अंशोंकी कल्पना करते हुये वक्ताके यथार्थ अभिप्रायको समझ छेते हैं। गृह अधिपतिने मृत्यको आज्ञा दी कि अमुक अतिथिको मोजन करा दो, चतुर सेवक तो . अतिथिके स्नान, दन्तवावन, भोजन, दुग्धपान, शयन आदि सबका प्रवन्य कर देता है। किन्तु अज्ञ नौकर तो अतिथिको केवळ मोजन करा देगा। जळपान, दुग्धपान भी नहीं करायेगा। वक्ताके अभिप्रायका श्रोताको सर्वथा चक्ष्य रखना चाहिये, तभी तो अत्यल्प संख्यात शह ही असंख्यात,

अनन्त प्रमेयका क्षयोपशम अनुसार प्रबोध करा देते हैं। नैयायिकोने हेरंवन्तरका उदाहारण यों दिया है कि यह सम्पूर्ण जगत् ( पक्ष ) मूर्क्मे एक त्रिगुणात्मक प्रकृतिको कारण मानकर प्रकट हुआ है ( साध्य ) क्योंकि घट, पट, आदि विकारोंका परिणाम देखा जाता है ( हेतु )। इस प्रकार कांग्रेड मतानसार वादीके कहनेपर प्रतिवादी द्वारा नामा प्रकृतिवाळे विवर्तीसे व्यमिचार दिखाकर प्रत्यवस्थान दिया गया। इस दशामें वादीद्वारा एक प्रकृतिक साथ समन्वय रखते हृये यदि इतना हेत्का विशेषण दे दिया जान तो वादीका हेवन्तर निम्रहस्यान है। अथवा प्रकृत उदाहरणमें शह अनिस है. ( प्रतिज्ञा ) बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य प्रत्यक्षज्ञानका विषय होनेसे ( हेतु ), यहां किसी प्रतिवादीने सामान्यकरके व्यमिचार दिया। क्योंकि बहिरिन्द्रिय प्राद्य पदार्थीमें ठहरनेवाली, नित्य, व्यापक, जाति भी उन्हों बहिरंग इन्द्रियोंसे जान की जाती है, ऐसा श्रीतवादीने मान रक्खा है। ऐसी दशामें बादी हेतुका सामान्यसे सहित होते हुये इतना विशेषण छगा देवें । क्योंकि सामान्यमें पुनः दूसरा सामान्य रहता नहीं है । जतः सामान्यवान् सामान्य नहीं, यो सामान्यकरके हवा व्यमिचार टक जाता है. तो वादीका हेत्वन्तर निमहस्थान मान लिया जाता है । इसमें आचार्यीका यह फहना है कि हेतुकी त्रृष्टि होनेपर जैसे विशेषण लगाकर या अन्य हेतुका प्रयोग कर देनेपर हेत्वन्तर हो जाता है, उसी प्रकार जो जो बाह्य इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षका विषय है, वह वह अनित्य है। वादीके इस प्रकार उदा-इरणमें भी न्यूनता दिखळायी जा सकती है। बाह्य इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय शह है। उस जपनयमें भी प्रतिवादी द्वारा तृष्टि कहीं जा सकती है । अतः ये भी न्यारे न्यारे निम्रहस्थान या हेलन्तरके प्रकार मानने पडेंगे ।

यदि हेत्वंतरेणेव निगृहीतस्य वादिनः । दृष्टांताद्यंतरं तत्स्यात्कथायां विनिवर्तनात् ॥ १८९ ॥ तदानेकातिकत्वादिहेतुदोषेण निर्किते । मा भूद्धेत्वंतरं तस्य तत एवाविशेषतः ॥ १८० ॥ यथा चोद्धाविते दोषे हेतोर्यद्वा विशेषणं । बूयात्कश्चित्तथा दृष्टांतादेरिप जिगीषया ॥ १९१ ॥

यदि आप नैयायिक यों कहें कि अकेंग्रे हेंखन्तरकरके ही निमहको प्राप्त हो चुके वादाँके ऊपर पुन: दृष्टान्तालर आदिका उठाना तो उतनेसे ही हो जायगा। तिस कारण वाद कथामें उनकी विशेषरूपसे निष्टत्ति कर दी गयी है। तब तो हम जैन कहते हैं कि तिस ही कारण प्रतिवादीद्वारा अनैकान्तिकपन, विरोध, आसिद्धि, आदिक हेतुको दोबोंके उठा देनेसे ही वादीके पराजित हो जानेपर पुनः हेखन्तर भी नहीं उठाया जाओ । क्योंकि उस हेखन्तरका उन दृष्टान्ता-न्तर आदिकोंसे कोई विशेष नहीं है । दूसरी बात यह है कि दोषके उत्थान कर जुकनेपर कोई कोई बादी हेतुके विशेषणांको ज्यक्त कह देवेगा, उसी प्रकार दृष्टान्त आदिके दोष उठानेकी इच्छासे दृष्टात आदिके विशेषणोंको मी प्रकट कह देगा। अतः दृष्टान्तान्तर आदि मी तुमको न्यारे निग्रहस्थान मानने पहेंगे।

अविशेषोक्तो हेती प्रतिषिद्धे विशेषिष्ण हेत्वंतरिमिति स्रज्ञारवचनात् दित्वच-त्रिग्रहस्थानं साधनांतरोपादाने पूर्वस्यासामध्येख्यापनात् । सामध्ये वा पूर्वस्य हेत्वंतरं व्यर्थमित्युद्योतकरो व्याचक्षाणो गतानुगतिकतामात्मसात्कुरुते प्रकारांतरेणापि हेत्वंतरवच-नदर्शनात् । तथा अविशेषोक्ते दृष्टांतोपनयानिगमने प्रतिषिद्धे विशेषिषच्छतो दृष्टांताद्यंतरो-पादाने पूर्वस्यासामध्येख्यापनात् । सामध्ये वा पूर्वस्य प्रतिदृष्टांताद्यंतरं व्यर्थमिति वक्तुं श्रवमत्वात् । अत्राक्षेपसमाधानानां समानत्वात् ।

विशेषोंका उक्ष्य नहीं रख सामान्य रूपसे हेतुके कह चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा हेतुके प्रतिषिद्ध हो जानेपर विशेष अंशको विवक्षित कर रहे वादीका हेत्वन्तर निग्रहस्थान हो जाता है। इस प्रकार " न्यायसूत्र " कार गौतगऋषिका वचन है। यहां उसी हेतुमें अन्य विशेषणका प्रक्षेप कर देनेसे अथवा अन्य नवीन हेतुका प्रयोग करदेनेसे दोनों भी हेत्वंतर निप्रहरयान कहे जाते हैं । उद्योतकर पण्डितका यह अभिप्राय है कि अन्य साधनका प्रहृण करनेपर बादीके पूर्व हेतुकी असामर्थ्य प्रकट हो जाती है। अतः वादीका निप्रह हो जाता है। यदि वादीका पूर्वकथित हेत समर्थ होता तो नादीका अन्य ज्ञापक हेत उठाना व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं कि वादीका यदि पहला हेतु अपने साध्यको साधनेमें समर्थ या तो नादीने दूसरा हेतु न्यर्थमें क्यों पक्तडा ? इस प्रकार व्याख्यान कर रहा उद्योतकर तो गतातुगतिकवनेको अपने अधीन कर रहा है। अर्घात्— बापका कुआं समझकर दिन रात उसी कुएका खारा पानी पीते रहना अथवा छोटा डुवकानेके लिये एक रेतकी देशी बनानेपर सैकडों मूढ गंगा यात्रियों द्वारा धर्मान्य होकर अनेक देशी बना देना जैसे विचार नहीं कर कोरा गमन करनेवाछेके पीछे गमन करना है, उसी प्रकार अक्षपादके कहें अनुसार माध्यकारने वैसाका वैसा कह दिया और उद्योतकरने भी वैसा ही आछाप गा दिया. परीक्षा प्रधानियोंको सक्तियोंके विना यों ही अन्वश्रद्धा करते हुये तत्त्वनिक्रपण करना अनुचित है। क्योंकि अन्य प्रकारोंकरके भी हेत्वन्तरका वचन देखा जाता है। तिसी प्रकार ( हेत्वन्तरके समान ) वादी द्वारा अविशेषरूपसे दृष्टान्त, उपनय और निगमनके कथन करनेपर प्रतिवादी द्वारा उनका प्रतिषेच किया जा चुका । पुनः दृष्टान्त आदिमें विशेषणोंकी इच्छा रखनेवाळे वादीके द्वारा अस्य दृष्टान्त, दूसरे उपनय आदिका प्रहण करनेपर पूर्वके दृष्टान्त आदिकोंकी असामर्थ्यको प्रकट करदेनेसे

वादीका निम्नहस्थान हो जावेगा । अथवा पूर्वकथित दृष्टान्त आदिकी योग्य सामर्थ्य होनेपर पुनः बादी द्वारा प्रतिदृष्टान्त, प्रत्युपनय आदिक उच्चारण करना व्ययं है, यह भी कहा जा सकता है । इसमें नैयायिकं यंदि आक्षेप करेंगे तो हम भी उनके हेत्वान्तरपर आक्षेप उठा देंगे तथा हेवन्तर निम्नहस्थानकी रक्षा करनेके लिये नैयायिक जो समाधान करेंगे तो दृष्टान्तान्तर, उपनयान्तर, आदि न्यारे निम्नहस्थानोंका आपादन करनेके लिये हम भी वही समाधान कर देवेंगे । उनके और हमारे आक्षेप समाधानोंकी समानता है।

यद्ष्युपादेशि प्रकृतादर्योदमितसंबद्धार्यमर्योतरमभ्युपगमार्थासंगतस्वाश्रिग्रहस्थानमिति तद्गि विचारपति ।

और मी जो न्यायदर्शनमें गीतम ऋषिने छटे '' अयीन्तर " निम्नहस्थानका छक्षण करते हुँये उपदेश दिया था कि प्रकरण उपयोगी अर्थसे असम्बद्ध अर्थका कथन करना अर्थान्तर नामका निम्नहस्थान है। अर्थाद—" प्रासादात् प्रेक्षते " के समान ल्यप् प्रत्ययका छोप होनेपर यहां प्रकृतात् यह पंचमी विभक्तिनाटा पद है। अतः प्रकृतणप्राप्त अर्थकी उपेक्षा कर प्रकृतमें नहीं आकांक्षा किये गये अर्थका कथन करना अर्थान्तर है। यह स्वीकार किये गये अर्थका अर्थगित हो जानेसे निम्नहस्थान माना गया है। इस प्रकार न्यायदर्शनकर्त्ताका उपदेश है। अब श्री विद्यानन्द आचार्य उसका भी वार्तिकों हारा विचार करते हैं।

प्रतिसंबंधग्रन्यानामर्थानामभिभाषणम् । यत्पुनः प्रकृतादर्थादर्थातरसमाश्रितम् ॥ १९२ ॥ कचित्किंचिदपि न्यस्य हेतुं तच्छद्वसाधने । पदादिज्याकृतिं कुर्याद्यथानेकप्रकारतः ॥ १९३ ॥

जो किर प्रकरणप्राप्त अर्थसे प्रतिकृष्ठ अनुपयोगी अन्य अर्थका आश्रय रखता हुआ निरूपण करना है, जो कि सन्मुख स्थित विद्वानोंके प्रति सन्बन्धसे सून्य हो रहे अर्थोका प्ररूपण है, वह अर्थोन्तर है। जैसे कि कहाँ भी पक्षमें किसी भी साध्यको स्थापित कर बादी द्वारा विवक्षित हेतुको कहा गया, ऐसी दशामें वादी उस हेतु शहके सिद्ध करनेमें पद, कारक, धालर्थ, इत्यादिकका अनेक प्रकारोंसे व्युत्पादन करने उग जाय कि स्वादि गणकी " हि गती बुद्धी च " धातुसे उन् प्रत्यय करनेपर कृदन्तमें हेतु शद्ध निष्य होता है। सुबन्त, तिङन्त, यों हिविध पद होते हैं। उपसर्ग तो किपाके अर्थके धोतक होते हैं। अकर्मक, सकर्मक यों दो प्रकारकी घातुरें है, इत्यादि कि प्रकारोंसे अप्रकृत बातोंके निरूपण करनेवाले वादीका निरर्थक निप्रहस्थान हो जाता है। क्योंकि

वादी प्रतिवादियोंको न्यायपूर्वक सार्थक प्रकृतोपयोगी वाक्य कहने चाहिये। इस प्रकार सामान्य विवयके होते हुये पक्ष और प्रतिपक्षके परिप्रह करनेने हेतु द्वारा साध्यको सिद्धि करना प्रकरण प्राप्त हो रहा है। ऐसी दशाम कोई वादी या प्रतिवादी प्रकृत हेतुका प्रमाणकी सामर्थ्यसे समर्थन करनेके छिने में असमर्थ हुं, ऐसा निश्चय रखता हुआ वादको नहीं छोडता हुआ प्रकृत अर्थको छोडकर अर्थातर का कथन कर देता है कि शब्दको निखल साधनेमें अस्पर्शवन्व हेतु प्रयुक्त किया है। हेतु अब्द हिनोति वातुसे तु प्रयुक्त करनेपर बनता है। स्वादिगणकी साधू घातुसे साध्य शब्द बनता है। इस्यादिक व्याख्यान करना अर्थोन्तर निप्रहस्थान प्राप्त करादेनेका प्रयोजक है।

तत्रापि साधनेशक्ते प्रोक्तेर्थांतरवाक् कथम् । निग्रहो दूषणे वापि लोकवद्विनियम्यते ॥ १९४ ॥ असमयें तु तन्न स्यात्कस्यचित्पक्षसाधने । निग्रहोर्थांतरं वादे नान्यथेति विनिश्रयः ॥ १९५ ॥

उस अर्थान्तरनामक निम्रहस्थानके प्रकरणमें भी हमको नैयायिकोंके प्रांत यह कहना है कि वादीके हारा साध्यको साधनेमें समर्थ हो रहे अच्छे प्रकार साधनके कह जकनेपर पनः बादी करके अप्रकृत बारोंका कहना नादीको अर्थान्तर निप्रहरणानमें गिरानेके किये उपयोगी होगा। अथवा क्या वादीके हारा साध्य सिंहिके किये असमर्थ हेतुका कथन कर चुकनेपर पूर्नः असम्बद्ध अर्थवाले वान्योंके कहनेपर प्रतिवादीकरके वादीका अर्थान्तर निषदस्यान निरूपण किया जायगा ! बताओ ! सायमें दूसरा विकल्प यों भी है कि वादीने पक्षकां परिग्रह किया और प्रतिवादीने दूषण देकर असम्बन्ध वाक्योंको कहा, ऐसी दशामें वादीद्वारा प्रतिबाँदीके जपर अर्थान्तर निप्रहरधान उठाया जाता है। वह प्रश्न है कि वादीके पक्षका खण्डन करनेमें समर्थ हो रहे दूषणके कह चुकनेपर प्रतिवादीके जपर वादी अर्थान्तर उठावेगा शुक्रववा क्या वादीके पक्षका खण्डन करनेमें असमर्थ हो रहे दूषणके देनेपर पुनः प्रतिवादी येदि असंगत अर्थवाछे वाक्योंको बोळ रहा है। उस दशामें वादीकरके प्रतिवादीका निप्रहंकर दिया गया माना जावेगा ! बताओ । पूर्वेक वादीहारा संपर्धसाधन कहनेपर या प्रतिवादीद्वारा समर्थद्रपण देदेनेपर तो निप्रहर्स्यान नहीं मिळना चोहिये । क्योंकि अपने कर्तव्य साध्यको मळे प्रकार साधकर अप्रकृत बचन तो क्या यदि कोई नाचे तो मी कुछ दोष नहीं हैं। जैसे कि कोकर्मे अपने अपने कर्तव्यकों सायकर चाहे कुछ भी कार्य कियां जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं देता है। अतः लौकिक व्यवस्थाके अनुसार विशेषरूपसे नियम किया जाता है, तब तो अर्थान्तर निप्रहस्थान नहीं है । हां, बादी या प्रतिबादी द्वारा अक्षमर्थ सार्धन या दूषणके कहनेपर तो किसीका भी वह निम्रहस्थान नहीं होगा। वादमें किसी भी एकके

सिद्धि हो जानेपर दूसरे असम्बद्धमाषीका अर्थान्तर निम्रहस्थान होगा। अन्य प्रकारोंसे निम्रहस्थान हो जानेकी व्यवस्था नहीं है। पहिले प्रकरणोंमें इसका विशेषरूपसे निश्चय कर दिया गया है।

#### निरर्भकं विचारियतुमारभते ।

अब सातवें '' निरर्थक '' नामक निप्रहस्थानका विचार करनेके डिये श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज प्रारम्म करते हैं ।

### वर्णक्रमस्य निर्देशो यथा तद्वन्निरर्थकं । यथा जबझभेत्यादेः प्रत्याहारस्य क्वत्रचित् ॥ १९६ ॥

क, ख, ग, घ आदि वर्णमाळाको अखरोंके क्रमका निर्देश करना जिस प्रकार निरर्थक है, उसी प्रकार निरर्थक अक्षरोंका प्रयोग करनेसे प्रतिपादकका निरर्थक निष्ठहर्यान हो जाता है। जैसे कि किसी एक स्थळपर शद्धकी नित्यता सिद्ध करनेके अवसरमें ज्याकरणके " ज ब ग उ द ख़, हा म घ ढ ध थु, यों अल्, हल्, जश् आदि प्रत्याहारोंका निरूपण करनेवाळा पुरुष निग्हीत हो जाता है।

यदुक्तं वर्णक्रमनिर्देशविश्वरर्थकं । तद्यया-नित्यः श्रद्धो जवगढदश्स्त्वाज्झभघढधः ध्वदिति ।

जो ही न्यायदर्शनमें गीतमञ्जिष द्वारा कहा गया है। वर्णीके कमका नाममात्र कथन करनेने समान निरर्थक निम्नहस्थान होता है। उसकी उदाहरण द्वारा यो दिखळाया गया है कि शह (पक्ष) नित्य है (साध्य) ज व ग उ द श्वना होनेसे (हेंद्व) म म च ड धव्के समान (ङ्क्षान्त)। इस प्रकार वाष्यवाचक मानके नहीं बननेपर अर्थका ज्ञान नहीं होनेसे धर्ण ही कमसे किसी पोंगा पण्डितने कह दिये हैं। अतः वह निग्रहीत हो जाता है।

तत्सर्वथार्थग्रन्यत्वात् किं साध्यानुपयोगतः । द्वयोरादिविकल्पोत्रासंभवादेव तादद्यः ॥ १९७ ॥ वर्णक्रमादिशद्वस्याप्यर्थवत्त्वात्कयंत्रन् । तद्विचारे कविदनुकार्येणार्थेन योगतः ॥ १९८ ॥

इसपर आचार्य मधाराज विचार करते हैं कि वह निरर्धक निग्रहस्थान क्या सभी प्रकारों करके अर्थसे शून्यपना हो मेसे बक्तीका निग्रह करानेके किये समर्थ हो जायगा ? अथवा क्या प्रकृत साध्यके साधनेमें उपयोगी नहीं होनेसे निर्धिक वचन अक्तीका निग्रह करा देवेंगे ? बताओ | उन दो विकल्पोंमें आदिका विकल्प तो यहां असम्भव हो जानेसे ही योग्य नहीं है । अतः तिस सरीखा यानी निरर्थक सहश है। क्योंकि जगत्में सभी प्रकार अर्थोंसे शून्य होय ऐसे शहोंका असम्भव है । वर्णक्रम, रुदन करना, कीट माधा, अष्टहास, आदि शहोंको भी किसी अपेक्षासे अर्थ सिहतपना है । सूक्ष्म दृष्टिसे उसका विचार करनेपर कहीं कहीं अनुकरण कराना रूप अर्थकरके वे शह अर्थवान् हैं । किसी न किसी रूपमें सभी शहोंका अर्थके साथ योग हो रहा है । छोटे बालकोंको पढाते समय वर्णमालाके अक्षरोंका वैसाका वैसा ही उच्चारण करा कर अनुकरण (नकल) कराया जाता है । अशुद्ध या अवाध्य शब्द बोलनेवाले अज्ञ जीवके उच्चारणका पुनः आवश्यकता अनुसार अनुवाद करते समय श्रेष्ठवक्ताको भी निकृष्ट शब्द बोलने पडते हैं । काक, पिक आदिके शब्द तो अन्य भी अर्थोंको धारण करते हैं । व्याकरणमें तो प्रायः शब्दोंके अनुकरण कहने पडते हैं । अग्नि शब्द ही वर्षा शब्द हो वेक्षानर, आनुवृश्वीकी नहीं । अतः सर्वथा अर्थोंसे शून्य तो कोई शब्द ही नहीं है, पिहला विकल्प गया ।

द्वितीयकल्पनायां तु सर्वमेव निरर्थकम् । निग्रहस्थानमुक्तं स्यात्सिद्धवन्नोपयोगवत् ॥ १९९ ॥ तस्मान्नेदं पृथग्युक्तं कक्षापिहितकादिवत् । कथाविञ्छेदमात्रं तु भवेत्पक्षांतरोक्तिवत् ॥ २०० ॥

हां, दूसरे पक्षकी कल्पना करनेपर पूर्वमें कहे जा चुके सभी निग्रहस्थान निरर्थक निप्रहस्थान ही हो जावेंगे, यों कह दिया गया समझो । प्रसिद्ध हो रहे निरर्थक निग्रहस्थानके समान वे प्रतिहानि आदिक भी कोई साध्यको साधनेमें उपयोगवाके नहीं है ! अथवा साध्यसिद्धिमें अनुपयोगी
होनेसे सभी तेईसों निग्रहस्थानोंका निरर्थकमें अन्तर्भाव कर देना चाहिये । तिस कारणसे सिद्ध हो
जाता है कि यह निग्रहस्थान पृथक् मानना युक्त नहीं है । जैसे कि खांसना, कांपना, हाथ फटकाराना आदिक कोई भी वक्ताकी कियायें साध्य उपयोगी नहीं है, निरर्थक हैं, फिर भी वे न्यारी
निग्रहस्थान नहीं मानी गयी है । थोडीसी विशेषताओंसे यदि भिन्न भिन्न निग्रहस्थान माने जावेंगे
तो कांख खुजाना या धोतीकी कांछ ढंकना, युक्ता, शिराहिकाना आदिकको भी न्यारा निग्रहस्थान
मानना पढेगा । वर्णक्रमके समान ये भी साध्यसिद्धिके उपयोगी नहीं है । हा, इस प्रकार निरर्थक बातोंके बकते रहनेसे वादकथाका केवळ विच्छेद तो अवस्य हो जायगा । जैसे कि प्रतिज्ञान्तर, या शब्द नित्य है, इस पक्षको छोडकर आत्मा व्यापक है, इस अन्य पक्षका कथन करना,
केवळ वादको विगाडनेवाळा है । इतनेसे ही किसीका जय, पराजय, नहीं हो सकता है ।

तथाहि-ब्रुवन साध्यं न साधनं जानीति असाध्यसाधनं चोपादचे इति निगृद्धते स्वपक्षं साधयतान्येन नान्यया, न्यायविरोधात् । इसी वातको स्पष्टकर कहते हैं कि निरर्थक शब्दों को कहनेवाळा मनुष्य साध्य और साध-नको नहीं जानता है। जो साध्यके साधक नहीं है, उन व्यर्थ शब्दों को पकड़ बैठा है। इस कारण वह निगृहीत हो जाता है। किन्तु वात यह है कि अपने पक्षको अब्छे प्रकार साध रहे दूसरे विद्वान् करके उसका निष्ठह किया जावेगा। अन्य प्रकारोंसे उस निरर्थक शह्वादीका निष्ठह नहीं हो सकेगा। क्योंकि न्याय करनेसे विरोध पडता है। नीति मार्ग यही वताता है कि अपने पक्षको साधकर दूसरेका जय कर सकते हो। निर्दोष दो आखोंबाळा पुरुष मछे ही दोष दृष्टिसे कानेको काणा कह दे, किन्तु काणा पुरुष तो दूसरे एकाक्षको निन्दापूर्वक काणा नहीं कह सकता है।

यद्प्युक्तं, " परिपत्नितवादिभ्यां त्रिरभिद्दितपप्यितज्ञातपविज्ञातार्थे भाष्ये चोदा-हृतमसामर्थ्ये सम्बरणानिग्रहस्थानं ससामर्थ्ये चाज्ञानमिति, तदिह विचार्यते ।

स्रव श्री विद्यानन्द स्वामी " अविद्यातार्थ " निग्रहस्थानका विचार करते हैं। जो भी स्रवि-ज्ञातार्थका कक्षण न्यायदर्शनमें गीतमऋषिने यों कह दिया है कि नादी द्वारा तीन धार कहे हुये को मी यदि समाजन और प्रतिवादी करके नहीं विज्ञात किया जाय तो वादीका अविज्ञातार्थ निग्रहस्थान हो जाता है । मानार्थ-नादीने एक बार पूर्व पक्ष कहा, किन्तु परिषदके मनुष्य और प्रतिवादीने उसको समझा नहीं, पुनः वादीने दुवारा कहा, फिर मी दोनोंने नहीं समझा, पुनरपि बादीने तिवारा कहा, तो भी सभ्यजन खीर प्रतिवादीने उसकी नहीं समझ पाया, तो बादीका ''अविज्ञातार्थ'' निम्रहस्थान हो जायगा। क्योंकि नादी घोका दे रहा है कि सम्य और प्रतिवादीको अज्ञान करा देनेसे मेरा जय हो जावेगा । न्यायमाध्यमें यों ही उदाहरण देकर कहा है । "यहाक्यं दिना कारणेन तदनिश्वातमिवञ्चातार्थमसामर्थ्यसंवरणाय प्रयुक्तमिति निम्रहस्थानम् '' जो वादीका बाक्य तीन बार कहाजा चुका मी यदि प्रतिवादी श्रीर सम्य पुरुषों करके नहीं जाना जा रहा है, वहा बादोद्वारा श्रेषयुक्त शद्धोंका प्रयोग किया गया दीखता है, या जिनकी प्रतीति नहीं हो सके, ऐसे वाक्योंका उद्यारण हो रहा है, जैसे कि शब्दके निस्पलकी सिद्धिमा प्रकरण है वहा '' तल्कीनमधुगविमकं घूमसलागा विचोरभयमेरु, तटहरखझसा होति ह माणुस्तवण्जतसंखंका ॥ सुहमणिवातेमामू वाते आपुणि पदिष्ठिदं इदरं । वितिचपमादिल्लाणं एया-राणं तिसेढीय ।। इस हीणं विक्लंमं चढ गुणिदिस्णाहदेदुजीवकदी, बाणकदि स्टिं गुणिदे तन्स्स्तुदे धणुकदी होदि '' अथवा अत्यन्त शीघ्र शीघ्र उच्चारण करना, जय छटनेके क्रिये गूढ अर्थवाके पर्दोका प्रयोग करना, इत्यादि कारणोंकरके अपनी असामर्थ्यको छिपा देनेका कुस्सित प्रयत्न करनेसे वादीका अविद्वातार्थ निम्रहस्यान हो जाता है। और यदि वादी, साध्यको साधनेमें समर्थ है तो भी गृढ पदप्रयोग करनेसे, या शीव बोळनेसे, उसका अज्ञान समझा जाता है । इस प्रकरणमें वस अविज्ञातार्थका श्री विद्यानन्द स्वामी विचार चलाते हैं ।

> परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरुक्तमपि वादिना । अविज्ञातमविज्ञातार्थं तदुक्तं जडात्मिभः ॥ २०१ ॥ यदा मंदमती तावत्परिषत्प्रतिवादिनौ । तदा सत्यगिरोपेते निग्रहस्थानमापयेत् ॥ २०२ ॥

ज्ञानसे सर्वथा भिन्न अत्तर्व जड हो रही आत्माको माननेवाळे नैयायिकोने जो अविज्ञातार्थ का उक्षण वह कहा था कि वादीके द्वारा तीन वार कहे हुये को भी यदि समाजन और प्रतिवादि-योंने नहीं समझा है तो इससे वादीका "आविज्ञातार्थ" निम्हस्थान है । इसी प्रकार प्रतिवादीके तीन वार कहे हुये को भी यदि वादी और सम्य जनोंने नहीं जान पाया तो प्रतिवादीका भी आविज्ञाधार्त ( अञ्चान ) निम्रहस्थान है । यहां सबसे पिहके हमको यह कहना है कि जब प्रतिवादी और समाजन मन्दबुद्धियां हैं, तब तो समीचीन वाणीसे सिहत हो रहे वादीमें भी निम्रहस्थान करा देवेंगे । यानी प्रकाण्ड विद्वानको पेंगा ठोग निम्रहस्थानमें गिरा देवेंगे । यों तो ग्रामीण ठाकुर या गंवारों में चार वेद और चार वेदिनी इस प्रकार आठ वेदोंको वखाननेवाठा प्रामीण धूर्त पण्डित भी वेदोंको चार कहनेवाळे उद्भट विद्वानको जीतकर उसकी पुस्तके और यश छेता हुआ कृती हो जायगा । वीस वर्षतक अनेक प्रन्थोंको एड चुका, महा विद्वान निम्रहीत कर दिया जावेगा ।

यदा तु तो महाप्राज्ञों तदा गृढाभिधानतः । हुतोचारादितो वा स्यात्तयोरनवबोधनम् ॥ २०३ ॥ प्राग्विकल्पे कथं युक्तं तस्य निग्रहणं सताम् । पत्रवाक्यप्रयोगेपि वक्तुस्तद्नुषंगतः ॥ २०४ ॥

क्षोर जब वे परिषद् क्षोर प्रतिवादी बड़े भारी विचारशीळ विद्वान् हैं, तब तो हम पूंछते हैं कि उन विचक्षणोंको बादीके तीन बार कहे हुये का भी अविज्ञान क्यों होयगा है क्या वादीने गूढपरोंका प्रयोग किया था है अथवा क्या वादी शीघ वड बड़ कह जाता है, खांसते हुये बोळता है, इत्यादि कारणोंसे वे नहीं समझ पाये है बताओ ! पूर्वका विकल्प स्वीकार करनेपर तो सज्जन पुरुषोंके सन्मुख उस वादीका निग्रहस्थान कर देना अळा कैसे युक्त हो सकता है है अर्थान् नहीं । क्योंकि यों निग्रहस्थान कर देना अळा कैसे युक्त हो सकता है है अर्थान् नहीं। क्योंकि यों निग्रहस्थान कर देनेपर तो पत्रवाक्यके प्रयोगमें भी वकाको उस अविद्वातार्थ निग्रहस्थान

की प्राप्तिका प्रसंग हो जावेगा। "प्राप्तिद्वावयववावयं स्थेष्टार्थस्य हि साधकं, साधुगृहपदप्रायं पत्रपाहु-रनाकुळं"। जहां गृह पदोंको पत्रमें लिखकर शालार्थ किया जाता है, वहां गृह कथन करनेसे प्रकृष्ट विद्वानका निग्रह तो नहीं हो जाता है।

> पत्रवाक्यं स्वयं वादी व्याचष्टेन्यैरिनश्चितस् । यथा तथैव व्याचष्टां गृहोपन्यासमात्मनः ॥ २०५ ॥ अव्याख्याने तु तस्यास्तु जयाभावो न निग्रहः । परस्य पक्षसंसिद्धचभावादेतावता भ्रवस् ॥ २०६ ॥

यदि कोई न्यायवादी यों कहे कि अन्य विद्वानों करके नहीं निश्चित किये गये पत्रवास्यका जिस प्रकार वादी स्वयं व्याख्यान करता है। जैसे कि " उभान्तवाक्" का अर्थ विस्व किया जाता है। सर्व, विस्व, उभ, उभय आदि सर्वादि गणमें विस्वके अन्तमें उभ शह्का निर्देश है। एवं सैन्यज्डमाक् इत्यादिक गृहपदोंका व्याख्यान वादी कर देता है। अतः समाजन और प्रतिवादीको अर्थका विज्ञान हो जाता है। इस पर आचार्य कहते हैं कि अच्छी बात है कि वह वादी तिस ही प्रकार अपने उच्चारण किये गये गृहकथनका भी व्याख्यान कर देवे। हां, यदि वादी क्षाय वश्च अपने गृह शहोंका व्याख्यान नहीं करता है, तो उसको जय ग्राप्त करनेका अमाव हो जायगा। कित्तु इतनेसे ही कठिन संस्कृत वाणीको वोजनेवाजे वादीका कदिवद् भी अविज्ञानी पुरुषों करके निग्रहस्यान तो नहीं हो सकता है। क्योंकि दूसरे प्रतिवादीके पक्षकी समीचीन रूपसे सिद्धि होनेका अमाव है। यह निश्चित मार्ग है।

हुतोचारादितस्त्वेतौ कथंनिदवगच्छतौ। सिद्धांतद्वयतत्वज्ञैस्ततो नाज्ञानसंभवः॥ २०७॥ वक्तुः प्रठापमात्रे तु तयोरनवबोधनम्। नाविज्ञातार्थमेतत्स्याद्वर्णानुक्रमवादवत्॥ २०८॥

द्वितीय थिकल्प अनुसार वादीके शीघ्र शीघ्र उचारण करना, अथवा श ष स एवं ड छ या त ट आदिका थिवेक नहीं कर अव्यक्त कहना, खाशी श्वास चळना, दातों में त्रुटि होना, ऐसे रोगों के वश होकर अप्रकट बोळा जाना आदि कारणोंसे तो ये प्रतिवादी और समाजन कुछ न कुछ थोडा बहुत तो अवश्य समझ जावेंगे। क्योंकि सध्यस्य या समाजन तो वादी और प्रतिवादी दोनोंके सिद्धान्त किये गये तत्त्योंको समझनेवाळे हैं। तिस कारण वादीके अमिप्रेत अर्थका इनको अश्वान होना सम्भव नहीं है। हां, यदि वक्ता वादी साध्यक्षे अनुपयोगी शहोंका यों ही केवल अनर्धक वचन कर रहा है, ऐसी दशाम उन दोनों समाजन प्रतिवादियोंको वादीके कथित अर्थका ज्ञान नहीं होना तो यह अविज्ञातार्थ नहीं है। यानी परिषद् और प्रतिवादियोंको नहीं समझनेपर न्यर्थ वचन बोलनेवाले वादीके जपर तो अविज्ञातार्थ निप्रहर्यान नहीं उठाना चाहिये। जैसे कि जब ग द द श् आदि वर्णीके अनुक्रमका निर्देश कर न्यर्थ कथन करनेवाले वादीके जपर अविज्ञातार्थ निप्रह नहीं उठाया जाता है। हां, सम्यजनोंके सन्मुख प्रतिवादी द्वारा स्वपक्षकों सिद्धि हो जानेपर तो यों हो असंगत प्रलाप करने वाले वादीके जपर भले ही निरर्थक निप्रहस्थानका आरोप कर दो, अविज्ञातार्थको न्यारा निप्रहस्थान साननेकी आवश्यकता नहीं।

#### ततो नेदमविज्ञातार्थ निरर्थकाञ्चियते ।

तिस कारणसे यह अविज्ञातार्थ निप्रहस्थान पूर्वमें मान किये गये निरर्धक निप्रहस्थानसे भिन्न होता हुआ नहीं सिद्ध होपाता है ।

#### नााप्यपार्थकमित्याह ।

तथा नीवां निप्रहस्थान " अवार्थक " मी निरर्थक से मिल नहीं सिद्ध हो सकता है । इस बातको स्वयं प्रन्थकार स्वष्ट कहते हैं ।

प्रतिसंबंधहीनानां शद्वानामभिभाषणं । पौर्वापर्येण योगस्य तत्राभावादपार्थकम् ॥ २०९ ॥ दाडिमानि दशेत्यादिशद्ववत्परिकीर्तनम् । ते निरर्थकतो भिन्नं न युक्त्या व्यवतिष्ठते ॥ २१० ॥

" पीर्वापर्व्यायागादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकम् " शहाँके पूर्व अपरपने करके संगतिरूप योगका वहां अमाव हो जानेसे शाहनेथके जनक आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा ज्ञान आदिके अमाव हो जानेके कारण सम्बन्धहीन शहाँका रुम्बा चौडा कथन करना अपार्थक निप्रहस्थान है। जैसे कि दश अनार हैं, छह पूआ हैं, बकरीका चमडा है, बम्बई नगर बहुत बडा है, माव बातुल होता है, इत्यादिक शह बोलनेके समान असंगत शहाँका उचारण वादीका अपार्थक निप्रहस्थान हो जाना उप नैयायिकोंके यहा कहा गया है। युक्तिहारा विचार करनेपर वह अपार्थक तो निरर्थक निप्रहस्थानसे प्रयक्तृत्व व्यवस्थित नहीं हो पाता है। क्योंकि निरर्थकमें भी वर्णरूपी शह निरर्थक हैं। अमेर यहां भी असंगतपद निरर्थक हैं।

# नैरर्थक्यं हि वर्णानां यथा तद्वत्पदादिषु । नाभिद्येतान्यथा वाक्यनैरर्थक्यं ततोपरम् ॥ २११ ॥

जिस ही प्रकार निरर्थक निष्ठहस्थानमें ज व ग उ आदि वर्णीका निर्धकपना है, उसीके समान यहा पद आदिमें भी वर्णीके समुदाय पदोंका साध्य उपयोगी अर्थसे रहितपना है। अतः निरर्धक निष्ठहस्थानसे अपार्थक निष्ठहस्थान भिन्न नहीं माना जावेगा। अन्यथा यानी वर्णीकी निरर्धकतासे पदोंकी निरर्थकताको यदि न्यारा निष्ठहस्थान माना जावेगा तब तो उनसे न्यारा वाक्योंका निरर्थकपना स्वरूप वाक्यनैरर्थक्य नामक निष्ठहस्थान भी पृथक् मानना पढेगा। जो कि तुम नैयायिकोंने न्यारा माना नहीं है।

न हि परस्परमसंगतानि पदान्येव न पुनर्वाक्यानीति शक्यं वक्तुं तेषापि पौर्वा-पर्येण प्रयुज्यमानानां वहुल्सुपलम्भात् । " शंखः कदल्यां कदल्या च भर्यो तस्यां च भर्यो सुमहद्विमानं । तज्लंखभेरी कदली विमानसुन्मत्तर्गग्मितमं वसूत् ॥ " इत्यादिवत् । यदि प्रनः पदनैरर्थक्यमेव वाक्यनैरर्थक्यं पदससुदायत्वाद्वाक्यस्येति मितस्तदा वर्णनैरर्थक्यमेव पदनैरर्थक्यमस्तु वर्णससुदायत्वात्यदस्येति मन्यतां ।

परस्परमें संगतिको नहीं रखनेवाळे पद ही होते हैं। किन्तु फिर परस्परमें असम्बद्ध हो रहें कोई बाक्य तो नहीं हैं। तुम नैयायिक यों नियम नहीं कर सकते हो। क्योंकि पूर्व अपर सम्बन्ध करके नहीं प्रयोग किये जारहे उन वाक्योंका भी बहुत स्थानोंपर उपलम्म हो रहा है। देखिये, शंख केळां है और नगाडेमें केळा है। उस नगाडेमें अच्छा लम्बा चीडा विमान है। वे शंख, नगाडे, केळा, और विमान जिस देशमें गंगा उन्मत्त है, उसके समान हो गये। तथा " जाद्गवः क्षन्य पाणिपादः, द्वारि स्थितो गायित मंगलानि तं बाक्षणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्तुखायों ल्युनस्य कोऽधैः" हाथ वेरोंमें क्षम्बक्को बांचे हुये बुद्धा बेळ द्वारपर खडा है। मंगल गीतोंको गा रहा है। पुत्रप्राविकी इच्छा रखनेवाली बाक्षणी उससे पूंछती है कि हे राजन् । कर्सेडोंमें क्ष्यनका क्या प्रयोजन ! इत्यादिक निरर्थक वाक्योंका अनेक प्रकारोंसे अवण हो रहा है। यदि किर आप नैयायिक यों कहे कि पदोंका निरर्थकपना ही तो वाक्योंका निरर्थकपना है। क्योंकि पदोंका समुदाय ही तो वाक्य है। अतः अपार्थकसे मिल " वाक्यिनरर्थक " नामका निम्रहस्थानको न्यारा माननेकी हमें आवश्यकता नहीं। इस प्रकार नैयायिकोंका मन्तव्य होनेपर तो हम कहेंगे कि वर्णोका निरर्थकपना ही पदका भी निरर्थकपना हो जालो। क्योंकि वर्णाका समुदाय ही तो पद है। अतः अपार्थकको मी निरर्थकसे मिल न्यारा निम्रहस्थान नहीं मानना चाहिये।

वर्णानां सर्वत्र निर्धकत्वात्पदस्य निर्धकत्वपसंग इति चेत्, पदस्यापि निर्धकत्वात्त्तसस्द्रियात्मनो वाक्यस्यापि निर्धकत्वात्तुषंगः पदार्थापेक्षणा सार्धकं पदमिति चेत् वर्णापेक्षणा वर्णः सार्यकोस्तः। प्रकृतिमरुपयादिवर्णवत् न प्रकृतिः केवळा पदं प्रत्ययां वा, नापि तयोरनर्धकत्वमिन्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वं पदस्याप्यनर्थकत्वं। यथैव हि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययेनाभिन्यज्यते प्रत्ययार्थः स्वप्रकृत्या तयोः केवळयोर्प्ययोगार्हत्वात्। तथा देवदक्तिष्ठतीत्वादिप्रयोगेषु सुवंतपदार्थस्य तिङंतपदेनाभिन्यक्तः तिङंतपदार्थस्य च सुवंतपदेनाभिन्यक्तः किवळस्याप्रयोगार्हत्वादभिन्यक्तार्थाभावो विभान्यत एव । पदांतरापेक्षत्वे सार्थकत्वमेवेति तत्पकृत्यपेक्षस्य पत्ययस्य तद्येक्षस्य च प्रकृत्यादिवत्स्वस्य सार्थकत्वं साध्यत्येव सर्वया विशेषाभावात्। ततो वर्णानां पदानां वा संगतार्थानां निर्धकत्विभिच्छता वाक्यानामप्यसंगतार्थानां निर्धकत्वभिष्तन्वयं। तस्य ततः पृथक्त्वेन निग्रहस्थानत्वानिष्टों वर्णपदिनरर्थकत्वयोरिप तथा निग्रहाधिकरणत्वं मा भृत्।

यदि नैचायिक यों कहें कि वर्णतो सर्वत्र ही निर्स्यक होते हैं। क, ख, आदि अपकेळे अकेळे वर्णोका कहीं भी कोई अर्थ नहीं माना गया है। अतः निरर्धक वर्णोके समुदायरूप पदको भी यों निरर्थकपनेका प्रसंग हो जायगा, तब तो इस कहेंगे कि अक्तेचे अक्तेचे घटं या आनय आदि पदका भी निरर्थकपना हो जानेसे, उन पदोंके समुदायरूप वाक्यको भी निरर्थकपनका प्रसंग वन बैठेगा ।यदि इसका उत्तर आप नैयायिक यों देवें कि प्रत्येक पदके केवळ शुद्ध पदके अर्थकी अपेक्षासे पद भी सार्थक है। अतः इस अपार्थक निष्रहस्थानमें ही वाक्यनिरर्थकपनका अन्तर्भाव हो जायगा। यों कहनेपर तो हम जैन भी कह देंगे कि प्रत्येक वर्णके स्वकीय केवळ अर्थकी अपेक्षासे वर्णभी सार्थक बना रहो । एकाझरी कोष अनुसार वर्णीका अर्थ प्रसिद्ध ही है । अतः निरर्थक निप्रहस्थानमें अपार्यकः निप्रदृत्यान अन्तर्मूत हो जावेगा । जैसे कि प्रकृति, प्रत्यय आदिक वर्णका निर्जा गांठका अर्थन्यारा है। घट प्रकृतिका अर्थकम्बु ग्रीवादिमान् व्यक्ति है। आरे सु विमक्तिका अर्थएकत्व संख्या है। पच् प्रकृतिका अर्थ पाक है। तिप्का अर्थ एकत्व स्वतंत्रकर्ता आदिक हैं। पुग्पेम्यः यहा सर्थनान् शद्धस्तरूप प्रातिपदिकका सर्थ द्वल हैं। और म्यस् प्रत्ययका अर्थ बहुत्व तादर्थ **हैं।** अतः वर्णमी अपना स्वतंत्र न्यारा अर्थ रखते हैं। केवळ प्रकृति ही प्रत्यययोगके विना नहीं बोळी जाती है। तथा क्षेत्रक पद अथवा प्रत्यय भी केत्रक नहीं कहां जा सकता है। वर्चोंको समझानेके किये भन्ने ही न्याकरणमें यों कह दो कि घट शद्ध है। सु विमक्ति काये, उकार इसंह्रक है, स का विसर्ग हो गया। घट: वन गया। यह प्रयोगोंको केवळ साधु बतानेकी प्रक्रिया मात्र है। न कुछ जाता है, और न कहींसे कुछ आता है । वस्तुतः देखा जाय तो केवळ बट या सु प्रत्यय उचारण

करने योग्य नहीं है। पहिलेंसे ही "घट " ऐसा यहा बनाया समन्त पद है। एतानना उन प्रकृति या प्राययको अनर्धकवना नहीं है। यदि जाय नैयायिक यों कहें कि अधिक प्रकट हो हो अर्थके नहीं होनेसे केयठ प्रकृति या केयर प्रायय तो वर्धगृत्य है. तब तो हम फहेंगे कि इस प्रकार क्रेयक पदको भी अनुर्धकपना है। ऐसी दशाम शकेले निर्धक निषदस्यानसे ही कार्य चल नायगा। अपार्धकता क्यों व्यर्थमें बोहा बढाया जाता है । जिस ही प्रकार प्रावयकरके प्रशतिका अर्थ प्रकट कर दिया जाता है और स्वकीय प्रकृतिसे प्रत्ययका भर्य न्यक हो जाता है, तिर् प्रत्यसे मू धातुका अर्थ सद्भाव प्रकट हो जाता दे और मू धातुसे तिथुका अर्थ वर्षा, एक्टर, यर्तमान काळमें ये प्रकट हो जाते हैं, केवल प्रकृति या केवल प्रत्यवका तो प्रयोग करना पुक्त नहीं है । " न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तन्या न केयछः प्रत्ययः " । तिम ही प्रकार यानी प्रत्ययकी क्षेत्रा रामनेवाछी प्रकृति कीर प्रकृतिकी वर्षेक्षा रागनेवाहे प्राप्यके समान ही देवदत्त बेठा हुआ है। निनइत्त जाग रहा है, मोदक खाया जाता है, इत्यादिक प्रयोगों)में सु और असु आदिक प्रत्ययोंको लन्तने धारण कर रहे देवदत्त, निनदच, मोदफ मादि परोंके वर्धकी तिए, तस्, ति, त, माताम, त्र, मादिक तिङ्, प्रत्ययोंकी अन्तर्मे धारण करनेवाळे तिष्ठति, जागर्ति, मुख्यते आदिक तिङ्त प्रदोक्तरके अभिन्यकि हो जाती है। तथा तिकन्त पदोंके अर्थको स्वन्त पदोंकरके प्रकटता हो जाती है । केवल तिकन्त या सुबन्त पदका प्रयोग फरना ठिचत नहीं है । क्षेत्रल ख़बन्त या तिहन्त पदका अर्थ प्रकट नहीं है । यह यहां मी विचार छिया ही जाता है। यदि नैयाधिक यों कहें कि अन्य पदकी अपेक्षा रखते हुये तो प्रकृत पदको सार्थकपना हो है, इस प्रकार कहनेपर तो हम कहेंगे कि यह सार्थकपना तो प्रकृतिकी अपेक्षा रखते हुये प्रत्ययको और प्रत्ययको अपेक्षा रखते हुये प्रकृति आदिके समान स्वके सार्यकपन को साव ही देता है। सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। मारार्थ-परस्परमें अपेक्षा रखनेवाळे प्रत्यय भीर प्रकृतिके सुभान एक पदको मी दूसरे पदकी अपेक्षा रखना अनिवार्य है। तमी तो " वर्णाना परस्परापेक्षाणां निरपेक्षः सनुदायः पद " परस्परमं सापेक्षः हो रहे वर्णीका पुनः अन्यकी नहीं अपेक्षा रखनेवाळा समदाय पद है और " पदानां परस्परापेक्षणां निरपेक्षसमुदायो वानंयं" परस्परमें एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाछे पर्दोक्ता निरपेक्ष समुदाय धास्य है। तिस कारणसे कहना पदता है कि संगतिसहित अर्थोंको नहीं घारनेवाले असंगत वर्णी या पदोंका निरर्धकपना चाहने-वाळे नैयायिक फरफे असंगत अर्थवाळे वाक्योंका भी निरर्थकपना इच्छ लेना चाहिये। यदि नैयायिक उस नक्षंगत अर्थवाळे वाक्योंके निर्ध्यकपनको उस अपार्धक निप्रहस्थानसे पृथक्पने करके दूसरा निप्रहस्यानपना इष्ट नहीं करेंगे तब तो हम कहते हैं कि वर्णीका निरर्थकपन और पदोंका निरर्थकपनके अनुसार हुये । निरर्थक और अपार्धकको मी तिस ही प्रकार न्यारे न्यारे निप्रहस्यानकी पात्रता नहीं होओ । अतः सिद्ध होता है कि अपार्थकको न्यारा निप्रहस्यान नहीं माना जावे।

यद्प्युक्तं अवयवविषयीसवचनमप्राप्तकालं अवयवानां प्रतिज्ञादीनां विषयेयेणाभि-धानं निग्रहस्थानमिति । तदिष न सुघटमित्याह ।

भीर जो भी नैयायिकोंने दशमें निप्रहस्थान अप्राप्तकालका यह लक्षण कहा था कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनके क्रमका उद्धंवन कर विपर्यासक्त क्षयन करना अप्राप्तकाल निप्रहस्थान है। अर्थात्—बादी द्वारा अनुमानके अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, आदिका विपर्यय करके कथन किया जाना वादीका अप्राप्तकाल निप्रहस्थान है। समाको देखकर क्षोम हो जानेसे या अज्ञानता छाजानेसे वादी अवयवोंको उल्टा कह बैठता है। समाको देखकर क्षोम हो जानेसे या अज्ञानता छाजानेसे वादी अवयवोंको उल्टा कह बैठता है। बादी प्रतिवादियोंके वक्तन्यका कम यों है कि पहिले ही वादी करके साधनको कह कर स्वकीय कथनमें सामान्यरूपसे हेल्वामासोंका निराकरण करना चाहिये, यह एक पाद है। प्रतिवादीको वादीके कथनमें उल्लाहना देना चाहिये, यह दूसरा पाद है। प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि करना और उसमें हेल्वामासोंका निराकरण करना यह उत्तीय पाद है। प्रतिवादीको अपने पक्षकी सिद्धि करना और उसमें हेल्वामासोंका निराकरण करना यह उत्तीय पाद है। जय पराजयकी व्यवस्था कर देना चौथा पाद है। यह वादका कम है। इसका विपर्यास करनेसे या प्रतिज्ञा, हेतु, आदिकके कमसे वचन करनेको व्यवस्था हो चुकनेपर आगे पीछे कह देनेसे निप्रह हो जावेगा, इस प्रकार वह नैयायिकोंका कहना भी भन्ने प्रकार चटित नहीं होता है। इस बातको प्रन्थकार वार्तिकों हारा स्वष्ट कहते हैं।

संधाद्यवयवान्न्यायाद्विषयींसेन भाषणम् । अत्राप्तकालमाख्यातं तचायुक्तं मनीषिणाम् ॥ २१२ ॥ पदानां क्रमनियमं विनार्थोध्यवसायतः । देवदत्तादिवास्येषु शास्त्रेष्वेवं विनिर्णयात् ॥ २१३ ॥

प्रतिज्ञा, हेतु, आदि अवयवोंके कथन करनेके न्यायमार्गसे विपरीतपने करके भाषण करना वक्ताका अप्राप्तकाळ निम्रहस्थान हो चुका बखाना गया है। किन्तु वह न्यायबुद्धिको रखनेवाळ गौतम ऋषिका कथातकाळ निम्रहस्थान हो चुका बखाना गया है। किन्तु वह न्यायबुद्धिको रखनेवाळ गौतम ऋषिका कथन बुद्धिमानोंके सर्मुख समुचित नहीं पढता है। क्योंकि पदोंके क्रमकी नियतिके विना भी अर्थका निर्णय हो जाता है। देवदत्त (कर्षा) ळड्डूको (कर्म), अथवा ळड्डूको देवदत्त खाता है या खाता है (क्रिया)। ळड्डूको खाता है देवदत्त, स्त्यादिक छौकिक वाक्योंमें पदोंका ब्युत्कम हो जानेसे भी अर्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार शाखोंमें भी कर्षा, कर्म, क्रिया या प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदिका क्रममंग हो जानेपर भी अर्थका विशेषक्रपसे निर्णय हो जाता है। पथ आत्मक छन्दोंमें आगे पाँछे कहे गये पदोंको सुनकर भी संगत अर्थकी झिटिति यथार्थ प्रतिपत्ति हो जाती है। प्रौड विद्वान स्ठोकोंकों पढते जाते हैं, झट अर्थको साथ समझते जाते हैं। अतः अप्राप्तकाळ निप्रहस्थान नहीं मानना चाहिये।

यथापराद्वतः राद्वप्रत्ययादर्थनिश्चयः । राद्वादेव तथाश्वादिव्युत्कमाच क्रमस्य वित् ॥ २१४ ॥ ततो वाक्यार्थनिर्णीतिः पारंपर्येण जायते । विपर्यासात्तु नैवेति केविदाहुस्तदप्यसत् ॥ २१५ ॥

यहां कोई नेयायिक यों कट रहे हैं कि जिस प्रकार अग्रुद्ध या अपश्रष्ट शन्दोंसे समीचीन शन्दोंका ज्ञान होकर पुनः ग्रुद्ध शन्दोंसे जो अर्थका निर्णय हुआ है, वह ग्रुद्ध शन्दोंसे ही साम्यार्थ ज्ञान हुआ मानना चाहिये। गाय, गया, काऊ, ( Cow ) आदि अपश्रंश शन्दोंको सुन कर गो शन्दकी प्रतिपत्ति हो जाती है। पमाच ग्रुद्ध गोशन्दसे ही सींग और सास्नावाठी न्याक का प्रतिमास होता है। तिस ही प्रकार अस, देवदत्त आदि पदोंके अक्रमसे उचारण करनेपर प्रथम तो पदोंके क्रमका ज्ञान होता है और उसके पछि वाक्यके अर्थका निर्णय परम्परासे उत्यम किया जाता है। पदोंके विपर्ययसे तो केसे भी वाक्य अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है। अनुष्टुम् आदिक शन्दोंमें या उद्धिको देवदत्त खाता है, आदिक क्रमसदित वाक्योंमें पहिन्ने उन पदोंको सुनकर कर्चा, कर्म, क्रियाज्य कम वना छिया जाता है। पसाच वाक्यार्थ निर्णय किया जाता है। पसाच वाक्यार्थ निर्णय किया जाता है। पसाच वाक्यार्थ निर्णय क्रमको सुनकर पहिन्ने पर्वतो विद्यान पर्वतः " इस प्रकार अवयवोंके क्रमसे रहित द्वित वाक्यको सुनकर पहिन्ने पर्वतो विद्यान पर्वतः " इस प्रकार अवयवोंके क्रमसे रहित द्वित वाक्यको सुनकर पहिन्ने पर्वतो विद्यान पर्वतः " इस प्रकार अवयवोंके क्रमसे रहित व्यव्यवांके क्रमसे सहित उस स्थानक्यसे अर्थकी प्रतिपत्ति परम्परासे उपजती है। अग्रुद्ध वाक्योंसे साक्षाच अर्थकी नहीं हो सक्तती है। इस प्रकार कोई नैयायिक कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि उनका वह कहना मी प्रशस्त नहीं है।

### व्युत्क्रमादर्थनिर्णीतिरपशन्दादिवेत्यपि । वक्तं शक्तेस्तथा दृष्टेः सर्वथाप्यविशेषतः ॥ २१६ ॥

भाचार्य कहते हैं कि इस प्रकार क्रमयोजनाकी प्रतीति नहीं होती है, जैसे अपश्रंश या अश्चुद्ध शब्दोंसे क्रम नहीं होते हुये भी शिशु गंबार या अश्चम्य पुरुषों अथवा दिमापियोंको अर्थका निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार कर्चा, कर्म या प्रतिज्ञा हेतु आदिका क्रमरहितपन हो जानेसे भी अर्थप्रतिपत्ति हो जाती है, यह भी हम कह सकते हैं। क्योंकि उच्चारित किये जिस शब्देसे जिस अर्थमें प्रतीति हो रही देखी जाती है, वही शब्द उसका बाचक है, अन्य नहीं। अन्यभा हम यों भी कह सकते हैं कि संस्कृत शब्देसे अपशब्द या ज्युष्कममें स्मरण किया जाकर उससे अर्थकी प्रतीति होती है। तिसी प्रकार क्रमभिन्न पर्दोंसे भी शब्द बोच हो रहा देखा जाता है।

इस विषयमें छै।किस मार्ग और शास्त्रीय मार्गमें सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है । छोराको दूच िश्रादे, मेंटो जामन मरणकूं, तचमामि परंच्योतिः, धूमात् विह्मान् पर्वतः " श्रियं कियायस्य, सुरागमे नटत्सुरेन्द्रनेत्रप्रातिविन्द्रछोछिता, सभा वभी रत्नमयी महोत्पक्षेः कृतोपहारेय स बोऽप्रजो- जिनः" इत्यादि याक्योमें पदोंका ठीक ठीक विन्यास नहीं होते हुये भी श्रोताको अर्थका निश्चय अव्यवहित उनसे हो जाता है।

## राद्धान्वाख्यानवैयर्थ्यमेवं चेत्तत्त्ववादिनाम् । नापराद्धेष्वपि प्रायो व्याख्यानस्योपस्रक्षणात् ॥ २१७ ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि शह आदिसे सप शह सादिका स्मरण कर अर्थ ज्ञान कर लेना इस प्रकार तो तत्वोंके प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंका पुनः सुशहों द्वारा व्याख्यान करना अथवा पुनः पुनः कथनस्वरूप अन्वाख्यान करना व्यर्थ पढ़ेगा । स्नोक्ताका अन्वय किया जाता है । कम मंगसे कहे गये शहोंको पुनः कमयुक्त कर बखाना खाता है । स्वतः कमसे या शहोंसे ही अर्थ प्रतिपत्ति हुई, इस प्रकार कहनेपर तो हम कहते हैं कि यों तो नहीं कहना । क्योंकि अशुद्ध शहोंमें भी बाहुल्य करके व्याख्यानका होना देखा जाता है । अर्थात्—त्वम् कि पश्चि १ त क्या पढ़ता है । इसकी इंग्रेजी बनानेपर किया पिडले का जाती है । अर्थात्—त्वम् कि पश्चि , स्वाद पुल्लिंग शहोंका बखान देश मापामें खीलिंग रूपसे करना पडता है । प्रामीणोंको समझानेके लिये संस्कृत शहोंका शहोंका गंवारू मापामें पण्डितों द्वारा व्याख्यान करना पडता है । तब कहीं वे समझ पाते हैं । अपन्शहोंका गंवारू मापामें पण्डितों द्वारा व्याख्यान करना पडता है । तब कहीं वे समझ पाते हैं । अपन्शहों मी अन्वाख्यान हो रहा देखा जाता है ।

# यथा च संस्कृताच्छद्वात्सत्याद्धर्मस्तथान्यतः । स्यादसत्यादधर्मः क नियमः पुण्यपापयोः ॥ २१८ ॥

कीर जिस प्रकार ज्याकरणमें प्रकृति प्रत्ययों द्वारा वनाये गये संस्कारयुक्त एत्य शहोंसे धर्म उत्यक्ष होता है, उसी प्रकार अन्य प्रामीण शहों या देश माषाके अशुद्ध किन्तु सत्य शहोंमें भी धर्म (प्रण्य) होता है। तथा असत्य संस्कृत शहोंसे जैसे अधर्म (पाप) उपजता है, वैसे झूठे अपश्चंष्ट शहोंसे भी पाप उपजता है। ऐसी दशामें मजा पुण्य, पापका, नियम कहां रहा है कि संस्कृत शह चाहे सचे या झूठे हों उनसे पुण्य ही मिळेगा और असंस्कृत शह चाहे सचे ही क्यों नहीं होंग, किन्तु उनसे पापकी ही प्राप्ति होगी। उक्त नियम माननेपर देश मापाओंके शास्त्र, विनती पद, सन व्यर्थ हो जावंगे। इतना ही नहीं किन्तु पापवन्यके कारण भी होयेंगे। शहोंसे ही पुण्य पापकी व्यवस्था माननेपर अन्य उपायोंका अनुष्ठान व्यर्थ पडेगा। उदीसे मुसी न्यारी है। " फंडिस-पुणुणं स्वेयिसिरेंगदहा। जवं पत्येंसि खादिटुं " " अणस्य कि फळो वहा तुम्ही इत्य बुविया छिदे, 50

संकेष्छेद इकोणिया " " अहा दोणं दिमयं दिहादोदि सरामयं तुहा " आदि असंस्कृत शहोंसे मी तत्वज्ञान हो गया माना जाता है । अतः शहोंसे पुण्य पापका उत्वत्तिका नियम नहीं है । अधा-भिक्त पुरुष भी संस्कृत शन्दोंको बोजते हैं । धर्मारमा मी अपभ्रंश या ब्युक्तम करने करते हैं ।

## वृद्धप्रसिद्धितस्त्वेप व्यवहारः प्रवर्तते । संस्कृतैरिति सर्वापशब्दैर्भापास्वनैरिव ॥ २१९॥

मृद्ध पुरुषा पोंकी परम्परा प्रसिद्धिसे यह ज्यवहार प्रवर्त रहा है कि देशमाणाके शब्दोंकरके जैसे अर्थ निर्णय हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृत शब्द और सम्पूर्ण अपश्रंष्ट शब्दोंकरके मी अर्थ प्रतिपत्ति हो जाती है। विशेष यह है कि हा, अनम्यास दशामें मेळे ही किसीको शब्दयोजनाके कामे वाल्य अर्थकी इति होय, किन्तु अर्थिक अम्यास हो जानेपर कम और अकम दोनों प्रकारसे अर्थ निर्णय हो जाता है। वडी काठिनतासे समझे जाय, ऐसे मान्योंमें शब्दोंके कमकी योजना करनी पडती है। किन्तु सरळ वान्योंको ज्युस्त्रमसे भी समझ किया जाता है।

#### ततोर्थानिश्रयो येन पदेन क्रमशः स्थितः। तद्यतिक्रमणाद्दोषो नैरर्थक्यं न चापरम् ॥ २२० ॥

तिस कारणसे सिद्ध हो जाता है कि प्रतिज्ञा मादि अवयर्गोका ऋषसे प्रयोग किया गया होय या अऋगसे निरूपण किया गया होय, श्रोताके क्षयोपशमके अनुसार दोनों ढंगसे अर्थ निर्णय हो सकता है। हां, किचित् जिन पदोंके ऋषसे ही उच्चारण करनेपर अर्थका निश्चय होना व्यवस्थित हो रहा है, उन पदोंका व्यतिऋषण हो जानेसे श्रोताको अर्थका निश्चय नहीं हो पाता है। यह अवश्य दोष है, एतायता वह निर्थक दोष ही समझा जायगा। उससे भिन्न अप्राप्तकाळ नामक निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं।

एतेनैतद्पि शत्याख्यातं । यदाहोद्योतकरः " यथा गौरित्यस्य पदस्यार्थे गौणीति प्रयुज्यमानं पदं न वत्कादिमंतमर्थे प्रतिपादयतीति न शब्दाद्याख्यानं व्यर्थे अनेनापश्चवे नासौ गोशव्दमेव प्रतिपद्यते गोशव्दाद्वन्त्रादिमंतमर्थे तथा प्रतिज्ञाद्यवयविषयेयेणानुपूर्वी प्रतिपद्यते तथानुपूर्विपिति । पूर्वे हि तावत्कर्मोपादीयते लोके ततोधिकरणादि मृत्यिद-चकादिवत् । तथा नैवायं समयोपि त्वर्थस्यानुपूर्वी । " सोयमर्थानुपूर्वीपन्वाचक्षाणो नाम व्याख्येयात् कस्यायं समय इति । तथा शास्त्र वाक्यार्थसंग्रहार्थम्रपादीयते संगृहीतं त्वर्थे वाक्येन प्रतिपाद्यिता प्रयोगकाले प्रतिज्ञादिकयानुपूर्वी प्रतिपादयतीति सर्वथानुपूर्वी प्रतिपादयतीति सर्वथानुपूर्वी प्रतिपादयतीति सर्वथानुपूर्वी प्रतिपादवाभावादेवापाप्तकान्नस्य निग्रहस्थानत्वसमर्थनादन्यथा परचोद्यस्यवमपि सिद्धेः ।

समयानभ्युपगमाद्वहुपयोगाच नैवावयवविपर्यासवचनं निग्रहस्थानामित्येतस्य परिहर्तुमशक्तेः। सर्वोर्यातुपूर्वी प्रतिपादनाभावोऽवयवविपर्यासवचनस्य निरर्थकत्वान्न्याय्यः । ततो नेदं निग्रहस्थानांतरं ।

क्षाचार्य कहते हैं कि इस कथनसे यह कथन भी खण्डित कर दिया गया समझो जो कि उद्योतकर पण्डित यों कह रहे हैं कि जिस प्रकार गी इस संस्कृत पदके अर्थमें यदि गौणी, गाय. गया ऐसे पदोंका प्रयोग कर दिया जाय तो वह मुख श्रंग साखा, आदिसे सिहत हो रहे अर्थका प्रतिपादन नहीं कर सकता है। इस कारण अग्रुद्ध शहका संस्कृत शहसे व्याख्यान करना व्यर्थ नहीं हैं । इन अग्रुद्ध शब्दोंको सुनकर वह श्रोता पहिके सत्य गो शब्दको ही समझता है। पश्चात् गो शब्दसे बदन, चतुष्पाद, सींग आदिसे समवेत हो रहे अर्थको जान केता है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, अवयवोंके विपर्यास करके जहां अक्रम शब्दोंका उचारण किया गया है. वहां श्रोता प्रथम ही तो पदोंका अनुक्रम बनाकर शब्दोंकी आनुपर्वाको अन्वित करता इंशा जान केता है । पीछे सरकतापूर्वक शान्दबीधको करानेवाली उस आनुपूर्वीसे प्रकृत वाच्य अर्थ को जान छेता है। अतः अक्रमसे नहीं होकर पदोंके ठीक क्रमसे ही अर्थनिर्णय हुआ। छोक्रमें भी यही देखा जाता है कि सबसे पहिले कर्मको कहनेवाले शब्दका प्रहण किया जाता है । उसके पीछे अधिकरण सम्प्रदान आदिका प्रयोग होता है । जैसे कि घटको बनानेके छिये पहिछे मिड़ीकी खंडि की जाती है । पून: चक्र, दण्ड, डोरा आदिका उपादान किया जाता है । कार्योंके अनुसार ही उनकी वाचक योजनाओंका क्रम है। अर्थके अनुसार ही शब्द चढता है। मिट्टीको चाकपर रखकर शीतळ जळको छिये घट आकारको बनाओ तथा यह शब्दसंकेत सी अक्रमसे नहीं है। किन्त वाच्य अर्थकी आतुर्वीके अतुसार वाचक शब्दोंका क्रम अवस्य होना चाहिये। वाच्य अर्थीकी प्रतिपत्तिके क्रम अनुसार पूर्ववर्त्ता शब्दोंके पाँछे अनुकृष्ठ शब्दोंका अनुगमन करना शब्दकी आतुपूर्वी है, जो कि परिणमन कर रहे वास्तविक अर्थकी आतुपूर्वीकी सहेकी है। इस उद्योतकरके कथनपर आचार्य महाराज कहते हैं कि अर्थकी आनुपूर्वीका शब्दोंद्वारा पीछे पीछे व्याल्यान कर रहा उद्योतकर उस दार्शनिकका नाम बखाने कि यह किसका शाख है, जो कि अर्थकी आनुपर्वीके साथ ही शब्दयोजनाको स्वीकार करता है। जब कि साहित्यज्ञ विद्वान अन्वयरहित श्लोकों को मी पदकर शीघ अर्थ चगाते जाते हैं । छोक्में भी भाषा छन्दों या प्रामीण शब्दोंमें अन्वय योजनाके विनामी झट अर्थकी ज्ञृति हो जाती है। तिसी प्रकार शाखमें वाक्य अर्थोका संप्रह करनेके िंछे शहोंका उपादान किया जाता है । और संप्रह किये गये अर्थको तो वाक्योंके द्वारा वक्ता प्रयोग करनेके अवसरपर प्रतिज्ञा, हेतु, आदिक, रूप आतुपूर्वीसे कह कर समझा देता है । इस प्रकार समी प्रकारोंसे आनुपूर्वीका प्रतिपादन नहीं होनेसे ही अप्राप्तकालके निप्रहस्थान-पनका समर्थन किया गया है। अन्यथा दूसरोंकी प्रश्नमाळाकी उस प्रकार प्रयत्न करनेपर भी

नैयायिकोंने गौतम स्त्र अनुवार यों कहा है कि जो वाक्य प्रतिज्ञा आदिक अवयवोंमेंसे एक भी अपने अवयव करके हीन होता है, वह न्यून निहप्रस्थान है। इस प्रकार नैयायिकोंका कहना माननीय नहीं है। क्योंकि तिस प्रकारके न्यून हो रहे वाक्यसे मी परिपूर्ण स्वकीय अर्थमें प्रतीति हो रही देखी जाती है। " पुष्पेम्यः " इतना मात्र कह देनेसे ही " स्पृह्यित का " उपस्कार क्रजोंके किये अभिकाया.करता है, यह अर्थ निकळ पडता है। " जीमो " कह देनेसे ही रसवतीका अध्याहार होकर पूरे स्वार्यकी प्रतिपत्ति हो जाती है। अतः पाण्डिस्यपूर्ण स्वत्य, गममीर, निरूपण करनेवाजोंके यहां न्यून कोई निप्रहस्थान नहीं मानना चाहिये।

यावद्वयवं वाक्यं साध्यं साधयति तावद्वयवभेव साधनं न च पंचावयवभेव साध्यं साधयति कचित्मतिद्वावंतरेणापि साधनवाक्यस्योत्पत्तेर्गम्यपानस्य कर्मणः साधनात् । तयोदाहरणहीनमपि साधनवाक्यष्ठपपत्रं साधर्म्यवैधर्म्योदाहरणिवरहेपि हेतोर्गमकत्वसमर्थनात् । ततः एवोपनयनिगमनहीनमपि वाक्यं च साधनं मतिद्वाहीनवत् विदुषः प्रति हेतोरेव केवळस्य प्रयोगाभ्युपगमात् । धूमोत्र दृश्यते इत्युक्तेपि कस्यचिद्गिप्रतिपत्तेः मञ्चतिद्र्यनात् ।

उपयोगी हो रहे जितने अवयवोंसे सिहत हो रहा वाक्य प्रकृत साध्यको साध देता है, उतने ही अवयवोंसे युक्त हो रहे वाक्यको साध्यका साधक माना जाता है। पांची ही अवयय कहें जांय तमी साध्यको साधते हैं, ऐसा तो नियम नहीं है। देखिये, कहीं कहीं प्रतिज्ञा वाक्यके विना मी हेतु आदिक चार अवयवोंके वाक्यको अनुमान वाक्यपनेकी उपपत्ति है, या प्रतिज्ञाके विना मी चार अवयवोंद्वारा साधनवाक्यकी उपपत्ति हो जाती है। क्योंकि विना कहे यों ही जान लिये गये साध्यक्षकप कर्म की सिद्धि कर दी जाती है। प्रतिज्ञा वाक्यके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तिसी प्रकार उदाहरणसे हीन हो रहे मी अनुमिति साधनवाक्यकी उपपत्ति हो चुकी समझनी चाहिये। हेतु और साध्यके सधर्मापनको घार रहे अव्यवस्थान एवं हेतु और साध्यके सधर्मापनको घार रहे अव्यवस्थान समर्थन कर दिया गया है। कहीं तो समर्थन कर दिया गया है। कहीं तो समर्थन कर दिया गया है। के के जा साध्यके साधनेमें पर्याप्त हो जाता है। तिस ही कारणसे उपनय और निगमनसे हीन हो रहा वाक्य भी पर्याध अनुमानका साधन हो जाता है, जैसे कि प्रतिज्ञाहीन वाक्यसे साधको सिद्धि हो जाती है। क्योंकि विद्यानोंके प्रति केवळ हेतुका ही प्रयोग करना स्वीकार किया गया है। यहा घुआं दीख रहा है। इतना कहे जा चुक्तेपर भी किसी किसी उदात्त विद्यानको आग्नेकी प्रतिपत्ति हो जाती है। और उससे यथार्थ अग्निको पक्डनेके लिये उसकी प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है। जाती है। और उससे यथार्थ अग्निको पकडनेके लिये उसकी प्रवृत्ति हो रही देखी जाती है।

सामध्योद्गम्यमानास्तत्र प्रतिज्ञादयोपि संतीति चेत्, तर्हि प्रयुज्यमाना न संतीति तैर्विनापि साध्यसिद्धेः न तेषां वचनं साधनं साध्याविनाभाविसाधनमंतरेण साध्यसिद्धेर-समवात् । तद्वचनमेव साधनमतस्तन्न्यूनं न निग्रहस्थानं परस्य स्वपक्षसिद्धौ सत्यामित्ये-तदेव श्रेयः मतिपद्यामहे ।

यदि तुम नैयायिक यों कहो कि प्रतिज्ञासे न्यून उदाहरणसे न्यून उपनयसे न्यून और निगमनसे न्यून हो रहे उन वाक्योंमें प्रतिज्ञा आदिक भी गम्यमान हो रहे विद्यमान हैं । अतः पांचों
अवयवाँसे साध्यका साधन हुआ, न्यूनसे नहीं । यों कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि वे प्रतिज्ञा
आदिक वहां कंठोक्त प्रयोग किये जा रहे तो नहीं हैं । इस कारण उनके विना भी साध्यकी सिद्धि
होगई, यह हमको कहना है । दूसरी बात यह भी है कि उनका कथन करना आवश्यकरूपसे
साध्य सिद्धिमें प्रयोजक नहीं है । केवळ हेतुका वचन अनिवार्य है । क्योंकि साध्यके साथ आविनामाव रखनेवाळे साधनके विना साध्यिधिद्धका असम्मव है । अतः उस ज्ञापक हेतुका कथन करना
ही अनुभानका प्रवान साधन है । इस कारण उस हेतुसे न्यून हो रहे वाक्यको मळे ही वादीकी
न्यूनता कह दो, किन्तु वह न्यून नामक जुठि वादीका निप्रहस्थान नहीं करा सकती है । हां, दूसरे
विद्यान्के निजयक्षकी सिद्धि होनेपर तो "न्यून " वादीका निप्रहस्थान कहा जा सकता है ।
पिहळेसे हम इसी रिखान्तको श्रेष्ठ समझते चळे आ रहे हैं । अथवा न शब्दको निकाळ देनेपर यों
अर्थ किया जाता है कि पक्ष और हेतुका कथन किथे विना साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है ।
अतः उन दोसे न्यून रहे वाक्यको ही न्यून निप्रहस्थान मानो। किन्तु दूसरे अगळे विद्वान्को स्वयक्षकी
सिद्धि करना आश्रम्यक है । अन्यथा वादीका निप्रहस्थान मानो। किन्तु दूसरे अगळे विद्वान्को स्वयक्षकी
सिद्धि करना आश्रम्यक है । अन्यथा वादीका निप्रहस्थान नहीं, जयामाव मळे ही कहळे ।

प्रतिज्ञादिवचनं तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन प्रयुज्यमानं न निवार्यते तत एवासिद्धो हेतु-रित्यादिप्रतिज्ञावचनं हेतुद्धणोद्भावनकाले कस्यचिन्न विरुध्यते तदवचननियमानभ्युपगमात्।

समझाने योग्य शिष्यके अभिप्रायको अनुकूछता करके कण्ठोक्त शब्दों हारा प्रयुक्त किये जा रहे प्रतिज्ञा हेतु आदिक कथन करनेका तो निवारण हम नहीं करते हैं। तिस ही कारणसे तो हेतुके दृषण उठानेके अवसरपर किसी एक विद्वान्का यह हेतु आसि है, यह हेतु विरुद्ध है, इस अनुमानमें उपनय वाक्य नहीं बोळा गया है, इत्यादिक प्रतिज्ञावाक्यका कथन करना विरुद्ध नहीं पडता है। हेतु ह्वप पक्षमें विरुद्ध पनको साध्य करनेक्ष्प यह हेतु विरुद्ध है। यह घर्म और धर्मीका समुद्रायक्ष्प प्रतिज्ञावाक्य वन जाता है। प्रतिज्ञाक उच्चारण विना मी साध्यसिद्धि हो सकती है, (हेतु) अतः प्रतिज्ञा (पक्ष) नहीं कहनी चाहिये (साध्य), यह मी प्रतिज्ञा है। अतः प्रतिज्ञावाक्यके विना जो शिष्य नहीं समझ सकता है, उसके प्रति (सम्मुल) द्वान्तको कहना योग्य है। जो दृष्टान्तके विना नहीं समझ सकता है, उसके प्रति (सम्मुल) दृष्टान्तका कहना मी

आवस्यक है। किन्तु सभी विद्वानोंके प्रति उन पांचों अवयवोंका प्रयोग करना यह नियम नहीं स्वीकार किया जाता है। " सब धान पाच पसेरी" नहीं करो।

तिहैं यथाविधान्न्यूनादर्थेस्य सिद्धिस्तथाविधं तिन्नग्रस्थानमित्यपि न घटत इत्याह ।
तन तो नैयायिक कहते हैं कि अच्छा, नहीं सही, किन्तु जिस प्रकारके न्यून कथनसे अभिग्रेत अर्थकी भन्ने प्रकार सिद्धि नहीं हो सकती है । उस प्रकार वह न्यून कथन तो वक्ताका निग्रहस्थान हो जायगा । आचार्य कहते हैं कि यह भी नैयायिकोंका मन्तन्य युक्तियोंसे घटित नहीं होता
है । इस बातको प्रन्यकार वार्तिकद्वारा कहते हैं ।

## यथा चार्थापतीतिः स्यात्तन्निरर्थकमेव ते । नित्रहांतरतोक्तिस्तु तत्र श्रद्धानुसारिणाम् ॥ २२२ ॥

हां, जिस प्रकारके न्यून कथनसे अर्थकी प्रतीति नहीं हो सकेगी, वह तो तुम्हारे यहां निर-र्थक निप्रहस्थान ही हो जायगा। पुनः उस न्यूनमें न्यारा निप्रहस्थानपनका कथन करना तो अपने दर्शनकी अन्धन्नदाके अनुसार चलनेवाले नैयाधिकोंको ही शोमा देता है। शद्ध स्वल्प और अर्थका गाम्मीव रखनेवाले विचारशाली विद्वानोंके यहां छोटे छोटे अन्तरोंसे न्यारे न्यारे निप्रहस्थान नहीं गढ़े जाते हैं।

यचोक्तं, हेत्दाहरणादिकनिधकं यस्मिन् वाक्ये द्वौ हेत् द्वौ वा दृष्टान्तौ तद्वाक्यम-धिकं नित्रहस्थानं आविक्यादिति तदिष न्यूनेन व्याख्यातमित्याह ।

जो भी नैयायिकोंने बारहवें "अधिक "नामक निप्रहस्थानका कक्षण यों कहा या कि वादी द्वारा हेत, उदाहरण, आदि और प्रतिवादी द्वारा दूषण निप्रह आदिक अधिक कहे जायेंगे वह "अधिक "नामका निप्रहस्थान है । इसका अर्थ यों है कि जिस वाक्यमें दो हेतु अथवा दो दृष्टान्त कह दिये जावेंगे वह वाक्य अधिक निप्रहस्थान है । जैसे कि पर्वत अग्निमान है । चूम होनेसे और आगकी शल्का उजीता होनेसे (हेतु २) रसोई वरके समान, अधियानेके समान (अन्वय दृष्टान्त २) यहा दो हेतु या दो उदाहरण दिये गये । अतः आधिक्य कथन होनेसे वक्ता का निप्रहस्थान है, यह नेयायिकोंका मन्तव्य है । अब आचार्य कहते हैं कि वह भी न्यून निप्रहस्थानका विचार कर देनेसे व्याख्यान कर दिया गया है । भावार्थ-प्रतिपाधके अनुसार कहीं कहीं हेतु आदिक अधिक भी कह दिये जाते हैं । विना प्रयोजन ही अधिकोंका कथन करना है, वह निर्धक निप्रहस्थान ही मान लिया जाय । हां, दूसरे विद्वानको अपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्थ होगा । व्यर्थमें अधिकको निप्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं, इस बातको प्रन्थकार वार्तिकों द्वारा कहते हैं ।

# हेतृदाहरणाभ्या यद्वाक्यं स्यादिधकं परैः । शोक्तं तदिधकं नाम् तच न्यूनेन वर्णितम् ॥ २२३ ॥ तत्वापर्यवसानायां कथाया तत्वनिर्णयः । यदा स्यादिधकादेव तदा का नाम दुष्टता ॥ २२४ ॥

जो दूसरे विद्वान् नैयायिकों द्वारा अपने विचार अनुसार यह बहुत अच्छा कहा गया है, कि जो वाक्य हेतु और उदाहरणों करके अधिक है वह अधिक नामका निम्नहस्थान है, उपळक्ष-णसे उपनय, निगमन, भी पकड सकते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वह तो न्यून नामक निम्नहस्थानकी वर्णनासे ही वर्णित हो चुका है। अधिक के ळिये उससे अधिक विचारनेकी आवश्यकता नहीं। एक बात यह है कि वादकथामें अन्तिम रूपसे तत्वोंका निर्णय नहीं होनेपर जब अधिक कथनसे ही तत्वोंका निर्णय होगा तो ऐसी दशामें अधिक कथनको मळा क्या निम्महस्थान रूपसे दूषितपना हो सकता है! अर्थात्-थोडे कथनसे जब तत्वोंका निर्णय नहीं हो पाता है, तो अधिक और अत्यधिक कहकर समझाया जाता है। अनेक स्थळोंपर अधिक कथनसे साअरण जन सरळतापूर्वक समझ बाते हैं। बतः अधिकका निरूपण करना गुण हो है। दोष नहीं।

## स्वार्थिके केधिके सर्वं नास्ति वाक्यांभिभाषणे । तत्प्रसंगात्ततोर्थस्यानिश्रयात्तत्रिरर्थकम् ॥ २२५ ॥

सम्पूर्ण पदार्थ नित्य नहीं है। कृतक होनेसे यहा, कृत एव कृतकः इस प्रकार कृत शहके स्वकीय अर्थमे ही "क" प्रस्यय हो गया है। क प्रस्ययका कोई अधिक अर्थ नहीं है। स्वार्थमें किये गये प्रस्ययोंका अर्थ प्रकृतिसे अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। अतः कृतक, देवता, शैकी, भैवज्य इत्यादि स्वार्थिक प्रस्ययवाचे पदोंसे समुद्धित हो रहे वाक्योंके कथन करनेपर वक्ताको उस अधिक निग्रहस्थानकी प्राप्तिका प्रसंग हो जायगा। हा, जहा कहीं उस अधिक कथर्य वक्तवादसे अर्थका निश्चय नहीं हो पाता है, सर्वथा व्यर्थ जाता है, इससे तो वह अधिक कथन निर्श्वक निग्रहस्थान हो जायगा। व्यर्थमें अधिकको न्यारा अधिक निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं।

सोयमुद्योतकरः, साध्यस्यैकेन ज्ञापितत्वाद्यर्थमभिधानं द्वितीयस्य, प्रकाश्चिते पदी-पांतरोपादानवदनवस्थानं वा, प्रकाश्चितेपि साधनांतरोपादाने परापरसाधनांतरोपादान-प्रसंगादिति ब्रुवाणः प्रमाणसंख्वं समर्थयत इति कथं स्वस्थः ?

सो यह उद्योतकर पण्डित अधिकको निग्रहस्थानका समर्थन करनेके ठिये इस प्रकार कह रहा है कि दो हेतुओंको कहनेवाका बादी अधिक कंथन करनेसे निगृहीत है। कारण कि जब 61 एक ही हेतुकरके साध्यका ज्ञापन किया जा जुका है, तो दूसरे हेतुका कथन करना व्यर्थ है। जैसे कि एक दीपक के द्वारा मंछे प्रकार प्रकाश किया जा जुकनेपर पुनः अन्य दीपकोंका उपादान करना निष्प्रयोजन है। यदि छत्कृत्य हो जुकनेपर भी पुनः कारक, ज्ञापक, व्यंजक, हेतुओंका प्रहण किया जायगा तो छतका करण, चर्वितका चर्वण, इनके समान अनवस्था भी हो जायगी। क्योंकि हेतु द्वारा या प्रदीप द्वारा पदार्था प्रकार उपादान किया जायगा तो उत्तरोत्तर अन्य साधनोंके प्रहण करनेका प्रसंग हो जानेसे कहीं दूर चलकर भी अविधित नहीं हो पावेगी। इस प्रकार उचीतकर प्रमाण संच्यका समर्थन कर रहा है। ऐसी दशामें वह स्वस्थ (होशमें) कैसे कहा जा सकता है व अर्थात्—एक ही अर्थमें क्छतसे प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनेको प्रमाणसंच्यक कहते हैं। नैयायिक, जैन, भीमासक, ये सभी विद्वान् प्रमाण संच्यको स्वीकार करते हैं। किन्तु हमको आधर्य है कि अधिक नामका निग्नह हो जानेके भयसे उचीतकर नैयायिक प्रकाशित कर पुनः प्रकाशन नहीं करना चाहते हैं। वे उचीतकर एक प्रमाणसे जान किये गये अर्थका पुनः दितीय प्रमाण द्वारा उचीत करना तो स्वीकार नहीं करेंगे। एक खोर उचीतकर पंडित प्रकाशितका पुनः प्रकाश नहीं मानते हुये दूसरी ओर प्रमाणसंच्यको गान बैठे हैं। ऐसे पूर्वापिविरुद्ध वचनको कहनेबाल मनुष्य मूर्च्छाप्रसित है। स्वस्थ (होश ) अवस्थामें नहीं है।

कस्यचिद्रथंस्यैकेन प्रमाणेन निश्चयेपि प्रमाणांतरविषयत्वेपि न दोषो दार्ढ्यादिति चेत् किमिदं दार्ढ्यं नाम १ सुतरां प्रतिपत्तिरिति चेत् किसुक्तं भवति, सुतरामिति सिद्धः। प्रतिपत्तिद्वीभ्यां प्रमाणाभ्यामिति चेत्, तद्यचिन प्रमाणेन निश्चितेर्थे द्वितीयं प्रमाणं प्रकाशितप्रकाशनवद्यर्थमनवस्थानं वा निश्चितेषि परापरप्रमाणान्वेषणात् । इति कयं प्रमाणसंपद्धयः १

 अधिक निग्रहस्थानका समर्थन करते समय तुम्हारे द्वारा उठायी गयी अनवस्थाके समान प्रमाणसंकि वर्मे भी अनवस्था दोष होगा । क्योंकि निश्चित किये जा चुके पदार्थके पुनः पुनः निर्णय करनेके विचे उत्तरीत्तर अनेक प्रमाणोंका ढूंढना बढता ही चढा जायगा । ऐसी दशामें तुम , नैयार्थिक भठा '' प्रमाणसंक्ष्वको '' कैसे स्वीकार कर सकते हो !

यदि पुनर्वहूपायमितपित्तः दार्ट्यमेकत्र भ्यसा ममाणानां मृश्कते संवादसिद्धिश्चेति मितस्तदा हेतुना दृष्टांतेन वा केनचिद्ज्ञापितेर्थे द्वितीयस्य हेतोर्देष्टांतस्य वा वचनं कथमन-र्थकं तस्य तथाविधदार्ह्यत्वात् । न चैवमनवस्था, कस्यचित्कचित्रिशकांश्वतोपपत्तेः प्रमाणांतरवत् ।

यदि फिर तुम्हारा यह मन्तव्य होने कि ज्ञितिक बहुतसे उपायोंकी प्रतिपत्ति हो जाना टढ-पना है। तथा एक विषयमें बहुत अधिक प्रमाणोंकी प्रवृत्ति हो जानेपर पूर्वज्ञानमें सम्वादकी सिक्कि हो जाती है। सम्वादी ज्ञान प्रमाण माना गया है। अतः हमारे यहां प्रमाणकेप्रय सार्थक है। तव तो हम जैन कहेंगे कि प्रकरणमें एक हेतु अथना किसी एक दृष्टान्तकरके अर्थकी ज्ञिति करा चुकनेपर पुनः दूसरे हेतु अथना दूसरे दृष्टान्तका कथन करना भटा क्यों व्यर्थ होगा ? क्योंकि उस दूसरी, तीसरी बार कहे गये हेतु या दृष्टान्तोंको भी तिस प्रकार दृष्टतापूर्वक प्रतिपत्ति करा देना घट जाता है। बहुतसे उपायोंसे अर्थकी प्रतिपत्ति पक्षी हो जाती है और अनेक हेतु और दृष्टानोंको प्रवर्तनिपर पूर्वज्ञानोंको सम्वादकी सिद्धि हो जानेसे प्रमाणता आ जाती है। यहां कोई नैयायिक यों कटाक्ष करे कि उत्तर उत्तर अनेक हेतु या बहुतसे दृष्टान्तोंको उठाते उठाते अनवस्था हो जायगी, आचार्य कहते हैं कि सो तो नहीं कहना। क्योंकि किसी न किसीको कहीं न कहीं आकाक्षा रहितपना सिद्ध हो जाता है। चौथी, पांचवी, कोटिपर प्रायः सबकी जिज्ञासा शान्त हो जाती है। प्रमाणसंप्रववादियोंको या सम्वादका उत्थान करनेवाटोंको सी अन्य प्रमाणोंका उत्थापन करते करते कहीं छठवीं, सातवीं, कोटिपर निराकांख होना ही पडता है। उसीके समान यहां भी अधिक हेतु या दृष्टान्तोंमें अनवस्था नहीं आती है। अतः अधिकको निप्रहस्थान मानना सुमुचित प्रतीत नहीं होता है।

कथं कृतकत्वादिति, हेतुं क्विद्धदतः स्वाधिकस्य कपत्ययस्य वचनं यत्कृतकं तद-नित्यं दृष्टमिति व्याप्तिं पदर्शयतो यत्तद्धचनमधिकं नाम निप्रदृस्थानं न स्यात्, तेन विनापि तद्र्थमितिपत्तेः।

अधिक कथन करनेको यदि वक्ताका निम्रहस्थान माना जायगा तो किसी स्थल्पर " शद्धोऽनित्यः कृतकःत्वात् " इस अनुमानमें कृतत्वात्के स्थानमें स्वार्थवाचक प्रत्ययको बढाकर " कृतकःत्वात् " इस प्रकार हेतुको कह रहे वादीके द्वारा कृतके निज वर्थको ही कहनेवाकी स्वार्थिक क प्रत्ययका कथन करना वादीका " अधिक " निप्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेगा ! तथा उक्त अनुमानमें जो जो कृदक होता है, वह वह पदार्थ अनित्य देखा गया है, इस प्रकार व्याप्ति का प्रदर्शन करा रहे वादीके द्वारा यत् और तत् यानी जो जो वह वह शद्धका वचन करना मळा उस वादीका अधिक नामक निप्रहस्थान क्यों नहीं हो जावेगा ! क्योंकि उन यत् तत् शद्धोंके कथन बिना भी उस व्याप्तिप्रदर्शनस्त्य अर्थको प्रतिपत्ति हो जाती है । यानी कृतक पदार्थ अनित्य इका करता है । इतना कहना ही व्याप्तिप्रदर्शनके किये पर्याप्त है ।

सर्वत्र वृत्तिपदमयोगादेव चार्थमतिपचौ संभाव्यमानायां वाक्यस्य वचनं कमर्थे पुष्णाति १ येनाधिकं न स्यात्।

सभी स्थानोंपर क़दन्त, तिद्धत, समास, आदि वृत्तियोंसे युक्त हो रहे पदों के प्रयोगसे ही अर्थकी प्रतिपत्ति होना सन्भव हो रहा है तो खण्डकर वाक्यका वचन करना भणा किस नवीन अर्थको पुष्ट कर रहा है ! जिससे कि अधिक निप्रहर्श्यान नहीं होवे ! अर्थात्—" इचरी " इस प्रकार क़दन्त च्छुपदसे जब कार्य निकल सकता है, तो परपुरुषगमनका स्वभाव रखनेवाली पुंखली श्री यह लम्बा वाक्य क्यों कहा जाता है ! " स्थापणु " से कार्य निकल सकता है तो स्थिति शील क्यों कहा जाता है । या " दाक्षि " इस च्छुपदके स्थानपर दक्षका अपत्य नहीं कहना चाहिये । " धर्म्य " के स्थानपर घर्मसे अन्येत हो रहा है, यह वाक्य नहीं बोलना चाहिये । क्योंकि अधिक पढता है । तथा " उन्मत्तगंगं " के स्थानपर जिस देशमें गंगा जन्मत्त हो रही है, यह वाक्य कुछ भी विशेषता नहीं रखता । " शाकप्रिय " के बदले जिस मनुष्यको शाक प्यारा है, इस वाक्यका कोई नया अर्थ नहीं दीखता है । पितरो इस शब्दकी अपेक्षा " माता पिता हैं " इस वाक्यका अर्थ अतिरिक्त नहीं है । किन्तु शब्दोंकी मरमार अविक है । अतः वक्ताको अधिक निप्रहस्थान भिक्ना चाहिये ।

तथाविधवचनस्यापि प्रतिपत्युपायत्वाझ निग्रहस्थानमिति चेत्, कथमनेकस्य हेतो-र्देष्टांतस्य वा प्रतिपत्त्युपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणं १ निरर्धकस्य तु वचनं निरर्धक-मेव निग्रहस्थानं न्यूनवच्च पुनस्ततोन्यत् ।

यदि आप नैयायिक यों कहें कि तिस प्रकार स्वार्थिक प्रत्ययों या पदोंका खण्ड खण्ड करते हुये वाक्य बनाकर कथन करना सी प्रतिपत्तिका उपाय है। अपनी उत्पत्तिमें अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाले भावको कृतक कहते हैं। जिस पुरुषने कृतक ही शहका उक्त अर्थके साथ संकेत ग्रहण किया है, उस पुरुषके लिये कृत शहका उचारण नहीं कर कृतक शहका प्रयोग करना चाहिये, जो स्कृत बुद्धि श्रोता कठिनपृत्ति पदोंद्वारा अर्थप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हैं, उनके प्रति खण्ड वाक्योंका प्रयोग करना उपादेय है। अतः वे अधिक कथन तो निम्रहस्थान नहीं हैं।

यों कहनेपर तो इस जैन कह देगें कि प्रतिपत्तिके उपायम्त हो रहे अमेन हेतु अथना अनेक दृष्टान्तोंका कथन करना भी वक्ताका निप्रदृस्थान मटा क्यों होगा ! अर्थात्—नहीं, हो, काळ्यापन करनेके लिये निर्यक देतु आदिकोंका अधिक कथन करना तो निर्थक निप्रदृस्थान ही है । अधिक नामक न्यारा निप्रदृस्थान नहीं है । जैसे कि जिस प्रकारके न्यून कथन करनेसे अर्थकी प्रतीति नहीं हो पाती है । यह न्यून कोई न्यारा निप्रदृस्थान नहीं होकर निर्थक ही है उसीके समान किर यह अधिक भी उस क्ष्युत निर्थक से उसी भिन्न कोई न्यारा निप्रदृस्थान नहीं है, यह समझे रही ।

#### पुनरुक्तं निग्रहस्थानं विचारियतुकाम आह ।

नैयायिकों द्वारा स्वीकार किये गये तेरहवें पुनरुक्त निप्रहस्थानका विचार करनेकी इच्छा रखनेषाचे श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंको कहते हैं।

# पुनर्वचनमर्थस्य शद्धस्य च निवेदितम् । पुनरुक्तं विचारेन्यत्रानुवादात्परीक्षकः ॥ २२६ ॥

गीतम सूत्र अनुसार परीक्षकों करके पुनरुक्तका उक्षण यह नियेदन किया गया है कि विचार करते समय जो उसी शह और अर्थका पुनः कथन करना है, वह पुनरुक्त निम्नहस्थान है, हां, अनुवादके स्थठको छोड देना चाहिये। अर्थाच्-अनुवाद करनेके सिवाय अर्थ-पुनरुक्त और शह—पुनरुक्त दो निम्नहस्थान हैं। समान अर्थवाछे पूर्व पूर्व उच्चारित शहोंका पाँछे मी निम्मयोजन प्रयोग करना शहपुनरुक्त है। समान अर्थवाछे मिल मिल्ल अनुपूर्वीको भार रहे अन्य शहोंका प्रयोग करना शहपुनरुक्त है। और समान अर्थवाछे मिल मिल्ल अनुपूर्वीको भार रहे अन्य शहोंका निर्धक कथन करना अर्थपुनरुक्त है। इट शह हारा घट अर्थको कह कर पुनः कछश शह हारा उसी अर्थको कहना अर्थपुनरुक्त है। इम तुम्हारे कथनको समझ गये हैं, इस बातका प्रतिपादन करनेके छिये अनुवादमें जो सम्मयोजन ब्याएयान किया जाता है, वह पुनरुक्त कथन दोष नहीं समझा जाता है।

तत्राद्यमेव मन्यंते पुनरुक्तं वचोर्थतः । शहसाम्येपि भेदेऽस्यासंभवादित्युदाहृतम् ॥ २२७ ॥ इसति हसति स्वामिन्युचैरुद्दयितरोदिति । इतपरिकरं स्वेदोद्वारि प्रधावति धावति ॥ गुणसमुदितं दोपापेतं प्रणिंदति निंदति । धनलगपरिकीतं यंत्रं प्रमुखति नुस्यति ॥ २२८ ॥ (ह्याणा हन्द )

आचार्य महाराज कहते हैं कि उस प्रनरक्तके प्रकरणमें आवंके ही अर्थपुनरुक्तको विद्वान कोक दोष मान रहे हैं। जो वचन अर्थकी अपेक्षा पुनरुक्त है वह पुनरुक्त निप्रइस्थान कहा गया ह । क्योंकि शहोंकी समानता होनेपर भी अर्थका भेद हो जानेपर इस पुनरुक्त निप्रहस्थानका अस-म्भव है । इसका उदाहरण हरिणीलन्द द्वारा यों दिया गया है कि एक अनुकुछ नायिका है । वह स्वामीके इंसनेपर उच स्वरसे इंसती है, और स्वाभीके रोनेपर अधिक रोती है। या खाटका प्रहण कर (खटवाटी केकर ) अव्यन्त रोने कम जाती है । तथा स्वामीके वसीनाको बहानेवाके भके प्रकार दौडनेपर वह की भी दौडने लग जाती है । इस वाक्यमें कृतपरिकर और स्वेदोहारि ये दोनों कियाविशेषण हैं, तथा स्वामीके द्वारा गुणोंके समुदायसे युक्त और दोगोंसे सर्वया रहित ऐसे भी पुरुषकी भन्ने प्रकार निन्दा करते सन्ते वह ली भी ऐसे सज्जनपुरुषकी निन्दा करने लग जाती है। एवं थोडे घन (कुछ पैसों ) से मोज किये गये यंत्र (खिळीना ) का स्वामीके द्वारा अच्छा चूस करानेपर वह भी खिळीनेको नचाने लग जाती है। अथवा यंत्रके साथ स्वामीके नाचनेपर वह भी नाचने का जाती है। तथा चादुकारता ( ख़शामद ) द्वारा ही प्रश्न होनेवाके स्वामीके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाळे अविचारी स्त्रार्थी सेवकका भी उक्त उदाहरण सम्मव जाता है। यहा पहिले कहे गहे इसति, रुदति, प्रधावति, इत्यादिक राद्ध तो शतः प्रत्ययान्त होते ह्रये सति अर्थमें सतमी विभक्तिवाळे हैं । दूसरे इसति, रोदिति, धावति इसादिक तिङन्त शद्व टट् टकारके क्रियारूप हैं । '' कामिनीरहितायते कामिनीरहितायते । कामिनी रहितायते कामिनी रहितायते, एवं '' महामारतीते महाभाऽरतीतेखिष द्योततेऽच्छमहाभारतीते "रम्भारामा कुरवक कमकारं भारामा कुरवक कमका, रम्मारामाकुरवककपठा रम्मा रामा कुरवक माला " इत्यादिक श्लोकोंमें शह्रोंके समान होनेपर मी अर्थमेद होनेके कारण पुनरुक्त दोष नहीं है। अतः शहोंके विभिन्न होनेपर या समान होनेपर यदि पुनः दूसरे बार अर्थका मेद प्रतीत नहीं होय तो '' अर्थ पुनरुक्त '' ही स्त्रीकार करना चाहिये। जहां शद्ध भी सदश हैं, और अर्थ भी वही एक है, वहां तो अर्थपुनरुक्तराेष समझो ही।

> सभ्यप्रत्यायनं यावत्तावद्वाच्यमतो बुधैः । स्वेष्टार्थवाचिभिः शद्धैस्तैश्चान्येर्वा निराकुलम् ॥ २२९ ॥ तदप्रत्यायिशद्वस्य वचनं तु निरर्थकम् । सक्कदुक्तं पुनर्वेति तात्विकाः संप्रचक्षते ॥ २३०॥

जितनेसर मी शहोंके द्वारा समासर पुरुषोंका व्युत्पादन हो सके उतने मरपूर शह विद्वानों करके कहने चाहिये। अतः अपने अमीष्ट अर्थका कथन करनेवाळे उन्हीं शहोंकरके अथवा अन्य मी वहां यहांके दूसरे दूसरे शहों करके आकुज्तारहित हो कर मावण करना उपयोगी है। अर्थात-लाववके लोममें पडकार शहींका संकोच करनेसे मारी वर्धकी झीन उठानी पडती है। समामें मन्दबुद्धि, मध्यबुद्धि, तीनक्षयोपशम, प्रकृष्ट प्रतिमा, आदिको धारनेवाळे सभी प्रकारके जीव हैं। समझने समझनेमें आकुकता नहीं हो, इस ढंगसे श्रेष्ठ वक्ताको व्याख्यान करना चाहिये। किसी प्रकृष्ट बुद्धियाळे प्रतिवाधकी अवेक्षा वक्ताका पुनर्वचन इतना भयावह नहीं है. जितना कि बहुतसे मन्दबुद्धिवार्लोका अज्ञानि बना रहना हानिकर है। भैंने (माणिकचन्द) भाषा टीका छिखते समय अनेक स्थळोंपर दो दो बार तीन तीन बार कठिन प्रगेयको समझानेका प्रयास किया है क्योंकि प्रक्रष्टवृद्धिशाली विद्वानोंके लिये तो मूलप्रन्य ही उपादेय है । हां, जो साधारण युद्धिनाले पुरुष श्री विद्यानन्द स्वामीकी पंक्तियोंको समझनेके किये असमर्थ हैं, या अर्द्धसमर्थ हैं, उनके लिये देश साषा किसी गयी है। यानी, अर्थात, भावार्थ, जैसे, बादि प्रतीकों करके अनेक स्थळोंपर पुनरुक्ति हो गई है, किन्तु वे सब परिमाषण मन्दक्षयोपरामवाळे शिण्योंको समझानेके ळिये हैं। उस पनरुक्त कथन द्वारा विशिष्ट क्षयोपशमको उठा कर विद्वान भी सम्भवतः क्रळ लाम उठा सके. जैसे कि कठिनस्रोक्त या पंक्तिको कई बार उसी शद्ध आञ्चप्रवीसे बांचनेपर प्रतिमाशाकी विचक्षण धीमान् चमाकारक अर्थको निकाल लेते हैं । दो तीन बार पानी, पानी, पानी, कह देनेसे श्रोता अतिशीघ जरुको छे आता है। कई बार सांप, साप, कह देनेसे पथिक सतर्क हो कर सर्पसे अपनी झटिति संरक्षा कर छेता है। गरा गरा गरा, पिचा पिचा, अधिक पीडा है, बहुत पीडा है. पनडो पनडो पनडो इत्यादिक शद्ध भी अनेक अत्रसरीपर विशेष प्रयोजनको साध देते हैं। अतः किचत् प्रतुरुक्त भी दोष नहीं है। महर्षियोंके ज्यर्थ दीख रहे वचन तो न जाने फितना अपरिभित अर्थ निकाल कर धर देते हैं। " गतिस्थित्यपप्रही धर्माधर्मयोरुपकारः " सुखदुःखजीव-तमरणोपप्रहाश्र '' परस्परोपप्रहो जीवानां '' इन् सूत्रोंमें पडे हुये उपप्रह शहू तो विकक्षण अर्थोको मह रहे हैं। प्रकरणमें अब यह कहना है कि वक्ताको प्रोताओं के प्रत्यय करानेका उदय भरपूर रखना चाहिये। हा. उन सम्योंको कुछ भी नहीं समझानेयाळे शहोंका कथन तो निरर्धक ही है। मके ही वह व्यर्थ कथन एक बार कहा जाय या पुन: कहा जाय निरर्थक निग्रहस्थानमें ही अन्त-र्भूत हो जायंगा । इसके क्रिये न्यारे '' पुनरुक्तं '' निग्रहस्थान माननेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता विद्वान मले प्रकार बढिया निरूपण कर रहे हैं।

# सक्रद्वादे पुनर्वादोनुवादोर्थविशोषतः । पुनरुक्तं यथा नेष्टं कचित्तद्वदिहापि तत् ॥ २३१ ॥

एक बार वादकथा कह चुकतेपर प्रयोजनकी विशेषताओंसे पुनः कथन करनारूप असु-वाद जिस प्रकार कहीं कहीं पुनुरुक्त दोषसे दूषित अभीष्ट नहीं किया गया है, उसीके समान यहां मी अर्थकी विशेषता होनेपर वह पुनुरुक्त दोष नहीं है।

# अर्थादापद्यमानस्य यच्छद्रेन पुनर्वचः । पुनरुक्तं मतं यस्य तस्य स्वेष्टोक्तिवाधनम् ॥ २३२ ॥

जिस नैयायिक के यहा अर्धप्रकरण से ही गम्यमान हो रहे अर्थका पुनः शद्वों करके कथन करना जो पुनुरुक्त माना गया है। गौतम सूत्रमें लिखा है कि "अर्थादायनस्य स्वराद्वेन पुनर्वचनं"। उत्यक्ति धर्मवाला पदार्ध अनित्य होता है, इतना कहनेसे ही अर्थापत्तिके करके यों जान लिया जाता है कि उत्यक्तिधर्मसे रहित हो रहा सत् पदार्थ नित्य होता है। जीवित देवदक्त घरमें नहीं है। इतना कह देनेसे ही घरसे बाहर देवदक्तका आस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः अर्थसे आपादन किये जा रहे अर्थका स्ववाचक शब्दोंकरके पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है। इतपर आचार्योका कहना है कि उक्त सिद्धान्त माननेपर उन नैयायिकोंने यहा अपने अमीष्ट कथनसे ही बावा उपस्थित हो जाती है। नैयायिकोंने अनेक स्थाजेंपर विना कहे ही जाने जा रहे प्रतिज्ञा आदिकोंका निरूपण किया है। विद्वानोंको स्ववचनविधित कथन नहीं करना चिद्धिय।

योष्याह, शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तपन्यत्राज्ञुवादात् अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तिमिति च तस्य प्रतिपन्नार्थपतिपादकत्वेन वैयथ्यानिप्रग्रहस्थानमिति मतं न पुनरन्यथा। तथा च निरर्थकान्न विशिष्यते, स्ववचनविरोधश्व । स्वयम्रदेशस्वश्रणपरी-क्षावचनानां प्रायेणाभ्युपगमादर्थाद्गस्यमानस्य प्रतिज्ञादेर्यचनाच्च।

जो भी गीतमसूत्र अनुसार नैयायिक यों कह रहा है, शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात् कीर अर्थादापनस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तं " इन दो सूत्रोंका अर्थ यों कहा जा
चुका है कि अनुवाद करनेसे अतिरिक्त स्थळोंपर शब्द और अर्थका जो पुनः कथन करना है,
वह पुनरुक्त निम्नहस्थान है। तथा अर्थापितिहारा अर्थसे गम्यमान हो रहे प्रमेयका पुनः स्वकीय
पर्यायवाचक शब्दोंसे पुनः कथन करना भी पुनरुक्त है। उस सूत्रके अनुयायी नैयायिकोंके यहां
जाने हुये ही अर्थका प्रतिपादक होनेसे व्यर्थ हो जानेके कारण पुनरुक्तको निम्नहस्थान माना गया है,
यह उनका अभीष्ट सिद्धान्त है। पुनः अन्य प्रकारोंसे पुनरुक्त निम्नहस्थान स्वीकृत नहीं किया है।
और तिस प्रकार होनेपर वह पुनरुक्त निम्नहस्थान तो निरर्थक निम्नहस्थानसे कुछ भी विशेषताओंको
नहीं रखता है। अतः निम्नहस्थानोंकी व्यर्थ संख्या वढानेसे कोई लाम नहीं है। दूसरी बात यह
है कि नैयायिकोंको अपने कथनसे ही अपना विरोध आजानारूप दोष उपस्थित होगा। क्योंकि
नैयायिकोंने ग्रन्थोंमें उदेश, लक्षण निर्देश और परीक्षाके पुनरुक्त वचनोंको बाहुल्यसे स्वीकार किया
है। नाममात्र कथनको उदेश कहते हैं। असाधारण धर्मके कथनको लक्षण कहते हैं। विरुद्ध नाना

युक्तियोंके प्रवत्नपन और दुर्वछपनके निर्णय करनेके िवये प्रवर्त रहे विचारको परीक्षा कहते हैं। गौतनसूत्रमें ही पिंढेले प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोल्ड पदार्थीका उदेश किया है । पुनः उनके ळक्षण या मेदोंको कहा है। प्रश्नात-उनकी परीक्षा की गयी है। वैशेषिक दर्शनमें भी प्रथम अध्यायके पांचवे सूत्र अनुसार प्रथ्वीका उद्देश कर पुनः रूप, रस. गन्धरप्रश्वती प्रथिवी ऐसा द्वितीय अध्यायके प्रथमसूत्रद्वारा उक्षण किया है । पीछे परीक्षा की गयी है, तथा अनेक स्थर्जेपर शब्दोंके प्रयोग विना ही गम्यमान हो रहे प्रतिज्ञा, दृष्टान्त, मादिका कण्ठोक्त शब्दोंद्वारा निरूपण किया है। ऐसी दशामें उनको अपने इष्ट पुनरुक्त निम्रहस्थानसे भय क्यों नहीं छगा ! अत: सिद्ध होता है कि पुनरुक्त कोई निम्रहरयानके लिये उचित दोष नहीं है । यदि कुछ थोडासा है भी तो वह निरर्थक-रूपसे ही वक्ताका निग्रह करा देगा । पुनरुक्तको स्वतन्त्र न्यारा निग्रहस्थान मानना निर्धक है ।

यदप्यक्तं, विज्ञातस्य परिषदा त्रिभिरभिद्विस्यानत्युचारणमनत्रुभाषणं निग्रहस्थान मिति तदन्य विचारयन्नाह ।

भौर भी जो नैयायिकोंने चौदह्वें अननुमापण निप्रहस्थानका छक्षण गीतमसूत्रमें इस प्रकार कहा या कि सभाजनोंकरके विशेषरूपसे जो जान किया गया है, ऐसे वाक्यार्थके वादी करके तीन वार कह दिये गये का भी जो प्रत्युत्तर कोटिके रूपमें प्रतिवादीद्वारा उच्चारण नहीं करना है, वह प्रतिवादीका अननुमाषण निम्रहस्थान है । इस प्रकार उस नैयायिकके वक्तन्यका अनुवाद कर विचार काते हुये श्री विद्यानंद आचार्य व्याख्या करते हैं।

# त्रिर्नोदितस्यापि विज्ञातस्यापि संपदा । अप्रत्युचारणं प्राह परस्याननुभाषणम् ॥ २३२ ॥

वादीकरके तीन वार कहे हुये का भी अत एव विद्वत् परिषद करके भी मळे प्रकार जान किये गये पदार्थका जो दूसरे प्रतिवादीद्वारा प्रखुत्तर रूपसे उचारण नहीं किया जाना है, वह पर षादीका अननुभाषण निम्नहस्थान है।

तदेतदुत्तरविषयापरिज्ञानानिप्रहस्थानमप्रत्युचारयतो दृषणवचनविरोधात् । तत्रेदं विचार्थते, किं सर्वस्य वादिनोक्तस्याननुचारणं किं वा यन्नांतरीयका साध्यसिद्धिरिमनता तस्य साधनवाक्यस्याननुचारणमिति ।

तिस कारण यह धननुबाषण, प्रतिवादीको उत्तर विषयक परिज्ञान नहीं होनेसे उस प्रति-वादीका निप्रइस्थान माना गया है। क्योंकि प्रतिवादीका कर्तव्य है कि वादीके कहे हुये पक्समें दोष निरूपण करें। जब कि प्रतिवादी कुछ मी प्रत्युत्तर नहीं कर रहा है तो ऐसे चुप्पे प्रतिवादी द्वारा दूषण वचन कहे जानेका विरोष है। भाष्यकार इसके ऊपर खेद प्रकट करते हैं कि कुछ भी नहीं कह रहा यह बादी (प्रतिवादी) भटा किसका अवटम्ब टेकर परपक्षके प्रतिवेशको कहें। अतः निगृहोत हो जाता है। अत उस अननुभाषण निग्रहस्थानके विषयमें श्री विद्यानन्द आर्चार्य यह विद्यार उठाते हैं कि वादीद्वारा कहे गये सभी वक्तन्य का उचार नहीं करना क्या प्रतिवादीका अननुभाषण नामक निग्रहस्थान है! अध्यम क्या जिस उचारणके साथ साध्यसिद्धिका अविनाभाव अभीष्ट किया गया है, साध्यको साधनेवाळे उस वाक्यका उचारण नहीं करना प्रतिवादीका अननुभाषण निग्रहस्थान है शब्दाओं।

## यन्नांतरीयका सिद्धिः साध्यस्य तदभाषणं । परस्य कथ्यते कैश्चित् सर्वथाननुभाषणं ॥ २३३ ॥

दिताय पक्षके अनुसार किन्हींका कहना है कि जिस उचारणके बिना प्रकृत साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है, सभी प्रकारोंसे उस वक्तव्यका नहीं कहना दूसरे प्रतिवादीका अननुभाषण निप्रहरयान हुआ, किन्हीं थिदानों करके कह दिया जाता है।

प्रागुपन्यस्य निःशेषं परोपन्यस्तमंजसा ।
प्रत्येकं दूषणे वाच्ये पुनरुचार्यते यदि ॥ २३४ ॥
तदेव स्पात्तदा तस्य पुजुरुक्तमसंशयम् ।
नोचार्यते यदा त्वेतत्तदा दोषः क गद्यते ॥ २३५ ॥
तस्माद्यदृष्यते यत्तत्कर्मत्वादि परोदितम् ।
तदुचारणमेवेष्टमन्योचारो निरर्थकः ॥ २३६ ॥

प्रथम पक्ष अनुसार बादी द्वारा कह दिये गये समीका उचारण करना प्रतिवादी के लिये उचित समझा जाय यह तो युक्त नहीं है। क्योंकि अगले वादी के सम्पूर्ण कहे गये का प्रयुचारण नहीं मी कर रहे प्रतिवादी द्वारा द्वणका वचन उठाने में कोई व्याघात नहीं पडता है। अन्यथा प्रतिवादी की काणि आ जायगी। प्रथम तो प्रतिवादी को अगले द्वारा कहे गये सम्पूर्ण कथनका ताश्विक रूपसे श्रीष्ठ उपन्यास करना पडेगा, पुनः प्रत्येकमें द्वण कथन करने के अवसरपर उनका प्रतिवादी द्वारा उचारण यदि किया जायगा तव उस प्रतिवादी का वह पुनः कथन ही संशयरिक्त होकर पुनरुक्त निप्रहस्थान हो जायगा और जब वादी के कहे गये का प्रतिवादी उचारण नहीं करता है, तब तो जुम नैयायिक अनुस्थानण दोष उठा देते हो, ऐसी दशामें प्रतिवादी भला कहा क्या कहे हैं तिस कारणसे सिद्ध होता है कि वादी के सर्व कथनका उचारण करना प्रतिवादी को आवश्यक नहीं।

हां दूसरे वादीके द्वारा कहे गये जिस जिस साध्य, हेतु, आदिमें प्रतिवादी द्वारा दूषण उठाया जाय उसका उचारण करना ही प्रतिवादीका कर्त्तच्य अमीष्ट करना चाहिये | प्रतिवादी बादे अन्य इधर उघरकी बातोंका उचारण करता है, तो उसका '' निर्श्यक '' निप्रहस्थान हो जायगा |

> उक्तं दूषयतावश्यं दर्शनीयोत्र गोचरः । अन्यथा दूषणावृत्तेः सर्वोचारस्तु नेत्यपि ॥ २३७ ॥ कस्यचिद्वचनं नेष्टनिग्रहस्थानसाधनं । तस्याप्रतिभयेवोक्तैरुत्तराप्रतिपत्तितः ॥ २३८ ॥

बीद गुरु धर्मकीर्तिका मन्तन्य है कि उपर्श्वक्त अननुमायण दूषणको उठा रहे विद्वान् करके यहां दूषणका आधार साध्य, हेतु, आदि विषय अवस्य दिखराना चाहिये। अन्य प्रकारोंसे दूषणोंकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है हां।वादीसे प्रतिपादित सर्वका उचारण तो नहीं किया जाय। आचार्य कहते हैं कि यह भी किसी धर्मकीर्तिका कथन अपने अभीष्ट निप्रहस्थानका साधक नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रतिवादीको स्वकीय भाषणों करके उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होनेके कारण अप्रतिमा नामक निप्रहस्थान करके हो उस प्रतिवादीका निम्रह कर दिया जाता है।

### तदेतद्धर्मकीर्चेर्मतमयुक्तमित्याह ।

आचार्य कहते हैं, सो यह धर्मकीर्तिका मन्तव्य तो अयुक्त है। इस बातको प्रन्थकार स्पष्टरूपमे प्रतिपादन करते हैं।

प्रत्युचारासमर्थत्वं कथ्यतेऽननुभाषणं । तस्मिन्नुचारितेप्यन्यपक्षविक्षिप्त्यवेदनम् ॥ २३९ ॥ ख्याप्यतेऽप्रतिभान्यस्येत्येतयोर्नैकतास्थितिः । साक्षात्संउक्ष्यते लोकैः कीर्तेरन्यत्र दुर्गतेः ॥ २४० ॥

प्रतिवादीका प्रत्युत्तरके उच्चारण करनेमें समर्थ नहीं होना तो अननुमायण निप्रहर्थान कहा जाता है। और उस प्रत्युत्तरके उचारण किये जानेपर भी पर पक्षके द्वारा किये गये विक्षेप (प्रतिवेध ) का ज्ञान नहीं होना तो अन्य प्रतिवादीका अप्रतिमा निप्रहर्थान बखाना जाता है। इस कारण इन अननुमायण और अप्रतिमानें एकपनेकी व्यवस्था नहीं है, मेद है। उत्तरकी प्रतिपित्त होनेपर भी समा खोम आदिसे प्रतिवादीका अननुमायण सम्भव जाता है। और उत्तरको नहीं समझानेपर अप्रतिमा नामक निप्रहर्थान होता है। कियेत सांकर्य हो जाने मात्रसे दोनोंका अमेद

निमहस्थान सम्मव रहा माना गया है। कुछ नहीं समझ रहा प्रतिवादी मळा किसका प्रतिवेध करे। न्यायमाध्यकारने खेद प्रकट करते हुये प्रतिवादीके जगर करणा भी दिखा दी। हारे हुये के भी कोई मगवान सहायक हो जाते हैं, ऐसा प्राम्पप्रवाद है। अब आचार्य कहते हैं, वह अज्ञान भी अनुमापण या अपार्थक से सान ही प्रतीत हो रहा है। कोई विकक्षणता नहीं है, तालिक हिंछेसे विचारनेपर ज्ञात हो जाता है कि सम्पूर्ण हो प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञाहानर, पुनरुक्त, अपार्थक, अधिक, आदि निम्नहस्थानों वादी या प्रतिवादीका अज्ञानसे मिल और दूसरा निम्नहस्थान नहीं है। अतः अज्ञान भी धेसा ही है। कोई चमकार यक्त नहीं है। यहां भी अज्ञान ही सम्मय रहा है। यदि उन प्रतिज्ञाहानि आदि निम्नहस्थानों को इस अज्ञानके भेद प्रमेदस्थल्प मानकर पृथक् निरूपण किया जावेगा तव तो निम्नहस्थानों की प्रतिनियत संख्याके अभाव होनेका प्रसंग होगा। तुम नैयायिकोंके यहां यो भेदप्रमेदस्थल्प पचासों, सेकडों, बहुतसे, निम्नहस्थान क्यों नहीं हो जावेंगे। क्योंकि वादीहारा कहे गये का आधा ज्ञान नहीं होना, चतुर्थ अंशका ज्ञान नहीं होना, या आधा विवरीत, आधा सगीचीन ( प्रपरीत ) ज्ञान होना, आदि मेद प्रमेदोंका बहुत प्रकारसे यहां अव-धारण किया जा सकता है।

### चत्तरामतिपत्तिरमतिभेत्यपि निग्रहस्थानमस्य नाज्ञानाद्वन्यदिखाह ।

अब आचार्य महाराज नैयायिकांके सोळहमें निम्नहस्थानका विचार करते हैं। नैयायिकांने गीतम सूत्रमें '' अम्रतिमा '' नामक निम्नहस्थानका ळक्षण यों किया है कि दूसरे निहानके द्वारा कहे गये तस्यको समझकर भी उत्तर देनेके अवसरपर उत्तरको नहीं देता है, तो प्रतिवादीका अम्रतिमा निम्नहस्थान हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि नैयायिक हारा इस प्रकार माना गया यह अम्रतिमा निम्नहस्थान भी अज्ञान नामक निम्नहस्थानसे न्यारा नहीं है। इस बातको स्वयं प्रन्यकार स्पष्ट कहते हैं।

## उत्तराप्रतिपत्तिर्या परेरप्रतिभा मता । साप्येतेन प्रतिब्यूढा भेदेनाज्ञानतः स्फुटम् ॥ २४४ ॥

जो दूसरे नैयायिक विद्वानों करके श्रोताको उत्तरकी प्रतिपत्ति नहीं होना अप्रतिभा मानी गयी है, वह भी इस उक्त अज्ञान निग्रहस्थानके विचार करनेसे ही खण्डित कर दी गयी है, क्योंकि अञ्चान निग्रहस्थानसे अप्रतिभाका व्यक्त रूपसे कोई भेद प्रतीत नहीं होता है । अञ्चान और उत्तरकी अप्रतिपत्तिमें कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

यद्प्युक्तं, निग्रहमाप्तस्यानिग्रहः पर्यज्ञयोज्योपेक्षणं निग्रहस्थानिमिति, तदिष न सार्शीय इत्याह । कीर भी जो नैयायिकोंने सत्रहवें निप्रहस्थानका छक्षण गौतमसूत्रेम यों कहा था कि निप्र-हको प्राप्त हो चुके भी पुरुषका पुनः निप्रहस्थान नहीं उठाया जाना यह पर्यत्योज्योपेक्षण निप्र-हस्थान है। अर्थात्—करुणाका फल हिंसा है, (नेकीका दर्जा बंदी है।) कोई वादी यदि निग्रहीत हो चुके प्रतिवादीके उत्पर कृपाकर निप्रहस्थान नहीं उठाता है, तो ऐसी दशामें वह वादी अपने आप अपने पावोमें कुल्हाडी मार रहा है। क्योंकि जीतनेवालेका ही मिकट मविष्यमें पर्यनुयो-ण्योपेक्षण द्वारा निप्रहस्थान होनेवाला है। इस निप्रहस्थानका ताथर्य पर्यच्योज्यकी उपेक्षा कर देना है। सुवक्ताको निप्रहक्षी प्राप्तिसे सन्मुख बैठा हुआ पुरुष प्रेरणा करने योग्य था। किन्तु सुवक्ता उसकी उपेक्षा कर गया। सुवक्ताके किये परिपाकमें यही आपित्तका बीज बन बैठा है। नीतिकारका कहना ठीक है कि " वजनित ते सुरुषियः परामवं मवनित मायावित्र ये न मायिनः। प्रविश्व हि मंति शठास्तथा विधानसंवृताङ्गान् निशिता इवेषवः "। इस प्रकार नैयायिकोंने यह पर्यस्योग्येपेक्षण निप्रहस्थान माना है। आचार्य कहते हैं कि वह निप्रहस्थान मी बहुत अच्छा नहीं है। इस बातको प्रन्थकार वार्तिकदारा स्पष्ट कहते हैं।

# यः पुनर्निग्रह्मामेष्यनिग्रह उपेर्यते । कस्यचित्पर्यनुयोज्योपेक्षणं तद्पि कृतम् ॥ २४५ ॥

जो नैयायिकोंने निमहस्थानको प्राप्त हो रहेमें भी पुनः निमह नहीं उठाना किसीका पर्यजु-योष्योपेक्षण नामक निम्रहस्थान स्वीकार किया है, वह भी उक्त विचारोंकरके ही न्यारा निम्रहस्थान नहीं किया जा सकता है। अज्ञान या अन्नतिमामें ही उसका अन्तर्भाव हो जावेगा । अधिक व्याख्यान करनेसे कोई विशेष छाभ नहीं है।

स्वयं प्रतिभया हि चेत्तदंतर्भावनिर्णयः ।
सभ्येरुद्भावनीयत्वात्तस्य भेदो महानहो ॥ २४६ ॥
वादेप्युद्धावयनैतन्न हि केनापि धार्यते ।
स्वं कोपीनं न कोपीह विवृणोतीति चाकुलम् ॥ २४७ ॥
उत्तराप्रतिपत्तिं हि परस्योद्धावयन्स्वयं ।
साधनस्य सदोषत्वमाविर्भावयति ध्रुवम् ॥ २४८ ॥
संभवत्युत्तर्र यत्र तत्र तस्यानुदीरणम् ।
युक्तं निग्रहणं नान्यथेति न्यायविदां मतम् ॥ २४९ ॥

## निदोंषसाधनोक्तौ तु तृष्णींभावाद्विनिग्रहः । प्रलापमात्रतो वेति पक्षसिद्धेः स आगतः ॥ २५० ॥

यदि नैयायिक यों कहें कि अप्रतिमासे निगडीत हो रहे पुरुषमें प्रतिमा नहीं है। और पर्यनुयोज्योपेक्षणसे निग्रहीत हो रहेमें प्रतिमा विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि स्वयं कक्ता अप्रतिमाको चठाता है । और यह पर्यनुयोज्योपेक्षण तो मध्यस्य समासदोंकरके उत्थापन करने योग्य है । भाष्यकार कहते हैं कि '' एतञ्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयं, न खलु निप्रहं प्राप्त: स्वकीपीनं विवृण्यादिति "! अतः हम नैयायिक आश्चर्यपूर्वक कहते हैं कि अप्रतिभासे उस पर्यनयोग्योपेक्षणका महान मेद है। बादमें भी इसको कोई नादी या प्रतिनादी यदि उठा देवे तो किसी करके भी वह निम्रहृस्यान मनोनुकूळ क्षेत्रा नहीं जाता है। पनका जीतनेवाका पुम: प्राजित नहीं होना चाहता, पर्यनुयोज्योपेक्षण निप्रहस्थानको उठानेवाका अपना निप्रह पहिछे हो जुका, यह अवश्य स्वीकार कर लेता है। निप्रहको प्राप्त हो जुका कोई भी पुरुष इस लोकमें अपने आप अपनी गुद्धा जननइन्द्रिकको नहीं खोळ देता है। '' अपनी जांघ उचादिये आप ही मरिये ठाज "। इस प्रकार पर्यनुयोज्योपेक्षण उठानेके छिये निगृहीतको बडी आक्तळता उपस्पित हो जाती है। तभी तो मध्यस्योंके ऊपर यह कर्त्तन्य (बड़ा ) टाड़ दिया गया है। जो पण्डित दूस-रेके उत्तरकी अप्रतिपत्तिको स्वयं उठा रहा है, वह स्वयं अपने साधनका दोष सहितपना निश्वय से प्रकट करा रहा है। हा, जिस स्थळपर जो उत्तर सम्भव रहा है, उसका वहां कथन नहीं करना तो अप्रतिमा निप्रइस्थान है, यह मानना युक्त है। अन्य प्रकारोंसे निप्रइ नहीं हो सकता है। इस प्रकार न्याय शालोंको ज्यननेवालोंका मन्तव्य है। इसपर इम जैनोंका यह कहना है कि वादी द्वारा निर्दोष हेतुके कथन कर चुकनेपर पतिवादीका चुप रहनेसे तो विशेष रूपसे निमह होगा अथवा क्षेत्रक व्यर्थ बकवाद करनेसे प्रतिवादीका निप्रह होगा। इस कारण अपने पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही दूसरेका वह निमहस्थान होना आया। कोरा दोष ठठा देनेसे अथवा निगृहीतका निमह कथन नहीं कर देनेसे यों ही किसीका निम्रह नहीं हो जाता है। हम तो ऐसे न्यायमार्गको अन्याय ही समझते हैं, जहां कि दयामावोंकी हत्या की जाती है। हां, यदि सन्मुख स्थितके निगृदीत हो जानेका जिस पण्डितको सर्वथा ज्ञान नहीं हुआ है, उस पण्डितके ऊपर अज्ञान निग्रह्स्यान उठाया जा सकता है। किन्तु इमें तो यह भी अनुचित दीखता है तो भी अज्ञानसे पर्यनुयोज्योपेक्षणको पृथक् नहीं मानना चाहिये ।

यद्प्यभ्यवायि, स्वपसदोषाभ्युपगमात्परपक्षे दोषपसंगो मतानुद्रा । यः परेण चोदितं दोषपनुद्धृत्य भवतोष्ययं दोष इति व्रवीति मा मतानुद्वास्य निग्रहस्यानिमिति, तद्प्यपरीक्षितमेनेति परीक्ष्यते । न्यायदर्शनमें निम्रह्स्थानोंके आगे पीछेका क्रम यहां कुछ दूसरा होगया है। अस्तु, जो भी नेयायिकोंने मतानुज्ञाका उक्षण यह वहा था कि दूसरे द्वारा प्रेरणा किये गये दोवको स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करते हुये परपक्षमें भी उसी दोवका प्रसंग दे देना मतानुज्ञा निम्रह्स्थान है। दूसरेके मतको पीछे स्वीकार कर छेना यह मतानुज्ञा शह्को निरुक्ति है। जैसे मीमांसकने कहा कि शह निख है (प्रतिज्ञा), अवण इन्द्रिय द्वारा प्राह्म होनेसे (हेतु) यों कह जुकनेपर नैयायिकने मीमांसकके यहां मानी गयी वायुस्ट्रस्य प्वानीओं करके आवणत्व हेतुमें व्यभिचार हेत्यामास उठाया। ऐसी दशामें मीमांसकने अपने ऊपर आये दोषका उद्धार तो नहीं किया, किन्तु नैयायिकोंके शह अनित्य है,कृतक होनेसे,इस अनुमानमें भी हेत्वामास उठा दिया ऐसी दशामें यह मीमांसक मतानुज्ञा" नामक निम्रहस्थानसे निम्रह्मीत हो जाता है। न्यायमाध्यकार यों ही बखानते हैं, कि जो दाक्षिणात्य शाखो दूसरेके द्वारा जड दिये गये दोषका उद्धार नहीं कर आपके यहां भी यही दोष समान रूपसे छायू हो जाता है, इस प्रकार कह देता है इसका वह मतानुज्ञा निम्रहस्थान हो जाता है। इस प्रकार नैयायिकोंका कहना है। आचार्य कहते हैं कि वह निम्रहस्थान भी परीक्षा किया जा जुका या परीक्षामें निर्णात हो जुका नहीं है। इस कारण हम उसकी परीक्षा करते हैं। सो आप नैयायिक सुन कीजियेगा।

स्वपक्षे दोषमुपयन् परपक्षे प्रसंजयन् । मतानुज्ञामवाप्नोति निगृहीतिं न युक्तितः ॥ २५१ ॥ द्वयोरेवं सदोषत्वं तात्विकैः स्थाप्यते यतः । पक्षसिद्धिनिरोधस्य समानत्वेन निर्णयात् ॥ २५२ ॥

" स्वपक्षदोषान्युगगमात् परपक्षदोषप्रसंगो मतानुज्ञा " इस गौतमसूत्रके अनुसार दूसरेके द्वारा कहे गये दोषका अपने पक्षमें स्वीकार कर उसका उद्धार नहीं करता हुआ जो बादी दूसरेके पक्षमें मी समान रूपसे उसी दोषको उठा रहा है, वह पण्डित मतानुज्ञा नामक निष्ठहरथानको प्राप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि यह नैयायिकोंका मन्तन्य युक्तियोंसे निर्णात नहीं हो सक्ता। क्योंकि इस प्रकार तो दोनों ही बादी प्रतिवादियोंका दोषसहितपना तत्त्ववेत्ता विद्वानोंकरके व्यवस्थापित कराया जाता है। कारण कि दोनोंके यहां अपने अपने पक्षकी सिद्धि नहीं करना समानपनेसे निष्ठ्य की जा रही है। अवण इन्द्रियसे प्राह्य होना हेन्नसे शहके निर्यपनको मीर्मासक सिद्ध नहीं कर सका है। जबतक किसी एकके पक्षकी सिद्धि नहीं होयगी, तबतक वह जयी नहीं हो सकता है।

अनैकांतिकतैवैवं समुद्धाव्येति केचन । हेतोरवचने तच नोपपत्तिमदीक्ष्यते ॥ २५३ ॥ तथोत्तराप्रतीतिः स्यादित्यप्याग्रहमात्रकं । सर्वस्याज्ञानमात्रत्वापत्तेदोंपस्य वादिनोः ॥ २५४ ॥ संक्षेपतोन्यथा कायं नियमः सर्ववादिनाम् । हेत्वाभासोत्तरावित्ती कीतेंः स्यातां यतः स्थितेः ॥ २५५ ॥

कोई विद्वान् गतानुज्ञाके विषयमें यों विचार करते हैं कि इस प्रकार तो हेतुका अनैकान्तिक-पना ही भन्ने प्रकार उठाना चाहिये। पुरुषपना होनेसे यह हिंसक है, जैसे कि कसाई हिंसक होता है। इस प्रकार कहनेपर जो यों कह रहा है कि तूभी हिंसक है। यह पुरुष व हेतुके न्यमिचार दोषको उठा रहा है । अतः मतानुज्ञा निम्रहस्थान उचित नहीं है । ऐसे किन्हींके कथनपर आचार्य कहते हैं कि हेतुका कथन नहीं किये जानेपर वह अनैकान्तिकपन उठाना तो युक्ति युक्त नहीं देखा जाता है। अर्थात्-जहा हेतु नहीं कहा गया है और मतातुज्ञाका अवसर है,वहां केचित्की परीक्षा करना उपयोगी नहीं ठहरेगा । यदि कोई यों कह देवेंगे कि तिस प्रकारके अवसरपर उत्तरकी प्रतिपत्ति हो जायगी । अतः अप्रतिमा या अज्ञान निप्रह उठा दिया जायगा । आचार्य कहते हैं कि यह भी उनका केवळ क्षाप्रद्व हो है । क्योंकि यों तो वादी प्रतिवादियोंके प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, सननुमावण, अप्रतिमा आदि सभी दोषोंको केवल अज्ञानपनेका ही प्रसंग हो जावेगा । अनेक दोषोंकी गिनती करना व्यर्थ पडेगा ! अन्यथा सम्पूर्ण वादियोंके यहा संक्षेपसे यह नियम करना कहा बनेगा कि दोषोंकी गणना करनेसे यशकी अपेक्षा है खायास और उत्तराप्रतिपत्ति दो दोष समझे जावें। जिससे कि उपर्शक व्यवस्था हो जाय । अर्थात-समी वादियोंके यहां संक्षेपसे दोषोंके हेत्वामास और उत्तराप्रतिवित्त-दो भेद कल्पित कर लिये गये हैं। वादी प्रतिवादियोंके लिये दो ही पर्याप्त हैं। नैयायिकोंने भी अप्रतिपत्तिको निग्रहस्थानके सामान्य लक्षणमें डाळ दिया है । पश्चात् उनके मेद, प्रमेद, कर दिये जाते हैं । सतः संक्षेपसे विचार करने पर तो कोई विद्वानके द्वारा मतानुङ्गाकी पशिक्षा करना कथ-मपि समुचित हो सकता है। अन्यया हमारी परीक्षा ही ठीक है।

ननु चाज्ञानमात्रेपि निश्रहेति प्रसज्यते ।
सर्वज्ञानस्य सर्वेषां साह्य्यानामसंभवात् ॥ २५६ ॥
सत्यमेतदभिष्रेतवस्तुसिद्धिप्रयोगिनोः ।
ज्ञानस्य यदि नाभावो दोषोन्यस्यार्थसाधने ॥ २५७ ॥
सत्स्वपक्षप्रसिद्धयैव निश्राह्योन्य इति स्थितम् ।
समासतोनवद्यस्वादन्यथा तदयोगतः ॥ २५८ ॥

यहां कोई शंका करता है कि सभी निम्नहृस्थानोंको क्षेत्रक अज्ञानमें ही गर्भित करनेपर भी तो अतिमसंग हो जाता है। क्योंकि सब जीवोंके सभी ज्ञानोंकी सहराताओंका असम्भव है। अतः भेद म्रभेद करनेपर हो सन्तोष हो सक्षेता। अब आचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा कहना सत्य है। किन्तु विशेषता यह है कि अभिन्नेत हो रहे साध्य वस्तुकी सिद्धि करनेके किये प्रयोग किये जा रहे ज्ञानका यदि अभाव नहीं है तो ऐसी दशामें अपने अभीष्ट अर्थके साधन करनेपर ही दूसरे सन्मुख स्थित पण्डितका दोष कहा जायगा। और तभी स्थयक्षको साधकर अन्य वक्ताका निम्नह करता हुआ वह जीतनेवाला कहा जायगा। संक्षेपसे यह सिद्धान्त निर्देश होनेके कारण व्यवस्थित हो चुका है कि अपने पक्षकी प्रमाणोंद्वारा सभीचीन सिद्धि करके ही दूसरा पुरुष निम्नह कराने योग्य है। अन्यथा यानी अपने पक्षको साथे विना दूसरेको उस निम्नहमारिका अयोग है।

तस्करोयं नरत्वादेरिति हेर्तुयदोन्यते । तदानैकांतिकत्वोक्तित्वमपीति न वार्यते ॥ २५९ ॥ वाचोयुक्तिप्रकाराणां छोके वैचित्र्यदर्शनात् । नोपाछंभस्तथोक्तो स्याद्विपक्षे हेतुदर्शनम् ॥ २६० ॥ दोषहेतुमभिगम्य स्वपक्षे परपक्षताम् । दोषमुद्धान्य पश्चात्वे स्वपक्षं साधयेज्ञयी ॥ २६१ ॥

यह (पक्ष ) चोहा है (साध्य ), मनुष्यपना होनेसे, भोजन करनेवाला होनेसे, वक्ता होनेसे, स्थादिक हेतु निसे तरकरपना सिद्ध किया और प्रसिद्ध चोरको दशन्त बनाया गया, इस प्रकार वादीके कहनेपर यदि प्रतिवादी जब यों कह दे कि तब तो हेतु नों के घटित हो जानेसे तु वादी भी पक्षा चोहा हो गया, ऐसी दशों ने नेवायिक प्रतिवादी के जपर वादी द्वारा मतानुज्ञा निप्रहर्भ्यानका उठाया जाना वादीका कर्त्तन्य समझते हैं । किन्तु वस्तुतः विचारा जाय तो यह वादीके हेतुका अनेकान्तिक दोव है । " उल्टा चोर राजाको दंडें " यहां यह परिभाषा चितार्थ हो जाती है । अथवा जो वादी दूसरे प्रतिवादी करके आरोप गये दोषका अपने पक्षमें उद्धार नहीं कर कह देता है कि आपके पक्षमें भी यहां दोष समानरूपसे लगा हो तो है । इस प्रकार अपने पक्षमें दोष स्वीकार कर ठेनेसे परकीय पक्षमें दोषका सम्बन्ध करा रहा मतानुज्ञाको प्राप्त हो जाता है । " यह तस्कर है, पुरुष होनेसे प्रतिद्ध डाकूके समान " यों कह जुकनेपर दू मी तस्कर है । इस प्रकार हेतुका व्यमिचार दोष ही कहा गया । वह अपने हेतुका स्वयं अपनेसे ही व्यमिचारको देखकर झट कह देता है कि तुम्हारे पक्षमें भी यह दोष समान है । दू मी पुरुष है, इस प्रकार व्यमिचार का देखकर झट

दोवका ही उत्थापन किया जाता है। अतः मतानुजाका हे स्वामासों में अन्तर्भाव कर छेना चाहिये। आचार्य फहते हैं कि जब यों कहा जाता है तो अनेकान्तिकपनका कथन करना मी हमारे द्वारा नहीं रोका जाता है। क्यों कि जगत्में चचनोंकी युक्तियों के प्रकारों का विचित्रपना देखा जाता है। कहीं निषेध मुखसे कार्यके विधानकी प्रेरणा की जाती है। और कहीं विधिन्नखसे निषेध किया जा रहा है। कोई हितेषी कि भाई तुम नहीं पढ़ोगे कह कर शिष्पको पढ़नेमें उत्तेजत कर रहा है। कोई बहुत ऊधम मचाओं कह कर छात्रोंको उपद्रव नहीं करनेमें प्रेरित कर रहा है। सकटाक्ष या दक्षता पूर्ण वातोंके अवसरपर यचन प्रयोगोंकी विचित्रताका दिग्दर्शन हो जाता है। यहां प्रकरणमें भी कण्ठोक्त नहीं कह कर तिस प्रकार वचनमंगी द्वारा विपक्षमें हेतुको दिखछाते हुये अनेकान्तिक-पनेके कहनेपर कोई उत्थाहना नहीं आता है। अपने पक्षमें हेतुको देखछाते हुये अनेकान्तिक-पनेके कहनेपर कोई उत्थाहना नहीं आता है। अपने पक्षमें हेतुको दोषको समझकर पुनः परपक्ष पनके दोषको उठाकर पीछे वादी यदि अपने पक्षमें पंचम अध्यायके प्रथम आन्दिकके अन्तमें भी उसका विचार किया है। किन्तु वह सब घटाटोप मात्र है। अतः उसकी परीक्षणा करनेमें हमारा अधिक आदर नहीं है।

यद्प्यभिहितमनित्रहस्थाने नित्रहस्थानानुयोगो निरत्नुयोज्यानुयोगो नित्रहस्थानिति तद्प्यसदित्याह ।

्भीर भी जो नैयायिकोंने उन्नीसवें निग्रहस्थानका उक्षण यों कहा था कि निग्रहस्थान नहीं उठानेके अवसरपर निग्रहस्थानका उठा देना वक्ताका '' निरन्तयोज्यानुयोग '' नामक निग्रहस्थान है। इस प्रकार न्यायदर्शनका वह उक्षण सूत्र भी सभीचीन नहीं है। इस बातको स्वयं प्रन्थकार सूत्रका अनुवाद करते हुये कहते हैं।

यदात्वनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानमुच्यते । तदा निरनुयोज्यानुयोगाख्यो निग्रहो मतः ॥ २६२ ॥ सोप्यप्रतिभयोक्तः स्यादेवमुत्तरविकृतेः । तत्प्रकारपृथग्भावे किमेतैः स्वरूपभाषितैः ॥ २६३ ॥

जिस समय वादी निम्रहस्थानके योग्य नहीं हो रहे प्रतिवादिके ऊपर मिथ्याज्ञानवरा किसी निम्रहस्थानको कह बैठता है, उस समय तो वादीका '' निरतुयोष्यानुयोग '' नामक निम्रहस्थान हुआ माना गया है। आचार्य कहते हैं कि वह नैयायिकोंका निम्रहस्थान भी अमितमा करके ही विचारित किया कह दिया गया समझना चाहिये। उत्तर देनेमें विकार हो जानेसे यह एक प्रकार का निम्नहस्थान ही है। यदि उन अम्रतिमा या अज्ञानके भेद प्रमेदरूप प्रकारोंका पृथक् पृथक् निम्नहस्थानरूपसे सद्भाव माना जावेगा तो अत्यन्त थोडी बाईस चौवीस संख्यओंमें कहे गये इन म्रतिज्ञाद्यानि आदि निम्नहस्थानोंसे भटा क्या पूरा पढ़ेगा! निम्नहस्थानोंके पचासों मेद बन बैठेंगे। तुमको हो महान् गौरय हो जानेका दोष उठाना पड़ेगा। अतः जो नियत निम्नहस्थानोंमें गर्मित हो सकते हैं, उनको न्यारा निम्नहस्थान नहीं मानो। मळे पुरुषोंकी बात मी स्वीकार कर छनी चाहिये।

यच्चोक्तं कार्यव्यासंगात्कथाविच्छेदो विक्षेषः यत्र कर्तव्यं व्यासच्यकथां विच्छिन् निच प्रतिक्यायः कलामेकां क्षणोति पश्चात्कथिष्यामीति स विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं तथा तेनाज्ञानस्याविष्करणादिति तदिष न सदित्याह ।

और मी जो नैयायिकोंने वीसवे निग्रहस्थानका उक्कण गौतमसूत्रमें यों कहा है कि जहां कर्तव्य कार्यसे वादकथाका विच्छेद कर दिया जाता है, वह विक्षेप निप्रहस्थान है । अर्थात्-अन्य काळोंमें करनेके किये असम्भव हो रहे कार्यका इसी काळमें करने योग्यपनको प्रकट कर व्याक्षित-मना होकर चाल कथाका विच्छेद कर देता है। अपने साधने योग्यअर्थकी सिद्धि करनेको अशक्य समझकर समय वितानेके किये कोई एक झूंठे सूठे कर्त्तव्यका प्रकरण उठाकर उसमें मनोयोगको कगाता इआ दिखका रहा वादी वादकथामें विष्नृ डाकता है, कि यह मेरा अवस्थक कर्त्तन्य कार्य नष्ट हो रहा है । अतः उस कार्यके कर चुक्तनेपर पीछे भैं वाद करूँगा । इस प्रकार अज्ञानप्रयुक्त निर्वछता को दिखाते हुये वादी या प्रतिवादीका विक्षेप नामक निग्रहस्थान हो जाता है। हां, वास्तविकरूपसे किसी राज्य अधिकारी (आफिसर) द्वारा बुङाये जानेपर या कुटुम्बी जर्नोद्वारा आवस्यक कार्यके ळिये टेरे जानेपर अथवा वक्ताके घरमें आग लग जानेपर एवं शिरःशूल, अपस्मार ( मृगी ) उदर पींडा आदि रोगों करके प्रतिबन्य हो जानेपर तो विक्षेप नामका निप्रद नहीं हो सकता है। जैसे कि मछको भित्ती ( कुरती ) भिडनेके अवसरपर कोई आवश्यक सत्य विध्न उपस्थित हो जाता है तो प्रतिमछकरके मछका का निप्रह हुआ नहीं समझा जाता है। जगत्के प्राणियोंको प्रायः अनेक कार्योमें बळवान् विःन उपस्थित हो जाते हैं। क्या किया जाय, परवशता है। हां, अज्ञान छळ कोरा अमिमान ( शेखी ) सिरुविछापन आदि हेतुओंसे कथाका विच्छेद कर देना अवश्य दोष है । माध्यकार कहते हैं कि ऐसा पुरुष कर्तन्यका न्यासंग कर प्रारम्भे हुये बादका विघात कर रहा है। वह कह देता है कि इंडेप्म (जुकाम) या पीनस रोग मुझको एक कळातक पीडित करता है। ५४० पांच सो चाळीस निमेष काळतक तुम ठहरो। शरीर प्रकृतिके स्वस्थ होनेपर पीछे मैं शाखार्थ करूंगा । नैयायिक कहते हैं कि इस प्रकार उसका वह विक्षेप नामका निम्रहस्थान है। क्योंकि तिस प्रकार उस न्याकुळित मनवाळेने अपने अज्ञानको ही प्रकट किया है। इस प्रकार नैयायिकोंको कह

चुकनेपर आवार्य कहते हैं कि वह नैयायिकों दारा माना गया निक्षेप नामक निप्रहर्श्यान समीचीन नहीं है। इस बातको स्वयं प्रन्थकार वार्तिकोंद्रास अनुवाद कर स्पष्ट कहे देते हैं।

> समां प्राप्तस्य तस्य स्यात्कार्यव्यासंगतः कथा। विच्छेदस्तस्य निर्दिष्टो विक्षेपो नाम निग्रहः ॥ २६४॥ सोपि नाप्रतिभातोस्ति भिन्नः कश्चन पूर्ववत्। तदेवं भेदतः सूत्रं नाक्षपादस्य कीर्तिकृत्॥ २६५॥

शालार्य करनेके िक्ये समाको प्राप्त हो चुके वादीका कार्यमें व्याक्षेप हो जानेसे जो कथाका विच्छेद कर देना है, वह उसका विक्षेप नामक निम्नहस्थान हुआ कह दिया जायमा । यहां आचार्य महाराज विचार करते हैं कि वह विक्षेप मी पूर्व कहे गये मतानुज्ञा, निरनुयोग्यानुयोग, आदि निम्नहस्थानोंके समान अम्रतिमा या अज्ञान निम्नहस्थानसे कोई भिन्न निम्नहस्थान नहीं है । तिस कारण इस प्रकार भिन्न क्यासे निम्नहस्थानोंके उद्याण सूत्र बनाना अक्षपाद (गौतम) की कीर्तिको करनेवाळा नहीं है । गम्भीर और स्त्रत्य शब्दोंमें तत्त्वोंको प्रतिपादन करनेवाळे सूत्रोंका निर्णय करनेसे दाशीनिक उपञ्च विद्वान्का यश बढता है । निस्तत्व वाग् आडम्बरसे यशाकीर्तन नहीं हो पाता है ।

यद्ग्युक्तं सिद्धांतमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसंगोपसिद्धान्तः प्रतिज्ञातार्थव्यतिरैकेणा-भ्युपेतार्थपरित्यागान्निप्रहस्थानमिति, तदपि विचारयवि ।

स्वतीय सिद्धान्तको स्वीकार कर प्रतिज्ञातार्थके विषय्य रूप अनियमसे कथाका प्रसंग उठाना अपसिद्धान्त निप्रह्स्यान है। यह गौतम सूत्रमें लिखा है प्रतिज्ञा किये जा चुके अर्थको विभिन्नता करके स्वीकृत किये गये अर्थका परित्याग हो जाने (कर देने ) से यह निप्रहस्थान माना गया है। स्वीकृत आगमके विरुद्ध अर्थका साधन करने ठग जाना अपसिद्धान्त है। उस निप्रहस्थानका मी आचार्य महाराज विचार चळाते हैं।

स्वयं नियतिसद्धांतो नियमेन विना यदा । कथा प्रसंजयेत्तस्यापिसद्धांत्तस्तथोदितः ॥ २६६ ॥ सोप्ययुक्तः स्वपक्षस्यासाधनेनेन तत्त्वतः । असाधनांगवचनाद्दोषोद्घावनमात्रवत् ॥ २६७ ॥

जिस समय वादी अपने सिद्धान्तको स्त्रयं नियत कर चुका है, पुनः उस नियतिका उद्दर्भ रक्खे विना यदि बाद कथाका प्रसंग डावेगा तिस प्रकार होनेपर उसके अपिस्टान्त नामका निमह- स्थान इक्षा कह दिया जायगा, आचार्य महाराज परीक्षा करते हैं कि वह अपसिद्धान्त भी निष्ठह करानेके लिये युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि तत्वदृष्टिसे देखा जाय तो निष्ठहरथानको उठाकर परिश्रमके विना ही जीतनेके इच्छा रखनेवाळे इस पण्डितंमन्यने अपने पक्षका साधन नहीं किया है। साध्यके साधक अंगोंका कथन नहीं करनेसे किसीको जयप्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि केवळ दोषोंका उत्थापन कर देनेसे ही कोई जयी नहीं हो जाता है। अतः वक्ताके उत्पर अपसिद्धान्त नामक निष्ठहरथान उठानेवाळेको खपने पक्षकी सिद्धि करना अनिवार्य है।

तत्राभ्युपेत्य शद्वादीनित्यानेव पुनः स्वयम् । ताननित्यान् ब्रुवाणस्य पूर्वेसिद्धांतबाधनम् ॥ २६८ ॥ तथैव शून्यमास्थाय तस्य संवेदनोक्तितः । पूर्वस्थोत्तरतो वाधा सिद्धान्तस्यान्यथा क तत् ॥ २६९ ॥

उस अपिस्दान्तों ये निम्न लिखित उदाहरण दिये जा सकते हैं कि मीमासक प्रथम ही शह, आत्मा, आदिको नित्य ही त्वीकार कर जुका है। शालार्थ करते करते पुनः उन शह आदिकोंको अनित्य कह बैठता है। ऐसी दशामें उस मीमांसकको अपने पूर्विसिद्धान्तकी बाषा उपित्त हो जाती है। अतः अपिसद्दान्त हुआ। उसी प्रकार शृत्यवाद या तत्वीपृष्ठव वादकी प्रतिश्वा पूर्विक श्रद्धा कर पुनः उसके सम्वेदन हो जानेका कथन करनेसे पूर्व अंगीकृत सिद्धान्तकी उत्तरकाड़-वर्ती कथनसे बाधा उपियत हो जाती है। अन्यथा वह विरुद्ध कथन मठा कहां हो सकता था अर्थात्—शृत्यतत्वका ज्ञान माननेपर ज्ञान पदार्थ ही वस्तुमृत सिद्ध हो जाता है। फिर पहिला समी शृत्य है, जगतों कुछ नहीं है, यह सिद्धान्त कहां रिक्षत रहा है

## प्रधानं चैवमाश्रित्य तद्विकारप्ररूपणम् । ताहगेवान्यथा हेतुस्तत्र न स्थात्समन्वयः ॥ २७० ॥

इसी प्रकार कविन मत अनुसार एक प्रकृति तस्वका ही आश्रय नेकर पुनः उस प्रकृतिके महान्, अहंकार, तत्मात्रायें, इन्द्रियां, पन्चभूत, इनको विकार कथन करना भी उस ही प्रकार है। यानी अपिसदान्त निग्रह है। साध्यकारने यहां दृष्टान्त दिया है कि सत्त्का विनाश और असत्त्का उत्पाद होता नहीं है। इस सिद्धान्तको स्वीकार कर "एकप्रकृतीदं न्यक्तं विकारणामन्वयदर्शनात्" नैसे मिहीके विकार घडा, घडी, मोछुआ आदिमें मृत्तिका अन्वय है। तिसी प्रकार आहेकार, इन्द्रिय आदि मिन्न भिन्न न्यक्तोंमें सत्त्वगुण, रजोग्रुण, तमोग्रुणके कार्य हो रहे सुख, दुःख, मोहका अन्वय देखा जाता है। इस प्रकार सील्योंका कहना पूर्व अपर विरुद्ध पढ जाता है। अन्यथा वह

समन्वयरूप हेतु नहीं ठहर सकेगा '' मेदानां परिमाणाःसमन्त्रयाष्ठिकितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्य विमागादविभागाद्वैभारताद्वैभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभारताद्वेभ

> ब्रह्मात्माद्वेतम्प्येवमुपेत्यागमवर्णनं । कुर्वत्राम्नायनिर्दिष्टं वाध्योन्योप्यनया दिशा ॥ २७१ ॥ स्वयं प्रवर्तमानाश्च सर्वथैकांतवादिनः । अनेकांताविनाभूतव्यवहारेषु ताहशाः ॥ २७२ ॥

इसी प्रकार परमत्रहा, आत्माके अद्वेतवादको स्वीकार कर पूनः अनादि कारुके गुरूपरम्परा प्राप्त आग्नायसे कहे गये वेद आगमकी प्रमाणताका वर्णन कर रहा ब्रह्माद्वेत वादी बाधित हो जाता है। सतः उसका सप्तिद्धान्त निग्रह हुआ अर्थात्—सकेन्द्रे ब्रह्मको मानकर उससे भिन्न शह स्वस्वप आगमको प्रमाण कर रहा वादी अपने अदैत सिद्धान्तसे च्युत हो जाता है। इसी संकेत (इशारा) से उपबक्षण द्वारा अन्य भी अपिसद्धान्तोंको समझं छेना चाहिये। अर्थात्-झानाद्वेत, चिन्नाद्वेत या जीवतस्वको स्थीकार कर पुनः हैतवाद या जहबादका निरूपण करने छम जाना अपसिद्धान्त है। इसी प्रकार अन्य भी अपसिद्धान्तके निदर्शन सम्मव जाते हैं । अनेकान्तके साथ अविनाभावी हो रहे व्यवहारोंमें स्वयं प्रवृत्ति कर रहे सर्वया एकान्तवादी पुरुष भी वैसे ही एक प्रकारके अपसिद्धांती हैं। अर्थात्-सर्वथा क्षणिकवाद या कृटस्थवाद अथवा गुणगुणीके सर्वथा मेद या अमेदके माननेपर कैसे भी अर्थिकिया नहीं हो पाती है। क्षणमात्र ही ठहरनेवाळा घट जळधारण नहीं कर सकता है। हिंसा करनेवाला क्षणिक आत्मा वही पीछे नरकमें नहीं पहुंच सकता है। कुटस्य आत्मा सदा वैसा ही बना रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः खाना,पीना, बोलना स्वर्गजाना परिणामी कुछ काळतक ठहरनेवाळे अनेकान्त पदार्थीमें होती हैं। कहातक कहा जाय जगदके सम्पर्ण व्यवहार पदार्थीमें अनेक धर्मीको माने विना नहीं सथ सकते हैं। इस बातका अनुभव करते हर भी सर्वया एकान्तके पक्षको ही बक्ते जा रहे एकान्तवादी अपने सिद्धान्त नियमका कक्ष्य नहीं रखकर प्रवृत्तियां कर रहे हैं । अतः एक प्रकारसे उनका अपसिद्धान्त निप्रहस्थान हुआ समझो ।

#### यदप्यवादि, इत्वाभासाश्र यथोक्ता इति तत्राप्याह।

स्त्रीर भी जो नैयायिकोंने गौतमसूत्रमें कहा था कि '' देखामासाख यथोकाः '' इस का सर्थ यों है कि जिस प्रकार प्रथम अध्यायके द्वितीय आव्हिकमें देखामासोंको पहिले कहा है, उस हिंस्वस्त्रपकरके उनको निप्रहस्थानपना है। अतः देखामासोंके अन्य लक्षणोंकी अपेक्षा नहीं है। स्यायभाष्यकार कहते हैं कि ''देखाभासाख निप्रहस्थानानि कि पुनर्लक्षणान्तरयोगात, देखामासाः निप्रहस्थानावनावमापत्राः यथा प्रमाणानि प्रमेयस्थित्यत आह यथोक्षा इति। देखामासलक्षणेनैव निप्रह

स्थानमाव इति । त इने प्रमाणादयः पदार्था उदिष्टा उक्षिता, परीक्षिताश्चीते" । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कहे हुये उन हेलामारोंमें भी प्रन्थकारको यह विशेष कहना है, सो छुनिये।

# हेत्वाभासाश्र योगोक्ताः पंच पूर्वमुदाहृताः । सप्तधान्यैः समाख्याता नित्रहाधिकतां गतः ॥ २७३ ॥

प्रमाण, आदि सोक्ट पदार्थीके सामान्य रूपसे उक्षण करनेके अवसरपर नैयाधिकके द्वारा पांच हेत्वासास पूर्वमें कहे जा चुके हैं । भाष्यकार और वृत्तिकार द्वारा उनके उदाहरण भी दिये जा चुके हैं। प्रथम ही पाच हेत्वाभासोंका उद्देश्य यों किया है कि " सन्यभिचारविरुद्धप्रकरण समसाध्यसमातीतकाला हेत्वामासाः " उनमेंसे " अनैकान्तिकः सन्यभिचारः " अनैकान्तिक दोषको सन्यभिचार कहा गया है । जैसे कि शह निख है, स्पर्शरिहत होनेसे, यहां बुद्धि, संयोग, चळना आदि अनित्योंमें भी हेतुके ठहर जानेसे नित्यपना भी एक अन्त ( धर्म ) है । और अनित्यपना भी एक धर्म है । एक ही अन्तमें जो हेतु अविनाभाव रूपसे सहचरित रहता है, वह ऐकान्तिक है । उसका निपरात होनेसे दोनों अन्तोमें न्याप रहा अनेकान्तिक दोष है । न्यमिचारी हेत्वामासके साधारण, असाबारण, अनुपसंहारी ये तीन भेद माने गये हैं। " यः सपक्षे विपक्षे च मवेत् साध-रणस्तु सः " जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोंने रह जाता है वह साधारण है । जैसे कि घट शानित्य है, प्रमेय होनेसे, यहा प्रमेयत्व हेतु अनित्य पुस्तक, वस्न, मीठा, खट्टा, चठना, घूमना आदि सप-क्षोंमें ठहर रहा है। यह देतका गुण है किन्तु नित्य हो रहे आकाश, आत्मा, परमाणु आदि विपक्षोंमें भी रह जाता है। विपक्षसे मिळे रहना भारी दोप है। अतः प्रमेशल हेतु साधारण हेत्वामास है। " यस्तुभयस्माद् व्यावृत्तः स स्वसाधारणो मतः " और जो हेत सपक्ष विपक्ष दोनोंसं नहीं ठहर पाता है, वह असाधारण है। जैसे कि शद्ध अनित्य है, शद्धपना होनेसे, यहां अनित्य घट, पट आदि सपक्षोंने भी शहत्व नहीं रहता है। यह छोटासा दोष है तथा आत्मा आदि विपक्षों में भी शद्धत्व हेत नहीं वर्तता है। मळे ही यह गुण है। अतः शद्धत्व हेतु असाधारण हेत्वामास है। " तथैवानुपसंहारी केवळान्वयिपक्षकः '' व्यतिरेक नहीं पाया जाकर जिसका केवळ अन्वय ही वर्तता है, उसको पक्ष या साध्य बनाकर जिस अनुमानमें हेतु दिये जाते हैं, वे हेतु अनुपसंहारि हेत्वामास हैं। जैसे कि सम्पूर्ण पदार्थ शद्धों द्वारा कथन करने योग्य हैं, प्रमेय होनेसे, यहा सबको पक्षकोटिमें केनेसे " हेतुनन्निष्ठात्मन्तामावाप्रतियोगिसाध्यसामानाधिकरण्य " स्वरूप अन्वय व्यासि को प्रहण करनेके किये कोई स्थळ ( सपक्ष ) अवशिष्ट नहीं रह जाता है। या केवळान्वयीको साच्य बनानेपर साध्यामावन्यापक्तां मूतामावप्रतियोगित्वरूप न्यतिरेक न्याप्तिके नहीं बननेसे अनुमिति नहीं हो पाती है। कोई नैयायिक असाधारण और अनुपसंहारीको हेत्वामास नहीं मानते K A

हैं। सपक्षमें एत्ति नहीं होते हुये मी विषक्षच्यापृत्ति द्वारा व्याप्तिको बनाकर शद्भस्यसे शद्भका अनित्यपना साधा जा सकता है। सीर पक्षके एक देशमें भी व्यक्ति बनायी जा सकती है। उसी प्रकार पक्षके एक देशों व्याप्तिको बनाकर प्रमेयव हेतु मी सदेतु वन सकता है । नैयायिकोंके यहां अस्मात् पदादयमधीं बोद्धन्य इति ईश्वरेष्ट्या संकेतरूपा शक्ति इस ढंगसे शद्धोंकी शक्तिको मानकर सम्पूर्ण पदार्थीको अभिभान करने योग्य मान हिया है। नैयायिकोने ईश्वरको शक्तिमान् माना है । क्रिंमकर्तुमन्यथाकर्तु शक्यः । किन्तु जैन सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण पदार्थीका अनन्तानन्तवां भाग शहों द्वारा वाच्य माना है । शह संख्याते ही हैं । अतः संकेत प्रहण द्वारा वे संख्यात अधीको हो कह सकते हैं। इ. मविनामानया अमेद वृत्तिते मठे ही अधिक अर्थीको कह दें। सच बात तो यह दें कि अक्षेष्याते अर्थोकी प्रतिपत्ति तो शहों द्वारा नहीं होकर श्रुतज्ञानावरणके स्वयोपशमसे होती है। हां. उस ज्ञानमण्डारकी ताळी ( कुंजी ) प्रतिपादकके शद्व ही हैं। तमी तो जैन विद्वान भगवान लहेन्तपरमेछीके ज्ञान, बीर्थ, सुख दर्शनको अनन्त ही मानते हैं । सर्वे मी शहों द्वारा परिमित अर्थीको ही कहते हैं। सम्पूर्ण पदार्थीको नहीं कह सकते हैं। यदि नैयायिक ईस्तरके सर्व शक्तियां मानते हैं. तो क्या ईरबर आकाशमें रुपया, जड घटमें ज्ञानका समवाय करा सकते हैं ? यानी कभी नहीं । अतः सर्व शक्तिभत्ताकी कोरी श्रद्धा है ? अभिधेयपन और प्रमेयपनकी समज्या-तिको हम इष्ट नहीं करते हैं । कहीं कहीं अनैकातिकके संदिग्ध अनैकान्तिक और निश्चित अनैका-ितक दो भेद माने गये हैं । नैयायिकोंने दूसरा हैत्वामास " सिद्धान्तमन्युपेत्य तिहरीशी विरुद्ध: " मिज्ञान्तको स्वीकार कर उस साध्यसे विरुद्ध हो रहे धर्मके साथ व्याप्ति रखनेवाळा हेतु विरुद्ध हेलामास माना है । जैसे कि यह विहमान है, सरीवरपना होनेसे । यहां विहसे विरुद्ध जलसहितपनके साथ व्याप्ति रखनेवाळा होनेसे हदाव हेत् विरुद्ध है । एवं तीसरा हेत्वामास गीतमसूत्रमें ' यसात् प्रकरण चिन्तासनिर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसगः" जिनका निश्वयनहीं हो चुका इसी कारण विचारमें प्राप्त हो रहे पक्ष और प्रतिपक्ष यहां प्रकरण माने गये हैं, उस प्रकरणकी चिन्ता करना यानी विचारसे प्रारम्म कर निर्णयसे पहिलेतक परीक्षा करना उसके निर्णयके किये प्रयुक्त किया गया प्रकरणसम हेस्वामास है । जैसे कि पर्वत अग्निसे रहित है, पापाणका विकार होनेसे।इस हेतुका पर्वत अग्नियान है, धूम होनेसे, यों प्रतिपक्षसायक हेतु खडा हुआ है। अतः पाषाणमयत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष है। चौथा हेत्वामास '' साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसमः "। पर्वतो बन्हिमान् वन्हिमत्त्वात् ' हदो वन्दिमान् धूमत्वात् 'काचनमयो पर्वतो वन्दिमान् इत्यादिक साध्यसम, स्वरूपाष्टिद्र आश्रयासिद्र व्याप्यत्वासिद्धं ये सब इसी असिद्धके प्रकार हैं । पांचना हैत्वामास " काळात्ययापदिष्टः काळातीतः " माधन काठके समाव हो जानेपर प्रयुक्त किया गया हेतु काशाययापदिष्ट है । जैसे कि माग शीतल है, कृतक होनेसे । यहा प्रत्यक्ष वाधित हो जानेसे कृतकत्व हेतु वाधित हेलामास है । इस ढंगसे पूर्वमें पांच हेत्वाभास कहे गये हैं। निप्रहस्थानोंके आधिक्यको प्राप्त कर रहे बन्य विद्वानोंने

हेरवामासोंकी सात प्रकार भी मछे प्रकार संख्या बखानी है । अनैकान्तिकके दो मेदोंको बढाकर या असिद्धके दो मेदोंको अधिक कर सात संख्या पूरी की जा सकती है ।

> हेत्वाभासत्रयं तेषि समर्थं नातिवर्तितुं । अन्यथानुषपन्नत्ववैकल्यं तच नैककम् ॥ २७४ ॥ यथैकलक्षणो हेतुः समर्थः साध्यसाधने । तथा तद्विकलाशक्तो हेत्वाभासोनुमन्यताम् ॥ २७५ ॥ यो ह्यसिद्धतया साध्यं व्यभिचारितयापि वा । विरुद्धत्वेन वा हेतुः साधयेत्र स तन्निभः ॥ २७६ ॥

वे पांच प्रकार या सात प्रकार हेत्वामामोंको माननेवाले नैयायिक भी बौद्धों। द्वारा माने गये तीन हेलामार्ह्मोका उल्लंघन करनेके लिये समर्थ नहीं हैं। और वह तीन हेलामार्सोका कथन भी **अन्यपात्रप**ित रहितपन इसी एक हेत्वामासका उल्लंबन करनेके किये समर्थ नहीं है। भावार्थ-नैया-यिक या वैशेषिकोंके यहां पाच या सात प्रकारके है:वामास माने गये हैं। वे बौद्धोंके यहा माने गये असिद्ध. विरुद्ध, अनैकान्तिक इन हेलाभारोंमें ही गर्भित हो सकते हैं । बौद्धोंने हेतुका पक्ष-बृत्तित्व गुण असिद्ध दोषके निवारण अर्थ कहा है। और हेतुका सपक्षमें रहनावन गुण तो विरुद्ध हेलाभासके निराकरण अर्थ प्रयक्त किया है। तथा हेतुका विपक्षव्यावृत्ति नामका गुण तो न्यमिचार दोषको हटानेके लिये बोला है। अतः इन तीनों हेत्वामासोंमें ही पांचों सातोंका गर्म हो सकता है। तथा बौदोंके ये तीन हेरवामास भी एक अविनाभावविकळता नामक हेरवामासमें ही गर्भित हो सकते हैं। सम्पूर्ण दोषोंके निवारण अर्थ रसायन औषधिके समान हेतुका एक अविनामान गुण ही पर्याप्त है। जितने ही सुधारफ होते हैं, उतनी ही विन्न कारणोंकी संख्या है। इस नियम अतमार हेत्रके दोषोंकी संख्या भी केवल एक अन्ययानुपपत्तिकी विकलता ही है। अतः जैन षिद्धान्त अनुसार हेत्त्रामासका एक ही भेद अन्यथानुपपत्तिरहितपन मानना चाहिये। जिस प्रकार कि एक अविनामाव ही व्यक्षणसे युक्त हो रहा हेतु साध्यको साधनेमें समर्थ है, उसी प्रकार अकेले स्विनामानसे विकल हो गया हेतु तो साध्यको साधनेमें अशक्त है । अतः वह एक ही हेखामास स्वीकार करळेना चाहिये। एक ही हेत्वामास अनुमिति या उसके कारण व्याप्तिज्ञान. परामर्श शादिका विरोध करता हुआ साध्यसिद्धिमें प्रतिबन्धक हो जाता है। जो भी हेत यक्षमें नहीं रहनारूप कासिद्धपने दोष करके साध्यको नहीं साधेगा वह अविनाभावविकठ होनेसे हेत्वाभास समझा जायगा स्रथमा जो हेतु विपक्षवृत्तिरूप व्यक्तिचारीयन दोष करके साध्यको नहीं साथ सकेगा वह भी

अन्ययानुविषकिक होनेसे उस हेनुसरीखा किन्तु हेतुके छक्षणसे रहित हो रहा है:बामास माना जावेगा तथा जो हेतु साध्यसे विषदिकों साथ ज्याति रखना स्त्रस्व विरुद्धपन दोपसे साध्यसिद्धिकों नहीं कर सकेगा यह भी अन्ययानुविपत्तिरहितवन दोपसे आकान्त है। अतः हेखामास है। बौद्धोंको हेतुके तीन दोव नहीं मानकर एक अविनामाव विकछता ही हेखामास मान छेना चाहिये।

असिद्धादयोपि हेतवो यदि साध्याविनाभावनियमळक्षणयुक्तास्तदा न हेत्वाभासा भवितुमहिति । न चैवं, तेषां तदयोगात् । न छासिद्धः साध्याविनाभावानियतस्तस्य स्वयम्मस्त्वात् । नाष्यनैकांतिको विपक्षेपि भावात् । न च विरुद्धो विपक्ष एव भावादित्यसिद्धा-दिमकारेणाप्यन्यथानुपपक्तत्ववैकरुपयेव हेतोः समध्यते । ततस्तस्य हेत्वाभासत्विमित संक्षेप्यदेक एव हेत्वाभासः प्रतीयते अन्ययानुपपन्नत्विनयमकक्षणैकहेतुवत् । अतस्तद्धचनं वादिनो निग्रहस्थानं परस्य पक्षसिद्धाविति प्रतिपत्तव्यं ।

असिद्ध. व्यभिचारी आदिक हेतु भी यदि साध्यके साथ नियमपूर्वक अविनामाव रखना रूप उक्षणसे युक्त हैं. तब तो वे कथमपि है लाभास होने के किये योग्य नहीं हैं। किन्तु असिद मादि हेत्यामासोंके कदाचित् भी इस प्रकार अधिनाभावनियमसहितपना नहीं है। क्योंकि तम असिद्ध आदि असदेतुओंके उस अविनामावका योग नहीं है। जैसे कि कुराईसकके दयाका योग नहीं है, जो कृत कपायी है, वह दयावान नहीं है, और जो करुणाशींक है, वह तीन कपायी नहीं है, उसी प्रकार जो हेतु अविनाभावविकल है, वह सत हेतु नहीं और जो अविनामाव सहित सत् हेत हैं वो असिद आदि रूप हेलामास नहीं है। देखिये, जो असिद हेलामास है, वह साध्यके साथ अविनामाव रखना रूप नियमसे युक्त नहीं है। न्योंकि वह स्वयं पक्षमें विद्यमान नहीं है। " शहोऽनिसः चासुन्तवात् " यहां पक्षमें ठहर कर चासुन्तव हेतुका अनित्यत्वके साथ अविनामाव नहीं देखा जाता है। इस प्रकार अनैकान्तिक है। वामास भी साध्यके साथ अविनासाव रखनेवाका नहीं है । क्योंकि वह विपक्षमें भी वर्त रहा है । तथा विरुद्ध भी साध्याविनामावी नहीं है । क्योंकि वह विपक्ष ही में विद्यमान रहता है। इस कारण असिद्ध, व्यभिचारी आदि प्रकारों करके भी हेतुकी अन्यथानुववित्ते विकलताका ही समर्थन किया गया है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि तम अनेकी अन्ययानुपपत्तिविकालताको ही हेत्वामासपना है। इस कारण संक्षेपसे एक ही हेत्वामास प्रतीत हो रहा है। जैसे कि अन्यथालुपपत्तिरूप नियम इस एक ही उक्षणको धारनेवाडे छद्वेतुका प्रकार एक ही है। अतः उस एक ही प्रकारके है खामासका कथन करना वादीका निम्रहस्थान होगा। किन्तु दूसरे प्रतिवादीके द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि कर चुकनेपर ही वादीका निप्रह हुआ निर्णात किया जायगा । अन्यया दोनों एकसे कोरे बैठे रहो। जय कोई ऐसी सेंत मेतकी वस्तु (चीज) नहीं है, जो कि यों ही थोडीसी अशुद्धि निकावने मात्रसे प्राप्त हो जाय। उस जयके व्रिये संयुक्ति

बुद्धिबर्क, तपोबर्क, वाग्मिल, सभाचातुर्य, प्रत्युत्पनातित्व, शोखहृदय परिशीर्कन, प्रतिमा, पाप-मीरुता, हितमितगम्भीरमापण, प्रकाण्डविद्वत्ता स्नादि गुणोंकी स्नावश्यकता है । यह समझ केना चाहिये।

तथा च संक्षेपतः " स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निम्नहोन्यस्य वादिन " इति व्यवतिष्ठते । न पुनर्विनितपत्त्वपतिपत्ती तद्भावेपि कस्यचित्स्वपक्षसिद्धामावे परस्य पराजयात्रुपपत्तेर-साधनांगवचनादोषोद्भावनमात्रवत् छळवद्धा ।

कीर तिस प्रकार सिद्धान्तनिर्णात हो जानेपर यह अक्रबंक न्यवस्था वन जाती है कि वादी प्रतिवादी दोनोंसे एकके निज पक्षकी प्रमाणों द्वारा सिद्धि हो जाना ही दूसरे अन्य वादीका निप्रह हो गया समझा जाता है। किन्तु फिर नैयायिकोंके यहा माने गये सामान्य दक्षण विप्रतिपत्ति और मानिप्रतिपत्ति तो निप्रदृस्थान नहीं हैं। क्योंकि उन विषरीत या क़त्सित प्रतिपत्तिके होनेपर और सप्र-तिपत्तिके होनेपर मी यदि किसी मी एक वादी मा प्रतिवादीके निज पक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है. तो ऐसी दशामें दसरेका पराजय होना कथमपि नहीं बन सकता है । क्षेत्रक असाधनांगका वचन कह देनेसे किसीका पराजय नहीं हो सकता है । जैसे कि केवल दोषका उठा देना मात्र अथवा तू इस्ट करनेवाका है. केवक इतना कह देनेसे कोई जयको झट नहीं छट सकता है। मावार्थ-नेपा-थिकों के न्याय दर्शन प्रनथके पहिन्ने अध्यायकका साठवां सूत्र है कि " विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निप्र-हस्थानम् " इसका वास्यायन माष्य यों है कि " विपरीता क़स्सिता वा प्रतिपत्तिविद्यतिपत्तिः । विप्र-तिपद्यमानः पराजयं प्राप्नोति निग्रहस्यानं खळ पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषये न प्रारम्भः। परेण स्थापितं न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धराति. असमासाच नेते एव निग्रहस्थाने इति " निग्रह-स्थानोंका बीज विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति (प्रकरण प्राप्तका अज्ञान) है । इनकी नाना कल्पनाओंसे निम्रहस्थानके चौवीस भेद हो जाते हैं । तिनमें अननुमाषण, अज्ञान, अमृतिमा, विशेष, मतानुज्ञा, पर्यत्योज्योपेक्षण, ये तो अप्रतिपत्ति हैं । और शेष प्रतिज्ञाहानि आदिक तो विप्रतिपत्ति हैं । यदि निमहस्यानदाता निमहस्यान पात्रके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर रहा है, तो वह उसकी जीत नहीं सकता है। यह नैयायिकोंके ऊपर हमको कहना है। तथा बौद्धोंके यहां असाधनांग वचन और अदोषोद्धावन ये दो वादी प्रतिवादियोंके निम्रहस्थान माने गये हैं। किन्तु यहां भी जय प्राप्तिको अभिकाषा रखनेवाकेको अपने पक्षको सिद्धि करना अनिवार्य है। अथवा नैयायिकोने छक्को निरूपण कर देनेवाके बादी करके छळप्रयोक्ता प्रतिवादीका पराजय इष्ट किया है। यह भी मार्ग प्रशस्त नहीं है । छळ उठानेवाळे विद्वान्को सन्मुख स्थित छळप्रयोक्ताके विरुद्ध अपने पक्षकी सिद्धि कर देना अत्यावस्यक है। अन्यथा चतुर, विचक्षण, विद्वानीको छन्नी बताते हुये भोंदू मूह, पुरुष जय छट के जायंगे । अतः छकोंको दृष्टान्त बना कर आचार्याने निप्रह्रस्थानोको पुराजय प्राप्त करानेका प्रयोजक नहीं साधने दिया है।

#### कि पुनश्चक्रियाह।

जपर विवरणमें श्री विधानन्द स्वामीने छळका दृष्टान्त दिया है, जो कि नैयायिकोंके यहां माने गये मूळतस्व सीळह पदार्थीमें परिगणित किया गया है। कोर जिसको श्री विधानन्द स्वामीने प्रतिशाहानि बादिमें पिहळे गिना दिया है। अब वह छळ क्या पदार्थ है! इस प्रकार शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य नैयायिकोंके अनुसार छळका उक्षण कहते हुये विचार करते हैं।

> योर्थारीपोपपत्या स्याद्धिष्ठातो वचनस्य तत् । छल्लं सामान्यतः शक्यं नोदाहर्तुं कथंचन ॥ २७७ ॥ विभागेनोदितस्यास्योदाहृतिः स त्रिधा मतः । वाक्सामान्योपचारेषु छलानामुपवर्णनात् ॥ २७८ ॥

गौतम स्त्रके अनुसार छळका साधारण लक्षण यह है कि बादी द्वारा स्वीकृत किये अर्थका जो विरुद्ध करन है, यानी अर्थान्तरकी करना है, उसकी उपपत्ति करके जो बादी द्वारा कहे गये अर्थका प्रतिवादी करके विवाद है, वह उस प्रतिवादीका छळ है। सामान्य रूपसे उस छळका उदाहरण कैसे भी नहीं दिया जा सकता है। " निर्धिशेषं हि सामान्य संयेष्ट्यशिवाणवत् " न्यायभाष्यकार कहते हैं कि " न सामान्यक्षणे छळ शक्यमुदाहर्तुमविभागे तूदाहरणानि " हां, विभागकरके कह दिये गये इस छळका उदाहरण सम्मव जाता है। और वह छळोंका विभाग वाक्छळ,
सामान्य छळ, उपचार छळ इन भेदोंमें वर्णना कर देनेसे तीन प्रकारका माना गया है।

अर्थस्पारोपो विकल्पः कल्पनेत्यर्थः तस्योपपत्तिः घटना तया यो वचनस्य विश्वेषे-णाभिहितस्य विघातः मितपादकादिभिमेतादर्थीत् मन्यावनं तन्छळमिति ळक्षणीयं, 'वचन-विधातोर्थविकल्पोपपत्या छळं ' इति वचनात् । तन्च सामान्यतो ळक्षणे कथमपि न अवस्मुदाहर्त्ते विभागेनोक्तस्य तन्छळस्योदाहरणानि श्वन्यंते दर्शयित् । स च विभागिस्त्रिधा मतोऽक्षपादस्य तु त्रिविधमिति वचनात् । वावसामान्योपचारेषु छळानां त्रयाणामेवोपवर्णनात् वावछकं, सामान्यछळं, उपचारछकं चेति ।

छडको प्रतिपादक गौतमसूत्रका न्याख्यान इस प्रकार है, कि वादीके अमीष्ट अर्थका आरोप यानी विकल्प इसका अर्थ तो अर्थान्तरको कल्पना है। उस आरोपकी उपपत्ति यानी घटित करना उस करके जो वादीके बचनका यानी विशेष अभिप्राय करके कहे गये वक्तन्यका विशेष युक्तिकरके विचात कर देना अर्थात्—प्रतिपादक्षेत अभिप्रेत हो रहे अर्थेते वादीको प्रच्युत करा देना, इस प्रकार इन्डका सामान्य रूपसे उसण करने योग्य है। मूळ गौतमसूत्रमें इसी प्रकार कथन है कि अर्थके विकल्पकी उपपित्ति वचनिष्वात कर देना छळ है। और वह छळ सामान्यसे उक्षण करनेपर कैसे भी उदाहरण करने योग्य नहीं है। सामान्य गाय दूध नहीं दे सकती है। हां, विमाग करके कह दिये गये उस छळके उदाहरण दिखलाये जा सकते हैं। और वह विमाग तो लक्षपाद गौतमके यहां तीन प्रकार माना गया है। इस प्रकार गौतमस्त्रोंन कहा गया। "तत् त्रिविषं वाक्छळं सामान्य-छळप्रपचारछळं च" इस कथनसे वाक्, सामान्य, उपचार इन मेदोंने तीन प्रकारके छळोंका ही वर्णन किया गया है। वाक् छळ, सामान्य छळ और उपचार छळ, इस प्रकार छळके तीन विमाग है।

### तत्र किं वाक्छकमित्याह।

उन तीन छडोंमें पिह्रका वाक्छक क्या है ! इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द भाचार्य नैयायियोंका अनुवाद करते हुये वाक्छक्का कक्षण कहते हैं ।

# तत्राविशेषदिष्टेर्थं वक्तुराक्ततोन्यया । कत्पनार्थांतरस्येष्टं वाक्छलं छलवादिभिः ॥ २७९ ॥

" अविशेषामिहितेऽथे वन्तुरिमप्रायादर्शन्तरकल्पना नाक्छ्छं " अविशेष रूपसे वक्ता द्वारा कहे गये अर्थने वक्ताके अमिप्रायसे दूसरे अर्थान्तरकी कल्पना करना और कल्पना कर उस दूसरे अर्थका असम्भव दिखा कर निषेष करना छळवादी नैयायिकों, करके छळका छक्षण स्थित किया है। जिनका स्वमाव छळपूर्वक कथन करनेका हो गया है, उनको इस प्रकार छळका ळक्षण करना शोभता है।

तेषामिवशेषेण दिष्टे अभिहितेर्थे वनतुराहृतादिभित्रायादन्यथा स्वाभित्रायेणार्थीतरस्य कल्पनमारोपणं वाक्छकमिष्टं तेषामिवशेषाभिहितेर्थे वनतुरिभित्रायादर्थीतरकल्पना वान्छकं इति वचनात्।

सामान्यरूपसे आमिहित यानी कथित किये गये अर्थमें वक्ताके आकृत यानी अभिप्रायसे अपने अभिप्राय करके दूसरे प्रकार अर्थान्तरकों कल्पना करना अर्थात्—वक्ताके ऊपर विपरीत आरोप घर देना उन नैयायिकों के यहां वाक्छळ अमीष्ट किया गया है। उनके यहां गौतमसूत्रमें इस प्रकार कहा गया है कि विशेष क्पोंको उठाकर किये जाने योग्य आक्षेपोंके निराकरणकी नहीं अपेका करके सामान्यरूपसे वचन व्यवहार्मे प्रसिद्ध हो रहे अर्थके वादीदारा कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी वक्ता वादीके अभिप्रायसे अन्य अर्थोंकी कल्पना कर प्रत्यवस्थान देता है तो प्रतिवादीका वाक्छळ है। अतः वादी करके प्रतिवादीका पराजय हो जाता है। क्योंकि कोकर्मे सामान्यरूपसे प्रयोग किये गये शब्द अपने अभीष्ट विशेष अर्थोंको कह देते हैं, जैसे कि छिरियाको गांव के जालो, बीको ठालो, बाह्मण क्रियाको सामान्यरूपसे प्रयोग किये गये शब्द अपने अभीष्ट विशेष अर्थोंको कह देते हैं, जैसे कि

मनुष्योंमें अनीति घडती जाती है, इत्यादिक स्थलोंपर सामान्यशब्द अर्थिक्शेपोंको ही कहते हैं। क्योंकि केवल सामान्यमें अर्थिक्या नहीं हो सकती है। प्रतिवादीको जिन्नत था कि बादीके हारा प्रयुक्त किये गये सामान्यवाचक शब्दके अमीष्ट हो रहे विशेष अर्थका प्रबोध कर पुन: दोष उठाता। किन्तु कपटी प्रतिवादीने जानवृह्यकर अनुपपधमान अर्थान्तरकी करूपना की। अतः छन्नी प्रतिवादीको सम्योंके सन्मुख पराजित होना पड़ा। काठ की हाडी एक बार भी नहीं चडती, घोखा सर्वत्र घोखा ही है।

#### अस्योदाहरणमुपदर्श्वयति ।

नैयाधिकोंके मन्तृत्यका अनुत्राद करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य इस वाक्छडेके उदाहरण को वार्त्तिकोंद्वारा दिखडाते हैं।

> आढ्यो वै देवदत्तोयं वर्तते नवकंबलः । इत्युक्ते प्रत्यवस्थानं कुतोस्य नवकंबलाः ॥ २८० ॥ यस्मादाब्यत्वसंसिद्धिभवदिति यदा परः । प्रतिबृ्यात्तदा वाचि छलं तेनोपपादितम् ॥ २८१ ॥

यह देवदत्त अवस्य ही अधिक धनवान वर्त रहा है। क्योंकि नवकंबळवाळा है। इस प्रकार वादीहारा कथन कर जुकनेवर प्रतिवादीहारा प्रत्यवस्थान उठाया जाता है कि इसके पास नौ संख्या बाळे कंबळ कहां है! जिससे कि हेतुके पक्षमें वर्तजानेसे धनीपनकी मळे प्रकार सिद्धि हो जाती। अर्थात्—वादी जब इसके पांच और चार नौ कंबळ बता रहा है किन्तु इसके पास एक हो नैपाळी कंबळ है। इस प्रकार दूसरा प्रतिवादी जब प्रत्युत्तर कहेगा, तब उस प्रतिवादीके वचनोंमें छळकी उपपात्ति करायी। अतः प्रतिवादी छळ दोषसे प्रसित हुआ विचारशीळोंकी दृष्टिमें गिर जाता है।

नवकंबलशद्धे हि वृत्या प्रोक्ते विशेषतः।
नवोऽस्य कंबलो जीणों नैवेत्याकृतमाजसम्॥ २८२॥
वक्तुः संभाव्यते तस्मादन्यस्यार्थस्य कल्पना।
नवास्यकंबला नाष्टावित्यस्यासंभवात्मनः॥ २८३॥
प्रत्यवस्थातुरन्यायवादितामानयेष्टुवं।
संतस्तत्त्वपरीक्षायां कथं स्युक्ललवादिनः॥ २८४॥

कोई कहता है कि " बाढ्यो वे वेधवेयोयं वर्तते नवकंवलः " यह माल्दार विधवाका छोकरा बहुत घनवान् है, नव कंवल (बढिया दुशाला) वाला होनेसे । यहां इस अनुमानमें नव और कम्बल शहकी कमेषारय नामक समासे वृत्ति करके विशेष रूपसे " नवकंवल " शद्ध कहा गया है कि इसके पास नवीन कंवल रहता है । फटा, ट्रटा, पुराना कम्बल कभी देखनेमें आता नहीं है । इस प्रकारका ही वक्ताका अभिप्राय तात्विक रूपसे संभव रहा है । किन्तु प्रतिवादी कपायवश लस अभिप्रेत अर्थसे अन्य अर्थकी कल्पना कर दोष देनेके लिये बैठ जाता है, कि नव कंवल शद्ध हारा इसके नी संख्यावाले कंवल होने चाहिये, आठ भी नहीं, इस प्रकार असंमव स्वरूप अर्थकी कल्पना कर प्रव्यवस्थान उठा रहे प्रतिवादीके उपर अन्याय पूर्वक बोळनेकी चाटको निश्चित ही प्राप्त करा देना चाहिये अर्थात्—प्रतिवादीको अन्याय वादी माना जाय (करार दिया जाय) तत्त्वोंकी परीक्षा करनेमें सज्जन पुरुष अधिकार प्राप्त हो रहे हैं । छळपूर्वक कहनेवाले भन्ना तत्त्वोंकी परीक्षा केसे कर सकेंगे अथवा जो सज्जन हैं, वे स्त्रमावसे छळपूर्वक वाद करनेवाले केसे हो जायंगे ! अर्थाच—कभी नहीं ।

कथं पुनर्शनियमित्रशेपाभिहितार्थः वन्तरभिमायादर्थातरक्ल्पना वान्छछाख्या प्रत्यवस्थानं स्थात्रन्यायवादितामानयेदिति चेत् छछस्यान्यायख्पत्वात् । तथाहि—तस्य प्रत्यवस्थानं सामान्यग्रह्रस्यानेकार्थस्व अन्यतराभिधानकल्पनाया विशेषवचनाहर्शनीयमेतत् स्यात् विशेषाज्ञानीमोऽयमर्थस्त्वया विविक्षितो नवास्य कंवछा इति, न पुनर्नवोस्य कंवछ इति । स च विशेषा नास्ति तस्मान्धियाभियोगमात्रमेतदिति । प्रसिद्धश्च छोके श्रद्धार्थसंवंधोभिधाना-भिधेयनियमिनयोगोस्याभिधानस्यायमर्थोभिधेय इति समानार्थः सामान्यग्रह्रस्य, विशिष्टीर्थो विशेषग्रहस्य । प्रयुक्तपूर्वाधाश्च श्रद्धाः प्रयुक्तपूर्वोः प्रयोग-श्चार्थः अर्थसंप्रत्ययाद्मवहार इति तत्रैवमर्थवत्यश्चिद्धप्रत्योगे सामध्यात्सामान्यग्रह्मस्य प्रयोगन्वयाः अर्थानं नय ग्रामं, सिपंराहर, ब्राह्मणं भोजयिति सामान्यग्रह्मः संतोर्थावयवेषु प्रयुक्यंते सामध्यात् । यत्रार्थे कियाचोदना संभवति तत्र वर्तते, न चार्थसामान्य अजादी कियाचोदना संभवति । ततोजादिविशेषाणामेवानयनाद्यः कियाः प्रतीयंते न पुनस्तत्सा-मान्यस्यासंभवात् । एवमयं सामान्यग्रह्मो नवकंवछ इति योर्थः संभवति नवःकंवछोस्यिति तत्र वर्तते, यस्तु न संभवति नवास्य कंवछा इति तत्र न वर्तते प्रत्यक्षादिविरोषात् । सोय-मन्तप्रयानार्यकत्य परवाक्योपाळंभत्वेन कल्पते, तत्वपरीक्षायां सतां छळेन पत्य-वस्थानारोगात् । तदिदं छळवचनं परस्य पराजय प्रेति मन्यमानं न्यायभाष्ट्यकारं प्रत्यावाः स्यावारं प्रत्यावारं प्रत्यान्यां स्थानं न्यायभाष्ट्यकारं प्रत्यान्य प्रताच्यां स्थानं न्यायभाष्ट्यकारं प्रत्यान्य प्रताच्यानारं प्रत्यानारं प्रत्यान्य प्रताच्यानारं प्रत्यान्य प्रताच्यान्य प्रताच्यान्य प्रताच्यानारं प्रत्यान्य प्रताचानारं प्रत्यानारं प्रत्यान्य प्रताचनारं प्रत्यान्य प्रताचनारं प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रताचनारं प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रताचनारं प्रत्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रताचनारं प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्यान्य प्रत्य प

कोई आचार्य महाराजके उत्पर प्रश्न करता है कि आप फिर यह बताओ कि विशेष नियम किये विना ही वक्ताका सामान्यरूपसे कह दिया गया अर्थ (कर्त्ता) वक्ताके आमिप्रायसे 55

धर्यान्तरकी करपना करना वाकुछळ नामको धारता हुआ मळा प्रत्यवस्थान तठानेवाळे प्रतिवादीको मेंसे अन्यायपूर्वक कहनेकी टेवको प्राप्त करा देगा ! समाधान करो । इस प्रकार कहनेपर आचार्य उत्तर देते हैं कि छळ जब अन्यायस्त्ररूप है तो छळप्रयोक्ता मतुष्य अन्यायनादी **अ**वश्य **इसा** । इस बातको भीर भी स्पष्ट कर कह देते हैं कि इस प्रतिवादींका दूपण उठाना अन्यायरूप है। सामान्य वाचक शब्दोंके जब अनेक अर्थ प्रसिद्धि हो रहे हैं तो उनमें किसी भी एक अर्थके कथन की कल्पनाका विशेष कथनसे यह उस वादीका प्रत्यवस्थान दिख्छाया गया होना चाहिये । विशेष रूपसे हम यह जान पाये हैं कि इसके पास संख्यामें नौ कम्बळ है । यह अर्थ तम वादीदारा विवक्षा प्राप्त है । किन्तु इसका कंबळ नवीन है. यह अर्थ तो फिर विवक्षित नहीं है । और वह नी संख्या-वाला विशेष अर्थ यहां देवदत्तमें घटित नहीं होता है । तिस कारणसे यह मेरे ऊपर झंठा अमियोग ( जुर्भ कमाना ) है । इस प्रकार विपरीत समर्थन करना छळवादीके ही सम्मवता है । आचार्य महाराज न्यायमाध्यका अनुवाद कर रहे हैं कि छोकमें शब्द और अर्धका एम्बन्य तो अमिधान और क्षमिधेयके नियमका नियोग करना प्रसिद्ध हो रहा है । इस शब्दका यह अर्थ अभिधान करने योग्य है । इस प्रकार सामान्य शब्दका अर्थ समान है और विशेष शब्दका अर्थ विशिष्ट है । उन शब्दोंका पूर्वकारुमें मी लोकन्यवहारार्थ प्रयोग कर चुके हैं। वे ही शब्द अर्थप्रतिपादनमें समर्थ होनेको कारण इस समय अर्थोमें प्रयोग किये जाते हैं। वे शब्द पहिके वचनव्यवहारोंमें प्रयोग नहीं किये गये हैं। यह नहीं समझना शब्दोंके प्रयोगका व्यवहार तो वाच्य अर्थका भन्ने प्रकार ज्ञान हो जानेसे हो जाता है। अर्थका मळे प्रकार ज्ञान करानेके किये शब्दप्रयोग है और अर्थके सम्पाद्मानसे कोकन्यवहार है । तहां इस प्रकार अर्थवान् शब्दके होनेपर अर्थमें शब्दका प्रयोग करना नियत हो रहा है। छिरियाको गांवको छ जाओ, घतको छाओ, नाक्षणको मोजन कराओ इत्यादिक शब्द सामान्यके वाचक होते हुये भी सामर्थ्य हारा अधीवेशेषोंमें प्रयुक्त किये जाते हैं। जिस विशेष अर्थमें अर्थिकियाकी प्रेरणा होना सम्मवता है। उसी अर्थमें वाचकपनसे वर्त रहे हैं। अर्थ सामान्य छिरिया, ब्राह्मण आदि सामान्योंमें किसी भी कियाकी प्रेरणा नहीं सम्भवती है । विशेषोंसे रहित छिरियासामान्य या ब्राह्मणसामान्य कुछ पदार्थ नहीं है । तिस ही कारणसे छिरिया, ब्राह्मण बोहा आदि विशेष पदार्थी ही की छाना, के जाना, मोजन कराना आदि कियार्थे प्रतीत हो रही हैं। फिन्तु फिर उनके विशेषरहित केवळ सामान्यके तो किसी मी अर्थ कियाके हो जाने की शुरमावना नहीं है। और न कोई सामान्यका उदय कर उसमें अर्थ जिया करनेका उपदेश ही देता है। इसी प्रकार यह "नवकंतक" शब्द सामान्य शब्द है। नवसंख्या नव संख्यावान् और नवीन इन दोनों विशेषोंमें नवपना सामान्य अन्वित है। इस प्रकार नवका जो अर्थ यहा पक्षमें सम्मव रहा है कि इस देवदत्तका दुशाला नवीन है, उस विशेष अर्थमें यह नव शद्ध वर्त रहा है। और जो अर्थ यहां सम्भवता नहीं है कि इसके पास संख्यामें नी कम्बङ

विद्यमान हैं। इस प्रकार उस अर्थमें यह नव राह नहीं वर्तता है, क्योंकि प्रत्यक्ष, अञ्चमान, आदिसे विरोध आता है। तिस कारण यह नहीं सम्भव रहे अर्थकी फल्पना करके दूसरों के वाक्यों के ऊपर उठाहना देना उस छठवादीने काल्पत किया है। जो कि वह इष्टिसिद्ध कराने में समर्थ नहीं है। क्योंकि तत्त्रों की परीक्षा करने में सज्जन पुरुषों के द्वारा छठ, कपट, करके परपक्ष निवेध करना समुचित नहीं है। तिस कारण यह छठपूर्वक कथन करना दूसरे प्रतिवादीका पराजय ही है। इस प्रकार वात्स्यायन ऋषि अपने न्यायमाण्य प्रत्यमें मान रहे हैं। अब आचार्य महाराज उक्त प्रकार मान रहे क्यायमाण्यकर्त्ताक प्रति समाधान वचन कहते हैं, सो आगे छुनिये।

एतेनापि निग्रह्मेत जिगीषुर्यदि धीधनैः । पत्रवाक्यमनेकार्थं व्याचक्षाणो निगृह्मताम् ॥ २८५ ॥ तत्र स्वयमभिषेतमर्थं स्थापियतुं नयैः । योऽसामध्योंऽपरैः शक्तैः स्वाभिषेतार्थसाधने ॥ २८६ ॥ योर्थसंभावयन्नर्थः प्रमाणेरुपपद्यते । वाक्ये स एव युक्तोस्तु नापरोत्तिष्रसंगतः ॥ २८७ ॥

सच पूछो तो वे नैयायिक तत्त्वपरीक्षा करनेके अधिकारी नहीं हैं। कारण कि यदि जीतनेकी इच्छा रखनेवाला विद्वान केनल अनेक अधीका प्रतिपादन करनेसे ही यदि बुद्धिरूप धनको धारनेवालों करके निग्रह प्राप्त कर दिया जायगा तब तो अनेक अधीनाले पत्रवालयका न्याल्यान कर रहा प्रकाण्ड विद्वान् भी निग्रहको प्राप्त कर दिया जाओ। किन्तु इस प्रकार कमी होता नहीं है। मार्याध—अत्यन्त गूढ अर्थवाले किन किन वाक्योंको लिखकर जाहा पत्रोद्वारा लिखित शालार्थ होता है, वहां भी उद्घट विद्वानके ऊपर छळदोष उठाया जा सकता है। क्योंकि पत्रों अनेक अर्थवाले गूढपदोंका विन्यास है। किन्तु ऐसा कमी होता नहीं। श्रोताको उचित है कि वह समीचीन गूढपदोंका अर्थ ठीक ठीक रुगा लेवें। तहां स्वयं अमीष्ट हो रहे अर्थको हेतुस्वरूप नयों करके स्थापन करनेके लिये जो वादी सामर्थ्य जा नहीं है, वह अपने अभिमेत अर्थको साधनेमें समर्थ हो रहे दूसरे विद्वानोंकरके पराजित कर दिया जाय। हो, अर्थकी सम्मावन्त्रासे जो अर्थ वहां प्रमाणोंकरके सिद्ध हो जाता है, वही अर्थ वाक्यमें रुगाना गुक्त होनेगा। दूसरा अस्मितिक अर्थ किन्ति कर नहीं रुगाना चाहिये। यों करनेसे आतिप्रसंग दोष हो जानेगा। यूसरा अस्मितिक अर्थ किन्ति कर नहीं रुगाना चाहिये। यों करनेसे आतिप्रसंग दोष हो जानेगा। यूसरा अस्मितिक अर्थ किन ज्याना होता है। किन्तु उसके वाणी, दिशा, पृथिवी आदि अनेक अर्थ माने गये हैं। अतः संमवित अर्थ ही पकडना चाहिये। हां, जिस धनीपनको साधनेके

किये नव शहके नो और नया ये दोनों अर्थ संमव रहे हैं, वहा प्रतिवादीका छळ बताना न्यायमार्ग नहीं है । सो तुम स्वयं विचार को ।

> यत्र पक्षे विवादेन प्रवृत्तिर्वादिनोरभूत । तत्सिद्धयैवास्य धिकारोन्यस्य पत्रे स्थितेन चेत् ॥ २८८ ॥ कैवं पराजयः सिद्धयेच्छल्णात्रेण ते मते । संघाहान्यादिदोषेश्च दात्राऽऽदात्रोः स पत्रकम् ॥ २८९ ॥

नैयायिक कहते हैं कि बादी और प्रतिवादीकी पत्रमें स्थित हो रहे विवाद दारा जिस पक्षमें प्रवृत्ति हुई है, उस पक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही इसका जय और खन्यका धिकार होना संमवता है, अन्यया नहीं, इस प्रकार कहनेपर तो आचार्य कहते हैं, कि यह तुम्हारा मन्तव्य बहुत अच्छा है। किन्तु इस प्रकार माननेपर तुम्हारे मतमें केवल छलते ही प्रतिवादीका पराजय मला कहा कैसे सिद्ध हो जावेगा ! तथा प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर आदि दोषों करके भी पराजय कहां हुआ, जवतक कि अपने पक्षकी सिद्धि नहीं की जायगी तथा गृहपद्याले पत्रके दाता और पत्रके गृहीताका वह पराजय कहां हुआ ! अतः इसी मित्तिपर टढ बने रही कि अपने पक्षकी सिद्धि करनेपर ही वादीका जय और प्रतिवादीका पराजय होगा, अन्यथा नहीं ।

यत्र पक्षे वादिमतिवादिनोर्विमतिपत्त्या प्रष्टतिस्तिरिसद्धेरेवैकस्य जयः पराजयोन्यस्य, न पुनः पत्रवाक्यार्थानवस्थापनमिति ज्ञुवाणस्य कयं छछमात्रेण मतिज्ञाहान्यादिद्रोपेश्च स पराजयः स्यात् पत्रं दातुरादातुश्चेति चित्यतां ।

निस पश्चमें वादी और प्रतिवादीकी विप्रतिपित्त (विवाद) करके प्रवृत्ति हो रही है, उसकी सिद्धि हो जानेसे ही एकका जय और अन्यका पराजय माना जाता है। किन्तु फिर पत्रमें स्थित हो रहे वाक्यके अर्थकों ज्याक्या नहीं होने देना कोई किसीका जय पराजय नहीं है। अथवा केवळ अनेक अर्थपतका प्रतिपादन कर देना हो जय, पराजय, नहीं। इस प्रकार मळे प्रकार वखान रहे नैयायिकके यहा केवळ छळ कह देनेसे और प्रतिज्ञाहानि आदि दोषों करके पत्र देनेवाळे और ळेनेवाळेका वह पराजय कैसे हो जावेगा ! इसकी तुम स्वयं चिन्तना करों अर्थात्—जब स्वकीय पक्षकी सिद्धि और असिदि जय पराजयव्यवस्थाका प्राण है, तो केवळ प्रतिवादी द्वारा छळ या निप्रहरूथान उठा देनेसे ही सूढ अर्थवाळे पत्रको देनेवाळे वादीका पराजय कैसे हो जायगा ! और क्या सहजका मठा ( छाछ ) है, जो कि ळिखित गूद पत्रको ले रहा प्रतिवादी झट जयको छढ़ छेवे। विचार करनेपर यह वाक्अळकी उपपत्ति ठीक नहीं जमी।

न हि पत्रवाक्यविद्धें तस्य वृत्तिस्तित्सेद्धेश्व पत्रं दातुर्जय आदातुः पराजयस्तिन्निरा-फरणं वा तदादातुर्जयो दातुः पराजय इति च द्वितीयार्थेपि तस्य वृत्तिसंभवात्, प्रमाण-तस्तथापि प्रतीतेः समानपकरणादिकत्वाद्विश्वेषाभावात् ।

नेयायिक यदि यों कहें कि गूड पत्रहारा समझाने योग्य जिस अर्थमें उस बादीकी वृत्ति है, उसकी सिद्धि कर देनेसे तो गूढ पत्रको देनेवाछे वादीका जय होगा और पत्रका प्र**र**ण करनेवाछे प्रतिवादीका पराजय हो जायगा । तथा उस पत्रीलेखित अर्थका प्रतिवादी दारा निराकरण कर देनेपर उस पत्रको छेनेवाछे प्रतिवादीका जय हो जायगा लोर पत्रको देनेवाछे वादीका पराजय हो जायगा । आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नैयायिकोंको नहीं कहना चाहिये । क्योंकि गृढ पत्रके कई अर्थ सम्भव जाते हैं। अतः दूसरे अर्थमें भी उस वादीकी वृत्ति होना सम्मव जाता है। क्योंकि प्रकरणोंसे तिस प्रकार मी प्रतीत हो रहा है। प्रकरण, तात्वर्थ, अवसर, आकांक्षा आदिकी समानता भी भिक रही है। कोई विशेषता नहीं है कि यही अर्थ पकड़ा जाय. दूसरा नहीं किया जाय । मावार्थ-कोई कोई दक्ष ( चाकाक ) वादी अपने गृहपत्रमें कतिपय अर्थीका सन्निवेश कर देता है। वह मनमें विचार छेता है कि यदि प्रतिवादी इस विवक्षित अर्थका निराकरण करेगा. तो में अपने गृहपत्रका उससे न्यारा दूसरा अर्थ अभीष्ट कर लुंगा । इसका खण्डन कर देगा तो उसको अभीष्ट कर छंगा । पदार्थ अपने पेटमें विरुद्ध सदश हो रहे अनेक अर्थोंको धार रहा है । प्रमाण भी उन अनेक अर्थोंको साधनेमें हमारे सहायक हो जायेंगे । प्रकरण, योग्यता आदिक मी अनेक अर्थीके बहुत मिळ जाते हैं । अतः स्वपक्षकी सिद्धि कर देनेसे ही जय हीना मानो, अन्य प्रकारोंका मानना प्रशस्त नहीं है। श्री प्रभाचन्द्राचार्यने परीक्षासंख्की टीका प्रमेयकमरूमार्तण्डमें पत्रके विषयमें यों कथन किया है कि परीक्षासंख मूळ प्रन्यको रचनेवाळे श्री माणिक्यनन्दी आचार्यने " सम्मवदन्यद् विचारणीयं " इस अन्तिम सूत्रहारा पत्रका कक्षण भी अन्य प्रकरणोंके सदृश विचारवान् पुरुषोंकरके विचारणीय सम्मावित कहा है। किखित शास्त्रार्थके अवसरपर चतुरंग वादमें पत्र देने छेनेका आलम्बन करना अपेक्षणीय है। अतः उस पत्रका उक्षण अवस्य कहना चाहिये। जबतक उसका स्वरूप नहीं जाना जायगा, तबतक पत्रका सहारा ठेना जय करानेके ठिये समर्थ नहीं हो सकता है। " स्वाभिप्रतार्थसाधनानवद्यगृदपद सम्हात्मकं प्रसिद्धावयवळक्षणं वाक्यं पत्रम् " यह पत्रका ळक्षण है। अपने अमीष्ट अर्थको साधनेवाले निर्दोष और गूढ पर्दोके समुदायस्वरूप तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदिक अवयवींसे सहित हो रहे बाक्यको पत्र कहते हैं। जो बाक्य अपने अभिप्रेत अर्थका साधक नहीं है, या दोषयुक्त है, अथवा अधिक स्पष्ट अर्थवाळे सरङ पदोंसे युक्त हैं, ऐसा पत्र निर्दोष पत्र नहीं है। अन्यथा समी चिङो, पत्री, कहानी, बही, उपन्यात, सरङ काव्य, आदिक पत्र हो जायेंगे, जो कि इष्ट नहीं है। जिन कान्योंमें कियापद गृढ है, अथवा चक्रवन्थ, पद्मबन्ध

नागपाशबन्ध, ऐसे प्रष हैं, यदि उनमें अनुमानके प्रतिज्ञा आदि अनयव पाये जावें या उनको परार्थातमान वाक्य बना दिया जाय तो ऐसे काव्य भी पत्रके नामसे कहे जा सकते हैं। जैसे कि '' जानक्या, रचनाथस्य कंठे कमळमाकिका, भ्रमन्ति पण्डिताः सर्वे प्रत्यक्षेपि क्रियापदे " यहां प्रति उपसर्ग पूर्वक क्षिप् धातुसे कर्ममें छङ् छकारकी क्रिया " प्रत्यक्षेषि " गृढ हो रही है । " नयमान क्षमामान नमामार्यार्ति नाहान, नहानादस्यनी येन नयेनोरोरिमापन " पछचकमहिता, " अनयो क्रप्य-दशयः अकक्रेमोहो नहोमियोमापः '' इत्यादि कार्ज्योके भी अनुमान वाक्य बना देनेपर पत्रपना वहां घटित हो जाता है। यदि कोई यों प्रश्न करे जब कि गृह अर्थवाने पदोंके समुदाय और अपने इष्ट वर्षको साधनेवाके तथा प्रसिद्ध अवयववाके अवाधित वाक्यको पत्र कहते हैं. तो किसे द्वये पत्ते (कागज) को पत्रपना केसे आ सकता है। वह मुख्यपत्र तो कानोंसे ही सना जा सकता है। हायमें नहीं किया जा सकता है। और आंखोंसे भी नहीं देखा जा सकता है। इसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं, कि यह उपचार किये गयेका पुनः दुवारा उपचार है। वर्ण धमुदाय आत्मक पर्दोके समृद्धविशेषस्वरूप और कानोंसे सनने योग्य वाश्यका क्रिलनेस्वरूप क्रिपिमें मनुष्यों करके आरोप कर देनेसे उपचार किया गया है। अर्थात-उचारणके पीछे जिलने योग्य वर्णिकिपिने पहिचा वाक्यपनेका उपचार है। और लिपिमें उपचार किये गये वाक्यका भी उस पत्र (कागज) में स्थित रहनेके कारण दूसरा उपचार किया गया है। जैसे कि क़एमें गिराने योग्य पापको कीर्पन कहते हैं। पापके कारण विगको भी उपचारते कौपीन कह देते हैं। उस विगके आच्छादनका वल होनेसे छंगोटीको भी उपचरित उपचारसे '' कौपीन '' कह दिया जाता है। अथवा धौधर्म इन्द्रसे न्यारे हो रहे पुरुषको इन्द्र नामसे कह देते हैं। और पुनः बस्न या कागजपर ठिखे गये इन्द्र चित्र ( तसवीर ) को भी इन्द्र कह दिया जाता है। अथवा अकारान्त पदसे नाम धातुमें रूप बनाकर किपु प्रत्यय करनेपर पुनः " अतः " इस सूत्रसे अकारका छोप करनेपर दकारान्त पद शह बन जाता है। या पद गती घातुसे किए प्रत्यय करनेपर दकारान्त पद शह बना क्रिया जाय " पदानि त्रायंते गोप्यन्ते रक्षन्ते परेम्यः यस्मिन वाक्ये तत् पत्रं '' पद+त्र ( त्रेङ् पाङने ) इस व्युत्पत्तिसे मुख्य हो वाक्यको पत्रपना कह दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे रत्नोंकी रखा संदूक या तिजौरोंमें हो जाती है, उसी प्रकार पर्दोक्ती रक्षा कागजमें किख जानेपर हो जाती है। तभी तो हजारों, सैकडो वर्ष पुराने आचार्यवाक्योंकी आजतक मी विखित प्रन्योंमें रक्षा हो सकी है। ऐसे पत्रके कहीं दो ही अवयव प्रयुक्त किये जाते हैं। उतनेसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती है। उसकी यों समझ की अयेगा "स्वान्तमासितभूत्याधन्यन्तात्मतदुमान्तवाक् । परान्तधोतितोदीप्तमितीत स्वाधमक-त्वतः "(अनुष्ट्य् छन्द) इस अनुमानमें प्रतिज्ञा और हेतु दो ही अवयव कहे गये हैं। इस गूढवान्यका अर्थ इस प्रकार है कि स्वार्थने अग् प्रत्यय कर अन्त ही आन्त कहा जाता है। प्र, परा, अप, सम, अबु आदि उपसर्गीके पाठकी अपेक्षा सु उपसर्गके अन्तमें उत् उपसर्ग पढा गया है। उस

उत् उपसर्गकरके घोतित भूतिको उद्भूति कहते हैं। सिद्धान्तमें निपातोंको घोतक माना गया है। वह उद्भृति जिनके आदिने है वे तीन धर्म स्वान्तमासित मूत्याधाः इस शब्दसे कहे जाते हैं। इसका तालर्य उत्पाद, ज्यय, घ्रीव्य ये तीन धर्म हो जाते हैं। वे उन तीनस्वरूप धर्मीको जो व्यात कर रहा है, वह स्वान्तभासितमूत्याधन्यन्तात्मतत् हैं। यह साध्य है, उमान्त वाकु " यहां पक्ष है। सर्व, विश्व, उम, उमय, आदि सर्वादिगणमें उम जिस शब्दके अन्तमें पढ़ा है, वह विश्वशब्द है, विश्वका अर्थ सम्पूर्ण पदार्थ हैं। उस विश्वरूप पक्षमें पिहके कहा गया साध्य धर्म रखा गया है । इसका तालवर्य सम्पूर्ण पदार्थ ( पक्ष ) उत्पाद, ज्यय, ध्रीन्य इन तीन स्वमायोंको व्याप रहे हैं (साध्य) यह निकलता है। हेतुवाचक गृहपद यों है कि प्र,परा, अप, सम्, अनु, अनु, निस्, निर् आदि उपसर्गोमें परा उपसर्ग जिसके अन्तमें है, ऐसा उपसर्ग प्र है। उपसर्गोको घालर्थ का बोतक माना गया है। इस कारण उस प्र उपसर्ग करके बोतित की गई, जो मिति उसकरके विषयस्त्रमे प्राप्त किया गया जिसका स्वात्मा है, वह " परान्तचोतितोद्दीतमितीतस्वात्मक " कहा गया। मावमें त्व प्रत्यय करनेपर उसके भावको परान्तद्योतितोदीप्तमितीतस्वात्मकत्व कहते 🕻 । इसका अर्थ प्रमेयत्व ऐसा फाकित होता है। प्रमाणके विषयको प्रमेयपना व्यवस्थित है। इस प्रकार हेतुस्वरूप धर्मका गृढपदद्वारा कथन है। दृष्टान्त, उपनय आदिके विना मी हेतुका अपने साध्यके प्रति प्रतिपादकपना श्री माणिक्यनन्दी भाचार्यने " एतद्वयमेवातुमानाङ्गं " इस सूत्रमें समर्थन प्राप्त कर दिया है। अकेटी अन्यथानुवपत्तिकी सामर्थ्यक्षे ही हेतुका गमकपना साथा जा चुका है। वह अन्यधानुषपत्ति तो इस अनुमानमें है ही । क्योंकि केवल उत्पाद ही या न्यय ही अथवा भ्रीन्य ही अकेले धर्मसे युक्त हो रही सर्वथा कूटस्थ नित्य अथवा क्षणिक वस्तुका प्रमाणोंद्वारा विषय नहीं हो जानेपनसे समर्थन कर दिया गया है। हां, बालकोंके विचत बुद्धिको धारनेवाले शिष्यके अभिप्रायोंकी अधीनता से तो अनुमानके तीन, चार, आदिक अवयव भी पत्रनाक्यमें छिख दिये जाते हैं । उसीको स्पष्टरूपसे यों देख कीजियेगा कि ''चित्र।चदन्तराणीयमारेकान्तात्मकतवतः । यदिरथं न तदित्यं न यथाऽक्षिञ्चिदिति त्रयः ॥१॥ तथा चेदमिति प्रोक्ती चत्वारोऽनयना मताः । तस्मात्तयोति निर्देशे पञ्च पत्रस्य कस्य-चित्।। २ ॥ इत गृढ वाक्यका अर्थ इत प्रकार है कि चित्र यानीं एक अनेक रूपोंको जो सर्वदा अनुगमन करता है, वह चित्रात् है। इसका अभिप्राय एक अनेक रूपोंमें न्यायने-वाला है। अनेक धर्मात्मकपन इसका तात्पर्य है। यदन्तका अर्थ विश्व (संपूर्ण पदार्थ) है। क्योंकि किसी क्सी व्याकरणमें सर्व, विश्व, यत्, इत्यादि रूपसे सर्वादि गणमें सर्वनाम शद्ध पढे गये हैं । इस कारण जिसके अन्तमें यत् शद्ध है, इस बहुमीहि समासगर्मित व्युत्पत्ति करनेसे यद्न्तका अर्थ विश्व हो जाता है। उस विश्व शद्धकरके जो राणीय यानी कहने योग्य है, वह चित्राधदन्तराणीय है। रे शद्ध धातुसे अनीप प्रत्यय कर क्रदन्तमें राणीय शद्ध बनाया है। यहांतक संपूर्ण पदार्थ अनेकान्तात्मक हैं । यह प्रतिज्ञा वाक्य प्राप्त हुआ । आरेकान्तात्मकत्वतः यह हेतु है । नैया-

यिकोंके तील्ड मूळ तत्त्वोंको कहनेवाळा '' प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्ताऽत्रयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, बितण्डा, हेरबामास, छळ, जाति, निश्रहस्थानानी तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः यह दर्शनसूत्र है। आरेफाका अर्ध कोपमें संशय माना गया है। उक्त सूत्रमें यह संशय जिसके अन्तम पढ़ा गया है। वह प्रमेय तस्त है। वह प्रमेय जिसकी आत्मा है, वह आरेकान्तात्मक हुआ। मानमें त्वल प्रस्यय करनेपर श्रीर उस पद्मभी विभक्ति ङप्ति प्रत्ययान्त पद्मे त्रिक् प्रत्यय करनेपर आरेकान्तात्मकावतः पद वन जाता है। इसका अर्थ प्रमेयत्वात् हो जाता है। यह अनुमानके हेतु धर्मका क्यन किया गया 🕯 । जो इस प्रकारके साध्य धर्मसे युक्त नहीं है । यानी चित्रांत् नहीं है वह इस प्रकार हेतुमान भी नहीं 🕏. यानी आरेफान्तात्मक (प्रमेय) नहीं है। जैसे कि कुछ मी वस्तु नहीं हो रहा खरविवाण अथवा सर्वधा एकांतवादियोंके हारा माना गया एकांत तत्व । ये व्यतिरेक्टहान्त हैं । इस प्रकार किसी पत्रमें तीन अवयव भी प्रयुक्त किये जाते हैं। तिस प्रकार हेतुवाका यह पक्ष है। इस ढंगसे पक्षमें हेतु धर्मके उपसंडारका कथन करनेपर उपनयसिंहत चार अवयव भी हो जाते हैं। तिस कारणसे तिस प्रकार साप्यवान पक्ष है। यों संपूर्णको अनेकांतव्यापी कह देनेपर निगमनसहित अनुमानके पांच अवयव भी किख दिये जाते हैं। इस प्रकारके किखित पत्र जैनोंकी स्रोरसे प्रतिवादियोंके प्रति भेज दिये जाते हैं। नैयायिकोंकी ओरसे भी स्वपक्षिसिद्धके छिये जैनोंके प्रति यों छिखकर पत्र मेज दिया जाता है । " सैन्यव्हमागनाऽनन्तरानपर्थिप्रस्तापक्तदाऽऽशेटस्यतोऽनीट्ट्रोनेन व्ह्युक्कुबोद्धवो वैषोप्यनै इयतापस्तन्त्रप्रस्ट्रेड्जूर् परापरतत्त्ववित्तद्रन्योऽनादिरवायनीयव्यतं एवं यदीहक्तःसक्विद्दर्गवदेतचैव-मेवं तत् " इसका अर्थ शरीर इन्दियां, मुवन, सूर्य आदिक किसी बुद्धिमान कारण (ईश्वर)से स्तपन होते हैं। कार्य होनेसे, पटके समान आदि। इस प्रकार पांच अनयवासे युक्त यह अनुमान है। ऐसे गूढ अर्थवाछ पत्र परस्परवादी प्रतिवादियोंमें शास्त्रार्थ करनेके छिये दिये छिये जाते हैं।

तथाढ्यों वै देवदत्तो नवकंवळत्वात्सोमदत्तवत् इति मयोगिप यदि वक्तुर्नवः कंवळोस्येति नवास्य कंवळा इति वार्थद्वयं नवकंवळशब्दस्याभिमेतं भवति तदा क्रतोस्य नवकंवळा इति मत्यवतिष्ठमानो हेतोरसिद्धतामेवोद्धावयति न पुनव्छ्छेन मत्ववतिष्ठते ।
तत्पिरहाराय च वेष्टमानस्तदुभयार्थसमर्थनेन तदेकतरार्थसमर्थनेन वा हेतुसिद्धिमुपदर्शयति
नवस्तावदेकः कंवळोस्य प्रतीतो भवताऽन्येस्याष्टी कंवळा ग्रहे तिष्ठंतीत्युभयया नवकंवळत्वस्य सिद्धः नासिद्धतोद्धावनीया। नवकंवळयोगित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानात्सिद्ध एव
हेतुरिति स्वपक्षसिद्धौ सत्यामेव वादिनो जयः परस्य च पराजयो नान्यथा।

तया जो वाक्छळके प्रकरणमें अनुमान कहा गया है कि देवदत्त (पक्ष ) अवश्य ही अनवान् है (साध्य )। नव कंबळवाळा होनेसे (हेतु ) सोमदत्तके समान (दृष्टान्त ) इस अनुमान

प्रयोगमें भी यदि वक्ताको नव कंबल शहके दोनों ही अर्थ अभीष्ट है कि इसके निकट नवीन कंबल है. और इसके यहां नी संख्यावाले कंबल है. तब तो जो प्रतिवादी यों कह कर दूषण उठा रहा है कि इस देवदत्तके पास एक कम दश कंबल तो नहीं हैं। हम कहते हैं कि वह प्रत्यवस्थान करनेवाका प्रतिवादी तो वादीद्वारा प्रयुक्त किये हेतुके असिद्धपनको ही उठा रहा है । किन्तु फिर छळकरके तो दुषण नहीं दे रहा है । अतः उस प्रतिवादीको छळी बनाकर पराजय देना उचित नहीं । हां, प्रतिवादीदारा लगाये गये उस असिद्ध दोवके परिश्वारके लिये चेष्टा कर रहा बादी उन दोनों अधीका समर्थन करके अथवा उन दोनोंमेंसे किसी एक अर्थका समर्थन करके अपने नवकंबलस्व (नव: कम्बल) यस्य) हेतुकी सिद्धिको दिखलाता है कि हे प्रतिवादिन ! नवीन एक कंबल तो इसके पास आपने देखकर निर्णीत ही कर लिया है। शेष अन्य आठ कंबल भी इसके घरमें रखे हुये हैं। जिसके पास दश पगिडिया, पचीस टोपिया, पांच जोडी जूते, चार छतरिया, बीस घोतिया, नी कंबल, सात घडियां आदिक भोग, उपभोगकी सामग्री विद्यमान हैं, वह एक ही समयमें सबका उपभोग तो नहीं कर सकता है। हां, हाथी, घोडे, बग्बी, गाडी, मोटर, विदाल्य, भीववाल्य, अनस्त्र, भूषण, वसन आदिका आधिपाय तो श्रेष्ठी देवदत्तमें सर्वदा विद्यमान है। अतः नवीन और नी संख्या इन दोनों अधीके प्रकारसे मेरा नवकंबढल हेतु सिद्ध हो जाता है। तिस कारण मेरे जपर तुमको असिद्धपना नहीं उठाना चाहिये। दूसरी बात यह भी है. कि नवकंबक योगीपनको जब हेतपन करके प्रहण किया जायगातो मेरा हेतु व्याख्यान किये बिना ही सरकतासे सिद्ध हो जाता है । नवकंबकका योगीपन कहमेसे ओढ़े हुये कंबकमें नवीनता अर्थको पुष्टि मिळ जाती है। " युज् समाधी " या युजिर् योगे, किसी भी धातुसे योगी शब्दको बनानेपर नृतन कंबळका संयोगीपना देखर्य हो जाता है। जो कि पक्षमे प्रस्यक्ष प्रमाणसे वर्त रहा दीखता है । योगी शब्द छगा देनेसे नवका अर्थ नी संख्या नहीं हो सकता है । अन्तर्भे तत्त्व यही निकळता है कि अपने पश्चकी सिद्धि हो जानेपर ही बादीका जय और दूसरे प्रतिवादीका पराजय होगा । अन्य प्रकारोंसे जय पराजयकी व्यवस्था मही मानी जाती है. समझे माई ।

#### तदेवं चाक्छक्रमपास्य सामान्यछक्रमनुख निरस्यति ।

तिस कारण इस प्रकार वाक्छळका निराकरण कर अब श्री विधानंद आचार्य दूसरे सामान्य-कळका अनुवाद कर खण्डन करते हैं। नैयायिकोंने वाक्छळको दूषित करनेवाळा बीज ठीक नहीं माना है। यद्यपि वादी, प्रतिवादियोंके परस्पर हो रही तस्वपरीक्षामें छळ करना किसीको मी उचित नहीं है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि जयन्यवस्थामें छळके उत्पर बळ नहीं रक्खो। किन्तु स्वपक्षिसिद्धिको जयप्राप्तिका अवलम्ब बनाओ । सामान्यछळको विधारमें भी यह यात पकडी रहनी चाहिये। यत्र संभवतोर्थस्यातिसामान्यस्य योगतः । असद्भूतपदार्थस्य कल्पना कियते बलात् ॥ २९० ॥ तत्सामान्यछलं प्राहुः सामान्यविनिवंधनं । विद्याचरणसंपित्तर्वाह्यणे संभवेदिति ॥ २९१ ॥ केनाप्युक्ते यथेवं सा ब्रात्येपि ब्राह्मणे न किय् । ब्राह्मणत्वस्य सद्भावाद्भवेदित्यपि भाषणम् ॥ २९२ ॥ तदेतन्न छलं युक्तं सपक्षेतरदर्शनात् । तिह्मंगस्यान्यथा तस्य व्यभिचारोखिलोस्तु तत् ॥ २९३ ॥

जहां यद्यायोग्य सम्भव रहे अर्थका अतिकान्त द्वये सामान्यके योगसे अर्थविकल्प उपपत्तिकी मामार्थ्य करके जो नहीं विधमान हो रहे पदार्थकी कल्पना की जाती है, नैयायिक उसको बहत अच्छा सामान्यळळ कहते हैं। जो विवक्षित अर्थको बहुत स्थानोंमें प्राप्त कर केता है. और कडीं कहाँ उस अर्थका अतिक्रमणकर जाता है, वह अतिसामान्य है, यह दूसरा सामान्यछळ तो सामान्य रूपसे प्रयक्त किये गये अर्थके विगमको कारण मानकर प्रवंतता है । जैसे कि किसीने जिज्ञासा-पूर्वक कार्ख्यसिहित इस प्रकार कहा कि वह माह्मण है। इस कारण विद्याद्वस्पत्ति कीर आचरण-क्षम्पत्तिसे युक्त अवस्य होना चाहिये । अर्थात्-जो नाझण (नहा वेत्तिति नाझणः ) है. वह विद्वान् और आचरणवान् होना चाहिये । यों किसीके मी द्वारा कहने पर कोई छळको हृद्यमें घारता हुआ कहता है कि इस प्रकार वह विद्या, आचरण संपत्ति तो ब्राह्मण कहे जा रहे संस्कारहीन बात्यमें भी क्यों नहीं हो जावेगी १ क्योंकि ब्राह्मण माता पिताओंका तीन चार वर्षका कडका भी बाह्मण है। उसका यज्ञोपनीत संस्कार हुआ नहीं है। वह बाह्मणका क्रोरा बात्य है, किन्तु उसके कोई न्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, स्नादि विषयोंका ज्ञान नहीं है। विशेष उच कोटिके ज्ञानको ज्ञान संपत्ति शहसे लिया जाता है । इसी प्रकार उस छोरेमें अमध्यत्याग, प्रशास्त्रं, सरसंग, इन्द्रियविजय, अद्विसामान, सत्यवाद, विनयसंपत्ति, संसारमीरुता, वैराग्य परिणाम आदि जतस्वरूप आचरण मी नहीं पाये जाते हैं। आठ वर्षके प्रथम जब छोटा मी व्रत नहीं है, तो उसमें उच कोटिकी आचरण संवत्ति तो मला कहां पायी जा सकती है ै इस प्रकार अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे असद्मूत अर्थकी करूपना कर दूषण उठानेवाळा प्रतिवादी कपटी है। अतः ऐसी दशामें वक्ता वादीका जय और प्रतिवादीका पराजय करा दिया जाता है। इस प्रकार नैयायिक अपने छळ प्रति पादक सूत्रका माष्य करते द्वये कथन कर रहे हैं । अब आचार्य कहते हैं कि वह उनके प्रन्थमें

प्रसिद्ध हो रहा यह नैयायिकोंका छळ भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस हेतुका सपक्ष और विपक्षमें दर्शन हो जानेसे प्रतिवादी द्वारा न्यमिचार दोष दिखळाया गया है। अन्यथा यानी विषक्षमें हेतुके दिखळानेको यदि छळ प्रयोग बताया जायगा तब तो संपूर्ण न्यमिचार दोष उस छळस्वरूप हो जावेंगे और ऐसी दशामें बाक्षणत्व हेत्वामासको कहनेवाळा वादी विना मूल्य ( पुपत ) ही जयको छट छेगा और बाक्षणत्व हेत्वामासको कपनेवाळ प्रतिवादी विद्यान्को छळी बनाकर पराजित कर दिया जायगा, यह तो अंधेर है। किसी विद्यान्के ऊपर छळका ळांच्छन छगाना उसका मारी अपमान करना है। प्रायः विद्यान् कपट रहित होते हैं।

कचिदेति तथात्येति विद्याचरणसंपदं । ब्राह्मणत्विमिति रूपातमितसामान्यमत्र चेत् ॥ २९४ ॥ तथैवास्पर्शवत्वादि राद्वे नित्यत्वसाधने । किं न स्यादितसामान्यं सर्वथाप्यविशेषतः ॥ २९५ ॥ तत्रभस्येति नित्यत्वमत्येति च सुखादिषु ( सुखे कचित् ) तेनानैकातिकं युक्तं सपक्षेतरयृत्तितः ॥ २९६ ॥

यदि नैयायिक यहां यों कहें कि यहां स्त्रमें अति सामान्यका अर्थ इस प्रकार है। जो न्नासणपन उद्घटानिहत्ता और सदाचारको घारनेवाले किन्हीं विद्वानोंमें तो विद्या, आचारण, संवित्तको प्राप्त करा देता है। और किसी नाहाणके छोरामें वह नाहाणपना उस विद्या चारित्र सम्पत्तिका अतिक्रमण करा देता है। यहां प्रकरणमें सामान्यरूपसे नाहाणमें निद्या, आचरण सम्पत्तिक्ष अर्थकी सम्मावना कही गयी थी। किन्तु कपटी पण्डितने अभिन्नायको नहीं समझकर असद्भूत अर्थकी कल्पनासे दोष उठाया है। अतः यह छळ किया गया है। इस प्रकार नैयायिकोंके कहनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि तिस ही प्रकार राज्दों नित्यः अस्पर्शवन्वात। राज्दः अनित्यः प्रमेयत्वात। पर्वतो चूमनान वन्हेः, इत्यदिक स्थाळोपर छुल, परमाणु, अंगार आदिसे ज्यमिचार उठाना भी छळ हो जायगा। अतः शन्दमें नित्यपनको साधनेके निमित्त दिये गये स्पर्शरिहतपन गुणपन आदि हेतु-ओंका प्रयोग भी तिस ही प्रकार अतिसामान्य क्यों नहीं हो जाओ। सभी प्रकारोंसे कोई विशेषता नहीं है। अर्थात्-छळ या ज्यमिचार दोषकी अपेक्षा नाह्यणाल और अस्पर्शवन्व दोनों एकसे हैं। यह छळ है तो यह भी छळ हो जायगा। और यहां ज्यमिचार दोष उठाया गया माना जायगा, तो वहां भी प्रतिवादीहारा ज्यमिचार दोषका उठाना गुन्हों स्वीकार करना पढ़ेगा। देखिये, आपके नाह्यणाल हैतुके समान अस्पर्शवत्वमें भी अतिसामान्य घटित हो जाता है। वह अस्पर्शवत्व मी

कहीं आकाशमें निरम्पनको प्राप्त करा देता है। तथा कहीं सुख, बुद्धि रूप आदिक गुण और चळना, घूमना आदि कियाओं में निरम्पनका अतिक्रमण कर देता है। तिस कारण सपक्ष और विपक्षमें हित्त को जानेसे अस्पर्शवरच हेतु को ज्यभिचारी मानना युक्त पडता है। तथा ब्राह्मणख हेतु जैसे सुशीळ विद्रान् ब्राह्मणमें झान, चारित्र,सम्पत्तिको प्राप्त करा देता है। और ब्राह्मणके,छोटे वर्जेमें साध्यस्वरूप अस सम्पत्तिको घटित नहीं करा पाता है, उसी प्रकार शब्दके अनित्यपनको साधनेके छिये प्रयुक्त किया गया प्रमेयल हेतु भी कहीं घटादिकमें अनित्यपनको धर देता है और कहीं आकाश, परमाणु आदि विपक्षोंमें उस साध्यके नहीं रहनेपर भी विद्यमान रह जानेसे अनित्यपनका अतिक्रमण करा देता है। इसी प्रकार प्रकरणमें भी ब्राह्मण्यल हेतुका अनेकान्तिकपन उठाया गया है प्रतिवादीने कोई छळ नहीं किया। ऐसा हमारे विचारमें आया है। ज्यर्थमें किसीकी भर्तना करना न्याय नहीं।

विद्याचरणसंपत्तिविषयस्य प्रशंसनं । ब्राह्मणस्य यथा शालिगोचरक्षेत्रवर्णनम् ॥ २९७ ॥ यस्येष्टं प्रकृते वाक्ये तस्य ब्राह्मणधर्मिणि । प्रशस्तत्वे स्वयं साध्ये ब्राह्मणत्वेन हेतुना ॥ २९८ ॥ केनानैकांतिको हेतुरुद्धान्यो न प्रसह्यते । क्षेत्रे क्षेत्रत्ववच्छालियोग्यत्वस्य प्रसाधने ॥ २९९ ॥

यदि नैयायिकोंका यह मन्तन्य होय कि छलप्रयोगी प्रतिवादीने वादीके विविक्षित हेलुको नहीं समझ कर यों ही प्रत्यवस्थान उठा दिया है। वास्तवमें देखा जाय तो यह वाक्य उस पुरुषकी प्रशंसा करनेके किये कहा गया था। तिस कारणसे यहां असंमव हो रहे अर्थकी कल्पना नहीं हो सकती थी। ऐसी दशामें प्रतिवादीने असंमव अर्थकी कल्पना की है। अतः उसने छलप्रयोग किया है। जैसे कि कल्प आदिक शाल्यिन्योंके प्रवृत्ति विषय खेतकी प्रशंसाका वर्णन करना है कि इस खेतमें धान्य अच्छा होना चाहिये, इसी प्रकार जाक्षणमें विद्या, आचरण, संपत्तिक्य विषयकी वादी द्वारा प्रशंसा की गयी है। प्रतिवादी द्वारा उस प्रशंसा अर्थकी हत्या नहीं करनी चाहिये। यों नैया-थिकोंके अभीष्ट करनेपर आचार्य कहते हैं कि जिस नैयायिकको प्रकरण प्राप्त वाक्यमें यों इष्ट है, कि जाक्षण स्वरूप पक्षमें जाक्षणपन हेतु करके प्रशस्तपना साध्य करनेपर वादी द्वारा स्वयं अनुमन कहा गया माना है। उसके यहां हेतुका अनैकान्तिक दोण उठाने योग्य है। यह किसीके द्वारा मजा नहीं सहा जावेगा। जैसे कि खेतमें धान्यके योग्यपनका क्षेत्रल हेतु करके प्रशंसनीय साधन करने

पर क्षेत्रल हेतुका व्यमिचार उठा दिया जाता है। अर्थात्—नैयायिकों द्वारा अनैकान्तिकपनका परि-हार करनेके प्रयत्नक्षे प्रतीत हो जाता है कि वे ऐसे स्थळोंपर व्यमिचार दोषको स्वीकार करते हुये ही न्यायमार्गका अवलंब करनेवाले नैयायिक कहे जा सकते हैं, अन्यया नहीं।

यत्र संभवतोर्थस्यातिसामान्यस्य योगादसद्भृतार्थकल्वना हठात् क्रियते तत्सामा-न्यनिबन्धनत्वात् सामान्यछळं प्राहुः । संभवतोर्थस्यातिसामान्ययोगादसद्भृतार्थकल्पनां सामान्यछरुमिति वचनात् । तद्यथा-अहो तु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्न इत्युक्ते केनचित्कश्चिदाह संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति, तं प्रत्यस्य वाष्यस्य विघातांर्थ-विकल्पोपपरपाऽसद्भृतार्थकल्पनया क्रियते । यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपत्संभवति वाल्येपि संभवात् । त्रात्येपि ब्राह्मणो विद्याचरणसंपन्नोस्तु । तदिदं ब्राह्मणत्वं विवक्षितमर्थे विद्या-चरणसंपञ्चक्षणं कचिद्बाह्मणे तादृश्यति कचिद्वात्येत्येति तद्भावेपि भावादित्यति-सामान्यं तेन योगाद्र कुरिभवेतादर्थीत् सद्भृतादन्यस्यासद्भृतस्यार्थस्य कल्पना सामान्य-छक्रं । तच्च न युक्तं । यस्मादिविवक्षिते हेतुकस्य विषयार्थवादः श्रशंसार्थत्वाद्वाक्यस्य तत्रा-सद्भुतार्थकल्पनाज्ञपपत्तिः। यथा संभवत्यस्मिन् क्षेत्रे शालय इत्यत्राविवक्षितं शालिवीज-मनिराकृतं च तत्त्रवृत्तिविषयक्षेत्रं मधस्यते । सोयं क्षेत्रार्थवादो नास्मिन् शास्यो विधीयंत इति । बीजान्त शाळिनिर्धेत्तिः सती न विवक्षिता । तथा संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंप-दिति सस्यादिषयो ब्राह्मणत्वं न संपद्धेतुर्ने चात्र तद्धेतुर्विवक्षितस्तद्विषयार्थवादस्त्वयं प्रश्नं-सार्थत्वाद्दाक्यस्य सति ब्राह्मणत्वे संपद्धेतुः समर्थे इति विषयञ्च मशंसता बाक्येन यथा हेतुतः फलनिवृत्तिर्ने परयाख्यायते तदेवं सति वचनविद्यातोसद्भूतार्थकरपनया नोपपद्यते इति परस्य पराजयस्तथा वचनादित्येवं न्यायभाष्यकारो ब्रुवन्नायं वेत्ति, तथा छक्रव्यव-हाराज्यपचे।

उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि जहां सम्मव रहे अर्थके आतिसामान्यका योग हो जानेसे असद्मृत अर्थकी कल्पना हठसे करती जाती है, उसको नेयायिक सामान्य कथनकी कारणतासे सामान्यउठ अच्छा कह रहे हैं। गौतमऋषिके बनाये हुये न्यायदर्शनमें इस प्रकार कथन है कि " सम्मवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्मृतार्थकल्पना सामान्यच्छल्म् " सम्मावनापूर्वक कहे गये अर्थके अतिसामान्यका योग हो जानेसे असम्मृत अर्थकी करपना करना सामान्य छठ है। उसी स्ट्रका मान्य वाल्यायन ऋषिद्वारा न्यायमान्यमें यो किया गया है कि विस्मयपूर्वक अववारण सहित यो सम्मावनास्य कल्पना करनी पडती है कि वह मनुष्य ब्राह्मण है तो बिद्यासम्पत्ति और आवरणसम्भित्ते युक्त अवव्य होगा। इस प्रकार किसी वक्ता करके परवोधनार्थ कह चुक्तेपर कोई

एक प्रतिवादी कह बेठता है कि माद्याणके सम्मय होते हुये विद्या, चारित्र, सम्वित्त है। इस प्रकार उस बादीके प्रति इस बाक्यका विधात तो अर्थविकल्पकी उपपत्तिरूप असद्भूत अर्थकी कल्पना करके मों किया जाता है जो कि छक्का सामान्य कक्षण है कि मामण होनेके कारण जस पुरुषमें विद्या आचरण सम्पत्ति सम्मव रही है। नवसंस्कारहीन कृपक वासण ( बापन ) या बहतसे पहाडी यंजाबी, बापन अपना बाह्मण बाहक भी तो बाह्मण हैं। वे भी विद्या. आचरण सम्पत्तिको धारने बाके हो जावेंगे । तिस कारण यह ब्राह्मणपना (कर्ता ) विवक्षा प्राप्त हो रहे विद्या, चारित्र, सम्पत्ति स्मरूप अर्थको किसी सपक्ष हो रहे ज्ञान चारित्रवाळे तिस प्रकार बास्रणमें प्राप्त करा देता है। भौर किसी विपक्षरूप ब्रास्यमे विद्या. आचरण सम्पत्तिको आतिकान्त कर जाता है। क्योंकि उस विद्या. भाचरण सम्पत्तिके विना भी वहां वात्यमें बाह्मजावका सद्धाव है । यह अतिसामान्यका अर्थ है । उस अतिसामान्यके योग करके वक्ताको अभिन्नेत हो रहे सद्भूत अर्थसे अन्य असद्भूत अर्थकी करुगना करना सामान्य छठ है। नैयायिक कहते हैं कि वह छठ करना तो प्रतिवादीको उचित नहीं है। जिस कारणसे कि हेतुके विशेषोंकी नहीं विवक्षा कर वादीने ब्राह्मणरूप विषयके स्तात परम अर्थका अनुवाद कर दिया है। क्योंकि अनेक वाक्य प्रशंसाके किये प्रयुक्त किये जाते हैं। जैसे कि विद्यार्थी विनयशाकी होना चाहिये । प्रत्र साता पिता गुरुवोंका सेवक होता है। की अनुचरी होती है। ये सब वाक्य प्रशंसा करनेमें तत्पर ही रहे अर्थवाद (स्तुतिबाद) हैं। नहां किसी एक दृष्ट विद्यार्थी या कुपत अथवा निकृष्ट खीके द्वारा अशिष्ट व्यवहार कर देनेपर असद्मृत अर्थकी कल्पना करना नहीं बनता है। जैसे कि इस खेतकी सूमिमें शांकि चावछ अच्छे चाहिये, यहां शाक्ति बीजको जन्मकी विवक्षा नहीं की गयी है। भीर उसका निराकरण मी नहीं कर दिया है | इा, उस शाकिके प्रशृतिका विषय हो रहा क्षेत्र प्रशंसित किया जाता है । अतः यह यहां क्षेत्रकी प्रशंसाको करनेवाला वाक्य है। इतने ही से इस खेतमें शाली चावलेंका विधान नहीं हो जाता है। हां, बीजके कह देनेसे तो शालियोंकी निष्ठित होती संती इमको विवक्षित नहीं है। तिस ही प्रकार प्रकरणमें बाह्मणकी संमावना होनेपर विद्या, आचरण, संपत्ति होगी, इस ढंगसे संपत्तिका प्रशं-सक बाह्मणपना तो संपत्तिका हेत् नहीं है। अयम् ( पक्ष ) विद्याचरणसम्पन्नः (साध्य) ब्राह्मणालात् ( हेतु ) श्रोत्रियशास्त्रि जिनदत्तवत् ( दृष्टान्त ) इस वाक्यमें वह बाह्मणपना न्याप्य हेतु रूपसे विव-क्षित नहीं है। हां, केवळ उन लाक्षणोंके विषयमें प्रशंसा करनेवाळे अर्थका अनुवाद मात्र तो यह है। छोक्में अनेक वाक्य प्रशंसाके ठिये हुआ करते हैं। ब्राह्मणपना होते संते विद्या, आचरण संपत्तिका समर्थहेत संमव रहा है। इस प्रकार विषयकी प्रशंसा करनेवाळे वाक्य करके जिस प्रकार **हेतुसे** साध्यरूप फ≯को निवृत्ति नहीं ख<sup>0</sup>डत कर दी जाती है। अर्थात−संमावनीय **हेतुकोंसे** संमावनीय साध्यको साधनेपर अद्भूत अर्थद्वारा व्यमिचार ठठाना छ 🕏 🕽 । कोकर्मे प्रसिद्ध ً है कि नगत्के कार्य विश्वाससे होते हैं । यदि किसी भृत्य या मुनौमने धनपतिका माट चुरा कर विश्वास-

चात किया, एतावता ही अन्य विश्वास्य पुरुषों द्वारा होने योग्य कार्योका प्रत्याख्यान नहीं कर देना चाहिये । तिस कारण ऐसी व्यवस्था होनेपर प्रतिवादी करके असद्भूत अर्थकी कल्पना द्वारा वादीके वचनका विचात करना नहीं बन पाता । इस कारण तिस प्रकारके असद्भूत अर्थकी कल्पनाके अन्याय पूर्ण कथन करनेसे दूसरे प्रतिवादीका पराजय हो जाता है । अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार उक्त कथनको कह रहे न्यायभाष्यकार वात्त्यायन ऋषि यह नहीं समझते हैं कि तिस प्रकारसे छ कका व्यवहार नहीं बनता है । थोडा विचार की जियेगा जिस प्रकार कि वादीकी वचनमंगी अनेक प्रकार है, उसीके समान प्रतिवादीके प्रति वचनोंका ढंग अनेक संदर्भोंको छिये ह्रये होता है ।

हेतुदोषस्यानैकांतिकत्वस्य परेणोद्धावनाच्च न चानैकांतिकत्वोद्धावनमेव सामान्य-छक्रमिति श्रवयं वक्तुं सर्वत्र, तस्य सामान्यछक्तत्वप्रसंगात् । श्रद्धो नित्योऽस्पर्श्ववन्वादा-काशवदित्यत्र हि यथा श्रद्धनित्यत्वे साध्ये अस्पर्श्ववन्वमाकाशे नित्यत्वमेति सुखादिष्व-त्येतीति व्यभिचारित्वादनैकांतिकस्चच्यते न पुनः सामान्यछकं, तथा प्रकृतमपीति न विश्वेषः कश्चिद्स्ति ।

आचार्य महाराज अब नैयायिकोंके छलकी परीक्षा करते हैं कि दूसरे प्रतिवादीने छल व्यवहार नहीं किया है । प्रत्युत दूसरे प्रतिवादीने वादीके अनुमानमें हेतुके जनकान्तिक दोवका उत्थापन
किया है । हेतुके ज्यभिचारीपन दोवका उठाना ही सामान्य छल है । यह तो नहीं कह सकते हो ।
क्योंकि यों तो सभी ज्यभिचारस्थलोंपर उस ज्यभिचार दोवको उठानेको सामान्य छलपनेका प्रसंग
हो जावेगा । देखिये, शब्द (पक्ष) नित्य है (साध्य), स्पर्शरहितपना होनेसे (हेतु) आकाशके
समान (अन्वय दृष्टान्त) इस प्रकार इस अनुमानमें जैसे शब्दका नित्यपन साधनेमें कहा गया
अस्पर्शवस्य हेतु कहीं आकाशक्त्य सपक्षमें नित्यपनको अन्वित कर रहा है, किन्तु कहीं सुख, रूप,
लादि विपक्षोंमें नित्यस्वका उछंचन करा रहा है । "निर्गुणाः गुणाः " "गुणादिनिर्गुणिक्रया "
गुणोंमें पुनः स्पर्श आदि गुण नहीं ठहरते हैं । इस कारण ज्यभिचारी हो जानेसे, अस्पर्शत्व हेतु
अनेकान्तिक हेत्वामास कहा जाता है । किन्तु फिर यह प्रतिवादीका हेत्वामास उठाना सामान्य छल
नहीं बखाना जाता है । तिस ही पकार प्रकरणप्राप्त ब्राह्मणत्व हेतु भी ज्यभिचारी है । साध्यके
विना ही बास्यमें वर्त जाता है । इस प्रकार अस्पर्शवस्व और ब्राह्मणत्व हेतुके ज्यक्षिचारीमें कोई
विशेषता नहीं है, दोनों एकसे हैं ।

सोयं त्राह्मणे धर्मिणि विद्याचरणसंपद्धिषये प्रशंसनं त्राह्मणत्वेन हेतुना साध्यते, यया शाक्तिविषयक्षेत्रे त्रश्वंसा क्षेत्रत्वेन साक्षात्र पुनर्विद्याचरणसंपत्सत्ता साध्यते येनाति-प्रसन्यत इति स्वयमनैकांतिकत्वं हेतोः परिहरसपि तमानुमन्यत इति कयं न्यायवित् । नैयायिकोंने प्रथम यों कहा था कि ब्राह्मण पक्षमें विद्या, आचरण सम्पत्तिके विषयमें ब्राह्मणाल हेतु करके प्रशंदा करना साथा जारहा है। जैसे कि शाली चायलोंके विषय हो रहे खेतमें
क्षेत्रल हेतु करके साखाद प्रशंदाके गीत गाये जाते हैं। किन्तु किर ब्राह्मणपने करके विद्या,
आचरण, सम्पत्तिकी सत्ता तो नियमसे नहीं साथी जाती है। जिससे कि संस्कारहीन बामनमें
अतिप्रसंग हो जाय। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार हेतुके अनैकान्तिकपनका स्वयं परिहार कर रह मी यह प्रसिद्ध नैयायिक उस प्रतियादी द्वारा उठाये गये अनैकान्तिकपनको स्वीकार नहीं कर इन्छप्रयोग बता रहा है। ऐसी दशामें वह न्यायशालका वेत्ता कैसे कहा जा सकता है। नैयायिक यह केवल उसका नामनिर्देश है। अन्वर्थसंज्ञा नहीं है। नहीं तो न्याय की गदी पर वैठकर ऐसी अनीति क्यों करता। हां, वास्तवमें जो छलपूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसको कपटी, मायाचारी, मन्त्र ही कह दो, किन्तु जयकी प्राप्ति तो अपने पक्षकी मन्त्र प्रकार सिद्धि कर देनेसे ही अंकगत होगी। अन्यथा टापते रह जालोंगे।

### तयोपचारछक्रमनूच विचारयन्नाह ।

तिस ही प्रकार नैयायिकों द्वारा माने गये तीसरे उपचार छठका अनुवाद कर विचार करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य वार्तिकोंको कहते हैं।

> भर्माध्यारोपनिर्देशे सत्यर्थप्रतिषेधनम् । उपचारछ्छं मंचाः क्रोशंतीत्यादिगोचरम् ॥ ३०० ॥ मंचा क्रोशंति गायंतीत्यादिशब्दप्रयोजनम् । आरोप्य स्थानिनां धर्मं स्थानेषु क्रियते जनेः ॥ ३०१ ॥ गोणं शब्दार्थमाश्रित्य सामान्यादिषु सत्त्ववत् । तत्र मुख्याभिधानार्थप्रतिषेधरुछ्छं स्थितम् ॥ ३०२ ॥

" धर्मविकार्गनिर्देशेऽर्थ सद्भावप्रतिषेध उपचार छळम् " यह न्यायदर्शनका सूत्र है। इसके भाग्यका अर्थ विवरणमें किया जायगा। सामान्य कथन वार्तिकयोग्य यों है कि धर्मके विकार यानी अध्यारोपका सामान्य कपसे कथन करनेपर अर्थके सद्भावका प्रतिषेध कर देना उपचार छळ है। जैसे कि " मंचाः क्रोशित " " गंगायां घोषः " नीको घटः "अप्रिमीणवकः" इत्यादिकको विषय करनेवाळे वाक्यके उचारण करनेपर अर्थका निषेध करनेवाळा पुरुष छळका प्रयोक्ता है। मंच शहका अर्थ मचान ( चडी खाट ) या खेतोंकी रक्षाके किये चार खम्मीपर बांध ळिया गया महरा है। समानपर बैठे हुये मनुष्य गा रहे हैं। इस अर्थमें मचान गा रहे हैं। इस शहका प्रयोग हो रहा

देखा जाता है। वम्बई प्रान्तमें उपजनेवाले शाम्रफलको वम्बई आम कह देते हैं। अधिक लड्ड् खानेवाले या मोदकमें ग्रीति रखनेवाले विद्यार्थीको लड्ड्विद्यार्थी कह देते हैं। ग्रांगिक किनारेपर ग्वालेंका गांव है। इस अर्थमें ग्रांगों घोष है, ऐसा शब्द प्रयोग हो रहा है। यहां स्थानोंमें ठहरनेवाले आध्य स्थानियोंके धर्मका आधार मृत स्थानोंमें आरोपकर मनुष्योंकरके शब्द व्यवहार कर लिया जाता है। शब्द में ग्रीण धर्यका आश्रय कर मंचमें मंचस्थपनेका आरोप है। जैसे कि सामान्य विशेष आदि पदार्थोंमें ग्रीणरूपसे सत्ता मान की जाती है। अन्यथा उन सामान्य, विशेष, समवाय पदार्थोंका सम्राव ही उठ जायगा। अर्थात्—नेयायिक या वेशेषिकोंने द्रव्य, गुण, कर्ममें तो मुख्य-रूपसे सत्ता जातिको समवेत माना है और सामान्य, विशेष, समवाय, पदार्थोंमें ग्रीणरूपसे सत्ता [ अस्तिव ] धर्मको अमीष्ट किया है। उसी प्रकार मंचका मुख्य अर्थ तो मचान हैं। और ग्रीण अर्थ मंचपर बैठे हुये मनुष्य हैं। तहां वादी द्वारा प्रसिद्ध हो रहे ग्रीण अर्थको कहनेवाला मंच शद्दको मंचस्य अर्थमें प्रयोग किये जानेपर यदि वहां शद्दके मुख्य अर्थका प्रतिषेष कर देना नेया-यिकोंके यहां उपचारळळ व्यवस्थित किया गया है। मचान तो गीतोंको नहीं गा सकते हैं। मचान पर वैठनेवाले भने ही चिल्लोंन, यह प्रतिवादीका व्यवहार छळपूर्ण है। अतः वादीका जय भीर छळी प्रतिवादीका पराजय होना अवश्यम्भावी है।

न वेदं वान्छलं युक्तं किंवित्साधर्म्यमात्रतः । स्वरूपभेदसंसिद्धेरन्यथातिप्रसंगतः ॥ ३०३ ॥ कल्पनार्थातरस्योक्ता वान्छलस्य हि लक्षणं । सद्भ्तार्थनिषेधस्तूपचारछललक्षणम् ॥ ३०४ ॥

नैयायिक हो कहते जा रहे हैं, कि यह तीसरा उपचारछळ केवळ कुछ थोडासा समान-धर्मापन मिळ जानेसे पिहळे वाक्छळमें गर्भित कर िंचा जाय, यह तो किसीका कपन युक्तिसिहत नहीं है, क्योंकि उनके छक्षण मेद प्रतिपादक भिन्न भिन्न स्वरूपोंकी मळे प्रकार सिद्धि हो रही है । अन्यया यानी स्वरूपमेद होनेपर भी उससे पृथक् नहीं मानोगे तो अतिप्रसंग हो जावेगा । तीनों छळ एक वन बैठेंगे । आग्ने, जळ, सूर्य, चन्द्रमा, मूर्ख, विद्यान, ये सब एकम एक सांकर्यप्रस्त हो जायेंगे, जब कि वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न दूसरे अर्थकी कल्पना करना तो पिहळे वाक्छळका छक्षण किया गया, और विद्यमान हो रहे सद्भूत अर्थका निषेध कर देना तो अब उपचार छळका छक्षण सूत्रकार द्वारा कहा गया है; अत: ये दोनो न्यारे न्यारे हैं । नैयायिकोंने शक्ति और छक्षणा यों शहोंकी दो इतियां मानी हैं । शहकी वाचकशक्तिसे जो अर्थ निकळता है, वह शक्यार्थ है, और तात्यर्थकी अनुपपत्ति होनेपर शक्यार्थके संबंधी अन्य अर्थको कस्यार्थ कहते हैं । जैसे कि गंगाका जलप्रवाह अर्थ तो अभिधाशितिसे प्राप्त होता है। और घोषपदका समिन्यवहार हो जानेपर गंगा तीर अर्थ करना कक्षणाहितिसे निकलता है। जिस शहके शक्यार्थ दो हैं, वहां एक शक्यार्थकी निर्णय करानेवाले विशेषका अभाव होनेसे प्रतिवादी हारा वादीके अनिष्ट हो रहे शक्यार्थकी कल्पना करके द्वण कथन करना तो नाक्लल है। जैसे कि नवकंबलका अर्थ नी संख्यावाले कंबल गढ कर प्रत्यवस्थान दिया तथा शक्ति और लक्षणा नामक दृतियोंमेंसे किसी एक वृत्ति हारा शहके प्रयोग किये जानेपर पुनः प्रतिवादी हारा जो निषेष किया जाना है, वह उपचार छल है। जैसे कि मचान गा रहे हैं, यहां वादीको लक्षणा वृत्तिसे मंचका अर्थ मंचस्य पुरुष अभीष्ट है। शक्यार्थ मचान अर्थ अभीष्ट नहीं है। लोकमें मी वहीं अर्थ प्रसिद्ध है। ऐसी दशामें प्रतिवादी हारा मचान अर्थ कर निषेष लिया जाता है। वहां अर्थान्तरकी कल्पना है और यहां अर्थ सद्भावका प्रतिवेध किया गया है। " वाक्लक्ष्मेवोपचारच्छलं तदिवशेषात् " इस स्प्रद्भार पूर्वपक्ष उठाकर " न तदर्थान्तरमावात् " अत्रेशेष वा किन्विसाधम्यादिकच्छलप्रसङ्गः " इन दो सुत्रोंसे उत्तरपक्षको पुष्ट किया है।

अत्राभिधानस्य धर्मो यथार्थभयोगस्तस्याध्यारोपो विकल्पः अन्यत्र दृष्टस्यान्यत्र
. प्रयोगः मंचाः क्रोशंति गायंतीत्यादौ शब्दमयोगवत् । स्थानेषु हि मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां घर्भमाकोष्टित्वादिकं समारोप्य जनस्तथा प्रयोगः क्रियते गौणशब्दार्थश्रयणात ।
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दमयोगवत्, तस्य धर्माध्यारोपनिदेशे सत्यर्थस्य प्रतिषेधनं न मंचाः
क्रोशंति मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशंतीति । तदिद्गुपचारछकं प्रत्येयं । धर्मविकल्पनिदेशे अर्थ
सद्भावप्रतिषेध उपचारछकं इति वचनात् ।

यहां न्यायभाष्यकार कहते हैं कि शब्दका धर्म यथार्थ प्रयोग करना है, यानों जैसा अर्थ अभीष्ठ हो उसकि अनुसार शब्दका प्रयोग आवश्यक है। उसका विकल्प करना यानी अन्यत्र देखें का दूसरे अन्य स्थानोंपर प्रयोग करना यह आरोप है। उसका निर्देश करनेपर अर्थके सद्भावकी निर्वेध कर देना उपचार छठ है। जैसे कि मचान चिछा रहे हैं, गा रहे हैं, जुठा रहे हैं, रे रहे हैं, अथवा देवदत्त नित्य है, इस वाक्यपर कोई कटाझ करे कि माता पितासे उत्यम हुआ देवदत्त मठा नित्य कैसे हो सकता है! गंगाया घोषः कहनेपर गंगाजकके प्रवाहमें गांवके सद्भावका निषेध करने छगे यह भी उपचार छठ है। तथा छेप्रयुक्त पदोंके प्रयोग करनेपर भी उपचार छठ किया जा सकता है। जैसे कि " जिनेद्रस्तवनं यस्य तस्य जन्म निर्धेकं। जिनेद्रस्तवनं नास्य सफ्छं अन्य तस्य हि " इसका स्यूक रातिसे अर्थ व्यक्त ही है कि जिस मनुष्यके जिनेद्रस्त स्तुति विषमान है, उसका जन्म व्यर्थ जा रहा है। और जिसके जिनेन्द्रदेवका स्तवन करना नहीं पाया जाता है, उसका जन्म निश्चसे सफळ है। किन्तु यह किसी पक्के जिनमक्तका बनाया हुआ पथ है। उस मक्तने दिवादि गणकी यह प्रयत्ने, तहु उपक्षये, अहा क्षेपणे इन धातुकोंसे छोट छकारके मध्यम

पुरुषमें स्य विकरण करनेपर एकनचनके रूप यस्य, तस्य, अस्य बनाकर यों अर्थ किया है कि हे भन्य, जिनेन्द्रभगवान् के स्तवन करनेका प्रयत्न करो ! साथ ही अवतक (स्तवनसे पूर्वकाळतक) व्यर्थ हो रहे जन्मका नाश करो । तम जिनेंद्रके स्तवनको कभी नहीं फेकों, यदि जिनेंद्रस्तवनका निरादर करोगे तो सफल हो रहे जन्मको नष्ट करोगे । इस प्रकार वक्ताके अभिप्रायसे कहे गये गौण शब्दार्थका पनः प्रसिद्ध हो रहे प्रधानमृत अर्थकी करपना कर प्रतिषेध करना उपचार छल है। "नाथ मयरो ज्त्यति तरगाननवक्षमः कतो ज्रयं । नत् कथयामि कळापिनामेह सकळापी प्रिये कोऽस्ति" **अ**जल्याः कः कपाटं घटयति कुटिको (प्रश्न ) माधवः ( उत्तर ) किम् वसन्तो (कटाक्ष) नो चन्नी ( उत्तर ) कि कुछाको ( प्रश्न ) न हि धरणिधरः ( उत्तर ) कि द्विजिहः फणीग्दः ( प्रश्न ) ॥ नाहं घोराहिनदीं ( उत्तर ) किसूत खगपतिः ( प्रश्न ) नो हरिः ( समाधान ) किं कर्पान्दः ( आक्षेप ) इत्येषं सत्यमामाप्रतिषचनजितः पात् वश्वकपाणिः ॥ २ ॥ तत्वन्कगळ्यतृष्टिं वारिजो-ह्वासमाहरन् । कळानिधिरसी रेजे समद्रपरिष्टादिदः ॥ ३ ॥ कस्वं (प्रश्न ) शूळी (उत्तर ) मृगय मिषजं ( कटाक्ष ) नीछकण्ठः प्रियेऽइम् ( समाधान ) । केकामेकां वद ( कटाक्ष ) प्रापतिः (उत्तर) नैषद्धे विषाणे (कटाक्ष )॥ मिक्षर्भग्ये (स्वनिषदन ) न वदति तरु (आक्षेप) जीवितेशः शिवायाः ( स्वपरिचय ) गष्छाटन्यां ( कटाक्ष ) इति इतवचा पात वश्चग्दचुड: ॥ ४ ॥ इत्यादि प्रकारके केषयुक्त पदोंके प्रयोगसे भी उपचारछळ किया जा सकता है। छाखाणिक या श्विष्ट अथवा ध्वनि यक्त शब्दोंके प्रयोगसे वादीका ही अपराध समझा जाय यों तो नहीं कहना । क्योंकि उस उस अर्थके बोधकपने करके प्रसिद्ध हो रहे शब्दोंका प्रयोग करनेमें वादांका कोई अपराध नहीं है। चूंकि यहां प्रकरणमें अधिकरण या स्थानस्वरूप हो रहे मचानोंमें स्थानवाळे आधेय प्रक्षोंके धर्म गाना. गाजी देना. रोना आदिका अच्छा आरोप कर व्यवहारी मनुष्योंकरके तिस प्रकार शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि " सत्तावन्तस्रयस्वाधाः" द्रव्य, गुण, कर्म, तीन तो सत्ता जातिको समनाय सम्बन्धनाळे हैं । शेष सामान्य, निशेष, समनायोंमें गीणरूपसे अस्ति शब्दका प्रयोग माना गया । उसी प्रकार शब्दके गौण अर्थका आश्रय कर मंच शब्द कहा गया है । वादीद्वारा उसके धर्मका अध्यारोप कथन करनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा शब्दके प्रधान अर्थका आश्रय कर उस अर्थका निषेष किया जा रहा है कि मचान तो नहीं गा रहे हैं। किन्तु मचानोंपर बैठे ह्रये मनुष्य गा रहे हैं। तिस कारण रुक्षण सप्तका अर्थ करके यह उपचारछळ समझ देना चाहिये। गौतमऋषिका इस प्रकार वचन है कि घर्मके विकल्पका कथन करनेपर अर्थके सद्भावका प्रतिवेध कर देना उपचारछङ है ।

का पुनरत्रार्थविकल्पोपपत्तिर्यथा वचनविषातब्छक्रमिति, अन्यथा प्रयुक्तस्याभि-धानस्यान्ययार्थपरिकल्पनं । भक्त्या हि प्रयोगोऽयं मंचाः क्रोश्चतीति तात्स्थ्याचच्छब्दो- पचारात् प्राधान्धेन तस्य परिकल्पनं कृत्वा परेण पत्यवस्थानं विधीयते । कः पुनरुपचारा नाम १ साहचर्यादिना निमित्तेन तद्भावेषि तद्वदिभिधानमुपचारः ।

न्याय भाष्यकार यों ऊहापोह कर रहे हैं कि यहां उपचार छछमें फिर अर्थ विकल्पकी उपपत्ति क्या है ! जिससे कि वचनका विद्यात होकर यह छळ समझा जाय । अर्थात्-"वचनिक घातोऽर्थविकल्पोपपरया छर्छ " यह छलका सामान्य लक्षण है । उपचार छल्में अर्थविकल्पकी वपपत्तिसे वादीके वचनका विवात होना यह सामान्य कथन अवश्य घटित होना चाहिये ! इसका उत्तर न्यायमाध्यकार स्वयं यों कहते हैं कि अन्य प्रकारों करके प्रयुक्त किये गये शहका दूसरे मित्र प्रकारोंसे अर्थकी परिकल्पना करना अर्थ विकल्पोपपत्ति है। जब कि मचान गा रहे हैं, यह प्रयोग गौणरूपसे किया गया है। क्योंकि तत्र स्थितमें तत्को कहनेवाछ शद्वका उपचार है। " तास्था-त्ता एक वर्ष "। जैसे कि सहारनपुरमें स्थित हो रहे इक्षुदण्ड (पेंडा) में सहारनपुरपन धर्मकी कल्पना कर की जाती है, इस प्रकार गीण अर्थोंमें शहोंकी कोकप्रसिद्धि होनेपर प्रधानपन करके उस क्षर्यकी सब बोरसे कल्पना कर दूसरे कपटी प्रतिवादी द्वारा दोव उत्थापन किया जा रहा है। पुनः न्यायमाध्यकारके प्रति किसीका प्रश्न है कि उपचार छुछमें उपचारका अर्थ क्या है । बताओ। उसका उत्तर वे देते हैं कि सहचारीपन, कारणता, ऋरता, ऋरता, चंचलता आदि निमित्तों करके उससे रिटत अर्धमें भी प्रयोजनवश उसवालेका कथन करना उपचार है। निमित्त और प्रयोजनके अधीन उपचार प्रवर्तता है। गंचाः क्रोशन्ति, यहां सहचारी होनेसे मंचस्थको मंच कह दिया जाता है। " अर्च वै प्राणाः " प्राणके कारण अन्नको प्राण कह दिया जाता है। धनं प्राणाः प्राणके कारण अन और अनके कारण धनको उपचरितोपचारसे प्राण मान किया जाता है। " पुरुष: सिंह: " ऋरता, श्र्रताके निर्मित्तसे मनुष्यमें सिंहपनेका उपचार हो जाता है। चंचळ बचेको अग्नि कह दिया जाता है। अग्निर्माणवकः । ऐसे उपचारको विषय करनेवाला छक उपचारस्त्र है।

यद्येवं वाक्छळादुपचारछळं न भिद्यते अर्थीतरकत्यनाया अविशेषात् । इहापि हि स्थान्यर्थो ग्रुणश्रद्धः प्रथानश्रद्धः स्थानार्थ इति कल्पियत्वा प्रतिषिध्यते नान्यथेति । नैत-त्सारं । अर्थान्तरकल्पनातोर्थसञ्जावपतिषेधस्यान्ययात्वात्, किंचित्साधर्म्यात्त्वारेकत्वे वा त्रयाणामपि छलानामेकत्वपसंगः ।

न्यायभाष्यकारके ऊपर किसीका आक्षेप है कि यदि आप इस प्रकार मानेंगे तब तो वाक् छन्छसे उपचार छन्नका कोई मेद नहीं ठहर पायगा। क्योंकि अन्य अर्थकी कल्पना करना दोनोंनें एकसी है। कोई विशेषता नहीं है। अर्थात्—वाक्छकों भी प्रतिवादी द्वारा अर्थान्तरकी कल्पना की गयी है। और उपचार छन्में भी प्रतिवादीने अन्य प्रकारसे दूसरे अर्थकी कल्पना कर दोष उठाया है। देखिये मचान गा रहे, हैं। यहां भी मञ्च शन्दका स्थानी ( आध्य पुरुष ) अर्थ गीण है और स्थान अर्थ ( अधिकरण ) प्रधान है। इस प्रधान अर्थ प्रतिपादक शब्दकी कल्पना कर प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध किया जा रहा है। अन्य प्रकारोंसे तो निवेध हो नहीं सकता था, वहां भी नय शब्दका दूसरा अर्थ नो संख्यावाका प्रतिवादीद्वारा किया गया है। दोनोंमें इस एक प्रकारके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार नहीं है। इस कारण दोनों छळोंमें कोई मेद नहीं है। अब वास्यायन ऋषि गौतमसूत्र अनुसार उत्तर कहते हैं कि यह आक्षेप तो निःसार है। "न तदर्थान्तरभावाद" उस अर्थकद्वावके प्रतिवेधका प्रयग्माव है। इसका अर्थ यों है कि अर्थान्तरकी कल्पना करनास्वरूप वाक्छळसे अर्थके सङ्गायका प्रतिवेधका प्रयग्माव है। इसका अर्थ यों है कि अर्थान्तरकी कल्पना करनास्वरूप वाक्छळसे अर्थके सङ्गायका प्रतिवेधका प्रयागक है। गौतमऋषि कहते हैं कि " अविशेष वा किलिन्यसाधर्म्यादेक छळप्रसंगः" कुळ थोडेसे समान धर्मापनसे यदि उन वाक्छळ और उपचार छळको एकपना अभीष्ट किया जायगा, तब तो तीनों भी छळोंके एकपनका प्रसंग हो जावेगा। तथा पुख और चन्द्रमा या हंसी और कीर्ति एवं गौ और गव्य इनका भी कई समान धर्मीक मिळ जानेसे अमेद हो जावेगा। सादृश्य और तादाल्य में तो महान अन्तर है।

अथ वाक्छकसामान्यछ्छयोः किचित्साधर्म्य सदिष द्वित्वं न निवर्तयित, तिहैं तयोरुपचारछ्छस्य च किचित्साधर्म्य विद्यमानमिष त्रित्वं तेषां न निवर्तयिष्यति, वचन-विधातस्यार्थनिकल्पोपपत्या त्रिष्विष भावात् । ततोन्यदेव वाक्छछादुपचारछ्छं । तदिष परस्य पराजयायावकल्पते यथावक्त्रभित्रायमप्रतिषेषात् । श्रद्धस्य हि प्रयोगो छोके प्रधानभावेन ग्रणभावेन च प्रसिद्धः । तत्र यदि वक्तुर्गुणभूतोर्थोऽभिमेतस्तदा तस्यानुह्यानं प्रतिषेषो वा विधीयते, प्रधानभृतश्चेत्तस्यानुद्यानप्रतिषेषो कर्तव्यो प्रतिवादिना न छन्दत इति न्यायः । यदात्र गौणमात्रं वक्ताभिनैति प्रधानभृतं तु तं परिकल्प्य परः प्रतिषेषिति तदा तेन स्वमनीषा प्रतिषिद्धा स्यान् परस्याभिपाय इति न तस्यायमुपाछंभः स्यात् । तद्वनुपाछंभावासौ पराजीयते तद्वपाछंभापरिज्ञानादिति नैयायिका मन्यंते ।

अब भी नेपायिकोंके सिद्धान्तका ही अनुवाद किया जा रहा है कि वाक्छळ और सामान्य-छळ इन दोनोंमें कुछ समानधर्मापन यद्यपि विद्यमान है, तो भी वह उनके दोपनकी निवृत्ति नहीं करा पता है। इस प्रकार किसीका प्रश्न होनेपर हम नैयायिक उत्तर देवेंगे कि तब तो उन सामान्य छळ, वाक्छळ, और उपचारछळका कुछ कुछ सध्मीपन विद्यमान हो रहा भी उन छळोंके तीन-पनकी निवृत्ति नहीं करा सकेगा। अर्थविकल्पकी उपपत्तिसे बादीप्रतिपादित वचनका विद्यात, इस छळोंके सामान्य उद्यापका भळें ही तीनों भी छळोंने सद्भाव पाया जाता है, ''प्रमिति करणं प्रमाणं''। इस सामान्य ळक्षणके सम्पूर्ण प्रमाणके मेद्र प्रमेदोंमें घटित हो जानेपर ही प्रस्यक्ष, अनुमान या

इन्द्रियमस्पक्ष, मानसम्पक्ष, स्मार्थातुमान, परार्थातुमान भादिमें प्रमाणिशेष दक्षणींका समन्वय करनेपर उन विशेषोंका पृथम्भाव बन पाता है। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि वाक्छक्ते उप-भारछक भिन्न ही है। किन्तु उक्त दो छलोंके समान प्रवृत्त किया गया वह उपचारक्रक भी दूसरे प्रतिवादीका पराजय फरानेके छिये चारों कोरसे समर्थ हो जाता है, क्योंकि प्रतिवादीने वक्ताके ध्यमिप्रायोंके अनुसार प्रतिपेध नहीं किया है । यक्कारिमप्रायः वक्त्रभिष्रायः वक्किप्रायमवृतिकस्य इति यथायक्रीमेप्रायः ( अञ्चयीमाव ) जब कि शहका प्रयोग करना छोकमें प्रधानभाव और गीणभाव दोनों प्रकारोंसे प्रसिद्ध हो रहा है, तो वहां बकाको यदि गीण वर्ध वर्माए हो रहा है, तब तो उसी गौण अर्थका बादीके विचार अनुसार प्रतिवादीको स्वीकार करना चाहिये और उसी गौण अर्थका प्रतिवादीको प्रतिवेध करना उचित है । तथा वादीको शहका यदि प्रधानमूत अर्थ अमिप्रेत 🜒 रहा है, तब उस प्रधान अर्थका ही प्रतिवादी परको अनुज्ञान और प्रतिवेध परना चाहिये, न छन्दतः, अपनी इण्डा अनुसार सम्छन्दतासे अनुज्ञान और प्रतिवेध नहीं करना चाहिये। यही न्याय मार्ग है। यहां प्रकरणमें जिस समय बक्ता शहके केवल गीण अर्थको अमीए कर रहा है, उस समय शहके प्रधानमत हो रहे उस अर्थकी परिकल्पना कर यदि दसरा प्रतिवादी प्रतिवेध करता 🕏, तब तो समझिये कि उस प्रतिवादीने अपनी विचारशाकिनी वृद्धिका 🜓 प्रतिवेध कर बाका, यों समझा जायगा। इतनेसे दूसरे वादीके अभिप्रायका प्रतिषेध करना नहीं माना जा सकता है। अर्थात्-जो गौण अर्थके स्थानपर प्रधानमृत अर्थकी कल्पना करता है, वह अपनी शुद्धिके पीछे छड केंद्रर पदा है। इस कारण उस प्रतियादीका बादीके जपर यह उकाहना नहीं हुना। प्रायुत प्रतिवादीके उपर ही उळाहना गिर पडा और वादीके उपर उपाउन्म होना नहीं बननेसे वह प्रति-वादी पराजित हो जाता है, क्योंकि प्रतिवादीको उस वादीके ऊपर उठाने योग्य उपाजभीका परिज्ञान नहीं है। इस प्रकार छळवादी नैयायिक स्वकीय दर्शन अनुसार मान रहे हैं। छळ प्रक-रणके बाठ गौतनीय सूत्रोंपर किये गये वात्स्यायन माध्यका बतुवाद श्री विद्यानन्द स्वामीने उक्त प्रन्थ द्वारा प्रायः कह दिया है ।

> तदेतस्मिन् प्रयुक्ते स्यानिग्रहो यदि कस्यचित् । तदा योगो निगृह्येत प्रतिषेधात् प्रमादिकम् ॥ ३०५ ॥ मुख्यरूपत्या शून्यवादिनं प्रति सर्वया । तेन संज्यवहारेण प्रमादेरुपवर्णनात् ॥ ३०६ ॥

. अब श्री आचार्यमहाराज छर्छोका विशेषरूपसे तो खण्डन नहीं करते हैं। क्योंकि छर् व्यवहार सबको अनिष्ठ है। विशेषकर सिद्धान्त मन्यमें तो छरुप्रवृत्ति कथमपि नहीं होनी चाहिये। अतः केवल नैयायिकोंके छलोंकी परीक्षा कर विरोध अमिमतको संक्षेपसे बताये देते हैं कि नैयायिकों का यह उक्त कथन मी विचार नहीं करनेपर तो रमणीय (सुन्दर) प्रतीत होता है, अन्यया नहीं । हमको यहां नैयायिकोंके प्रति यह बतला देना है कि इस प्रकार प्रयुक्त किये जानेपर यानी गौण अर्थके अभिप्रेत होनेपर सुख्य अर्थके निषेधमात्रसे ही यदि किसी एक प्रतिवादीका निग्नह होना मान लिया जायगा, तब तो नैयायिक मी शून्यवादीके प्रति सुख्यस्त्पकरके प्रमाण, प्रमेय आदिका सर्वथा प्रतिषेध हो जानेका कटाक कर देनेसे निग्नह प्राप्त हो जावेगा । क्योंकि लीकिक समीचीन व्यवहार करके प्रमाण, प्रमिति आदि पदार्थोंको उस शून्यवादीके स्वीकार किया है । अर्थात्—संत्रति यानी उपचारसे प्रमाण आदिक तत्त्वोंको माननेवाले शून्यवादीका प्रतिषेध यदि नैयायिक मुख्य प्रमाण आदिको मनवानेके लिये करते हैं । क्योंकि प्रमाण हेतु आदिको वस्तुम्त माने विना साधन या दूषण देना नहीं वन सकता है, तो यह नैयायिकोंका छल है । ऐसी दशामें नैयायिकोंको छल्ट लक्षण अनुसार शून्यवादीकरके नैयायिकका निग्नह हो जाना चाहिये । यह स्वयं कुठाराघात हुआ । तत्त्वोपध्ववादिओंने भी विचार करनेके प्रथम प्रमाण आदि तत्त्वोंको मान लिया है ।

सर्वथा ग्रून्यतावादे प्रमाणादेविरुष्यते । ततो नायं सतां युक्त इत्यग्रून्यत्वसाधनात् ॥ ३०७ ॥ योगेन निग्रहः प्राप्यः स्वोपचारच्छलेपि चेत् । सिद्धः स्वपक्षसिद्धयैव परस्यायमसंशयम् ॥ ३०८ ॥

जब कि बाद करनेमें प्रमाण, प्रमाता, द्रन्य, गुण आदिका सभी प्रकारोंसे दूर्यपना विरुद्ध पडता है, अर्थात्—जो उपचार और मुख्य सभी प्रकारोंसे प्रमाण, हेन्न, वाचकपद, श्रावणप्रत्यक्ष, आविषाप्रत्यक्ष, स्वादं त्रिमाण आदिका प्रतिषेष उसके प्रति मुख्यरूपने नहीं करना चाहिये । किन्तु नैयायिक उक्त प्रकार द्वण दे रहे हैं । तिस कारण अशून्यपनेकी सिद्धि हो जानेसे यह नैयायिकोंके ऊपर छळ जठाना तो सण्जनोंको समुन्तित नहीं है, और नैयायिकोंके ऊपर विचारे शून्यवादी निप्रह उठाते भी नहीं है । यदि '' जैसा बोया जाता है, वैसा काटा जाता है " इस नीतिके अनुसार नैयायिक स्वके द्वारा उपचार छळ प्रवृत्त हो जानेपर भी शून्यवादीकरके निप्रहको प्राप्त कर दिये जायेंगे, यानी नैयायिकोंकरके निप्रह प्राप्त कर जिया जाया।, इस प्रकार कहमेपर तो हमारा वही पूर्वका सिद्धान्त प्रसिद्ध हो गया कि अपने पक्षकी मेके प्रकार सिद्धि कर देनेसे ही दूसरे प्रतिवादीका पराजय होता है । यह राद्धान्त संशय राहेत होकर सिद्ध हो जाता है, तमी तो शून्यवादीका पराजय होता है । यह राद्धान्त संशय राहेत होकर सिद्ध हो जाता है, तमी तो शून्यवादीका पराजय होता है । यह राद्धान्त संशय राहेत होकर सिद्ध हो जाता है, तमी तो शून्यवादीका पराजय होता है । इसके नैयायिकका निप्रह

किया । इ., छळ या निमहस्थान दोष अवश्य हैं । किन्तु पराजय करानेके छिये पर्याप्त नहीं । धोडीसी पेटकी पीडा गुहेरी, फुंसी, काणापन ये दोष साखात मृत्युके कारण नहीं है । तीन शखाबात, सिनिपात, शूळ, हद्गतिका रुकना आदिसे ही मृत्यु होना संमव है । अतः जय और पराजयकी न्यवस्था देनेके छिये बढे विचारसे काम छेना चाहिये । इसमें जीवन, मरणके प्रश्न समान अनेक पुरुषोंका कल्बाण और अकल्याण सम्बन्धित हो रहा है । अतः स्वपक्षीसिद्ध और परपक्ष निराकरणसे ही अयन्यवस्था माननी चाहिये । अन्यको जयका प्रधान उपाय नहीं मानो । छोटे दोषोंको महान दोषोंने नहीं गिनना चाहिये ।

### अय जाति विचारयित्वमारभते।

यहांतक आचार्य महाराजने नेयायिकोंके छलप्रकरणकी परीक्षा कर दी है। अब असत् उत्तरस्वरूप जातियोंका विचार करनेके लिये प्रन्यकार विशेष प्रकरणका प्रारम्म करते हैं। तिरय होकर अनेक द्रन्य, गुण, या कर्मोमें समवाय संबंधसे वर्तनेवाली सामान्यस्वरूप जाति न्यारी है। यह जाति तो दोष है।

# स्वसाध्यादविनाभावलक्षणे साधने स्थिते । जननं यत्पसंगस्य सा जातिः कैश्चिदीरिता ॥ ३०९ ॥

अपने साध्यके साथ अविनाभाव रखना इस हेतुके ळक्षणसे युक्त हो रहे ज्ञापक साधनके व्यवस्थित हो जानेपर जो पुनः प्रसंग उत्पन्न करना है, यानी वादीके ऊपर प्रतिवादी द्वारा दूषण क्रयन करना है, उसको किन्हीं नैयायिकोंने जाति कहा है। ईरिता शद्धसे यह घानि निकलती है, कि जातिकी योग्यता नहीं होनेपर भी बलास्कारसे उसको जाति मनवानेकी नैयायिकोंने प्रेरणा की है। किन्तु बलास्कारसे कराये गये असमंजस कार्य अविक कालतक स्थायी नहीं होते हैं।

## " मयुक्ते हेती यः मसंगी जायते सा जातिः " इति वचनात् ।

" साधन्येतेषम्याभ्या प्रत्यवस्थानं जातिः " इस गौतमसूत्रके माष्यमें वास्यायनने यें। कथन किया है कि हेतुका प्रयोग करचुकनेपर जो प्रतिवादीहारा प्रसंग जना जाता है, वह जाति है। दिवादि गणकी " जनी प्राहुभीवे " धातुसे मार्बमें कि प्रत्यय करनेपर जाति शब्द बनता है। अतः कुछ उपपदीका अर्थ कगाकर निरुक्ति करनेसे जाति शब्दका यथार्थ नामा अर्थ निकल आता है। शब्दकी निरुक्तिसे ही कक्षणस्वस्त्य अर्थ निकल आवे, यह श्रेष्ठ मार्ग है।

### ,कः,पुनः प्रसंग \* इत्याह ।

किसी शिष्यका प्रश्न है कि माध्यकारद्वारा कहे गये जातिके कक्षणमें पडे हुये प्रसंग शन्दका यहां फिर क्या अर्थ है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानंदस्थामी बार्दिकदारा समाधानको कहते हैं।

# प्रसंगः प्रत्यवस्थानं साभम्येंणेतरेण वा । वेभम्योंक्तेऽन्ययोक्ते च साधने स्याद्यथाऋमम् ॥ ३१०॥

न्यायमाध्यमें यों किस्ना है कि " स च प्रसंगः साधम्यंविधम्यांभ्या प्रत्यवस्थानमुपाकम्भः प्रति-पेय इति उदाहरणसाधम्यांत साध्यसाधनं हेतुरित्वस्योदाहरणसाधम्यांण प्रत्यवस्थानं । उदाहरणविधम्यांत् साध्यसाधनं हेतुरित्यस्योदाहरणं वैधम्येंण प्रत्यवस्थानम् । प्रत्यनीकमावाउ जायमानोऽयों जातिरिति " तदनुसार प्रसंगका अर्थ यह है कि उदाहरणके वैधम्येसे साध्यको साधनेयांके हेतुका कथन करचुकले पर पुनः प्रतिवादीहारा साधम्यकरके प्रतिवेध देना यानी दूषण छठाना प्रसंग है । अथवा अन्य प्रकार यानी उदाहरणका साधम्ये दिखाकर हेतुका कथन करचुकलेपर पुनः प्रतिवादीहारा वैधम्य-करके प्रत्यवनस्थान ( उछाहना ) देना प्रसंग है, यथाकमसे ये दो ढंग प्रसंगके हैं ।

उदाहरणवैधर्क्येणोक्ते समवनं साधर्क्येण प्रस्यवस्थानस्दाहरणसाधर्क्येणोक्ते वैधर्क्येण प्रस्यवस्थानस्पाळंगः प्रतिषेधः प्रसंग इति विश्लेषं " साधर्क्यवैधर्क्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः" इति वचनात् ।

इसका तायर्थ यो समझ केना चाहिये कि बादीद्वारा न्यतिरेक्ट हान्तरूप उदाहरणके विधर्मा-पनवारके ज्ञापकहेतुका कथन कर चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा साध्ययंकरके प्रतिपेध किया जाना प्रसंग है और वादीद्वारा अन्वयद हान्तरम्बरूप उदाहरणके समानधर्मापनकरके ज्ञापकहेतुका कथन किये जाने पर पुनः प्रतिवादीद्वारा विधर्मापनकरके प्रत्यवस्थान यानी उठाहका देना, अर्थात—बादीके कहे गयेका प्रतिवेध कर देना भी प्रसंग है। गौतम सूत्रमें जातिका मूछ छक्षण साधर्म्य और वैधर्म्य करके उठाहना उठाना जाति है, यो कहा गया है।

#### **एतदेवा**ह

इस ही सूत्र और माप्यका अनुवाद करते हुथे श्री विधानन्द आचार्य उक्त कथनको ही वार्तिकों द्वारा उनको परिवापामें महते हैं।

> उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यस्यार्थस्य साधनं । हेतुस्तिस्मन् त्रयुक्तेन्यो यदा प्रत्यवतिष्ठते ॥ ३११ ॥ उदाहरणवैधर्मातत्र न्याप्तिमखंडयत् । तदास्रो जातिवादी स्यादूषणाभासवाक्ततः ॥ ३१२ ॥

साप्य अर्थका साधन करनेवाटा हेतु हो है। उदाहरणके संघर्मापनसे उस हेतुका प्रयोग किये जानेपर जिस समय अन्य प्रतिवादी उस अनुमानके हेतुमें व्याप्तिका खण्डन नहीं कराता 58 हुआ यदि उदाहरणके वैधम्पेसे जब उठाहना उठा रहा है, उस समय वह असत् उत्तरको कहने वाला जातिवादी कहा जावेगा, जब कि वह वादीके कहे गये हेतुका प्रत्याख्यान नहीं कर सका है, तिस कारणसे उस प्रतिवादीके वचन द्वणमास है। अर्थात्—वस्तुतः द्वण नहीं होकर द्वण सहश दीख रहे हैं। प्रतिवादीको समीचीन द्वण उठाना चाहिये, निससे कि वादीके पक्षका या हेतुका खण्डन हो जाय। जब वादीका हेतु अक्षुण्ण बना रहा तो प्रतिवादीका दोप उठाना कुछ मी नहीं। किसी किवेने अर्च्छा कहा है "कि कथरतस्य कार्यन कि काण्डेन धनुष्पतः, परस्य हृदये छग्नं न घूर्ण-यित यिद्धारः" उस कार्यके कार्यसे क्या ! और उस धनुषपारीके बाण करके क्या ! जो कि दूसरेके हृदयमें प्रविष्ट हो कर आनन्द और वेदनासे उसके शिरको नहीं घुमा देवे। मद्यपीके शिर समान जानन्द या दुःखमें शिरका हिलोर छेना धुर्णना कही जाती है। परयुत कहीं कहीं ऐसे दोषामास गुणस्यस्प हो जाते हैं। जैसे कि चन्द्रप्रम चरित काव्यमें किखा है कि " स यत्र दोषः परमेव वेदिका शिरः शिखाशायिनि मानमञ्जने, पतत्कुळे कृजति यक जानते रसं स्वकान्तानुनयस्य कामिनः। शा तथा अमरसिहाँ हि पापीयान् सर्व माध्यमचूनुरत् " अमरकोषको बनानेवाळा अमरसिह बडा मारी पापी था, जो कि सम्पूर्ण माध्य आदि महान् प्रत्योंको न्तरा बैठा, यह व्याज निन्दा है। जिससे कि बहुतसे गुण व्यक्त हो जाते हैं। दूषणामासोंसे कोई यथार्थमें दूषित नहीं हो सकता है।

तथोदाहतिवैधर्म्यात्साध्यस्यार्थस्य साधनं । हेतुस्तस्मिन् प्रयुक्तेषि परस्य प्रत्यवस्थितिः ॥ ३१३ ॥ साधर्म्येणेह दृष्टांते दृष्णाभासवादिनः । जायमाना भवेजजातिरित्यन्वथं प्रवक्ष्यते ॥ ३१८ ॥

तथा उदाहरणके वैषम्पर्धे साध्य अर्थको साधनेवाका हेतु होता है । वादीद्वारा उस हेतुके भी प्रयुक्त किये जानेपर दूसरे प्रतिवादीके द्वारा दृष्टान्तमे साधम्येकरके जो यहां प्रत्यवस्थान देना है, वह दूवणामासको कहनेवाके प्रतिवादीकी प्रसंगको उपजा रही जाति होगी । इस प्रकार जाति शब्दका निरुक्तिद्वारा घार्ष्य अनुसार अर्थ करनेपर मके प्रकार उक्त कक्षण कह दिया जावेगा । अतः असत् उत्तरको कहनेवाके जातिवादी प्रतिवादीका पराजय हो जाता है । और समीचीन को कहनेवाके वादीकी जीत हो जाती है ।

उद्योतकरस्त्वाह−जातिर्नामस्थापनाहेतौ प्रयुक्ते यः प्रतिषेघासमर्थो हेतुरिति सोपि प्रसंगस्य परपक्षप्रतिषेघार्थस्य हेतोर्जननं जातिरित्यन्वर्थसंक्षामेव जाति ज्याचष्टेऽन्यथा न्यायभाष्यविरोधात् । उद्योतकर पण्डित तो इस प्रकार कहते हैं कि मका जातिका कक्षण तो इस नामसे ही निकळ पडता है। अपने पक्षका स्थापना करनेवाले हेतुके वादीहारा प्रयुक्त किये जानेपर पुनः प्रतिवादीहारा जो उस पक्षका प्रतिवेध करनेमें नहीं समर्थ हो रहा हेतुका उपजाया जाना है, वह जाति कही जाती है। अब आचार्य कहते हैं कि यों कह रहा वह उद्योतकर पण्डित भी प्रसंगका यानी परपक्षका निषेध करनेके लिये कहे गये हेतुका उपजना जाति हैं, इस प्रकार यौगिक अर्थके अनुसार अन्वर्ध नाम संक्षितनको धारनेवाली जातिका ही वखान कर रहा है। अन्यथा न्यायमान्य प्रन्थसे विरोध हो जावेगा। अर्थात्—इसरे कहि या योगकित अर्थ अनुसार जातिसंज्ञा यदि मानी जायगी तो उद्योतकरके कथनका वास्यायनके कथनसे विरोध पढेगा।

## कथमेवं जातिबहुत्वं कल्पनीयमित्याह ।

कोई जातिवादी नैयायिकों के प्रति प्रश्न उठाता है कि जब साधर्म्य और वैधर्म्यकरके दूषण उठानारूप जाति एक ही है तो फिर इस प्रकार जातिका बहुतपना यानी चौवीस संख्यायें किस प्रकारसे कल्पना कर की जावेगी ! प्रयत्नके विना ही कोकमें जातिका एकपना प्रसिद्ध हो रहा है । जैसे कि गेहूं, चना, गाय, घोडा, बादि जातिवाचक शब्द एकधचन है । इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर नैयायिकों के उत्तरका अनुवाद करते हुए श्री विधानन्दस्वामी अब समाधानको कहते हैं ।

# सधर्मत्वविधर्मत्वप्रत्यवस्थाविकत्पतः । कल्यं जातिबहुत्वं स्याद्यासतोऽनंतद्याः सताम् ॥ ३१५ ॥

समानधर्मापन और विश्वमीपन करके हुये दोष प्रसंगके विकल्पसे जातियोंका बहुतपना कल्पित कर विया जाता है। अधिक विस्तारकी अपेक्षासे तो सज्जनोंके यहां जातियोंके अनन्तवार निकल्प किये जा सकते हैं। जैनोंके यहां भी अधिक प्रभेदोंकी विवक्षा होनेपर पदार्थोंके संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद हो जाते हैं। गौतम स्त्रमें कहा है कि " तहिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम् " यहां तत् पदसे " साधर्म्यवैधर्म्यांम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः " "विश्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निप्रहस्थानम्" इन जाति और निप्रहस्थानके कक्षणोंका परामर्श हो जाता है। अतः उक्त अर्थ निक्क आता है।

> यथा विपर्ययज्ञानाज्ञाननिग्रहभेदतः । बहुत्वं निग्रहस्थानस्योक्तं पूर्वं सुविस्तरम् ॥ ३१६ ॥ तत्र ह्यप्रतिभाज्ञानाननुभाषणपर्यनु । योज्योपेक्षणविक्षेपा स्रभंतेऽप्रतिपत्तिताम् ॥ ३१७ ॥

# शेषा विशतिपत्तित्वं प्राप्तुवंति समासतः । तद्विभित्रस्वभावस्य निष्रहस्थानमीक्षणात् ॥ ३१८ ॥

जिस प्रकार कि थिप्रतिपश्ति यानी विपर्ययद्वान और अप्रतिपत्ति यानी अज्ञानस्वरूप निमाहकांके मेदसे निप्रहर्थानोंका बहुतपना पूर्व प्रकरणोंमें बहुत अच्छा निश्तार पूर्वक कह दिना गया है।
अनेक कल्पनाएं करना अथना अनेक प्रकारकी कल्पना करना यहां विकल्प समझा नाता है। न्याय
माध्यकार कहते हैं कि उन निप्रहर्थानोंने अप्रतिमा, अद्वान, अन्तुमावण, पर्वतुपोध्योप्रेक्षण,
विक्षेप, मतानुद्वा ये निप्रहर्थान तो अप्रतिपत्तिपनको नात हो रहे हैं। अर्थाए—आरम्पके अवसरपर
प्रारंभ नहीं करना या दूसरे विद्वान करके स्थापित किने गये पद्धका प्रतिवेध नहीं करता है, अभवा
प्रतिवेध किने जा चुकेका उद्धार नहीं करता है, इस प्रकारके अन्नानसे अप्रतिमा आदिक निप्रहर्मानोंका पात्र बनना पडता है। तथा शेष बचे हुये प्रतिज्ञाहानि, आदिक निप्रहर्मान तो विपरीत
अथवा कुल्सित प्रतिपत्ति होना रूप विप्रतिपत्तिपनको प्रात्त हो जाते हैं। संक्षेपने विचार किये जानेपर उन विप्रतिपत्ति और अविप्रतिपत्ति इन दो निप्रहर्म्धानोंसे विभिन्न स्वमाववाछे तीसरे निष्रहर्म्धानका किसीको मी कमी आलोचन नहीं होता है। हां, विस्तारसे मेदकथन करमेकी अपेक्षा
तो अनेक निप्रहर्म्धानोंका विमाग किया जा सकता है। निप्रहर्म्धानका अर्थ पराजय प्रवोजक कस्त
या अपराधोंकी प्राप्ति हो जाना है। प्रतिज्ञा आदिक अवयर्वोका अववन्त्र छेकर तत्त्ववादी और
अत्तर्भवादी पण्डित परस्परमें वाद करते हैं। बुटि हो जानेपर पराजयको प्राप्त हो जाते हैं।

तत्रातिविस्तरेणानंतजातयो न शक्या वक्तमिति विस्तरेण चतुर्विशातिर्जातयः मोक्ता इत्युपदर्शयति ।

उस जातिक प्रकरणमें यह कहना है कि अल्पन्त विस्तार करके तो असत् उत्तर सरूप अनन्त जातिया हैं जो कि शहों द्वारा नहीं कहीं जा सकती हैं, हां मध्यम विस्तार करके वे जातियां चौबीस भन्ने प्रकार न्यायदर्शनमें कहीं हैं। इसी भाष्यकारकी बातको प्रन्यकार आप्रिम वार्तिक हारा प्रायः दिख्लाते हैं।

# प्रयुक्ते स्थापनाहेतौ जातयः प्रतिषेथिकाः । चतुर्विशतिरत्रोक्तास्ताः साधर्म्यसमादयः ॥ ३१९ ॥

प्रकृत साध्यकी स्थापना करनेके किये बादी द्वारा हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध करानेके कारण वे जातिया यहां साधर्म्यसमा, वैधर्म्यसमा आदिक चौनीस कहीं गर्थी हैं। तथा चाह न्यायभाष्यकारः । साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाजाति-बहुत्विमिति संक्षेपेणोक्तं, तद्धिस्तरेण विभन्यते । ताश्च खिल्वमा जातयः स्थापनाहेती प्रयुक्ते चतुर्विश्चतिः मतिषेधहेतव " साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्य-प्राप्तिपसंगपतिदृष्टांतानुत्पत्तिसंश्चयपकरणाहेत्वर्थापत्त्यविश्चेषोपपत्युपळव्यस्यसुपळव्यसिनत्यानि-त्यकार्यसमाः " इति स्रत्रकारवचनात् ।

और तिसी प्रकार न्यायमाध्यको बनानेवाछ वास्यायन ऋषि इसी वातको अपने शहोंसे न्यायमाध्यमें पंचम अध्यायके प्रारम्भमें यों कह रहे हैं कि सावर्म्य और वैधम्य करके हुये प्रख्यक्ष्यानके भेदसे जातियोंका बहुत्व हो जाता है । इस प्रकार संक्षेपसे तो एक ही प्रत्यवस्थान रूप जाति कही गयी है, हां, उस सावर्म्य और वैधम्य करके हुये प्रख्यक्ष्यानके विस्तार कर देनेसे तो जातिके विमाग कर दिये जाते हैं । तथा वे जातियां निश्चय करके स्थापना हेतुके प्रयुक्त किये जानेपर पुनः प्रतिवेधके कारण हो रहीं ये वक्ष्यमाण चौधीस हैं । उनको गिनिये १ साधम्यसमा २ वैधम्यसमा ३ उत्कर्षसमा १ अपकर्षसमा १ वर्ण्यसमा ६ अवर्ष्यसमा १ अस्वप्रसमा १ अस्वप्रसम् अस्वप्रममा १ अस्वप्रसमा १ अस्वप्रसम् अस्वप्रसम्य अस्वप्रसम् अस्वप्रसम् अस्वप्रसम् अस्वप्रसम् अस्वप्रसम् अस्वप्रसम्य अस्वप्रसम् अस्वप्रसम्य अस्वप्रसम् अस्वप्रसम्य अस्वप्रसम् अस्

यत्राविशिष्यमाणेन हेतुना प्रत्यवस्थितिः । साधर्म्येण समा जातिः सा साधर्म्यसमा मता ॥ ३२० ॥ निर्वक्तव्यास्तथा शेषास्ता वैधर्म्यसमादयः । छक्षणं पुनरेतासा यथोक्तमभिभाष्यते ॥ ३२१ ॥

माध्यमें लिखा है कि " साधर्म्येण प्रत्यवस्थानमिविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्यसमः, अविशेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यामः एवं वैधर्म्यसमप्रस्तयोऽि निर्वक्तल्या " जहां विशेषको नहीं प्राप्त किये गये हेतुकरके साधर्म्यद्वारा प्रत्यवस्थान दिया जाता है, वह नैयायिकोंके यहां साधर्म्यसमा जाति मानी गयी है। तथा उसी प्रकार शेष वची हुई उन वैधर्म्यसमा, उत्कर्षसमा आदि जाति-योंकी भी शब्दोंद्वारा निरुक्तिकर लेना चाहिये। हां, किर इन साधर्म्यसमा आदिक जातियोंका न्याय-दर्शन प्रन्यके शतुसार कहां गया लक्षण तो यथावसर ठीक ढंगसे भाषण कर दिया जाता है।

अर्थात्.-गीतमसूत्र और वास्यायनमाध्यक्षे अनुसार जातिके सामान्य कक्षणको घटित करते हुये साधर्म्थसमा आदिका कक्षण अब बखाना जाता है ।

अत्र जातिषु या साधम्येंण प्रत्यवस्थितिरविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधम्येसमा जातिः । एवमविशिष्यमाणस्थापनाहेतुतो वैधम्येंण प्रत्यवस्थितिः वैधम्धेसमा । तपोत्कर्षा-दिभिः प्रत्यवस्थितयः उत्कर्षादिसमा इति निर्वक्तव्याः । कक्षणं तु ययोक्तमभिभाष्यते ।

इन जातियों में जो साधर्म्यकरके कह जुकनेपर प्रायवस्थान देना है, जो कि साध्यकी स्थापना करनेवां के हेतुसे विशिष्टपनेको नहीं रख रहा है, वह दूवण साधर्म्यसा जाति है। इसी प्रकार वैधर्म्यसे उपसंहार करनेपर स्थापना हेतुसे विशिष्टपनको नहीं कर रहा, जो प्रत्यवस्थान देना है, वह वैधर्म्यसमा जाति है। तथा स्थापना हेतुसे विशिष्टपनको नहीं कर रहा, जो प्रत्यवस्थान देने हैं, वे उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, आदिक जातियां हैं। इस प्रकार प्रकृति, प्रत्यय, आदि करके सर्थोको निकालते हुए उक्त जातियोंकी निक्ति कर लेनी चाहिये। हो उनका लक्षण तो नैयायिकोंके सिद्धांत अनुसार कहा गया उन उन प्रकरणोंमें माध्य या विवरणसे परिपूर्ण कह दिया जायेगा। यहां "जाति" स्नोलिङ्ग शद्ध विशेष्य दलमें पढ़ा हुआ है। अतः समा शद्ध सीलिङ्ग है, ऐसा कोई मान रहे हैं। माध्यकार तो पुल्लिंग 'सम '' शद्धको अच्छा समझ रहे हैं। जो कि घन् प्रत्ययान्त प्रतिषेच शद्धके साथ विशेषण हो जाता है। स्मृ शद्ध और समा शद्ध दोनोंका जस्में 'समा: '' वनता है अतः पंचम अध्यायके पहिले और चीये स्वलन्तसार सम और समा दोनों पुल्लिंग शद्धोंकी कल्पना की जा सकती है। हां, अप्रिम कक्षणस्वोंमें तो पुल्लिंग सम शद्ध होनेका कोई विवाद नहीं रह जाता है। अर्थात्—आगेके स्वींमें मूळमन्यकारने पुल्लिंग सम शद्ध होनेका कोई विवाद नहीं रह जाता है। अर्थात्—आगेके स्वींमें मूळमन्यकारने पुल्लिंग सम शद्ध होनेका कोई विवाद नहीं रह जाता है। अर्थात्—आगेके स्वींमें मूळमन्यकारने पुल्लिंग सम शद्ध होनेका सभीई विवाद नहीं रह जाता है। अर्थात्—आगेके स्वींमें मूळमन्यकारने पुल्लिंग स्वाद्ध होनेका सभी है।

तत्र।
उन चौबीत जातियोंने पहिली सावर्ष्यतमा जातिका ब्ह्रण तो इस प्रकार है। सो छिनिये।
साधर्म्येणोपसंहारे तद्धर्मस्य विपर्ययात्।
यस्तत्र दूषणाभासः स साधर्म्यसमो मतः॥ ३२२॥
यथा कियामृदात्मायं क्रियाहेतुगुणाश्रयात्।
य ईदक्षः स ईद्दक्षो यथा लोष्ठस्तथा च सः॥ ३२३॥
तस्मात्क्रियामृदित्येवमुपसंहारभाषणे।
कश्चिदाहाकियो जीवो विसुद्रव्यत्वतो यथा॥ ३२४॥

ब्योम तथा न विज्ञातो विशेषस्य प्रसाधकः । हेतुः पश्चद्वयेष्यस्ति ततोयं दोषसन्निमः ॥ ३२५ ॥ साध्यसाधनयोर्ब्याप्तिविञ्छेदस्यासमर्थनात् । तत्समर्थनतंत्रस्य दोषत्वेनोपवर्णनात् ॥ ३२६ ॥

गीतम सूत्र है कि " साधर्म्यवैधर्म्यास्यास्पर्सहारे तद्धर्मविष्य्ययोपपत्तेः साधर्म्यवैधर्म्यसमी " इस सुत्रमें साधर्म्यसमा और वैधर्म्यसमा दोनोंका उद्मण किया गया है । तिनमें साधर्म्यसमाका छक्षण यों है कि बादी द्वारा साधर्म्य करके हेतुका पक्षमें उपसंहार कर चुकनेपर उस साध्यधर्मके विवर्धय धर्मकी उपपत्ति करनेसे जो वहां दुवणमास उठाया जाता है, वह साधर्म्यसम प्रतिवेध माना गया है। उसका उदाहरण यों समझिये कि यह आत्मा ( पक्ष ) हलन, चलन, आदि क्रियाओंको घारनेवाला है ( साध्य ) , कियाओंके कारण हो रहे गुणोंका आश्रय होनेसे ( हेत् ) जो इस प्रकार होता इस्रा क्रियाके हेतुमत गुणोंका आधार है, वह इस प्रकारका क्रियाचान अवस्य है। जैसे कि फेंका जा रहा डेक (अन्वय दहान्त) और तिस प्रकारका किया हेतु गुणाश्रय वह अक्ष्मा है (उपनय) तिम कारणसे गमन समण, उत्पतन, सादि कियाओंको यह भारमा धारण कर रहा है (निगमन)। डेटमें फियाका कारण संयोग, वेग या कहीं गुरुख ये गुण विधमान हैं और आत्मामें अदष्ट ( घर्म अधर्म ) प्रयस्त, संयोग, ये गुण कियाके कारण वर्त रहे हैं । अतः आसामें उनका फल किया होनी चाहिये । इस प्रकार उपसंहार कर वादीहारा सभीचीन हेतुके कहे जानेपर कोई प्रतिवादी इसके विपर्ययमें यों कह रहा है कि जीव (पक्ष ) क्रियारहित है (साध्य ), व्यापकदव्यपना होनेसे ( हेतु ) जैसे कि आकाश ( अन्वयदद्यान्त ) " सर्वपूर्वद्रव्यसंयोगित्वं विमुख्यम् " सम्पूर्ण पृथ्वी. जळ, तेज, वायु और मन इन मूर्त द्रव्योंके साथ संयोग धरनेवाळे पदार्थ व्यापक माने जाते हैं। जब कि आकाश विसु है, अतः निभिन्नय है, उसी प्रकार व्यापक आत्मा सी कियारहित है। जब कोई स्थान ही रीता नहीं बचा है तो ज्यापक आत्मा मळा किया कहां करें ? कियाको साधने बाके पहिके पक्ष और कियारिहतपनको साधनेवाके दूसरे पक्ष इन दोनों सी पक्षोंमें कोई विशेषता का अच्छा साधन करनेवाळा हेतु तो नहीं जाना गया है। नैयायिक कहते हैं कि तिस कारणसे यह पिछका पक्ष वस्तुत: दोष नहीं होकर दोषके सहश हो रहा दूवणामास है । क्योंकि यह पिछला कथन पश्चिक कहे गये साध्य और हेतुको ज्याप्तिके विच्छेद करनेकी सामर्थ्यको नहीं रखता है। उस साध्य और साधनकी न्यांसिके विच्छेदका समर्थन करना जिसके अधीन है, उसको छोक और शास्त्रमें दोषपने करके कहा गया है। अतः यह प्रतिनादीका कथन साधर्म्यसमा जाति-स्वरूप दोषामास है।

नास्त्यात्मनः कियावन्ते साध्ये कियाहेतुगुणाश्रयत्वस्य साधनस्य स्वसाध्येन व्याप्तिविश्वत्वाकिष्क्रियत्वसिद्धौ विच्छिद्यते, न च तद्विच्छेदे तहूपणत्वं साध्यसाधनयो-व्यिप्तिविच्छेदसमर्थनतंत्रस्यैव दोषत्वेनोपवर्णनात् । तथा चोक्तं न्यायभाष्यकारेण- "साधम्पेंणोपसंहारे साध्यधमिवपर्ययोपपक्ताः साधम्पेंण मत्यवस्थानं साधम्पेंसमः मित- पेघ " इति । निदर्शनं, कियावानात्मा द्रव्यस्य कियाहेतुगुणयोगात् । द्रव्यं लोष्टः स च कियाहेतुगुणयुक्तः कियावांस्तथा चात्मा तस्मित्कियावानित्येवमुपसंहत्य परः साधम्पेंणैव मत्यवितिष्ठते । निष्क्रिय आत्मा विश्वनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वात् । विभ्नाकाशं निष्क्रियं तथा चात्मा तस्मान्निनिष्क्रिय इति । न चास्ति विश्वेषः कियावत्साधम्यीत् क्रियावता भवितव्यं न पुनर्निष्क्रियसाधम्यीत् अक्रियेणेति विशेषहेत्वभावात्साधम्यीसमद्वषणामासो भवति ।

देखिये कि भारमाको किया सिहतपना साध्य करनेपर कियाहेतगणत्रयस्य हेतकी अपने नियत साध्यके साथ जो न्यापि वन चुकी है, वह न्यापकपन हेतुसे आत्माका क्रियारहितपना साधनेपर टट ( नष्ट ) नहीं जाती है । और जबतक उस पहिंछी व्याप्तिका विच्छेद नहीं होगा तबतक वह उत्तरवर्ती कथन उस पूर्वकथनका दूषण नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि साध्य और साधनकी व्यातिके विष्केदका समर्थन करना जिसका अर्थान कार्य है. उसको (का) दोषपने करके निरूपण किया जाता है । और तिस ही प्रकार न्यायभाष्यको करनेवाळे वास्त्यायन ऋषिने स्वकीय भाष्यमें यों कहा है कि अन्वयद्रष्टान्तके साधम्यं करके हेत्रका पक्षमें उपसंहार करचुकनेपर प्रमः प्रतिवादी द्वारा साध्वधर्मके विपरीत हो रहे धर्मकी उपपत्ति करनेसे साधर्म्य करके ही दूषण उठाना साधर्म्य-सम नामका प्रतिषेष है। इस साधर्म्यसमका उदाहरण यों है कि आत्मा (पक्ष) कियाबान् है। (साध्य ) द्रव्यके उचित क्रियाके हेतु गुर्णोका समवाय संबन्धवाळा होनेसे (हेतु ) जैसे मिट्टीका डेळ या कंकड, पत्थर द्रव्य है। और वह क्रियाके हेतु गुर्णोसे समवेत हो रहा संता क्रियानान् है। तिस ही प्रकार अदष्ट या संयोग, प्रयत्न इन किया के हेतु हो रहे गुणोंको धारनेवाळा आत्मा है। तिस कारणसे वह क्रियावान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यों वादी पण्डित द्वारा उपसंहार कर जुकनेपर दूसरा प्रतिवादी साधर्म्यकरके ही यों दूषण उठा रहा है कि आत्मा-निष्क्रिय है। क्योंकि विभुद्दल्य क्रियारिहत हुआ करते हैं। देखिय, व्यापक आकाश द्रव्य क्रिया-रहित है और तिस ही प्रकार व्यापक द्रव्य यह आत्मा है। तिस कारणसे आत्मा कियारहित है। इस प्रकार उक्त दोनों सिद्धान्तोंमें कोई अन्तर नहीं है, जिससे कि कियावान डेळके सद्धर्मापन किया-हेतुगुणाश्रयत्वसे आत्मा क्रियावान् तो हो जाय, किन्तु फिर क्रियारहित आकाशके साघर्म्य हो रहे विसुत्वसे निष्क्रिय नहीं हो सके। इस प्रकार कोई विशेष हेतुके नहीं होनेसे यह सावर्म्यसम नामक दूबणाभास हो चाता है।

अत्र वार्तिककार एवमाह—साधर्म्येणोपसंहारे तदिपरीतसाधर्म्येणोपसंहारे तत्सा-धर्म्येण मत्यवस्थानं साधर्म्यसमः। यथा अनित्यः श्रद्ध उत्पत्तिधर्मकत्वात् । उत्पत्तिधर्मकं क्रंभाद्यनित्यं दृष्टिमित वादिनोपसंहते परः मत्यवतिष्ठते । यद्यनित्यघटसाधर्म्याद्यमनित्यो नित्येनाप्यस्याकाश्चेन साधर्म्यममूर्वत्वमस्तीति नित्यः माप्तः, तथा अनित्यः श्रद्ध उत्पत्तिध-मैकत्वात् यत्युनरिनत्यं न भवति तन्नोत्पत्तिधर्मकं यथाकाशमिति मितपादिते परः मत्यव-तिष्ठते । यदि नित्याकाशवैधर्म्याद्वित्यः श्रद्धस्तदा साधर्म्यमप्यस्याकाश्चेनास्त्यमूर्तत्वमतो नित्यः माप्तः । अथ सत्यप्यतिस्मन् साधर्म्यं न नित्यो भवति, न तिहै वक्तव्यमनित्यघट-साधर्म्यान्नित्याकाशवैधर्म्योद्दा अनित्यः श्रद्ध हिते ।

साबर्म्यसमा जातिके विषयमें यहां न्यायवार्तिकको बनानेवाले पण्डित गौतभस्त्रका अर्थ इस प्रकार कहते हैं कि अन्वय इष्टन्ताकी सामर्थ्यसे साधर्म्य करके उपसंडार करनेपर अधवा व्यतिरेक दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे उस साध्यधर्मके विपरीत हो रहे अर्थका समानथर्मापनकरके उपसंहार कर चुकनेपर पूनः प्रतिवादीद्वारा उस साधर्म्य करके दूषण उठाना साधर्म्यसम नामका प्रतिषेध है। जैसे कि शब्द ( पक्ष ) अनित्य है ( साध्य ) उत्पत्तिनामक धर्म को धारण करनेवाळा होनेसे ( हेतु ) उत्पत्ति नामके धर्मको धारकर उपज रहे घटा. कपडा. पोधी शादिक पदार्थ अनित्य देखे गये हैं । इस प्रकार वादीकरके स्वकीय प्रतिज्ञाका उपसंहार किया जा चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी यों प्रस्पवस्थान ( दूषणाभास ) दे रहा है कि अनिस्य हो रहे घटके साधर्म्यसे यदि यह शब्द अनित्य है, तब तो नित्य हो रहे आक्षाशके साथ भी इस शब्दका साधर्म अनुत्तिपना है। अवकुछ परिणासको धारनेवाळे द्रव्योंको मूर्च द्रव्य कहते हैं। वैशेषिकोंके यहां पृथिवी, जरु, तेज, वायु और मन ये पांच द्रव्य ही मूर्त माने गये हैं । शेष आकाश काछ. दिशा, आत्मा ये चार द्रव्य अपूर्त हैं। गुणोंमें गुण नहीं रहते हैं। शब्द नामक गुणमें परिमाण या रूप आदिक दूसरे गुण नहीं पाये जाते हैं । इस कारण शब्द और आकाश दोनों अमूर्त्त हैं । अतः अमूर्तपना होनेसे आकाशके समान शब्दको निस्यपना प्राप्त द्वआ । यह साधम्यकरके उपसंहार किये जानेपर साधर्म्यसमका एक प्रकार हुआ तथा दूसरा प्रकार विपरीत साधर्म्यकरके उपसंहार किये जानेपर यों हे कि शब्द अनिस्य है ( प्रतिज्ञा ) उत्पन्न होना धर्मेस सहितपना होनेसे (हेतु ) को पदार्थ फिर अनित्य नहीं है. वह उत्पत्तिधर्मवान नहीं बनता है। जैसे कि आकाश (व्यतिरेक दृष्टान्त ) इस प्रकार वादीद्वारा प्रतिपादन किया जा खुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान देता है कि नित्य आकाशके विवर्मापनसे यदि शब्द अनित्य माना जा रहा है, तब तो आकाशके साथ मी इस शन्दका अमूर्चपना साधर्म्य है। इस कारण यों तो शन्दका नित्यपना प्राप्त हुआ जाता है। फिर भी यदि कोई यों कहना प्रारम्म करे कि इस अमूर्त्तल साधर्म्यके होते संते भी शब्द नित्य नहीं होता है। तब तो इम कहेंगे कि यों तो अनिस्य हो रहे भटके साधर्म्यसे अधवा निस्य हो रहे लाकाराके वैधर्म्यसे शन्दका अनित्ययना भी नहीं कहना चाहिये। यह न्यायवार्तिक ग्रन्थका लाभि-प्राय है। न्यायस्त्रवृत्तिको रचनेवाळे श्री निश्चनाथ पंचानन महाचार्यका भी ऐसा मिळता, जुळता, अभिप्राय गंभीर अर्थवाळे सूत्र अनुसार साधर्म्य श्रीर वैधर्म्यको दोनों वादी प्रतिधादीयोंकी लोर ळगाया जा सकता है।

सेयं जातिः विशेपहेत्वभावं दर्शयति विशेपहेत्वभावाचानैकांतिकचोदनाभासो गोत्वा-द्रोसिद्धिवदुत्पत्तिधर्षकत्वादिनित्यत्वसिद्धिः । साधर्म्ये हि यदन्वयव्यतिरेकि गोत्वं तस्मादेव गौः सिध्धति न सत्त्वादेस्तस्य गोरित्यत्राश्वादाविष भावाद्व्यतिरेकित्वात्। एवमगोवैधर्म्य-षि गोः साधनं नैकक्षफत्वादित्यस्याव्यतिरेकित्वादेव पुरुषादाविष भावात् । गोत्वं पुन-गीव दृष्ठयमानमन्वयव्यतिरेकि गोः साधनमुपपद्यते तद्वदुत्पत्तिधर्मकत्वं घटादाविनत्यवे सति भावादाकाशादौ चाऽनित्यत्वाभावे अभावाद्वय्यतिरेकि शक्ते समुपळभ्यमानमनित्यत्वस्य साधनं, न पुनरनित्यघटसाधर्म्यमात्रसत्त्वादिनाप्याकाश्चिधर्म्यमात्रममूर्तत्वादि तस्यान्वय-व्यतिरेकित्वाभावात् । ततस्तेन प्रत्यवस्थानमयुक्तं दृषणामासत्वादिति ।

नैयायिक अपने सिद्धान्त अनुसार यों कहते हैं तिस कारण वह असत् उत्तर स्वरूप हो रही जाति ( कर्ता ) परीक्षकोंके सन्मुख विशेष हेतुके सभावको दिखळा देती है । अर्थात्-इस प्रकार क्षमभीचीन उत्तरको कहनेवाळे प्रतिवादीके यहा अपने निजयक्षका साधक कोई विशेष हेत् नहीं है। और विशेष हेतुके नहीं होनेसे यह प्रतिवादीका कथन प्रेरा गया व्यक्तिचारकी देशनाका आभास है। सधवा न्यायवार्तिक प्रन्थके अनुसार सःप्रतिपक्षकी देशनाका आभास है। जब कि क्रियांडेतराणा-श्रयत्व हेत्से भारमाम क्रियां सिद्ध हो जाती है. तो विमुख हेत् निष्क्रियत्वको साध नहीं सकता है। व्यभिचार या संदिग्धन्यभिचार दोष खडा हो जायगा । अथवा उत्पत्तियमेकल हेतसे शब्दका अनि-स्यपना सिद्ध हो चुका तो अमूर्तत्व हेतुसे शन्दमें नित्यपना साधा जाना व्यामिचारदोषप्रस्त है। उक्त दोनों अनुमानके हेतुओं में स्ट्यतिपक्षदोष नहीं है। फिर भी प्रतिवादीहारा सत्प्रतिपक्ष दोष कोरी ऐंठसे ढकेळा जा रहा है। अतः यह सम्प्रतिपक्ष दूषणका आमास है। बात यह है कि " गोत्वाद्रो सिद्धिवत् तिसिद्धिः '' इस गौतमसूत्र अनुसार गोत्वहेनुसे गौकी सिद्धिके समान उत्पत्तिधर्मसाहित-पन हेतुसे अनित्यपन साध्यकी सिद्धि हो जाती है। कारण कि गोल जिसके साथ अन्वय और व्यतिरेकको घारण कर रहा है। उस ही से गायकी सिद्धि होती है। किन्तु अन्वय व्यति-रेकोंको नहीं घारनेवाळे सरन, प्रमेयत्व, कृतकत्व आदि न्यमिचारी हेतुओंसे गौकी सिद्धि नहीं हो पाती है । क्योंकि उन सत्त्व आदि हेतुओंका जिस प्रकार यहां गी, बैकोंमें सद्भाव है, वैसे ही घोडा, हाथी, मनुष्य, घट, पट आदि विपक्षोंमें भी सद्भाव पाया जाता है। अतः सत्त्व आदि हेतुओं में व्यतिरेकिपना नहीं बनता है। इसी प्रकार गोमित्र पदार्थीका विधर्मापन भी गौका

ज्ञापक हेतु हो जाता है। " गवेतरासमवेतत्वे सति सकळ गोसमवेतत्वं गोलावं" माना गया है। सींग और साक्षा दोनोंसे सहितपन यह गोभिन्नका वैषर्म्य है। अतः सींग. साक्षा, सहितपनसे भी गोलको सिद्धि हो सकती है। किन्त एक ख़रहितपनातो गोमिनका वैघर्म्य नहीं है। गो भिन्न क्षत्र, गंधा, मतुष्य, इनमें भी एकश्यप्तसहित्यना विद्यमान है । यानी माय, भैस, छिरियाके दो ख़ुर होते हैं। घोडे, गमेक एक ख़ुर होता है। अतः पुरुष, घोडा, गमा. हाथी आदि विप-क्षोंमें भी एक खरसिहतपनके ठहरजानेसे यह हेतु व्यतिरेकको धारनेवाळा नहीं हुआ । इसी कारण एकखुरसहितपना, पशुपना, जीवत्व, आदि हेतु गौके साधक नहीं हैं ! जिस हेतु में गोका साधर्म्य श्रीर बगो (गो भिन्न) का वैधर्म्य घटित हो जायगा, वह साधर्म्य वैधर्म्य प्रयुक्त गौका साधक अवश्य वन बैठेगा । इसी दृष्टान्तके अनुसार प्रकरणमें वादीके यहां साधर्म्य और वैधर्म्यसे उपसंहार कर दिया जाता है। हा, गौपना तो फिर गाय, वैठोंमें ही ही देखा जा रहा है। अतः उसके होनेपर होना उसके नहीं होनेपर नहीं होना. इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंको घारता हुआ वह गोल गाय, बैळका, जापक हेत बन जाता है। बस उसीके समान उत्पत्ति धर्मसिहतपन हेत मी घट, पत्र, कटोरा, आदि सपक्षोंमें अनित्यपनके हीते संते विद्यमान रहता है और आकाश, परम महापरिमाण आदि विपक्षोंमें अनित्यत्वके अभाव होनेपर उत्पत्तिशहितपन हेत्का भी अभाव है ! इस प्रकार अन्वय व्यतिरेकोंको धारनेवाला उत्पत्तिधर्मसहितपन हेत शब्दमें मके प्रकार देखा जा रहा है। अतः शनित्यत्वका साधक है। किन्तु फिर अनित्य घटके साथ साधर्म्यमात्रको धारनेवाळे सरव. प्रमेयत्व, आदिक व्यमिचारी हेतुओंकरके शब्दमें भनित्यत्वकी सिद्धि नहीं होती है। अन्वय षट जानेपर भी उनमें व्यतिरेक नहीं घटित होता है । विधर्मपनको प्राप्त हो रहे आकाशके साथ मके ही शब्दका अमूर्तित आदि करके साधर्म्य है। किन्तु सर्वदा, सर्वत्र व्यतिरेकके नहीं घटित होनेपर अमूर्त्तत्व, अचेतनस्य आदिक हेतु शब्दके निरयपनको नहीं साध सकते हैं । तिस कारण उस अन्वय व्यतिरेक सहितपनके नहीं घटित हो जानेसे प्रतिवादीदारा यह दूषण उठाना युक्त नहीं है ! क्योंकि अन्वय व्यतिरेक्षोंको नहीं धारनेवाले हेत्ओंका साधर्म्य वैधर्म्य नहीं बन पाता है। अतः वे प्रतिवादीके आक्षेप कोरे दुषणामास हैं।

एतेनात्मनः कियावत्साधर्म्धनात्रं निष्कियवैधर्म्धेमात्रं वा कियावत्त्वसाधनं प्रत्या-ख्यातमनन्वयन्यतिरेकित्वात् अन्वयन्यतिरेकिण एव साधनस्य साध्यसाधनसामध्यति ।

नैयायिकोंका ही मन्तव्य पुष्ट हो रहा है कि इस उक्त कथन करके हमने इसका भी प्रत्या-ख्यान कर दिया है कि जो विद्वान् केवळ क्रियावान पदार्थोंके साथ समानवर्मपनको आत्माके क्रियावस्वका साधक मान बैठे हैं, अथवा क्रियारिहत पदार्थोंके केवळ विवर्मपनको आत्माके क्रिया-वस्वका ज्ञापक हेतु मान बैठे हैं। बात यह है कि इन क्रियावस्थाधर्म्य और निष्क्रिय वैवर्म्यमें बन्वय, व्यतिरेकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता है। सिद्धान्तमें अन्वय व्यतिरेकावळे हेतुकी ही साध्यको साधनेमें सामध्य माना गयी है। हां, इनमें कुछ विशेषण कमा देनेसे आत्माक कियाका सिद्धि हो सकती है। प्रकृतमें जब किया हेतुमुणाश्रयत्वदेतु आत्माक कियावत्वको साधनेमें समर्थ है, तो प्रतिवादीके सम्पूर्ण कयम दूपणामास हो जाते हैं। अर्थात्—जैन सिद्धान्त अनुसार विशेष बात यह है कि कियाहेतुमुणाश्रयत्यका कियावत्व हेतुके साथ अविनामान ठीक ठीक चित नहीं होता है। देखिये, पुण्यशाकी जीवोंका यहां सहारनुपरमें बैठे हुये आत्माके साथ वन्धको प्राप्त हो रहा पुण्यकर्म सैकडों, हजारों, कोस, दूर स्थित हो रहे वस्त, चांदी, सोना, फळ, मेवा, यंत्र, पान, आदि पदार्थोंका आकर्षण कर केता है। पापी जीवोंका पाप कांटे, विसेकी वस्तु आदिमें किया उत्पन्न कर निकटमें धर देता है। काळद्वय स्वयं कियारहित होता हुआ मी अनेक जीव, पुद्रकोंकी कियाको करनेमें खदासीन कारण वन जाता है। अप्राप्य आकर्षक चुन्वक पाषाण दूरवर्ती जोहेंसे गतिको करा रहे कियाहितुमुण आकर्षकत्वका आश्रय बना हुआ है। शारीरमें कई घातु, उपधातुरें, स्वयं कियारहित मी होती हुई उस समय अन्य रक्त, वायु, नर्से आदिकी कियाका कारण हो ही जाती हैं। क्रियाके हेतु गुणको घरनेवाळे पदार्थोंको एकान्तसे कियावान माननेपर अनयस्या दोष मी हो जाता है। अस्तु. यहां नेयायिक जो कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी सम्पूर्ण वालोंको सुन केना चाहिये।

तत्रेव प्रत्यवस्थानं वैधर्म्येणोपदर्श्ते । यः क्रियावान्स दृष्टोत्र क्रियाहेतुगुणाश्रयः ॥ ३२७ ॥ यथा लोष्ठो न चात्मैवं तस्मात्रिष्क्रियः एव सः । पूर्ववद्दवणाभासो वैधर्म्यसम् ईक्ष्यताम् ॥ ३२८ ॥

साधर्म्यसम, वेधर्म्यसम, जातिको कहनेवाले गीतम सूत्रके उत्तरद्र अनुसार दूसी वेधर्म्यसम जातिका लक्षण यह है कि तहां आत्मा कियावान् है, कियाके हेत हो रहे गुणका आश्रय होनेसे, जैसे कि डेल । इस अनुमानमें ही साध्यके विधर्मापन करके प्रतिवादी हारा दूवण दिखलाया जाता है कि जो कियाको कारण हो रहे गुणका आश्रय यहां देखा गया है, वह कियावान अवश्य है, जैसे कि फेंका जा रहा डेल है । किन्तु आत्मा ती इस प्रकार कियाके कारण वन रहे गुणका आश्रय नहीं है । तिस कारणसे वह आत्मा कियायहित ही है । नैयायिक कहते हैं कि यह प्रतिवादीका कथन भी पूर्व सावम्यसम जातिके समान हो रहा वेधर्म्यसम नामका दोषाभास हो देखा जायगा । कियायान्के साध्य सिंध आत्मा कियावान् पदार्थके वेधर्म्यसे आत्मा कियारहित नहीं होय, इसमें कोई विशेष हैं । नहीं है । यह प्रतिवादीका वेधर्म्यसम प्रतिवेध है ।

क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाङ्घोष्ठवदित्यत्र वैधम्येण प्रत्यवस्थानं,या क्रिया-हेतुगुणाश्रयो छोष्टा स क्रियावान् परिच्छिन्नो दृष्टो न च तथात्मा तस्मान्न छोष्टविक्तियाः वानिति निष्क्रिय एवेत्यर्थः।सोऽयं साधर्म्येणोपसंहारे वैधर्म्येण मत्यवस्थानात् वैधर्मसमः प्रतिषेषः पूर्ववह्षणाभासो वेदितव्यः।

आत्मा चलना, उतरना, चलना, मर कर अन्यत्र स्थानमें जाकर जन्म लेना, आदि क्रियान ओसे युक्त है। क्योंकि वह क्रियाके प्रेरक हेतु हो रहे प्रयत्न पुण्य, पाप, संयोग इन गुणोंका धारण कर रहा है। जैसे क्रि फेंका हुआ हेल क्रियाके कारण संयोग, वेग, गुरुत्व गुणोंको धारण कर रहा सन्ता क्रियानान है। इस अनुमानमें वैधन्यंकरके असत् दूषण लठाया जाता है कि जो क्रियाहेतु-गुणका आश्रय हेल है, वह क्रियावान होता हुआ अपकृष्ट परिमाणवाला परिमित देखा गया है। आत्मा तो तिस प्रकार मध्यपरिमाणवाला नहीं है। तिस कारणसे लोहके समान क्रियावान आत्मा नहीं, इस कारण आत्मा क्रियारहित ही है, यह अर्थ प्राप्त हो जाता है। नैयायिक यों कहते हैं कि यह प्रत्यवस्थान मी साधर्म्य करके वादी द्वारा उपसंहार किये जानेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा वैधन्यं करके प्रत्यवस्थान लठा देनेसे वैधन्यंसम नामका प्रतिवेध है। यह भी पूर्वके समान द्वणामास समझ लेना चाहिये। अर्थात्—गोत्यसे या अद्द आदिके वैधन्यंसे जैसे गायकी सिद्धि कर की जाती है, उसी प्रकार यहां भी समीचीन किया हेता गुणाश्रयत्व हेतुसे क्रियावत्व साध्यकी सिद्धि कर दी जाती है। जो दोष साध्य और साधनकी व्याप्तिका विच्छेद नहीं कर सकता है, वह दोष नहीं है किन्तु दोवामास है।

## का पुनर्वेधम्यसमा जातिरित्याह ।

न्यायभाष्यके अनुसार दूसरे प्रकारकी वैधर्म्यसमा जाति किर क्या है ! इस प्रकारकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य उन ग्रन्थोंका अनुवाद करते हुये स्पष्ट कथन करते हैं ।

> वैधर्म्येणोपसंहारे साध्यधर्मविपर्ययात् । वैधर्म्येणेतरेणापि प्रत्यवस्थानिमध्यते ॥ ३२९ ॥ या वैधर्म्यसमा जातिरिदं तस्या निदर्शनम् । नरो निष्क्रिय एवायं विभुत्वात्सिक्रियं पुनः ॥ ३३० ॥ विभुत्वरिहतं दृष्टं लोष्टादि न तथा नरः । तस्मान्निष्क्रिय इत्युक्ते प्रत्यवस्था विधीयते ॥ ३३१ ॥ वैधर्म्येणेव सा तावत्केश्विनिश्रहभीरुभिः। इन्यं नभः क्रियाहेतु गुणरहितं समीक्षितं ॥ ३३२ ॥

नैवमात्मा ततो नायं निष्कियः संप्रतीयते । साधम्येणापि तत्रेवं प्रत्यवस्थानमुच्यते ॥ ३३३ ॥ कियावानेव लोष्ठादिः कियाहेतुगुणाश्रयः । दृष्टास्ताद्दवस जीवोपि तस्मात्सिकय एव सः ॥ ३३४ ॥ इति साधर्म्यवैधर्म्यसमयोर्दूषणोद्धवात् । सधर्मत्वविधर्मत्वमात्रात्साध्यप्रसिद्धितः ॥ ३३५ ॥

बादीद्वारा वैधर्म्यकरके पक्षमें साध्य व्याप्य हेत्का उपसंहार किया जा चक्रनेपर पनः प्रति-बादीद्वारा साध्यवर्मके विपर्ययका उपपत्ति हो जानेसे वैषम्य करके और उससे दूसरे हो रहे साधर्य-करके भी जो प्रत्यवस्थान दिया जाता है. वह वैधर्म्यसमा जाति इष्ट की गयी है । उसका दिशन्त यह है कि यह आत्मा (पक्ष ) कियारहित ही है (साध्य )। क्योंकि आत्मा सर्वत्र ज्यापक है ( हेत्र ) । जो भी कोई पदार्थ फिर कियासहित देखा गया है, वह व्यापकवनसे रहित है । जैसे कि देळ, बाण, बन्द्ककी गोळी, दौढ रहा घोडा आदि पदार्थ मध्यम परिमाणवाळे अन्यापक हैं। तिस प्रकारका अन्यापक आत्मा नहीं है। तिस कारणसे आत्मा क्रियारहित है। इस प्रकार वादीद्वारा वधर्म्भकरके उपसंहार कह चुकनेपर निग्रह (पराजय ) स्थानसे भय खा रहे किन्हीं प्रतिवादियोंके द्वारा वैधर्म्यकरके ही ओ दूषण देना रूप किया की जाती है कि आकाश द्रव्य तो क्रियाहेतु-गुणोंसे रहित मळे प्रकार देखा गया है। इस प्रकारका आत्मा दृष्य तो जियाहेतु गुणरहित नहीं है। तिस कारणसे यह आत्मा क्रिया रहित नहीं है। यों मळे प्रकार प्रतीत हो रहा है। कियायान्के वैधर्म्यसे आत्मा निष्किय तो हो जाय, किन्तु फिर कियारहितके वैधर्म्यसे आत्मा क्रियावान् नहीं होय इसका नियामक कोई वादीके पास विशेष हेतु नहीं है। यों प्रतिवादी कटाक्ष झाड रहा है, यह बादीद्वारा वैधर्म्य करके आस्माके कियारहितपनका विमुत्वहेतुसे उपसंहार किया जा चुकनेपर प्रति-वादीद्वारा वैधर्म्यकरके भारताको सिक्रिय साधनेवाळे वैधर्म्यसम्बता उदाहरण हुला । अब साधर्म्यकरके प्रतिवादीद्वारा प्रत्यवस्थान उठाये जानेका उदाहरण कहा जाता है कि उस ही वादीके अनुमानमें यानी आत्मा कियारहित है, ज्यावक होनेसे, यहां प्रतिवादीद्वारा साधर्म्यकरके भी इस प्रकार प्रत्यव-स्थान कहा जाता है, क्रियावान् हो रहे ही डेळ, गोळी आदिक पदार्थ कियाहेतुगुणोंके आधार देखे जाते हैं, उसी प्रकार वह प्रसिद्ध आत्मा भी किया हेतु गुणोंका आश्रय है । तिस कारण वह आत्मा कियाबान् ही है। इसमें कोई विशेषता नहीं है कि वादी करके कहे गये कियाबान्के वैद्यर्प्य विमुख्यसे आरमा आकाशके समान निष्क्रिय तो द्दोत्राय किन्तु फिर प्रतिवादी करके कहे गये

कियावान् के साध्म्य कियाहेतुगुणाश्रयत्वसे भारमा डेक्के समान कियावान् नहीं होवे, इस पक्षपात प्रस्तके नियमको बनाने के किये वादीके पास कोई विशेष हेतु नहीं है। यह सूत्र और माम्यके अनुसार पिहेके साधम्यसमा और अब वैधम्यसमा जातिका उदाहरणसहित कक्षण कह दिया गया है। नैयायिक इन दोनों जातियों में अनेक दूषणों उत्पन्न हो जाने से इनको असत् उत्तर मानते हैं। क्यों कि किसीके केवल सदशधर्मापन या विसदश धर्मापनसे ही किसी साध्यकी मले प्रकार सिदि नहीं हो जाती है। अतः प्रतिवादीका उत्तर प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता है।

## अयोत्कर्पापकर्षवर्ण्यादर्ण्यविकल्पसाध्यसमा साभासा विधीयंते।

इन दो जातियोंके निरूपण अनन्तर अब गौतमसूत्र अनुसार दोष आमास सिहत हो रहीं अरक्ष्यिमा, अपकर्षसमा, बर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा, विकल्पसमा साध्यसमा, इन छह जातियोंका कथन किया जाता है। अर्थात् —पिहले इन जातियोंका कथन कर पश्चात् साथ ही ( लगे हाथ ) इन प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दूषणोंका दूषणाभासपना भी सिद्ध करिदया जायगा। नैयायिकोंको हमने कहनेका प्रा अवसर दे दिया है। वे अपने मनो अनुकूछ जातियोंका असमीचीन उत्तरपना बखान रहे है। हम जैन भी शिष्योंकी बुद्धिको विशद करनेके लिये वैसाका वैसा ही यहां स्कोकवार्तिक प्रत्यमें कथन कर देते हैं। सो सुनकीजियेगा।

साध्यदृष्टान्तयोर्धमीविकल्पाद्द्रयसाध्यता । सद्भावाच मता जातिरुत्कर्षेणापकर्षतः ॥ ३३६ ॥ वर्ण्यावर्ण्यविकल्पेश्च साध्येन च समाः पृथक् । तस्याः प्रतीयतामेत्रहक्षणं सनिदर्शनम् ॥ ३३७ ॥

साध्य और दृष्टान्तके विकल्पसे अर्थात्—पक्ष और दृष्टान्तमेंसे किसी मी एकमें धर्मकी विचिन्नतासे तथा उभयके साध्यपनका सद्भाव हो जानेसे उन्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अवर्णसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा ये छह जातिया पृथक् पृथक् मान की गयी हैं। अर्थात्—पक्ष और दृष्टान्तके धर्मविकल्पसे तो पहिंछो पांच जातियां उठायी जाती हैं। और पक्ष, दृष्टान्त, दोनोंके हेतु आदिक धर्मोको साध्यपना करनेसे छही सध्यसमाजाति उत्यित होती है। प्रकृतमें साध्य और साधनेमें से किसी भी एक विकल्पसे यानी सद्भावसे जो अविद्यमान हो रहे धर्मका पक्षमें आरोप करना है, वह उन्कर्षसमा है। जैसे कि शह (पक्ष) अनिस्य है (साध्य)। कृतक होनेसे (हेतु) घटको समान (अन्वय दृष्टान्त) इस प्रकार वादी हारा स्थापना होनेपर प्रतिवादी कहता है कि घटमें अनित्यपनके साथ जो कृतकाल रहता है, वह

तो रूपके साथ ठहरा हुआ है। अतः दृष्टान्तकी सामध्येसे शद्ध मी रूपवान हो जायगा और तैसा हो जानेपर विवक्षित पदार्थसे विपरीत अर्थका साधन हो जानेसे यह हेतु विशेष विरुद्ध हो जायगा। यह कथन विरुद्ध हैस्वामास रूप हुआ। इसी प्रकार श्रवण इन्द्रियसे जाने जा रहे शहके साधर्म्य हो रहे कतकत्व घर्मसे घट मी कर्ण इन्दियप्राह्य हो जाओ। कोई विशेषता नहीं है । यों पक्ष ( शह ) दृष्टान्त ( घठमें ) विशेष धर्मीके बढा देनेसे उत्कर्षसमा जाति हो। जाती है। तथा आपकर्षसमा जातिमें तो साध्य और दशन्तके सहचरित धर्मका विकल्प यानी असत्व दिखाया जाता है। तिस कारणसे अपकर्षसमा जाति तो हेत् और साध्यमेंसे अन्यतरके अभावका प्रकृत देना स्वरूप है। जैसे कि शद्ध अनित्य है। कृतक होनेसे इस प्रकार वादी द्वारा कह चुकनेपर प्रतिवादी कहता है कि घटमें अनित्यपनके साथ वर्त रहे कृतकाल धर्मसे यदि शहको अनित्य साधा जाता है. तब तो घटके कृतकाल और अनित्यावके सहचारी रूप गुणकी शहमें ज्यावृत्ति हो जानेसे शहमें कृतकाल स्रोर स्नित्यत्वकी भी व्यावृत्ति हो जावेगी । कृतकत्वकी व्यावृत्ति हो जानेसे हेत स्वरूपिसद हो जायगा और शहमें अनित्यत्वकी व्यावृत्ति हो जानेसे वाच हेत्वामास मी सम्भवता है। यह पक्षमें धर्मका विकल्प किया गया है। इसी प्रकार अपकर्षसमाके किये दृष्टान्तमें धर्मका विकल्प यों करना चाहिये कि शद्धों कृतकत्वके साथ अवणइन्द्रियप्राह्मत्व धर्म रहता है । और संयोग, विभाग **आ**दिमें अनित्यत्व और कृतकत्वके साथ गुणस्व रहता है। किन्त घटमें श्रावणस्व और गुणस्व दोनों नहीं हैं । तिस कारण घटमें सनिरयस्य और कृतकास मी व्याकृत हो आयंगे । इस प्रकार दृष्टान्तमें साध्य धर्मकी विकळता और साधन धर्मकी विकळतारूप देशनाभास यह जाति हुई। यदि कोई यों कहे कि वैधर्म्यसमाका इस अपकर्षमासमें ही अन्तर्माव हो जायगा । इसपर नैयायिक यों उत्तर देते हैं कि दोषवान पदार्थके एक होनेपर भी उसमें दोष अनेक सम्मव जाते हैं । उपाषियुक्तका सांकर्य होनेपर भी उपाधियोंका सांकर्य नहीं है। वर्ण्यसमामें बक्त द्रष्टान्त अनुसार यों कहा जाता है कि यदि शब्द अनित्य है, इस प्रकार वर्णन करने योग्य साधा जा रहा है, तब तो घट आदि दृष्टान्त मी साध्य यानी पक्ष हो जाओ। इस प्रकार साध्यर्धमका संदेह हो जानेसे साध्य और उष्टान्तमें धर्मके विकल्पसे यह पांच जातियोंका मूळळक्षण यहा मी घटित हो जाता है । साध्यके यानी पक्षके संदिग्धसाध्यकत्वको दृष्टान्तमे **आ**पादन वर्ण्यत्वको है। इसका अर्थ यह है कि पक्षमें पृत्ति जो हेतु होगा वहीं तो साध्यको समझानेवाळा ज्ञापकहेतु हो सकेगा । किन्तु पक्ष तो यहा सन्दिग्ध साध्यवान है । और तिसी प्रकार सन्दिग्धसाध्यवाक्रमें वर्तरहा हेतु तुमको दृष्टान्तमें मी स्वीकार करना चाहिये । सौर तिस प्रकार होनेपर दृष्टान्तको मी सन्दिग्ध साय्ययान्पना हो जानेके कारण हेतुकी सपक्ष और विवक्षमें दृत्तिताका निश्चय नहीं होनेसे यह असाधारण हेखामास है। यह नियम है कि दृष्टान्तमें हेतु निश्चित साध्यके साथ ही रहना

चाहिये | किन्तु जब यह हेतु सन्दिग्यसाय्यवालेमें वर्त रहा है तो दृशन्त साध्यसङ्गव संशयमस्त शीगया । तथा सन्दिग्धसाध्ययान् में वर्तरहा देतु यदि दृष्णन्तमें नहीं है, तब तो गमक हेतुका क्रमाय हो जानेसे दशन्त साधनविक्तळ हो जायगा। यह दीय है। यो प्रतिवादीका अन्तरंग अभिवाय है। अवर्ण्यसमामें तो जैसे घट आदिक एपापनीय नहीं हैं बसे ही शह मी अवर्ण्य रही। कोई निशेषता नहीं है। इस प्रकार साध्य यानी शह आदि पक्षमें दशन्तवृत्ति हेतुका सर्वया सादश्य आपादन किया जाता है। अर्थात्—साध्यकी सिद्धिबाले द्रष्टान्तमें जो हेतु है, यदि वही हेत् वश्चमें नहीं नर्तेगा तो जापक हेतुके नहीं ठहरनेसे स्वरूपिसद दोप हो नायगा। सतः तिस प्रकारका ( हवह ) हेत् प्रक्षमें स्वीकार करहेना चाहिये और तीना टोनेपर संदिग्ध साध्यवान पक्ष यह पक्षका एक्षण घटित नहीं होता है। अतः वादीका हेतु आश्रयासिद्धि दोपसे दूषित हुआ समझा जायगा । बृतिकारका स्पष्ट कथन यह है कि निश्चितखपसे सिड हो रहे साध्यको धारनेवाळे दृष्टान्तमें जो वर्म यानी हेतु है, उसके मद्भावसे शह बादि पक्षमें असंदिग्ध साध्यवानपनेका आपादन कर अवर्ण-समा है। इहान्तमें लैसे (निश्चित साप्यवान पृत्ति ) ऐतु होगा वैसा ऐतु ही पक्षमें ठहर कर सायका गमक हो सकेगा ! यदि दृष्टान्तमें जो हेतु निश्चित साध्यवाळेमें यर्त रहा है, वह हेतु पश्चमें मही माना जायमा तो स्वरूपासिट्टि बोप एम बेठेमा और हेतुके मान छेनेपर संदिग्ध साध्यवान पक्ष मही बमनेते आयगासिद्धि दोष छम जाता है। सथा पांचनी ( यहां ) सातमी (पहिलीते) विकल्प समा जातिमें हो मटलक्षण यों घटाना चाहिये कि पक्ष और दृष्टान्तमें जो वर्ष उसका विकल्प यानी विरुद्ध फल्प व्यमिचारीयन सादिक्षंत्रे प्रसंग देना है, यह विकल्यसमाके उत्यानका बाँज है। चाहे जिस किसी भी धर्मका कहीं भी व्यमिचार दिख्छाने काके धर्मपनकी अधिशेपतासे प्रकाण प्राप्त हेत का भी प्रकरणप्राप्त सायको साथ व्यक्तिचार दिखळा देना विकल्पसमा है। जैसे कि शह अतिस्य है. शतक होनेंछे. इस प्रकार बादीके फह चुकरेपर यहा प्रतिवादी फहता है कि इतकावका गुरुवके साथ म्पिमार देखा जाता है। घट, पट, प्रतक, खादिमें कृतकाद है। सायमें मारीपन भी है। किया इहि. हु ल, दिख, धमण, मोछ, आदिमें कृतकवना होते हुये मी गुरुष (भाषीपन) नहीं है और गरुषका कृतिस्पद्धे माथ व्यक्तिचार देखा जाता है। यथिप नैयापिया परोपिक सिद्धान्त अनुसार गुरुत्यका मितियायके साथ स्वभिन्नार दिस्त्रणाना कठिन है। " गुरुणी हे रायती " पृथ्वी और नालमें ही गुरुष माना गया है। मेरे ही पृथ्मी परमाणु श्रीर जरीय परमाणुओं में अनिरायको नहीं रहते हुये भी गुरूर नाम दिया जाय । बस्तुतः विचारनेवर परमागुकोंमें गुराय नहीं शिद्ध हो सकेगा । कस्तुः । राया बनियन्त्वका मूर्वत्रके माथ मन या पृथ्वी, जल बादिसी परमाणुओंमें व्यमिचार देत्या जाता है। जर दि धर्नपमको अपेका इतकाव, अतिकालमें कोई विदेशना मही है, तो उतकाव मी अनिकाय का स्वभिन्नार कर छेवे । इस प्रकार यह वाडी हे हेनुपर दिकत्यनमामें अनैकान्तिका देश्यामास चक्र देकर प्रतिकादीक्षण उठाया गया है। छड़ी या बाटवी साध्यममा प्राति तो साध्यपंका दक्षान्तमें 60

प्रसंग देनेसे अथवा पक्ष और दृष्टान्त दोनोंके घर्म हेतु आदिके साध्ययनसे उठादी जाती है। उसका उदाहरण यों है कि जैसे घट है, तैसा शब्द है, तव तो जैसा यह शब्द है, तैसा घट भी आनित्य हो जाय। यह कह दिया जाय यदि शब्द साध्य है, तिस प्रकार घट भी साध्य हो जाओ। यदि घडा अनित्य साधने योग्य नहीं है, तो शब्द भी आनित्य साधने योग्य नहीं होवे। अथवा कोई अन्तर दिखळाओ। यह साध्यसम है, एक प्रकार आश्रयासिद्ध हेत्वाभास समझना चाहिये। इस ढंगसे नैयायिकोंके यहां उत्कर्षकरके अपकर्षकरके वर्ण्यकरके अवण्यकरके और साध्यक्रिके सम हो रही पृथक् पृथक् छह जातियां हैं। उनका छक्षण दृष्टान्तसहित यह समझ छेना चाहिये। श्री विश्वनाथ पंचाननने सक्तीय वृत्तिमें उक्त प्रकार विवरण किया है।

यदाद, साध्यदृष्टांतयोर्धर्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाचोत्कर्षापकर्षवर्ण्यावर्ण्यविकल्पसा-ध्यसमा इति ।

जो ही न्यायसूत्रकार गौतमने सत्कर्षसमा थादि छह जातियोंके विषयमें यों सूत्र कहा है कि साध्य और दृष्टान्तमें धर्मका विकल्प करनेसे अथवा उभयको साध्यपना करनेसे उत्कर्षसमा, अवर्ण्य-समा, विकल्पसमा, साध्यसमा इस प्रकार छह जातियोंका उक्षण बन जाता है।

## तत्रोत्कर्षसमा तावछक्षणतो निदर्शनतश्रापि विधीयते।

उन छहमें पहिले पढ़ी गयी उत्कर्षसमा जातिका छक्षणसे और दृष्टान्त कथन करनेसे भी अब निधान किया जाता है।

> दृष्टांतधमै साध्यार्थे समासंजयतः स्मृता । तत्रोत्कर्षसमा यद्धत्क्रियावज्जीवसाधने ॥ ३३८ ॥ क्रियाहेतुगुणासंगी यद्यात्मा लोष्टवत्तदा । तद्वदेव भवेदेष स्पर्शवानन्यथा न सः ॥ ३३९ ॥

न्यायमाध्यकार उत्कर्षसमाका छक्षण दृष्टान्तसहित यों कहते हैं कि दृष्टान्तके धर्मको अधिक-पने करके साध्यत्वय अर्थमें मुळे प्रकार प्रसंग करा रहे प्रतिवादीके ऊपर उत्कर्षसमा जाति उठायी जाय, यह प्रक्रिया प्राचीन ऋषि बाम्नायसे चर्छा आ रही है। जिस प्रकार कि उस ही प्रसिद्ध अनुमानमें जीवको क्रियावान् साधनेपर यों प्रसंग उठाया जाता है कि क्रियाके हेतु हो रहे गुणोंका सध्यन्थी आत्मा यदि डेज्ये समान क्रियावान है, तो उस ही डेज्ये समान यह आत्मा स्पर्श्युण-वाजा मी प्राप्त हो जाता है। अन्यथा यानी आत्मा डेज्ये समान यदि स्वर्शवान नहीं है, तो वह आत्मा डेज्ये समान क्रियावान् भी नहीं हो सकेगा, यह उत्कर्षसमा जाति है। हष्टांतघर्मे साध्ये समासंजयतः स्पृतोत्कर्षसमा जातिः स्वयं, यथा क्रियावानात्मा-क्रियाहेतुगुणयोगाङ्घोष्ठवत् इत्यत्र क्रियावज्जीवसाधने प्रोक्ते सति परः प्रत्यविष्ठते । यदि क्रियाहेतुगुणासंगी प्रमांङ्घोष्ठवत्तदा छोष्ठवदेव स्पर्तवान् भवेत् । अथ न स्पर्शवांछोष्ठवदात्मा क्रियावानपि न स स्यादिति विपर्थये वा विशेषो वास्य इति ।

वार्तिकों में कहे गये न्यायमाध्य उक्तका ही विवरण जैनों द्वारा इस प्रकार छिखा जाता है कि ह्रष्टान्तके अतिरिक्त धर्मका साध्य ( पक्ष ) में मेळे प्रकार प्रसंग दे रहे प्रतिवादों के उपर स्वयं उरकर्ष-समा जाति उठ वैठी यानी चळी आ रही हैं। जैसे कि आत्मा ( पक्ष ) क्रियावान है ( साध्य )। क्रियाके सम्पादक कारण गुणोंका संस्थी होनेसे ( हेतु ) उछळते, गिरते हुये डेळके समान (अन्वय-र्ष्टान्त)। इस प्रकार यहां अनुमानमें वादी द्वारा जीवके क्रियासिहतपनका मेळे प्रकार साधन कर सकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि क्रिया हेतु गुणोंका सम्बन्धी आत्मा यदि डेळके समान क्रियावान है, तो डेळके समान ही स्पर्शवान हो जाओ। अब वादी यदि आत्माको डेळके समान स्पर्शवान नहीं मानना चाहेगा तब तो वह आत्मा उसी प्रकार क्रियावान भी नहीं हो सकेगा। ऐसी दशामें भी यदि वादी आत्माको क्रियावान् हो अक्रेळा माने स्पर्शवान् स्थीकार नहीं करे तो इस विपर्गत मार्गके अवल्य्वमें उस वादीको कोई विशेष हेतु कहना चाहिये। यहांतक उत्कर्षसमा जाति न्यायमाध्य अनुसार कह दी गयी।

## का प्रनरपकर्षसमेत्याह।

फिर यह बताओ कि वह अपकर्षसमा जाति क्या है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द स्वामी न्यायमाण्य अनुसार अनुवाद करते हुये वार्तिकको कहते हैं ।

> साध्यधर्मिणि धर्मस्याभावं दृष्टांततो वद्न् । अपकर्षसमां वक्ति जातिं तत्रैव साधने ॥ ३४० ॥ लोष्टः किवाश्रयो दृष्टोऽविशुः कामं तथास्तु ना । तद्विपर्ययपक्षे वा वाच्यो हेतुर्विशेषकृत् ॥ ३४१ ॥

साधने योग्य साध्यविशिष्ट धर्मीमें दृष्टान्त की सामर्थ्यसे अविद्यमान हो रहे धर्मके अमायको कह रहा प्रतिवादी अपकर्षसमा नामकी जातिको स्पष्ट कह रहा है। जैसे कि उस ही प्रतिद्ध अनुमानमें आत्माका क्रियासहितपना वादी द्वारा साधे जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि कियाका आश्रय डेळ तो अञ्चापक देखा गया है। उसी प्रकार आत्मा मी तुम्हारे मनोनुकूळ अञ्चापक हो जाओ। यदि तुमको विपरांत पक्ष अमीष्ट है, यानी कि डेळ दृष्टान्तकी सामर्थ्यसे

भारमामें अकेळी किया ही तो मानी जाय, विन्तु अन्यापकपना नहीं माना जाय, इसमें विशेषताकी करनेवाळा कोई हेतु तुमको कहना चाहिये। विशेषक हेतुके नहीं कहनेवर आत्माका अन्यापकपन हक नहीं सकेता, जो कि अन्यापकपन कम्मवतः तुमको अभीष्ट नहीं पढ़ेगा।

तत्रैत्र क्रियावज्जीवसाधने गयुक्ते सति साध्यधर्मिणि धर्मस्याभावं दृष्टांतात् समा-संजयन् यो बक्ति सोपकर्षसमाजाति वदति । यथा छोष्टः क्रियाश्रयोऽसर्वगतो दृष्टस्तद्व-दात्मा सदाप्यसर्वगतोस्तु विपर्यये वा विशेषकृद्धतुर्वाच्य इति ।

वहां ही परार्था नुमानमें वादी द्वारा समी चीन या असमी चीन हे हुकर के किया वास् जीव के साधने का प्रयोग प्राप्त होने पर जो प्रतिवादी साध्य धर्मों में भ्रमें के अमावको दृष्टान्त से मके प्रकार प्रसंग करा रहा वक रहा है, वह अपकर्ष समाजातिको स्पष्ट रूपसे यों कह रहा है। जैसे कि छोष्ठ किया थान् हो रहा अन्यापक देखा गया है, जसि के समान आरमा भी सर्पदा असर्व गता हो जाओ अपया विपरित मानने पर कोई विशेषता को करने बाजा कारण बनकाना चाहिये। जिससे कि डेकका एक धर्म तो आरमामें मिळता रहे और डेकका दूसरा धर्म आरमामें नहीं ठहर सके। यहां तक अपकर्ष समा आति कह दी गयी।

#### वर्ण्यावर्ण्यसमी प्रतिषेधी कावित्याह ।

अब वर्ण्यसम और अवर्ण्यसम प्रातिषेध कीन है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर इन दो प्रतिपेधों ( नाति ) को श्री विद्यानन्द आचार्य स्वकीय वार्तिकोदारा इस प्रकार कहते हैं, सो हुनिये।

> ख्यापनीयो मतो वर्ण्यः स्थादवर्ण्यों विपर्ययात् । तत्समा सांध्यदृष्टान्तधर्मयोरत्र साधने ॥ ३४२ ॥ विपर्यासनतो जातिर्विज्ञेया तद्विलक्षणा । भिन्नलक्षणतायोगात्कथंचितपूर्वजातिवत् ॥ ३४३ ॥

ख्यापनीयो वर्ण्यस्तिद्वपर्ययाद्ख्यापनीयः पुनर्वण्यस्तेन वर्ण्यनावण्येन च समा जाति-वर्ण्यसमावण्यसमा च विज्ञेया । अत्रैव साधने साध्यदृष्टान्तधर्मयोविषयीसनात् । उत्कर्षा-पक्षप्रसमाभ्यां क्रतोनयोभेंद इति चेत्, कक्षणभेदात् । तथाहि—अविद्यमानधर्मन्यापक उत्कर्षः विद्यमानधर्मापनयोऽपक्षः । वर्ण्यस्तु साध्योऽवर्ण्योऽसाध्य इति तत्मयोगाज्जातयो विभि-त्रकक्षणाः साधर्म्यदैधर्म्यसमवत् ।

न्यायभाष्यकार कहते हैं कि स्यायनीय यहां वर्ण्य है। और उसके विपरीतपनेसे अस्यापनीय तो किर अवर्ण्य कहा गया है। उस वर्ण्य और अवर्ण्यकरके जो समीकरण करनेके छिये प्रयोग है, वह वर्ण्यसमा और अवर्ण्यसमा जाति विशेष रूपसे जान छेनी चाहिये। यहां ही आत्मा कियावान् है, ऐसा साधनेपर साध्य और रहान्तके धर्मके विपर्याससे उक्त जातियां हो जाती है। यदि कोई यहां यों पूछे कि इन जातियोंका पिहले उस्कर्षसमा और अपकर्षसमासे मेद मका किस कारणसे है! इस प्रकार प्रश्न उठानेपर तो नैयायिकोंका उत्तर यों है कि लक्षणोंका मेद होनेसे इनका उनका मेद प्रसिद्ध ही है। उसीको स्पष्ट कर यों समझ लीजियेगा कि पक्षमें अविध्यान हो रहे धर्मकी पक्षमें व्यास करनेका प्रसंग देना उत्कर्ष है। और विध्यान हो रहे धर्मका पक्षमेंसे अलग कर देना अपकर्ष है। किन्तु वर्ण्य तो साधने योग्य होता है और अवर्ण्य असाध्य है। अर्थात्—हृशन्तमें सीदेग्धसाध्यसहित्पनेका आपादन करना वर्ण्यसमा है। और पक्षमें असंदिग्ध साध्यसहित्पनका प्रसंग देना अवर्ण्यसमा है। इस प्रकार इनमें अन्तर है। उन मिन लक्षणोंका प्रकृष्ट सम्बन्ध हो जानेसे जातियां मी मिन मिन्न अनेक लक्षणोंको धारती हुई साधन्यसम् और वैषम्पीसके समान न्यारी न्यारी मानी जाती है। सभी दार्शनिकोंने मिन्न लक्षणपनेको विभिन्ताका साधन इष्ट किया है।

साध्यधर्मविकल्पं तु धर्मातर्विकल्पतः । प्रसंजयत इष्येत विकल्पेन समा बुधैः ॥ ३४४ ॥ कियाहेतुगुणोपेतं किंचिदुगुरु समीक्ष्यते । परं उद्य यथा लोष्ठो वायुश्चेति कियाश्रयं ॥ ३४५ ॥ किंचित्तदेव युज्येत यथा लोष्ठादि निष्क्रियं । किंचित्र स्याद्यथात्मेति विशेषो वा निवेद्यताम् ॥ ३४६ ॥

न्यायमाषाकारने विकल्पसमाका उक्षण यों किया है कि साधनधर्मसे युक्त हो रहे इष्टान्तमें

भर्मान्तरके विकल्पसे साध्यवर्मके विकल्पका प्रक्षंग हो रहे प्रतिवादिक ऊपर तो विद्वानों करके विकल्पसमा जातिका उठाया जाना इष्ट किया गया है। उसका दृष्टान्त यों है कि हेतु गुणोंसे युक्त हो रहा कोई एक पदार्थ तो मारी देखा जाता है। जैसे कि डेळ या गोळी है। और किया हेतु गुणोंसे अक्र वायके वाश्य कोई कोई पदार्थ गुरु नहीं देखा जाता है। यानी हळका विचार ळिया जाता है। जैसे कि वायु है। उसिके समान कोई पदार्थ कियाहेतुगुणाश्रय होते हुये कियावान हो जायंगे, जैसे कि वायु है। उसिके समान कोई कियाहेतुगुणाश्रय होते हुये मी कियारित वने रहेंगे,जैसे कि जाता है। यह कोई कियाहेतुगुणाश्रय होते हुये भी कियारित वने रहेंगे,जैसे कि जाता है। यह कोई विद्याद कोई वादीको इसमें विशेषता दीख रही होय जीर वे जात्मा है। यह कुक प्रतीत होता है। यदि कोई वादीको इसमें विशेषता दीख रही होय जीर वे जात्मा हो। यह केया जनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। मावार्थ—डेळ और वायुका हळके, भारीपनसे हैविच्य माननेवालेको डेळ और जात्माका सिक्य, निक्तयपनेसे हैविच्य मानना स्वतः प्राप्त हो जाता है। यहां जैनोंका अभिमत इतना अधिक जान केना चाहिये कि नैयायिक तो पृथ्वी और जलमें ही गुरुत्वको मानते हैं। किया बिद्यान सकन्यस्तरप् अपने और आयुर्मे भी मारीपन अमीष्ट करते हैं। विज्ञान मी इस विषय साथी है।

विकल्यो विशेषा साध्यधर्मस्य विकल्या साध्यधर्मविकल्यस्तं धर्मीतर्गविकल्यात्मसंज-यतस्तु विकल्यसमा जातिः तत्रैव साधने मयुक्ते परा मत्यवितष्टते। क्रियाहेतुगुणोपेतं किंकि-व्युक दृश्यते यथा कोष्ठादि किंचिन्तु लघु समीक्ष्यते यथा वायुरिति। तथा क्रियाहेतुगुणो-पेतमिष किंचिंकित्याश्रयं युक्यते यथा कोष्ठादि, किंचिन्तु निष्कियं यथात्मेति वर्ण्यावर्ण्य-समाभ्यामियं भिन्ना तत्रैवं मत्यवस्थानाभावात् वर्ण्यावर्ण्यसमयोद्धेवं मत्यवस्थानं, यद्यात्मा क्रियावान् वर्ण्यः साध्यस्तदा कोष्ठादिरापि साध्योस्तु। अथ कोष्ठादिरवर्ण्यस्तद्धीत्माप्य-वर्ण्यास्तु, विश्वेषो वा वक्तव्य इति। विकल्यसमायां तु कियाहेतुगुणाश्रयस्य गुरुलपुविक-लपवत्सिक्रयनिष्कियत्वविकल्योस्तिवति मत्यवस्थानं। अतोसौ भिन्ना।

उक्त वार्तिकों में कही गयी विकल्पसमाका मूळ व्याख्यान इस प्रकार व्यायमाध्यमें ळिखा है कि विकल्पमा जातिमें पढे हुये विकल्प शाहका अर्थ विशेष है। साध्यप्रमेका जो विकल्प है। वह साध्यप्रमेविकल्प कहा जाता है। उस साध्यप्रमे विकल्पको अन्य घर्मके विकल्पसे प्रसंग कर प्रत्य-बस्थान उठानेवाळे प्रतिवादीके तो विकल्पसमा जाति लागू हो जाती है। जैसे कि वहां ही आत्माके क्रियानस्वको साधनेके ळिये हेतुका प्रयोग किये जानेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान देता है कि क्रिया हेतुगुणसे युक्त हो रहा कोई पदार्थ तो मारी देखा जाता है। जैसे कि बेळ, इञ्जन, जाग, आदिक हैं और क्रियोहेतु गुणोंसे युक्त हो रहा तो कोई कोई पदार्थ हळका देखा जा रहा है। जैसे कि वायु है। तिस ही प्रकार क्रियाहेतुगुणोंसे सहित हो रहा मी कोई पदार्थ तो क्रियावान् हो जाय यह ठीक है। जैसे कि डेळ आदि हैं। क्रियाहेतुगुणसे उपेत होता संता मी कोई पदार्थ कियादित वना रहो। जैसे कि आता है। यह विकल्पसमा जाति हुई। यह विकल्पसमा जाति पहिन्नें वर्ण्यसमा जातियोंसे प्रथम् ही है। क्योंकि वहा इस प्रकारका प्रत्यवस्थान देना नहीं पाया जाता है। देखिये, वर्ण्यसमा अवर्ण्यसमामें तो इस प्रकारका प्रत्यवस्थान है कि आत्मा क्रियावान्, यों वर्णनीय होता हुआ, यदि साध्य बनाया गया है तो डेळ, गोळा आदि दृष्टान्त भी साध्य बना किये जाओ। अब कोष्ठ आदिक तो वर्णनीय नहीं है, तो आत्मा भी अख्यायनीय बना रहो। अथवा आत्मा और डेळमें कोई विपरीतपनकी विशेषता होय तो उस विशेषको सबके सन्मुख ( द्वामने ) कहना चाहिये। किन्तु इस विकल्पसमामें तो क्रियाहेतुगुणोंके अधिकरण हो रहे व्रन्योंके मारीपन, हळकापन पन विकल्पोंके समान क्रियासिहतपन और क्रियारिहतपनका विकल्प हो जाओ। इस प्रकार प्रत्यवस्थान उठाया गया है। इस कारणसे यह (वह ) विकल्पसमा जाति उन वर्ण्यसमासे भिन्न ही है।

### का पुनः साध्यसमेत्याह ।

साध्यसमा जाति फिर क्या है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य महाराज न्याय भाष्यका अनुवाद करते हुए समाधान कहते हैं ।

हेत्वादिकागसामर्थ्ययोगी धर्मोवधार्यते । साध्यस्तमेव दृष्टांते प्रसंजयित यो नरः ॥ ३४७ ॥ तस्य साध्यसमा जातिरुद्धान्या तत्त्ववित्तकैः । यथा लोष्टस्तथा चात्मा यथात्मायं तथा न किम् ॥ ३४८ ॥ लोष्टः स्थात्सिक्रयश्चात्मा साध्यो लोष्ठोपि तादृक्षः । साध्योस्तु नेति चेल्लोष्ठो यथात्मापि तथा कथं ॥ ३४९ ॥

साध्यमें साध्यका अर्थ तो हेतु, पक्ष, आदिक अनुमानागोंकी सामर्थ्यसे युक्त हो रहा धर्म निर्णात किया जाता है। उस हो साध्यकों जो प्रतिवादी मनुष्य दृष्टान्तमें प्रसंग देनेकी प्रेरणा करता है, उस मनुष्यके ऊपर जिनके विद्या ही धन है, अथवा जो प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता विद्वान हैं, उन करके साध्यसमा जाति उठानी चाहिये। वह मनुष्य कहता है कि यदि जिस प्रकारका छोष्ट है, उस प्रकारका आत्मा प्राप्त हो जाता है, तो जैसा आत्मा है वैसा छोष्ठ क्यों नहीं हो जावे १ यदि आत्मा कियावान होता हुआ साध्य हो रहा है, तो डेक मी तिस प्रकारका क्रियावान साध किया जाओ। पदि छोष्ठको क्रियात्रान् साधने योग्य जिस प्रकार नहीं कहोगे, तब तो तिस प्रकार आत्मा भी मछा कैसे क्रियात्रान् साधने योग्य हो सकेगा ! अर्थात्—नहीं ।

हेत्वाद्यवयवसामध्येयोगी घर्मः साध्योऽवधार्यते तमेव दृष्टान्ते प्रसंजयित यो वादी तस्य साध्यसमा जातिस्तन्वपरीक्षकैरुद्धावनीया । तद्यथा-तत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवस्यानं करोति यदि यथा कोष्टस्तयात्मा, तदा यथात्मा तथायं कोष्टः स्यात् सिक्तय इति, साध्यश्वात्मा कोष्टोपि साध्योस्त सिक्तयः इति । अथ कोष्ट कियावान् न साध्यस्तद्धीत्मापि कियावान् साध्यो मा भूत, विशेषो वा वक्तव्य इति ।

न्यायमाध्यकार यहा साध्यका अर्थ यों निर्णात करते हैं कि अनुमानके हेतु, व्याप्ति, आदिक अवयर्वो या न्याक्षीकी सामर्ध्यका सम्बन्धी हो रहा वर्म साध्य है। उसका सम यानी उस ही साध्य का जो बादी दृष्टान्तमें प्रसंग दे रहा है, तत्त्वोंकी परीक्षा करनेवाके विद्वानों करके उस वादीके उत्तर साध्यसमा जाति उठानी चाहिये। उसका दृष्टान्त यों हैं कि वहा ही प्रसिद्ध अनुमानमें आत्माके कियासहितपनको साध्य करनेके छिये हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर उससे न्यारा दूसरा बादी प्रस्थव-स्थानका विधान करता है कि जिस प्रकारका छोष्ट है यदि उसी प्रकारका आत्मा है, तब तो जैसा आत्मा है वैसा यह डेड कियासहित हो जाओ। दूसरी बात यह है कि यदि आत्मा साध्य है तो डेड मी यथेच्छ इस प्रकार कियासहित साध्य हो जाओ। अब यदि डेड कियावान् साध्य नहीं है, तो आत्मा भी कियावान् साधने योग्य नहीं होवे। हो, आत्मा या डेडमें कोई विशेषता होय तो वह तुमको यहां कहनी चाहिये। उज्जा करनेकी कोई बात नहीं है।

#### कथमासां दूषणाभासत्वमित्याह ।

साध्यसमा और वैधर्म्यसमा जातिया दूषणामास हैं, यह पहिछे ही समझा दिया गया था। अब यह बताओ कि इन उत्कर्षसमा आदिक छठ जातियोंको दूषणामासपना किस प्रकार है १ ऐसी शिष्यकी जिज्ञासा होनेपर श्री विद्यानन्द आचार्य न्यायमत अनुसार समाधानको कहते हैं।

दूषणाभासता त्वत्र दृष्टान्तादिसमर्थना ।
युक्ते साधनधर्मेपि प्रतिषेधमल्रब्धितः ॥ ३५० ॥
साध्यदृष्टान्तयोधेर्मविकल्पादुपवर्णितात् ।
वैधर्म्यं गवि सादृश्ये गवयेन यथा स्थिते ॥ ३५१ ॥
साध्यातिदेशमात्रेण दृष्टान्तस्योपपत्तितः ।
साध्यत्वासंभवाचोक्तं दृष्टान्तस्य न दूषणं ॥ ३५२ ॥

ये जातियां सभीचीन दूषण नहीं हैं। दूषणसदश दील रही दूषणामास हैं। इनमें दूषणा-भासपना तो यों समझा जाता है कि दृष्टान्त आदिककी सामर्थ्यसे युक्त हो रहे अथवा विपक्षमें हेतुकी व्यावृत्ति करते हुये पक्षमें हेतुका ठहरना रूप समर्थन और दृष्टान्त आदिसे युक्त हो रहे समीचीन हेतुरूप धर्मके वादीद्वारा प्रयुक्त किये जानेपर मी पुनः साध्य और दछान्तके व्याख्यान किये जा चुके. केवल धर्मविकल्पसे तो प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। गौतगसूत्र है कि " किञ्चित्साषम्यादिवसंहारसिद्धेवैंचम्यादिप्रतिषेषः " कुछ घोडासा दृष्टान्त और वक्षका व्याप्तिसाहित साधर्म्य मिळ जानेसे वादीद्वारा उपसंहारकी सिद्धि हो जानेसे पनः प्रतिवादीद्वारा व्याप्ति निरपेक्ष उसके वैद्यर्थिस ही निषेष नहीं किया जा सकता है। जैसे कि गायमें गवय (रोझ) के सार्थ सादश्य व्यवस्थित हो जानेपर पनः किसी सास्ना धर्म करके हो रहा विधर्मपना तो धर्मविकल्पका कुचोध उठानेके लिये नहीं प्राप्त किया जाता है। अतः उत्कर्षसमा, अपकर्षसमा, वर्ण्यसमा, अव-र्ण्यसमा. विकल्पसमा. साध्यसमा ये उठाये गये द्रषण समीचीन नहीं हैं। वर्ण्यसमा. अवर्ण्यसमा. साध्यसमा. ये तीन जातियोंके अक्षत उत्तरपनको पृष्ट करनेवाळा दूसरा समाधान भी यों है । गीतम सूत्रमें किला है कि " साध्यातिदेशाच दृष्टान्तोपन्ते:" उपमान याँ शाब्दबोधमें वृद्धवान्य या सहज योग्यतावश संकेतपूर्वक वाच्यवाचकशक्तिके प्राह्क वाक्यको अतिदेश वाक्य कहते हैं। केवळ साध्यक्षे अतिदेशसे ही दृष्टान्तका दृष्टान्तपन जब सिद्ध हो चुका, अतः दृष्टान्तको पुनः साध्यपना असम्भव है । इस कारण प्रतिवादीद्वारा कहा जा चुका दृष्टान्तका दृष्ण उचित नहीं है । दृष्टान्तके समी धर्म पक्षमें नहीं मिळ जाते हैं । वृत्तिकारके अनुसार इन दो सूत्रोंको छैऊ जातियोंमें या तीन जातियोंमें यों घटा केना चाहिया उत्कर्षसमामें साध्यसिद्धिके वैधर्म्य यानीं न्यासिनिरपेक्ष साधर्म्य मात्रसे ही प्रतिवादीदारा प्रतिवेध यानी अविद्यमान धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता है । अतः शन्दमें रूपसहितपन और घटमें श्रवण इन्द्रियद्वारा प्राह्मपना अधिक नहीं धरा जा सकता है। अन्यथा प्रमेयत्वरूप असाधक धर्मके साधर्म्यसे तुम्हारा दूषण भी असभीचीन हो जायगा । प्रतिषेध को नहीं साथ सकेगा । जब कि अनित्यत्वके साथ ज्याप्य हो रहे कृतकत्वसे शब्दमें अनित्यपनका उपसंहार कर दिया है, तो ऐसी दशामें कृतकापना तो रूपका व्याप्य नहीं है। जिससे कि शन्दमें रूपका भी अधिक हो जाना आपादन कियाजा सके । इसी प्रकार अपकर्ष समामें प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है । जिससे कि शब्दमें रूपका निषेध हो जानेसे अनिस्यपनका अमात्र मी ठोंक दिया जाय । यानी गांठके अनिस्यपनकी कर दी जाय । वर्ण्यसमामें मी कुछ साधर्म्य मिळ जानेसे समीचीन हेत्रसे यदि साध्यसिद्धि की जा सकी है,तो तैसे हेत्रसे सहितपना ही दष्टान्तपनेका प्रयोजक है । किन्त पक्षमें जितने विशेष-णोंसे युक्त हेतु होय दृष्टान्तमें उतने सम्पूर्ण विशेषणोंसे युक्त हो रहे हेतुसे सहितपना दृष्टान्तपनका प्रयोजक नहीं है। अन्यथा तुमको भी दूषण योग्य पदार्थका दृष्टान्त करना चाहिये। वह भी दृष्टान्तके सभी धर्मोंके नहीं मिकनेसे दृष्टान्त नहीं हो सकेगा । अतः दृष्टान्तमें वर्ण्यपनेका यानी सन्दिग्धसाध्य-सहितपनका आपादन करना उचित नहीं । इसी प्रकार अवर्ण्यसमामें भी वैधर्म्यसे यानी निश्चितसाध्य-वाले द्रष्टान्तके वैधर्म्य हो रहे संदिग्ध साध्य सहितपनेसे पक्षमें प्रतिपेध नहीं किया जा सकता है। दृष्टान्तमें देखे गये व्याप्तियुक्तं देतुका पक्षमें सद्भाव हो जानेसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती है। किन्तु द्रष्टान्तमें वर्त रहे हेतुके परिपूर्ण धर्मीसे युक्त हो रहे हेतुका पक्षमें सद्भाय मानना उचित नहीं है । अत: आत्मा, शब्द, आदि पक्षोंमें दृष्टान्तके समान निश्चित साध्ययुक्तपनका आपादन नहीं किया जा सकता है, जिससे कि स्वरूपासिद्ध या आश्रयासिद्ध दोष हो सकें । इसी प्रकार विकल्पसमामें मी प्रकरण प्राप्त साध्यके व्याप्य हो रहे प्रकृत हेत्तसे साध्यसिदि जब हो चुकी है, तो उसके वैधर्म्यसे यानी किसी एक अनुपयोगी धर्मका कहीं व्यक्तिचार उठा देने मात्रसे प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवेध नहीं संभवता है। यों कृतकाय, गुरुत्व, अनित्यत्व, मूर्तत्वका टेडा मेहा मिळाकर चाहे जिस किसीसे व्यमिचार दिखला देनेसे ही प्रकृत हेत साध्यका असाधक नहीं हो जाता है। अति प्रसंग हो जायमा, देखिये । जगत्में जो अधिक आवश्यक होता है, उसका मूल्य अधिक होता है । किन्तु शरीर स्वस्थताको विये मोर्ण्य पदार्थीसे जल और जलसे वाय अधिक आवश्यक है । किन्तु मूल्य इनका उत्तरोत्तर न्यून है । भूषण, वस्त्र, अलमें, मी यही दशा है । तथा छोकमें देवदत्तका स्त्रामी देवदत्तको मान्य है। संमन है वह प्रमु देवदत्तके पुत्र जिनदत्तको मी मान्य होय। एतावता जिनदत्तको माननीय समझनेवाले इन्द्रदत्तको या इन्द्रदत्तके छोटे माईको भी वह स्वामी माननीय होय ऐसा नियम नहीं देखा जाता है। छौकिक नातोंके अनुसार जमाताका सत्कार किया जाता है। किन्तु जामाताका जामाता और उसका भी जामाता ( जमाई ) यों त्रैराशिक विविके अनुसार अध्य-धिक सत्कार करने योग्य नहीं बन बैठता है। कहीं कहीं तो उत्तरोत्तर मान्यता बढते बढते चौथी पांचर्वी कोटियर जाके नातेंमे विशेष इलकी पढ जाती है। जीजाका जीजा उसका भी जीजा पुनः **व**सका भी जीजा तीसरी चौयी कोटिपर साळेका साळा और उसका भी साळा या उसका भी साळा हो जाता है। तथा ठढकी की ननद और उसकी भी ननद कहीं पुत्रवयू हो जाती है। शिष्पोंके शिष्य फर्ही गुरुजीके जामाता वन बैठते हैं । न्यायाळयमें अधिकारी देवदत्तके सन्युख देवदत्तके पिता के अधिक उन्नवाले मान्य मित्रको विनीत होकर वक्तव्य कहनेके लिये बाध्य होना पटता है। उप-कारीका उपकारी मनुष्य कचित् प्रकृत मनुष्यका अपकार कर बैठता है। बात यह है कि खण्ड रूपसे दोष या गुणके मिळ जानेपर परिपूर्ण रूपसे वह नियम नहीं बना किया जाता है। जिससे कि यों बादरायण संबन्ध घटाकर अनैकांतिक दोष हो सके। इसी प्रकार साध्यसमा जातिमें मी प्रति-थेध नहीं किया जा सकता है। जब कि व्याप्य हेतुसे पक्षमें साध्यकी सिद्धि हो जाती है, तो पुनः पक्ष, दृष्टान्त, आदिक मी इस वादी करके नहीं साथे जाते हैं। यदि ऐसा माना जायगा तो कहीं भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । प्रतिवादीका दूवण उठाना भी नष्ट भए हो जावेगा । वहा भी

दूषणका कक्षण और घटकावयव पदोंकी सिद्धि करते करते उकता जाओगे। तुम दूषण देना भी भूळ जाओगे। वर्ण्यसमा, अवर्ण्यसमा और साध्यसमामें यह समाधान भी छागु हो जाता है कि साध्यक अतिदेश से दृष्टान्तपना बन जाता है। सम्पूर्ण धर्म सर्वया नहीं मिळ जाते हैं। अन्यया पक्ष, दृष्टान्तका अभेद हो जायगा। अतः वर्ण्यसमा और अवर्ण्यसमा जाति उठाना ठीक नहीं है। साध्यसमामें सूत्रपठित दृष्टान्तका अर्थ पक्ष करना चाहिये अथवा दृष्टान्त ही अर्थ बना रहो। बात यह है कि दृष्टान्त या साध्यके आधारभूत पक्षको साध्य नहीं बनाया जाता है। अतः ये उत्कर्षसमा आदिक प्रतिषेष दृष्णामास है। ऐसा नैयायिक वखान रहे हैं।

क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणाश्रयत्वाछोष्ठवदित्यादौ दृष्टांतादिसमर्थनयुक्ते साधन-धर्मे प्रयुक्ते सृत्यिष साध्यदृष्टांतयोधेर्भविकल्पादुपवर्णिताद्वैधमर्येण प्रतिषेधस्य कर्तुमछन्धेः किंचित्साधम्यीदुपसंहारसिद्धेः। तदाह न्यायभाष्यकारः। "अलभ्यः सिद्धस्य निन्हवः सिद्धं च किंचित्साधम्यीदुपमानं यथा गौस्तथा गवय " इति । तत्र न लभ्या गोगवययोधेर्भ-विकल्पश्रोद्यितुं । एवं साधनधर्मे दृष्टांतादिसामर्थ्ययुक्ते सित न लभ्यः साध्यदृष्टांतयोधेर्म-विकलाद्वैधम्यात् प्रतिषेधो वक्तुमिति ।

आत्मा कियावान् है। कियाके हेतु हो रहे गुणोंका आश्रय होनेसे, डेळके समान, या शब्द अनित्य है, कृतक होनेसे, अथवा पर्वत विद्मान् है, घूम होनेसे, इत्यादिक अनुमान वाक्योंमें दृष्टान्त आदि हम्बन्धी समर्थनसे युक्त हो रहे साधनधर्मके प्रयुक्त होते संते मी साध्य और दृष्टान्तके उक्त वर्णन किये जा चुके विकल्पसे वैधर्म्य करके प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध किया जाना नहीं प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कुछ एक सध्मापनके मिळ जानेसे उपसंहार पूर्वक साध्यकी सिद्धि हो चुकी है। उसी बातको न्यायमाण्यकार वास्त्यायन " किंचित्साधम्यादुपसंहारसिद्धेवधम्यादप्रतिवेधः " इस सूत्रके भाष्यमें अळ-यसे प्रारम्भ कर वक्तुमिति तक यों स्पष्ट कहते हैं कि सिद्धि हो चुके पदा-धंका अपवाप या अविश्वास करना अकम्य है। जब कि कुछ थोडेसे सध्मीपनसे उपमान सिद्ध हो चुका है। देखिये, जैसे गो है वैसा गवय ( रोझ ) है। इस प्रकार उपमान उपमेय भाव बन चुकने पर और गवयके धर्मोका विकल्प उठाकर पुनः कुचोध किसीके ऊपर नहीं ढकेळ दिया जाता है। इसी प्रकार दृष्टान्त, व्यक्ति, पक्षधमता आदिकी सामर्थसे युक्त हो रहे साध्य, ज्ञापक हेन्न, स्वरूप धर्मके प्रयुक्त हो चुकनेपर पुनः प्रतिवादीद्वारा साध्य और दृष्टान्तके धर्मविकल्पसे वेधर्म्यकरके प्रतिवेध कहा जाना प्राप्त नहीं हो सकता है।

साध्यातिदेशमात्राच दृष्टान्तस्योपपत्तेः साध्यत्वासंभवात् । यत्र हि लौकिकपरीक्ष-काणां बुद्धेरभेदस्तेनाविपरीतोर्थः साध्येऽतिद्दिश्यते अज्ञापनार्थे । एवं च साध्यातिदेशाद् दृष्टान्ते क्षचिदुपपद्यमाने साध्यत्वभन्नुपपत्रमिति । तथोद्योतकरोप्याह । दृष्टांतः साध्य इति यदि साध्यको नहीं प्राप्त होकर साध्यका साधक होगा तव तो सभी हेतु प्रकृत साध्यके साधन बन बैठेंगे अथवा वह प्रकृत हेतु अकेळा ही सभी साध्यको साध डाळेगा | इस प्रसंगका दूर करना नादी द्वारा अप्राप्तिका पक्ष केनेपर असम्भव हैं | जोकमें भी देखा गया है कि न्यंग्य पदार्थोके साथ नहीं प्राप्त ( सम्बद्ध ) हो रहा दीपक उन पदार्थोका प्रकाशक नहीं है | इस प्रकार अप्राप्ति करके प्रव्यवस्थान देना यह अप्राप्तिसमा जातिका उदाहरण समझ केना चाहिये | किन्तु यह प्रतिवादीका उत्तर समीचीन नहीं है | नेयायिक कहते हैं कि वस्तुतः विचारनेपर ये प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, दोनों ही दूक्णाभास हैं | नेयायिक कहते हैं कि वस्तुतः विचारनेपर ये प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, दोनों ही दूक्णाभास हैं | नेयायिक कहते हैं कि वस्तुतः विचारनेपर ये प्राप्तिसमा, अप्राप्तिसमा, दोनों ही द्वारा किये गये प्रतिवेधमें भी प्राप्ति और अप्राप्तिका विकल्प उठाकर उस प्रतिवेधको अविद्धि कर दी नायगी,यों प्रतिवद्धमें भी प्राप्ति और अप्राप्तिका विकल्प उठाकर उस प्रतिवेधको अविद्धि कर दी नायगी,यों प्रतिवद्धमें साधनेवांके प्रतिवादीका हेत्र भी असाधक हो जायगा | बात यह है कि साधनीयके साध प्राप्त हो रहे भी दण्ड, चक्र, जुळाळ, आदिको घटका साधकपना देखा जाता है | तथा मारण, उचाटन आदि हिसा कर्म करानेवांके अभिचार मंत्रोंको अप्राप्त हो कर भी शतुके किये असागरण, उचाटन आदि हिसा कर्म करानेवांके अभिचार मंत्रोंको अप्राप्त हो कर भी शतुके किये असागरण, उचाटन देखा जाता है | ' शतुर्वाहनकासः श्रेनेनामिचरेत् '' यहां बैठे वैठ हजारों कोश दूरके कार्योक्ता मंत्री द्वारा साध्य कर किया जाता है | इस प्रकार प्राप्ति करके प्रतिवेध देना प्रतिवादीका व्यत्तिक द्वारा कार्यकारण भाव नियत हो रहा है । अतः प्राप्ति करके प्रतिवेध देना प्रतिवादीका अविद्य स्था होते हुये दूषणारिको देखामान हैं ।

नन्वत्र कारकस्य हेतोः प्राप्तस्यामाप्तस्य च दंढादेरभिचारमंत्रादेश्च स्वकार्यकारितोः पद्शिता झापकस्य तु हेतोः प्राप्तस्यामाप्तस्य वा स्वसाध्याप्रकाशिता चोदितिति च संगितिस्तिति कश्चित् । तदसत् । कारकस्य झापकस्य चाऽविश्वेषेण मतिलेपोयिन्त्येषं झापनार्यन्तिकारकहेतुव्यवस्थापनस्य । तेन झापकोपि हेतुः कश्चित्पाप्तः स्वसाध्यस्य झापको दृष्टो यथा संयोगी धूमादिः पावकादेः । कश्चित्पाप्तो विश्लेषे, यथा कृतिकोद्यः शकटोदयस्येन्यपि विझायते । अथापं सर्वोपि पक्षीकृतस्तर्ति येन हेतुना प्रतिषिध्यते सोपि प्रतिषेपको न स्थादुभपथोक्तद्षणप्रसंगादित्यपतिषेथस्ततो दृषणाभासाविमी पतिष्यव्यी ।

यहां नैयायिकके जपर प्रतिवादीको स्रोर हेनेवाले किसी विशादकी शंका है कि " घटावि किपितिदर्शनाद पीडने चाभिचारादप्रतिवेधः " इस सूत्रमें प्राप्त हो रहे दण्ड आदिक और स्प्राप्त हो रहे दण्ड आदिक हन कारक हेतुओंका हो रहे दण्ड स्थाप्त प्राप्त हो रहे स्थाप्त गात हो रहे स्थाप प्राप्त हो रहे स्थाप प्राप्त हो रहे ज्ञापक हेतुओंका स्वकीय साध्यकी ज्ञापकताका प्रतिवेधक्त प्रत्यवस्थान देनेकी स्थाप कारक होतुओंका स्थाप हो रहे स्थाप ज्ञापक हेतु प्रत्या की थी। इस कारण दशनत और दार्धान्तकी संगति नहीं है। हो, यदि स्याप ज्ञापक हेतु स्थापी प्राप्ति स्थाप ज्ञापक हेतु स्थापी प्राप्ति स्थाप ज्ञापक हेतु स्थापी प्राप्ति स्थाप स्याप स्थाप स

सकता था, अन्यथा नहीं | इस प्रकार कोई कह रहा है | नैयायिककोंकी खोरसे कहा जाता है कि वह उनका कहना सत्य नहीं है। क्योंकि प्राक् असत् कार्योको बनानेवाचा भळे ही कारक हेतु होय अथवा सत्तकी ज्ञाति करानेवाळा ज्ञापक हेतु होय, दोनोंमें कोई विशेषता नहीं करके हमने यह प्रतिवादीके उत्पर आक्षप किया है। इस बातको समझानेके छिये यहां दृष्टान्त देकर कारक हेतुकी व्यवस्था करा दी गयी है। एक बात यह भी है कि कारक हेतु भी व्यवस्थाके ज्ञापक हो जाते हैं । और ज़ावक हेतु भी क्रिमेंक कारक बन बैठते हैं । तिस कारणंस कोई कोई जावक हेतु भी प्राप्त होकर अपने नियत साध्यका जापक हो रहा देखा जाता है। जैसे कि अग्निके साथ संयोग सम्बन्धको धारनेवाला धूम हेतु या रूपके साथ एकार्थसमवायको घारनेवाला रस हेतु आदिक भी अप्रि, रूप, आदिके जापक हैं । तथा दैशिक या कालिक विभाग हो जानेपर कोई कोई हेतु अप्राप्त होकर मी स्वकीय साध्यका ज्ञापक जाना जाता है। जैसे कि कृत्तिकाका उदय यह हेतु सहर्त्त पीछे शकटके **वदयका साधक हो जाता है। अबो देशमें नदी पुरके देखनेसे** ऊपर देशमें वृष्टिका अनुमान अप्राप्त हेतुद्वारा कर लिया जाता है । यह ज्ञापक हेतुओंकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे स्वसाध्यके प्रति साधकता भी समझ कीजियेगा। अन तो दृष्टान्त और दार्घान्त सर्वेथा विवस नहीं रहे। अन यदि प्रतिवादीका पक्षपात करनेवाळा कोई विद्वान् यों कहे कि यह सव भी पक्षकोटिमें कर किया जावेगा । अर्थात्--धूम प्राप्त होकर यदि अग्निका प्रकाशक है, तो घूम और आग्नि दोनोंमेंसे एकका साध्ययन सीर दूसरेका हेतुपन कैसे युक्त हो सकता है ! तथा अप्राप्त कृतिकोदय यदि रोहिणी उदयको साघ देवेगा, तो सभी अप्रार्शेका वह साधक वन बैठेगा । इस प्रकार यहां भी प्राप्तिसमा, क्षप्राप्तिसमा जातियां उठायी जा सकती हैं। अत्र समाधान कत्ती बोळते हैं कि तब जिस हेतु करके वादीको अमिप्रेत हो रहे साध्यका प्रतिवादीदारा प्रतिवेच किया जायगा, वह प्रतिवादीका हेतु भी प्रतिषेध करनेवाटा नहीं ठहर सकेगा । क्योंकि यहां भी प्राप्ति और स्रप्राप्तिके विकल्प उठा-कर दोनों प्रकारसे वैसे ही दूषण ठठा देनेका प्रसंग हो जायगा। इस कारण प्रतिवादीद्वारा प्रतिषेध नहीं हो सका। तिस कारण सिद्ध हुआ कि ये प्राप्तिसम और अप्राप्तिसम दोनों दूपणाश्रास है। यह विद्वानोंको समप्त हेना चाहिये।

> वक्तन्यं साधनस्यापि साधनं वादिनेति तु । प्रसंगवचनं जातिः प्रसंगसमतां गता ॥ ३५९ ॥ कियाहेतुगुणोपेतः कियावांछोष्ठ इष्यते । कृतो हेतोर्विना तेन कस्यचित्र न्यवस्थितिः ॥ ३६० ॥

एवं हि प्रत्यवस्थानं न युक्तं न्यायवादिनां । वादिनोर्धत्र वा साम्यं तस्य दृष्टांततास्थितिः ॥ ३६१ ॥ यथारूपं दिदृक्षूणां दीपादानं प्रतीयते । स्वयं प्रकाशमानं तु दीपं दीपांतराष्रहात् ॥ ३६२ ॥ तथा साध्यप्रसिद्धयर्थं दृष्टांतष्रहणं मतं । प्रज्ञातात्मिन दृष्टांते त्वफुलं साधनांतरम् ॥ ३६३ ॥

अब प्रसंगसमा जातिको कहते हैं कि वादीने जिस प्रकार साध्यका साधन कहा है, वैसे ही साधनका भी साधन करना या दृष्टान्तकी भी सिद्धि फरना वादीको कहना चाहिये, इस प्रकार तो प्रतिवादी द्वारा जो प्रसंगका फथन किया जाता है, प्रसंगपनेको प्राप्त द्वयी वह प्रसंगसना जाति है। उसका उदाहरण यों है कि कियाके हेतुमृत गुणींका संम्बन्ध रखनेवाला डेक कियाबान किस हेतुसे माना जाता है र बताओ । दृष्टान्तकी भी साज्यसे विशिष्टपने करके प्रतिपत्ति करनेमें बादीको हेत कहना चाडिये ! उस हेतके बिना तो किसी भी प्रमेयकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । अब न्यायसिद्धान्ती इस प्रतिवादीके कथनका असमीचीन उत्तरपना बताते हैं कि न्याय पूर्वक कहनेकी टेव रखनेवाले पण्डितोंकी इस प्रकार दूषण उठाना तो युक्त नहीं है। कारण कि जिस पदार्थमें वादी व्यथना प्रतिवादियोंके विचार सम होते हैं, उसकी दशन्तवना प्रतिष्ठित किया जाता है। और प्रसिद्ध दशन्तकी सामर्थ्यसे वादी द्वारा प्रतिवादीके प्रति असिद्ध हो रहे साध्यकी ज्ञित करा दी जाती है। जैसे कि रूप या रूपवान्का देखना चाइनेबाले पुरुषोंको दीपक, आलोक आदिका प्रहण करना प्रतीत हो रहा है । किन्तु स्वयं प्रकाशित हो रहे प्रदीप आदिका देखना चाहनेवारे पुरुषोंको पुनः उसके किये अन्य दाप-कोंका प्रहण करना नहीं देखा गया है । तिस ही प्रकार अज्ञात हो रहे साध्यकी प्रसिद्धिके किये द्रष्टान्तका प्रदण माना गया है। किन्तु जिस द्रष्टान्तका आध्यस्यरूप सबकी भळे प्रकार ज्ञात हो चुका है, उसको अन्य साधनोंसे साधना तो व्यर्थ है । यहां आरमाके कियासिक्रतपन साध्यकी सिद्धि करानेके किये प्रसिद्ध डेकका दृष्टान्तरूपसे प्रहण किया था। किन्तु फिर वस डेलकी सिद्धिक किये ही तो अन्य ज्ञापक हेतुओंका वचन करना आवश्यक नहीं है । बादी प्रतिवादी दोनोंके समानरूपसे अविवादास्पद दछान्तको दछान्तपना अचित है। उसके लिये अन्य हेत वठाना निष्मल है। ''प्रदीपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत्तिहिन्तिः '' इस न्यायसूत्रके माध्यमे उक्त अभि-प्राय ही प्रष्ट किया गया है।

प्रतिदृष्टांतरूपेण प्रत्यवस्थानिषयते ।
प्रतिदृष्टांततुरुपेति जातिस्तंत्रेव साधने ॥ ३६४ ॥
कियाहेतुगुणोपेतं दृष्टमाकाशमिकयं ।
कियाहेतुगुणो व्योग्नि संयोगो वायुना सह ॥ ३६५ ॥
संस्कारापेक्षणो यद्धत्संयोगस्तेन पादपे ।
स चायं दृषणाभासः साधनाप्रतिबंधकः ॥ ३६६ ॥
साधकः प्रतिदृष्टांतो दृष्टातोपि हि हेतुना ।
तेन तद्धचनाभावात् सदृष्टांतोस्तु हेतुकः ॥ ३६७ ॥

प्रतिदृष्टान्तसमा जातिका उक्षण यों है कि बादीहारा कहे गये दृष्टान्तके प्रतिकृत दृष्टान्त-स्वरूपकरके प्रतिवादीदारा जो दृषण उठाया जाता है, वह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति ६ए की गयी है। उसका उदाहरण यों है कि उस ही आत्माके कियावस्व साधनेमें प्रयुक्त किये गये गये दष्टान्तके प्रतिकृत दशन्तकरके दूसरा प्रतीषादी प्रत्यवस्थान देता है कि कियाके हेतुभूत गुणके यक्त हो रहा आकारातो निष्क्रिय देखा गया है। उस ही के समान आत्मा भी कियारहित हो जाओ । यदि यहा कोई पण्डित उंस प्रतिवादीके उत्पर यों प्रश्न करे कि किया करानेका हेतु हो रहा. आकाशका (में ) कौनसा गुण है ? बताओ तो सही । प्रतिवादीकी ओरसे उक्त प्रश्नका उत्तर यों है कि वायुक्ते साथ आकाशका जो संयोग है, वह कियाका कारण ग्रुण है। जैसे कि वेग नामक संस्कारकी अपेक्षा रखता हुआ, वृक्षमें वायका संयोग जियाका कारण हो रहा है। उसी " वाय-बनस्पतिसंयोग '' के समान वायु आकाशका संयोग है। संयोग दिष्ठ होता है। अतः आकाशमें ठहर गया । अतः आकाराके समान आत्मा त्रियाहेतु गुणके सद्भाव होनेपर भी कियारित हो जाओ। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यह प्रतिवादीका कथन तो इ्षणामास है। क्योंकि वादीके क्रियावस्य साधनेका कोई प्रतिबन्धक नहीं है । प्रतिदृष्टान्तको कहनेवाके प्रतिवादीने भी कोई विशेष हेत् नहीं कहा है कि इस प्रकार करके मेरा प्रतिदृष्टान्त तो निष्टित्रयक्षका साधक है और बादीका दृष्टान्त सिकेयसका साधक नहीं है। प्रतिदृष्टान्त हो रहा आकाश यदि निष्क्रियसका साधक माना जायगा तो बादीका डेक रहान्त भी उस क्रियाहेतुगुणाश्रयस्य हेतुसे सिक्रियस्वका साधक हो जावेगा । ऐसी दशामें उस प्रतिदृहान्तके निरूपणका अभाव हो जानेसे वह डेक दहान्त ही हेप्ररहित हो जाओ । अर्थात्-प्रतिदृष्टान्त जैसे देतुके बिना ही स्वपक्षका साधक है, अन्यया अनवस्था होगी, तैसे रद्वान्त देळ मी कियावस्वका स्वतःसावक है। अतः वह देळ ही प्रतिवादीका मी दृष्टाग्त हो आओ शीर जारमाफे जियावरनका साधक बन बैठे फिर तुमने प्रतिदृष्टान्त आकाश क्यों प्रकड रक्खा है ? अतः यह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति असमीचीन वृपण है। '' प्रतिदृष्टान्तदेतुःसे च नाहेतुःदृष्टान्तः '' इस गीतमसूत्रके भाष्यका अमिप्राय इसी प्रकार है। श्री विद्यानन्द आचार्य इन वार्तिकोंके वियरणमें इसका दृषणाभासपना विशद रोतिसे जहापोहरूषेक किखेंगे।

एवं छाह, दृष्टांतस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृष्टांतेन प्रसंगपितदृष्टांत-समी । तत्र साधनस्थापि दृष्टान्तस्य साधनं कारणं प्रतिपृष्पौ वान्यिपित प्रसंगेन प्रत्यवस्थानं प्रसगसमः प्रतिपेधः तत्रैव साधने क्रियादेतुगुणयोगात् क्रियावांह्रोष्ठ इति हेतुनीपिद्द्रयते। न च हेतुमंतरेण कस्यचित्सिद्धिरस्तीति । सोयमेव वदद्वृणाभासवादी न्यायवादिनामेवं प्रत्यवस्थानस्थायुक्तत्वात् । यत्र वादिपितवादिनोः बुद्धिसाम्यं तस्य दृष्टांतत्वन्यवस्थितः । यथाहि रूपं दिद्दसूणां तेषां तद्ग्रदृणात् । तथा साध्यस्यात्यनः क्रियावन्यस्य प्रसिध्धर्ये दृष्टांतस्य लोष्ठस्य ग्रहणमिभेषतं न पुनर्हपांतस्यैव प्रसिध्धर्ये साधनांतरस्योपादानं प्रज्ञातस्व-भावदृष्टांतत्वोपपत्ते तत्र साधनांतरस्याक्षक्रत्वात् ।

इस ही प्रकार गीतम ऋषिने न्यायदर्शनमें सूत्र कहा है कि साध्यसिद्धिमें उपयोगी हो रहे द्रहान्तके कारणका विशेष कथन नहीं करनेते प्रत्यवस्थान देनेकी अपेक्षा प्रसंगतम प्रतिषेध हो जाता है और प्रतिकृष्ठ दृष्टान्तके उपादानसे प्रतिदृष्टान्तसम् प्रतिषेष हो जाता है । उस सूत्रके माण्यमें वास्या-यन विद्वानने कहा है कि साध्यके साधक हो रहे दृष्टान्तकी भी प्रतिपश्चिके निमित्त साधन यानी कारण कहना चाहिये । इस प्रकार प्रसंगकरके प्रतिवादीद्वारा प्रायवस्थान यानी दूषण ठठाया जाना प्रसंगसन नामका प्रतिषेत्र है। जैसे कि वहां ही चले आ रहे अनुमानमें किया हेतुगुणके योगसे आत्मा का क्रियावरय साधन करनेपर छोष्ठ दृष्टान्त दिया था ! किन्तु डेळको क्रियावान साधनेमें तो कोई इस प्रकार हेत नहीं कहा गया है और हेत्रुके विना किसी मी साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार प्रतिवादीका दूषण है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा यह प्रतिवादी तो प्राप्तिद्ध रूपमे दृषणमासको कहनेकी टेव रखनेवाका है। न्यायपूर्वक कहनेका स्वभाव रखनेवाके विदानोंको इस प्रकार प्रत्यवस्थान देना समुचित नहीं है। यहां सिद्धान्तमें ' लीकिकपरीक्षकाणां यशिक्षार्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः" जहां वादी प्रतिवादियोंकी या कौकिक जन और परीक्षक विद्वानी की बुद्धि सम हो रही है, उस अर्थको दृष्टान्तपना व्यवस्थित हो रहा है। जिस प्रकार कि रूपका देखना चाइने गळे पुरुषोंको दीपक प्रदण करना प्रतीत हो रहा है। किन्तु फिर स्वयं प्रकाश रहे प्रदीपका देखना चाहनेवाळे उन मतुःथोंको अन्य दीपक्षोंका प्रहण करना आवश्यक नहीं है। अन्यथा जनवस्था हो जायगी तिसी प्रकार आत्माके साध्य स्वरूप हो रहे क्रियाक्ष्यकी प्रसिद्धिके कियें कोड

दृष्टान्तका ग्रहण करना क्षमीष्ट किया गया है। किन्तु फिर दृष्टान्तकी प्रसिद्धिके छिये तो अन्य हेतुओंका उपादान करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रायः सभीके यहां प्रसिद्ध रूपसे जान छिये गये स्वेभावोंको धारनेवाछे अर्थका दृष्टान्तपना माना जा रहा है। उस दृष्टान्तमें भी पुनः अन्य साधनोंका कथन करना निष्कल है। " प्रदीपादानप्रसङ्गनिवृत्तिधत्तद्विनिवृत्तिः" इस स्लोके माध्यमें उक्त विषयको प्रष्ट किया गया है।

तथा मतिदृष्टान्तरूपेण मत्यवस्थानं मतिदृष्टान्तसमा जातिस्तंत्रेव साधने मयुक्ते कचित्
मतिदृष्टान्तेन मत्यवतिष्ठते क्रियादेतुगुणाश्रयमाकाश्चं निष्कियं दृष्टमिति । कः धुनराकाशस्य
क्रियाद्वेतुर्गुणः संयोगो वायुना सह, स च संस्कारापेक्षो दृष्टो यथा पादपे वायुना संयोगः
काळत्रयेष्यसंभवादाकाश्चे क्रियायाः कयं क्रियाद्वेतुर्वायुना संयोग इति न शंकनीयं, वायुना
संयोगेन वनस्पतौ क्रियाकारणेन समानधर्मत्वादाकाशे वायुसंयोगस्य, यन्वसौ त्याभूतः
क्रियां न करोति तत्राकारणत्वादिष तु प्रतिवंधनान्महापरिमाणेन । यथा मंद्वायुनानानंतानां छोष्टादीनामिति । यदि च क्रिया दृष्टा क्रियाकारणं वायुसंयोग इति मन्यसे तदा
सर्वे कारणं क्रियान्तुमेयं भवतः मात्तं । तत्रश्च कस्यचित्कारणस्योपादानं न पाद्मोति क्रियायिनां किमिदं करिष्यति कि वा न करिष्यति संदेशत् । यस्य पुनः क्रियासमर्थत्वादुपादानं कारणस्य युक्तं तस्य सर्वमाभाति ।

तिसी प्रकार साध्यके प्रतिकृष्णको साधनेवाले दूसरे प्रतिदृष्टान्त करके प्रत्यवस्थान देना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है। जैसे कि वहां ही अनुमानमें आत्माके क्रियावस्थको साधनेमें हेतु प्रयुक्त कर
चुकनेपर कोई प्रतिवादी प्रतिकृष्ण दृष्टान्त करके प्रत्यवस्थान उठा रहा है कि क्रिया हेतुगुणका आश्रय
हो रहा आकाश तो क्रियारहित देखा गया है। इस प्रत्यवस्थाना प्रतिवादीका तास्पर्य यह है कि
क्रियाहेतु गुणका आश्रय हो रहा भी आकाश जैसे निष्क्रिय है, वैसे ही क्रियाहेतुगुणका आश्रय
हो रहा आका मी क्रियारहित बना रहो। यदि यहां कोई प्रतिवादीके कपर वो प्रश्न करे कि तुम्हारे
माने गये प्रतिकृष्ण दृष्टान्त आकाशमें कीनसा क्रियाका हेतुगुण है! थोडा वताओ तो, तब प्रतिवादी
को ओरसे इसका उत्तर यो दिया जा सकता है कि वायुक्ते साथ आकाशका संयोग हो रहा है।
और नह संस्कारकी अपेका रखता हुआ क्रियाहेतुगुण देखा गया है। जैसे कि वायुक्ते साथ द्रक्षमें
हो रहा संयोग नामक गुण उस वृक्षके कृष्यनका कारण है। उसी वायुक्क संयोगके समान धर्मवाला
वायुआकाश संयोग है। संयोग गुण दोमें रहता है। वृक्षवायुक्ते संयोगने जैसे हश्चमें क्रिया पैदा कर
दी थी, उसीके समान वायु आकाश संयोग भी आकाशमें क्रियाको उत्पन्न करानेकी योग्यता
रखता है। यदि यहां कोई छात्र प्रतिवादीके कपर पुनाः शंका करे. कि तीनों कालोमें भी आकाशमें

कियाका होना असम्भव है। तो तुसने वायुके साथ हो रहे आकाशके संयोगको आकाशमें क्रिया सम्पादनका कारण भला केसे कह दिया था ! बताओ। प्रतिवादीकी ओर केकर सिद्धान्ती समाधान करें देते हैं कि यह शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वायुके साथ वनस्पतिका संयोग तो ब्रक्षमें कियाका कारण होता द्वला प्रसिद्ध हो रहा है। आकाशमें हो रहा वायुक्ते साथ संयोग भी तस वृक्ष वायके संयोगका समानधर्मा है। वर्धात्-समान धर्मवाळे दक्षवायुसंयोग और आकाशवायसंयोगकी जाति एक ही है। अब यह कटाक्ष रोप रह जाता है कि उस कियाके कारण संयोग करके प्रक्षमें जैसे किया हो जाती है, उसी प्रकार आकाशमें भी उस संयोग करके देशसे देशान्तर हो जाना रूप किया नयों नहीं हो जाती है ! कारण है तो कार्य अवस्य होना चाहिये । उसका समाधान प्रतिवादीकी ओरसे यों कर दिया जाता है कि जो वह वायु आकाशसंयोग इस प्रकार क्रियाका कारण हो चका भी वहां आकाशमें कियाको नहीं कर रहा है, वह तो आकरणपनसे कियाका अस्पादक है. यह नहीं समझ बैठना । किन्तु महापरिमाण करके आकाशमें किया उपजनेका प्रति-बन्ध को जाता है। सर्वत्र ठसाठस भर रहा आकाश भका कहां जाय <sup>2</sup> अर्थात्⊸नात यह कि कार-णोंका बहुमाग फलको उत्पन्न किये बिना यों ही नष्ट हो जाता है। सहकारी सामग्री मिकनेपर यानी अन्य कारणोंकी विकल्पता नहीं होनेपर कीर प्रतिबन्धकोंके द्वारा कारणोंकी सामर्थ्यका प्रतिबंध महीं होनेवर अन्वमाग कारण ही स्वजन्य कार्योंको बनाया करते हैं। प्रतिधन्धकोंके आ जानेवर यदि कारणोंसे कार्य नहीं हुआ तो एतावता कारण आकारण नहीं हो जाता है। बची, तेच. दियासकाई ये दीपकालिकाके कारण हैं। किन्तु प्रवट वायु ( आंधी ) के चटने पर उन कारणोंसे यदि दीपकिका नहीं उपजसकी तो एतावता नती, आदिकी कारणता अमूक नष्ट नहीं हो जाती है । उसी प्रकार आकाशका नायुक्ते साथ हो रहा संयोग भी साकाशमें किया सम्पादनकी स्वरूपयोग्यता रखता है । किन्त क्या करें कि वह संयोग आकाशमें समवेत हो रहे कियाप्रतिबन्धक परम महापरिमाण गुणकरके प्रतिबन्ध प्राप्त कर दिया गया है। अतः फलेपधायक नहीं होनेसे उस संयोगके क्रियाकारणपनका असाव नहीं हो जाता है । अतः आकाशमें कियासम्पादनकी योग्यता रखनेवाका ग्रण वायु आकाश संयोग है। प्रतिबन्धक पदार्थके होनेसे यदि वहां किया नहीं उपन सके. इसका उत्तरदायिख (जिम्मेदारी) इस (प्रतिवादी) पर नहीं है । जैसे कि मन्दवायु करके अनन्त डेक, डेकी, कंकडियों, वालुकाकणोंने किया नहीं हो पाती है। गुरुख या आधार आधेय दोनोंमें वर्त रहा आकर्षकपन धर्म तो क्रियाका प्रतिबन्धक हो जाता है। हां, तीन वायु होनेपर वे प्रतिबन्धक पदार्थ डेक आदिकी ऋयाको नहीं रोक पाते हैं। और यदि तुम शंकाकार यों मान बैठो हो कि आकाशमें कियाका कारण यदि वायुसंयोग माना जाता है, तो वहां किया हो जाना दीख जाना चाहिये । इसपर हम सिद्धान्तियोंको यों उत्तर देना है कि तब तो आपके यहां सभी कारण अपनी अपनी कियाके द्वारा ही अनुमान करने योग्य हो

सकेंगे । यह प्रसंग प्राप्त होता है । और तैसा हो जानेसे अर्धिक्रियाके अभिकावी जीवोंके किसी एक विशेष कारणका ही उपादान करना नहीं प्राप्त होता है । चाहे कोई भी सामान्य कारण हमारी अभीष्ट कियाको साथ देगा । तुम्हारे मन्तव्य अनुसार सभी कारण अपनी कियाओंको करते ही हैं। तो फिर होकिक जनोंको अनेक कारणोंमें इस प्रकार जो संशय हो जाता है कि न जाने यह कारण हमारी अभीष्ट कियाको करेगा ! अधवा नहीं करेगा ! यह सन्देह क्यों हुआ । हां, जिस शंकाकारके यहां सभी समर्थकारण या असमर्थ कारण आवश्यकरूपसे यदि कियाको करनेमें समर्थ हो रहे हैं। तब तो चाहे किसी भी कारण ( असमर्थ ) का प्रहण किया जा सकता है । क्योंकि उसके यहां सभी कारण स्थयोग्य कियाओं को करनेके लिये उचित प्रतीत हो रहे हैं। अथवा जिस विचारशीक प्रतिवादीके यहां पुनः कियाको करनेमें सके प्रकार समर्थ होनेसे उसी विशेष कारणका उपादान करना माना जाता है. उसीके यहां तो सभी सिद्धान्त उचित दीख जाता है। भावार्थ--क्रिया कर देनेसे ही कारणपनेका निर्णय नहीं हुआ करता है । बहुभाग बीज यों ही पीसने. खाने. भंजने, सदने, गळनेमें नष्ट हो जाते हैं। एतावता अंकर उत्पन्न करनेमें उन बीजोंका कारणपना नहीं मेट दिया जाता है। वृक्षोंने वासोंने, कश्चारी प्रामीणोंके दायने या दण्डवारी नागरिकोंके मृदुक्रोंमें इण्डा, कठियां, क्रविडिया विद्यमान हैं। ये सभी घटको बनानेमें कारणपनेकी योग्यता रखती 🕻 । किन्तु कुम्हारके हायमें लगा हुआ, सोंडा डण्डा ही चाकको घुमाता हुआ घडेका फळोपघायक कारण माना जाता है । एतावता अन्य यष्टियोंकी कारणता दूर नहीं फेंक दी जाती है । विथवा हो जानेसे युवति कुळखीकी उत्पादन कारणता नहीं मर जाती है । बात यह है कि कियावोंको उत्पन करें तभी वे कारण माने जांय, यह नियम नहीं मानना चाहिये। देखिये। किसान किन्हीं अपरीक्षित बीजोंमें धुबीज कुबीजपनेका संशय करते हैं । तभी तो परीक्षाके किये भोळुआमें थोडेसे बीज बोकर सुबीज कुत्रीजपनका निर्णय कर छेते हैं। जब कि सभी बीजोंमें अङ्कर उत्पादन कियाकी योग्यता थी तभी तो किसानोंको संराय हुआ भन्ने ही उनमेंसे अनेक बीज अंकुरोको नहीं उपजा सकें । छात्रोंको पढाने बाका अध्यापक उत्तीर्ण होने योग्य समझकर बीस छात्रोंको वार्षिक परीक्षामें बैठा देता है। उसमें बारह छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं। और आठ छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कमी कमी तो उत्तीर्ण होने योग्य छात्र गिर जाते हैं। और अनुत्तीर्ण होने योग्य विद्यार्थी चाटुकारतासे प्रविष्ट हो कर उत्तीर्ण होनेकी बाजीको जीत केते हैं। बात यह कि कियाकी योग्यता मात्रसे कारणपनेका ज्ञान कर किया जाता है। मविष्यमें होनेवार्जी सभी कियार्ये भला किस किसको दीखती हैं। किन्तु किया-आंके प्रथम ही अधीमें कारणपनेका अवमास कर लिया जाता है। हां, प्रतिबंधकोंका अभाव होनेपर और अन्यसहकारी कारणोंकी परिपूर्णता होनेपर समर्थकारण अवस्य ही कियाको करते हैं। किन्त डार्जो कारणोंनेते सम्मनतः एक ही माग्यशाची कारणको उपर्युक्त योग्यता मिळती है। शेष

कारण तो उत्तरवर्ती पर्यायमात्रको बनाकर या जीवोंके झानमें अवल्य्य कारण वन कर नाममात्रके कारण होते हुये जगत्से यों ही अपनी सत्ताको उठा है जाते हैं। मुझ भाषा टीकाकारका तो ऐसा विचार है कि जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ अपने करने योग्य सभी कियाओं को कर ही नहीं पाते हैं। सजन मनुष्य हिंसा, झूट, चोरी, मांसभक्षण, कुशीळ, पैशून्य, अपकार आदि दुष्टताओंको कर सकते हैं । दृष्टजीन भी अहिंसा, सत्य, आदि नतोंको पाछ सकते हैं । राजा महाराजा या धन-पतियोंके यहां यान, वाहन, वस, उपवन,दास, आदि व्यर्थ पढे हुये हैं। वे ठल्लका पदार्थ साधा-रण पुरुषोंके काम आ सकते हैं। किन्तु उनकी निमित्तकारण शक्तियां बहुमाग व्यर्थ जाती हैं। विष्छ, श्रांप, संखिया, आदि विषेठे पदार्थ असंख्य जीवोंको मार सकते हैं। किन्तु सभी अपनी मरणशाकिका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुमाग विषयों ही व्यर्थ अपना खोज खो देते हैं। बन की अनेक वनस्पतियां रोगोंको दूर कर सकती हैं। क्यों जी,क्या वे सभी श्रीपधिया अपना पूरा कार्य (जोहर) दिखकाती हैं र मित्रिक या शरीरसे कितना भारी कार्य किया जा सकता है। क्या सभी जीव उन कार्योंको कर डाव्टते हैं ! "मरता क्या न करता" घिरनेपर या किसीसे टडनेपा अवसर आनेपर मुख़्यसे बचनेके किये जीवनपर खेळकर ममुख्य बहुत पुरुषार्थ कर जाता है। किन्तु सदा व्यवहारमें उससे चौथाई या बाठवां माग मी पुरुवार्य करनेके लिये नानीकी स्पृति आ जाती है। सभी अप्रियां, विश्वक्रियां, तेजाव, ये शरीरको जका सकते हैं। सभी पानी प्यासको बुझा सकते हैं। समी सोने, चादी, खाडके जले या चूल्हे बन सकते हैं। सभी उदार पुरुष तुच्छता करनेपर उत्तर सकते हैं। सभी युवा, जो, पुरुष, न्यमिचार कर सकते हैं। सभी धनाव्य पुरुष इन दीन सेवकोंके निन्द कार्यको कर सकते हैं। किन्तु इनमेंसे कितने अथल्य कारण अपने योग्य कार्योको कर पाते हैं इस बातको आप सरकतासे समझ सकते हैं। एक अध्यापक मछ. सेवक, या बोडा अपनी पूरी शक्तियोंका न्यय नहीं कर देता है। सिद्धान्त यह निकलता है कि सभी कारणोंका निर्णय पीछे होनेवाळी कियाओंसे ही नहीं करना चाहिये । प्रकरणमें प्रतियादीकी ओरसे यह कहना उचित प्रतीत होता है कि साकाशमें किया हो जानेका कारण वायु आकाश संयोग विद्यमान है। किन्तु महापरिमाणसे कियाका प्रतिबन्ध हो जानेसे क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे कि बढी शिकार्मे अधिक गुरुखसे प्रतिबन्ध हो जानेके कारण प्रकका संयोग विचास सरक जाना, गिरजानारूप कियाको नहीं पैदा कर सकता है । किया करनेकी स्वरूपयोग्यता सभी समर्थ असमर्थ, कारणोमें माननी चाहिये। कारणोंमें योग्यता देख जी जाती है। भविष्यमें होनेवाले फर्लोका अन्यज्ञोंको प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है।

अथ क्रियाकारणवायुवनस्पतिसंयोगसङ्शो वाय्वामाकाशसंयोगोन्यथान्यत् क्रिया-कारणिमिति मन्यसे, तर्हि न कथिद्धेतुरनैकांतिका स्यात् । तथाहि । अनित्यः शक्रोऽपूर्त-त्वात्सुखादिवदित्यत्रामूर्वत्वहेदुः शक्रेन्योन्यथाकाग्रे तत्सदृश इति कथमस्याकाशेनानैकां- तिकत्वं सर्वानुमानाभाषाप्रसंगश्च भवेत्, अनुमानस्यान्येन दृष्टस्यान्यत्र दृश्यादेव प्रवर्तनात्। न हि ये धूमधर्माः किचिध्द्मे दृष्टास्त एव धूमांतरेष्विप दृश्यंते तत्सदृशानां दृश्यंनात्। ततोऽनेन कस्यचिद्धेतारनेकांतिकत्विभिच्छता किचिद्धुमानात्मवृत्तिं च स्वीकुर्वता तद्धमेंस्ट दृशस्तद्धमांतुमंत्रन्य इति कियाकारणवायुवनस्यतिसंयोगसदृशो वाय्वाकाशसंयोगोपि किया- कारणभव। तथा च प्रतिदृष्टान्तेनाकाशेन प्रत्यवस्थानिमिति वितिदृष्टान्तसमप्रतिषेधवा- दिनोभिष्रायः।

अब यदि कोई यों कहें कि यह वायुका आकाशके साथ हो रहा संयोग तो क्रियाके कारण वायुवनस्पति संयोगसे केवल सादश्य रखता है। वस्तुतः भिन्न है। क्रियाका कारण हो रहा संयोग न्यारा है। और क्रियाको नहीं करने वाळा संयोग भिन्न है। इन दोनों संयोगेंकी एक जाति नहीं है । अतः प्रतिवादीदारा प्रतिकृष्ठ दशन्त द्वये निष्क्रिय आकाश करके प्रत्यवस्थान देना उचित नहीं दीखता है। सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि इस प्रकार मानोगे तब तो कोई भी हेतु अनैकान्तिक हेत्वामास नहीं हो सोगा । इसी बातको दृष्टान्त द्वारा यों स्पष्ट समझ कीजिये कि शब्द (पक्ष ) अनित्य है (साध्य ), अमूर्त होनेसे (हेतु ) सुख, घट, इच्छा, स्नादिके समान ( अन्वय दृष्टान्त ) इस अनुमानमें दिये गये अमूर्त्तत्व हेतुका व्यमिचारस्थळ आकाश माना गया है । किन्तु तुम्हारे विचार अनुसार यों कहा जा सकता है कि शब्दमें वर्त रहा अमूर्तव हेतु भिन्न है। और आकाशमें उस अम्तीलके सदश दूसरा भिन्न अमृतील वर्त रहा है। ऐसी दशामें इस अमूर्तत्व हेतुका आकाशकरके व्यभिचारीपना कैसे बताया जा सकता है ! वहीं शन्दनिष्ठ अमूर्त यदि आकारामें रह जाता, तब तो व्यक्षिचार दिया जा सकता था। तुमने जैसे वायुष्टक्ष संयोग और वायु आफाश संयोग इनकी न्यारी न्यारी जाति कर दी है, वैसे ही अमूर्तत्व भी मिल भिल हैं, तो फिर फेवल शब्दमें ही वर्त रहा वह अमूर्त्तल विपक्षमें नहीं ठहरा । अतः व्यमिचारहेलामास जगत्से वठ जायगा । शब्दजन्य शाब्दबोध ( श्रुतज्ञान ) भी नहीं हो सकेंगे । " वृत्तिर्वाचामपर सदशी " वचनोंका प्रवृत्तिव्यवहार दूसरे शब्दोंके सादश्यपर निर्भर है। किन्तु तुम्हारे मन्तव्य अनु-सार उपालम्म दिया जा सकता है कि संकेतकालका शब्द न्यारा है। और व्यवहारकालका शब्द उसके सदश हो रहा सर्वया भिन्न है। ऐसी दशामें शब्दोंके द्वारा वाच्य अर्थकी प्रतिपाति होना दुरुष है । तुम्हारे यहां सभी अनुमानोंके अमावका प्रसंग हो जायेगा । अनुमान तो सादश्यसे ही प्रवर्तता है। अन्यके साथ व्याति युक्त देखे हुथे पदार्यका अन्यत्र दर्शनीय हो जानेसे ही अनुमान का प्रवर्तन माना गया है। रसोईचरमें अग्नि खोर घूम न्यारे हैं, तथा पर्वतमें वे भिन्न हैं। फिर भी साडश्यकी शक्तिसे पर्वतमें वर्त रहे भूमकरके अधिका अनुमान कर किया जाता है। जो ही धूंएके तृणसम्बन्धिपन पलेसम्बन्धीपना बनकटीसम्बन्धीपन, लंडासम्बमीपन आदिक धर्म कहीं रह्यों घर,

अधिहाना आदि में वर्त रहे धूममें देखे जाते हैं। वे ही धूमके धर्म तो दूसरे धूओं यानी पक्ष हो रहे पर्वत आदिके धूमों में ना हो देखें जा रहे हैं। हो, उन महानस धूम धर्मों से सान हो रहे अन्य धर्मोंका ही पर्वत आदिके धूमों में दर्शन हो रहा है। तुम्हारे विचार अनुसार महानसीय धूमोंसे हो अप्तिका अनुमान किया जा सकता है। सहन पदार्थों को तुम सर्वधा मिन्न जातिवाला मानते हो और महानसों अप्तिका प्रत्यक्षज्ञान ही हो रहा है। अतः साहर्य या एकजातिवाल को भित्तिपर प्रवर्तनेवाले सभी अनुमानोंका अमान हो जावेगा। इस दशाम तुम्हारे यहा हेतु व्यभिचारी नहीं वन सका कोर अनुमान जानका प्रवृत्त मी नहीं हो सकी। अब यदि यह या तुम किसी एक प्रमेयस्य, अग्नि, आदि देतुओं के अनैकान्तिकपनको चाहते हो और कहीं अग्नि आदिमें अनुमान जानसे प्रवृत्ति होनेको स्थाकार करते हो तो सिद्दान्ती कहते हैं कि तब तो इस (तुम) भले मानुप पण्डितकरके उस सजातीय पदार्थों के धर्मों से सहन हो अन्य उन सजातीय पदार्थों धर्मों सिव्दान्त स्थाकार करने पढ़ेंगे। ऐसा होनेपर कियां के कारण हो रहे वायु वनस्पति संयोगके समान जातिवाला ही वायु आकाशस्योग मी कियाका कारण हो है। और तैसा हो जानेपर प्रतिक्ष हिष्टान्त हो रहे आकाश करके प्रतिवादी हारा वादीके ऊपर प्रत्यवस्थान उठाया जा सकता है। ऐसा प्रतिदेखान समित्रिक्षको कहनेवाले जाति वादीका अभिपाय है।

स चायुक्तः । प्रतिदृष्टान्तसमस्य दूपणाभासत्वात् मक्रतसाधनाप्रतिवंधित्वात्तस्य, प्रतिदृष्टान्तो हि स्वयं हेतुः साधकः साध्यस्य न पुनरन्येन हेतुना तस्यापि दृष्टांतांतरापेष्ठायां दृष्टांतांतरस्य वा परेण हेतुना साधकत्वे परापरदृष्टांतहेतुपरिकल्पनायामनवस्थापसंगात् । तथा दृष्टान्तोपि न परेण हेतुना साधकः मोक्तानवस्थातुपंगसपानत्वात्ततो दृष्टान्तेपि प्रति-दृष्टान्त इव हेतुवचनाभावाद्भवतो दृष्टान्तोस्तु हेतुक एव ।

न्यायसिद्धान्ती अव उक्त जातिका असत् उत्तरपना बताते हैं कि प्रतिवादी द्वारा वह प्रति दृष्टान्तसम प्रतिवेष उठाना तो समुचित नहीं है । क्योंकि प्रतिदृष्टान्तसम जाति तो समीचीन त्वण नहीं होती हुई द्वणसदश दीख रही द्वणाभास है । वह प्रकरण प्राप्त साधनकी प्रतिबंधिका नहीं हो सकती है । प्रकृतके साधनको जिगाडता नहीं है । वह दृष्ण नहीं है । किसी मलुष्यकी छुंदरताको अन्य पुरुषका काणापन नहीं विगाड देता है । विगयमें उपज रहे नीवका कडुआपन बोरी में रखी हुई खाण्डके मोठेपनका प्रतिबंधक नहीं है । प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रतिदृष्टान्त साका तो दूसरे किसीकी नहीं अपेक्षा कर स्त्रयं ही नित्यस्य साध्यका साधक माना जायगा । पुनः अन्य हेतु करके तो वह प्रतिदृष्टान्त साध्यका साधक नहीं है । अन्यथा उस अन्य साध्यसाधक दृष्टान्तरूप हेतुकों मी दृष्टान्तिकी अपेक्षा हो जानेपर उस अन्य दृष्टान्तको मी तीसरे, चौथे, आदि मिल मिल दृष्टान्तरूप हेतुओं करके साधकपना मानते मानते उत्तरीत्तर दृष्टान्तस्वरूप हेतुओंकी कल्पना-स्रोक्ष वारों भोरसे परिवार बढते संते अनवस्था दोषका प्रसंग होगा । अतः प्रतिदृष्टान्त स्वतः ही

साम्यका साधक है । तिसी प्रकार दृष्टान्त ढेळ मी दूसरे हेतु या दृष्टांत करके सांध्यका साधक नहीं है । किंतु स्वतः सामार्थ्यसे अनित्यसका साधक है । अन्यथा पहिले मळे प्रकार कह दी गयी अन-वस्थाका प्रसंग समान रूपसे लागू हो जायगा । तिस कारण प्रतिवादिक हो रहे आपके कहे गये आकाश दृष्टांतमें जैसे उसके समर्थक हेतुका कथन करना आवश्यक नहीं है, जसी प्रकार वादीके दृष्टानमें भी हेतु वचनकी आवश्यकता नहीं है । अतः आपके यहां वह ढेळ भी साधकका हेतु ही हो रहा अच्छा दृष्टान्त हो जाओ। जब प्रतिवादिने ढेळको दृष्टान्त स्वीकार कर लिया तो प्रतिवादी आकशको अब प्रतिदृष्टान्त नहीं बना सकता है । '' प्रतिदृष्टान्तहेतुले च नाहेतुर्दृष्टान्तः '' इस सूत्रके भाष्यमें माध्यकार कहते हैं कि प्रतिदृष्टान्तको कहनेवाळे प्रतिवादीने कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं है कि इस प्रकारसे मेरा प्रतिदृष्टान्त आकाश तो लागाके निष्क्रिय साध्यका साधक है । बीर वादीका देळ दृष्टान्त आत्माके सिक्ष्यत्यका साधक नहीं है । इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त हेतुपने करके वादीका दृष्टान्त अहेतुक नहीं है । यह सूत्र आमित सध जाता है । किन्तु वह प्रतिवादीका दृष्टान्त अहेतुक करों नहीं होगा । जब कि बादीके साधकका उससे निषेध नहीं किया जा जुका है । अतः ऐसे युक्ति रहित दृष्टा उठाना प्रतिवादीका उत्तर प्रशस्त नहीं है ।

तदाहोद्योतकरः । प्रतिदृष्टान्तस्य हेतुभावं प्रतिपपद्यमानेन दृष्टांतस्यापि हेतुभावोः भ्युपगंतच्यः । हेतुभावश्र साधकत्वं स च कथमहेतुर्न स्यात् । यद्यप्रतिषिद्धः स्यात् अप्रति सिद्धथायं साधकः ।

उसी बातको उद्योतकर पण्डित यों कह रहे हैं कि अपने प्रतिदृष्टान्सको साध्यकी हेतुता-रूपसे समझ रहे प्रतिवादीकरके बादोंके दृष्टान्तको भी स्वसाध्यकी हेतुता स्वीकार कर केनी चाहिये। हेतुमाव ही तो साध्यका साधकपन है। वह मठा अन्य कारणोंकी अपेक्षा रखे विना ही अहेतु क्यों नहीं होगा ! अर्थात्—वादीका दृष्टान्त या हेतुकी नहीं अपेक्षा रखता हुआ प्रकृत साधका हो जाता है। यदि यह प्रतिवादीके दृष्टान्तसे प्रतिषद नहीं हुआ है, जब बाठ बाठ बच गया है को अप्रतिषद हो रहा यह आत्माके सिक्षयक्का साधक हो ही जायगा। ऐसी दृशामें प्रतिवादीका उत्तर समीचीन नहीं है।

किं च, यदि ताबदेवं द्वेत यथायं त्वदीयो दृष्टांतो लोष्टादिस्तया मदीयोष्याकाशा-दिरिति तदा दृष्टांतस्य लोष्टादेरभ्युपगमाच दृष्टान्तत्वं न्यापातत्वात् ।

प्रतिदृष्टा तसमके दूषणाभासपनमें दूसरी उपपत्ति यह मी है कि यह जातिवादी यदि निर्कृत्त होकर पहिले ही इस प्रकार स्पष्ट कह बैठे कि जिस प्रकार यह तेरा ( बादीका ) डेल, गोळी आदि दृष्टांत है, तिसी प्रकार मेरा ( प्रतिवादीका ) भी आकाश, चुम्बकपाषाण, काल, आदिक दृष्टान्त है। यों कहनेपर तो सिद्धान्ती कहते हैं कि तब तो प्रतिवादीने लोष्ट, गोळा आदि दृष्टाग्तोंको सभीचीन दृष्टान्तपनसे स्त्रीकार कर बिया है। ऐसी दशामें आकाश आदिको प्रतिपक्षका साधक दृष्टान्तपना नहीं वन सकता है। क्योंकि इसमें ज्याचात दोप आता है। 'पवर्षतो विद्यान पूमान'' यहां रसोई घरको बढिया अन्वय दृष्टान्त मान रहा पण्डित सरोवरको अन्वयहृष्टान्त नहीं कह सकता है। रसोई घरको दृष्टान्त कहते ही सरोवरके अन्वयहृष्टान्तपनका विधात हो जाता है। किर मी चलाकर सरोवरको अन्वयहृष्टान्त यदि कह देगा तो तसके जवर ज्याचात दोप नाता है। कायगा। जैसे कि किसी पुरुषको मनुष्य कहकर तसको अमनुष्य कहनेवालेके जवर प्रहके समान ज्याचात दोप ना बैठता है। जसी प्रकार सार्थ सिद्धिम अनुक्ल, प्रतिकृल, हो रहे देल, या आकाशमेंसे एकका दृष्टान्तपना स्त्रीकार कर चुकनेवर वचे हुये दूसरेका अदृष्टान्तपन ही सिद्ध हो जाता है। एक साथ अनुकृल, प्रतिकृल, दोनोंके समीचीन दृष्टान्तपनका तो विरोध है। जब कि यहां जैसा तेरा हृष्टान्तपन है। सेसा मेरा हृष्टान्त है। यह प्रतिवादीन स्वमुखसे कह दिया है। उता बता उसने वादीके हृष्टान्तको अंगीकार कर लिया है। ऐसी दशाम प्रतिवादी अब प्रतिकृल दृष्टान्तको क्यमिन नहीं बोल सकता है। ज्याधात दोष उसके मुखको मसोस देवेगा।

अधैनं सूते यथायं मदीयो दृशान्तस्तथा त्वदीय इति तथापि न दृशान्तः कशित् व्याघातादेव दृशान्तयोः परस्परं व्याघातः समानवळत्वात्। तयोरदृशान्तत्वे तु। प्रति-दृशान्तस्य द्यदृशान्तत्वे दृशान्तस्यादृशान्तत्वव्याघातः प्रतिदृशान्ताभावे तस्य दृशान्तत्वो-पपत्तः दृशान्तस्य चादृशान्तत्वे प्रतिदृशान्तस्यादृशान्तत्वव्याघातः दृशान्ताभावे तस्य प्रति दृशान्ततोपपत्तः। न चोभयोर्दृशांतत्वं व्याघातादिति न प्रतिदृशान्तेन प्रत्यवस्थानं युक्तं।

सिद्धान्ती ही कहते हैं कि अब यदि प्रतिनादी इस प्रकार कह बैठे कि जैसा यह आकाश मेरा दृष्टान्त है, उसी प्रकार तुझ वादीका देळ दृष्टान्त है। यों कहनेपर भी ज्याधातदीय आता है। अतः तो भी दोनोंमेंसे कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता है। बात यह है कि पहिले प्रतिवादीने जैसा तेरा दृष्टान्त है, वैसे तेरा दृष्टान्त है, वैसे तेरा दृष्टान्त है, वैसे तेरा दृष्टान्त है, वैसे तेरा दृष्टान्त है, इस प्रकार कहा है। यों कह देनेपर पिहला दिया हुआ वादीके पक्षको पुष्ट करनेवाला ज्याधातदीय तो निर्वल पड जाता है। तो भी क्या हुआ। ज्याधात दोष तदनस्य रहेगा। आत्माके कियाबत्वको साधनेमें प्रतिकृत हो रहे अपने आकाश दृष्टान्तको सभीचीन दृष्टान्त कह रहा प्रतिवादी पुनः क्यो हाथ कियाबत्व साधनेमें अनुकृत हो रहे वादीके हेळ दृष्टान्तको दृष्टान्त नहीं कह सफता है। यदि कह देगा तो पूर्वापरविरुद्ध कथन करनेसे इसमें ज्याधात दोष आता है। अथवा यथायाय मदीयो न दृष्टनत्त्तथा व्यदीयोपीति " ऐसा पाठ होनेपर पर यों अर्थ कर केना कि जैसे आतालाके कियारहितपनको साधनेमें मेरा आकाश दृष्टान्त प्रयोजक नहीं है, उसी प्रकार तुम वादी का कोई हेळ दृष्टान्त भी आसार कि कियावत्वका प्रयोजक नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि तो ज्याधात का कोई हेळ दृष्टान्त भी आसार कि कियावत्वका प्रयोजक नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि तो ज्याधात का कोई हेळ दृष्टान्त भी आसार कि कियावत्वका प्रयोजक नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि तो ज्याधात

दोष हो जानेके कारण ही कोई टहान्त नहीं हो सकता है । क्योंकि दहान्त मी इनका समानवळ सिहतपना होनेके कारण परस्परमें ''सुन्दलपसुन्द'' न्याय अनुसार न्याचात और प्रतिदृहांत जायमा, जैसे कि यहां घट नहीं और अघट भी नहीं, ऐसा कहनेपर न्याचात है । सिप्का निषेध करते ही उसी समय असतका विधान हो जाता है । और असतका निषेध करनेपर उसी समय सत्की विधि हो जाती है । परस्परिवरुद्ध हो रहे दो धर्मोका युगपत् निषेध करनेपर उसी समय सत्की विधि हो जाती है । परस्परिवरुद्ध हो रहे दो धर्मोका युगपत् निषेध करना असंभव है । क्योंकि न्याचात दोष मुंह काले खड़ा हुआ है । विरुद्ध हो रहे देन आकाश, इन दोनोंमें एक साथ ही दहान्तपना नहीं बन पाता है । प्रतिदृष्टान्त आकाशको अदृष्टान्त माननेपर उसी समय देन दृष्टान्तपना निषेध किये जानेपर उस देन्योंकि अहुन्तपना सुन्याचात (निराकरण) हो जाता है । क्योंकि आकाशका प्रतिदृष्टान्तपना निषेध किये जानेपर उस देन्योंकि दृष्टान्तपना सुन्याचात है । क्याचात है । घटरिहतपनका प्रत्याच्यान कर देनेसे बटसिहतपना सुन्याचार शिक्त हो जाता है । तथा देन दृष्टान्तका अदृष्टान्तपना मान जुकनेपर पुनः प्रतिदृष्टान्त आकाशके अदृष्टान्तपन कथन करनेमें न्याचात दोष आवेगा, क्योंकि देनको दृष्टान्त पना नहीं बननेपर उसी समय उस आकाशको प्रतिदृष्टान्तपना युक्तिसिद्ध हो जाता है । आकाश और देन दोनोंका दृष्टान्तपना तो न्याचातदोष हो जानेसे नहीं बन पाता है । इस कारण प्रतिवादिको प्रतिदृष्टान्त आकाश करके प्रयवस्थान उठाना समुचित नहीं है । अतः यह प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहना प्रतिवादीका समीचीन उत्तर नहीं है ।

कारणाभावतः पूर्वमुत्पत्तेः प्रत्यविश्वितिः । याजुत्पत्या परस्योक्ता साजुत्पत्तिसमा भवेत् ॥ ३६८ ॥ शक्को विनश्वरो मर्त्यप्रयत्नानन्तरोद्भवात् । कदंबादिवदित्युक्ते साधने प्राह् कश्चन ॥ ३६९ ॥ प्रायुत्पत्तेरज्ञत्पन्ने शक्केऽनित्यत्वकारणं । प्रयत्नानंतरोत्यत्वं नास्तीत्येषोऽविनश्वरः ॥ ३७० ॥ शाश्वतस्य च शब्दस्य नोत्पत्तिः स्यात्प्रयत्नतः । प्रत्यवस्थेत्यज्ञत्त्या जातिन्यीयातिलंघनात् ॥ ३७१ ॥ उत्पन्नस्येव शब्दस्य तथाभावमसिद्धितः । प्रागुत्पक्तेनं शब्दोस्तीत्युपालंभः किमाश्रयः ॥ ३७३ ॥

## सत एव तु शब्दस्य प्रयत्नानंतरोत्थता । कारणं नश्वरत्वेस्ति तन्निषेधस्ततः कथम् ॥ ३७३ ॥

वरपत्तिके पहिके ताल भादि कारणोंके भमावसे जो अतरपत्ति करके प्रस्वस्थान नठाया जाता है. वह दूसरे प्रतिवादीकी अनुत्पत्तिसमा नामकी जाति कही गयी समझनी चाहिये। जैसे कि शद्ध ( पक्ष ) विनाशस्वभाववाका है ( साध्य ), मनुष्यक्षे प्रयस्न द्वारा अव्यवहित कत्तर काळमें क्याति-वास्त्रा होनेसे (हेतु ) कदंब रूक, खडुआ, घडा, कपडा आदिके समान (अन्वय रष्टान्त ). यों वादी द्वारा सा रम करनेपर कोई एक प्रतिवादी आटोप सहित कहता है कि उत्पत्तिके पहिले नहीं उत्पन्न हो चुके शहनें अनिस्परनेका कारण प्रयस्न अनन्तर उपजना तो नहीं है। इस कारण यह शद अबिन सर ( नित्य ) हो गया अर्थाच-अविसे पहिले जब शदका कोई उत्पादक कारण ही महीं है.तो अकारणवान शद्ध नित्य सिद्ध हो गया और ऐसी दशामें नित्य हो रहे शद्धकी प्रयत्न द्वारा वरवत्ति नहीं हो सकती है. इस प्रकार यह अनुत्वत्ति करके द्रषण उठाना अनुत्वतिक्षमा जाति है। सिद्धान्ती कहते हैं. जो कि असत् उत्तर है दूषणामास है। क्योंकि प्रतिवादीने न्यायमार्गका अधिक उद्धंघन किया है। कारण कि उत्पन हो चुके ही धर्मी हो रहे शद्भके तिस प्रकार प्रयत्न अनन्तर मवन अधवा उत्पत्तिसहितपन ये धर्म प्रसिद्ध हो रहे सम्भवते हैं। जब कि उत्पत्तिके पहिले शह ही विद्यमान नहीं है, तो यह प्रतिथादीका अनुत्वित्त रूपकरके उद्याहना देना किस अधिकरणमें ठहरेगा ! विद्यमान हो रहे ही शद्भके तो नाशबािक सहितपनमें कारण हो रहा प्रयाननंतर उत्पाद होना हेत सिद्ध है । तिस फारणसे उस नश्यस्वका प्रतिषेध प्रतिवादी द्वारा कैसे किया जा सकता है ध्यानी उक्त दूषण उठाना सर्वधा अनुचित है।

उत्पत्तः पूर्वे कारणाभावतो या प्रत्यवस्थितः परस्यानुत्पिसमा जातिकक्ता भवेत् " प्राग्रत्यत्तः कारणाभावादनुत्पत्तिसम् " इति वचनात् । तद्यथा-विनश्वरः अन्दः पुरुषप्रयत्नोद्भवात् कदंवादिवदित्युक्ते साधने सित पर एवं प्रविति प्राग्रुत्पत्ते अन्दे विनश्वरत्वस्य कारणं यत्प्रयत्नानंतरीयकत्वं तस्नास्ति ततोयमविनश्वरः, शाञ्चतस्य च शन्दस्य
न प्रयत्नानंतरं जन्मेति सेयमनुत्पत्त्या प्रत्यवस्था द्षणाभासो न्यायातिस्वयनात् । जत्यन्नस्यैष हि शब्दधर्मिणः प्रयत्नानंतरीयकत्वग्रत्पत्तिधर्मकत्वं वा भवति, नानुत्पन्नस्य पाग्रत्पत्तेः शब्दस्य चासन्वे किमाश्रयोयग्रुपासंमः । न श्वयमनुत्पन्नोऽसभैव शब्द इति वा
प्रयत्नानंतरीयक इति वा अनित्य इति वा व्यपदेष्टुं शक्या । शब्दे तु सिद्धमेव प्रयत्नानंतरीयकत्वं कारणं नश्वरत्वे साध्ये तता क्रयमस्य प्रतिषेषः ।

साधनके अङ्ग हो रहे पक्ष, हेतु, दृष्टान्तोंकी उत्पत्तिके पहिन्ने साध्यके झापक कारणका अभाव हो जानेसे जो दूसरे प्रतिवादीके द्वारा प्रत्यवस्थान उठाया जाता है, वह उसकी अनुत्यत्तिसमा जाति कह दी जावेगी । गौतमऋषिने न्यायदर्शनमें ऐसा ही मूळसूत्र कहा है कि उत्पत्तिके पहिळे कारण का अमाव दिख्छ। देनेसे अनुत्पत्तिसम नामका प्रतिषेघ है । उसी वातको न्यायभाष्य अनुसार उदाइरणसहित स्पष्ट यों कह देते हैं कि शब्द (पक्ष ) विनाश स्वभाववाम् है (साध्य) पुरुषके कंठ, तालु, अभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न आदि न्यापारोंकरके उत्पन्न होना हो जानेसे (हेतु)। कदस्त्र या कटक, क्षेत्रूर, घडा, आदि के समान (दृष्टान्त) इस प्रकार वादीकरके साध्यका साधन कर चुकनेपर प्रतिवादी इस ढंगसे बोळता है कि उत्पत्तिसे पहिले नहीं उत्पन्न हो चुके शहरें विनग्नर-पनेका कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व कहा या वह वहा नहीं है । तिस कारणसे यह शह अविनाशी प्राप्त हुआ और अविनाशी नित्य हो रहे शहकी पुनः पुरुषप्रयत्नके अन्यवहित उत्तर कालमें उत्पत्ति होती नहीं है। इस कारण अनुत्पत्तिकरके दूषण देना अनुत्पत्ति प्रतिषेध है। अब न्यायसिदान्ती महते हैं कि सो यह अनुःपत्तिकरके दूषण उठाना तो प्रतिवादीकी ओरसे दूषण नहीं होकर दूषणा मास उठाना समझा जाता है। क्योंकि ऐसा कहनेवाले प्रतिवादीने न्यायमार्गका अति अधिक उर्छ-घन कर दिया है। गौतम सूत्र " तथामाबाद्धापत्रस्य कारणोपपत्तेन कारणप्रतिषेधः " के अनुसार समझमें आ जाता है | कारण कि उत्पन्न हो चुके ही धर्मवान् शब्दके प्रयतान्तरीयकत्व अधवा उत्पत्तिवर्मकल, ये धर्म सम्मवते हैं। नहीं उत्पन्न हुये शब्दके कोई धर्म नहीं ठहरता है। " सित धर्मिणि धर्माणां मीमांसा स्यात "। उत्पत्तिके पहिन्ने जब शब्द है ही नहीं तो यह प्रतिवादीकरके लकाइमा किसका आश्रय केकर दिया जा रहा है ? तिस प्रकार उत्पन्न हो चुके ही पदार्थको शब्द कहा जाता है। यह शब्द उल्ली नहीं होनेपर तो सत् ही नहीं है। अनुत्पन्न शब्द असत् ही है, जो अञ्चाविषाणके समान असत् पदार्थ है। वह शब्द है, इस प्रकार अथवा प्रयत्नान्तरीयक है, इस प्रकार अथवा अनित्य है, इस प्रकार व्यवहार करने योग्य नहीं है । जीवि-तके सब साथी या सहायक हैं। नहीं पैदा हुये या मर ख़क्सेमें कोई धर्म विद्यमान हो रहा नहीं कहा जाता है। हां, शहुके उपज जानेपर तो नश्वरपने साध्यमें ज्ञापक कारण हो रहा प्रयत्नान्तरी-यकत्व हेतु सिद्ध ही है। तिस कारण पुनः इसका प्रतिषेच मळा प्रतिवादी द्वारा कैसे किया जा सकता है ! उत्पत्तिके पहिले पदार्थमें हेत्रके नहीं ठहरनेसे हेत्वसिद्धि नहीं हो जाती है । अन्यथा तुम्हारे (प्रतिवादिको) हेतुका मी कहीं अमाव हो जानेसे असिद्धि हो जायगी । इसी प्रकार पक्ष उष्टान्त आदिसी सिद्धि भी हो जाती है। आत्मलाम करनेपर ही सब गुण गाये जाते हैं। कदाचित साध्यके साथ वहां हेतुका सद्भाव हो जानेसे ही दृष्टान्तपना वन जाता है। इसी प्रकार हेतु आदि-कोंका जब कभी पक्षमें ठइर जानेसे ही हेतु आदिपना सध जाता है। पक्षमें सर्वत्र, सर्वदा, हेतु आदिकके सद्भावकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिये। अतः शद्धमें विनश्वरपना साध्य करनेपर वादीका

प्रयत्नान्तरीयकाल हेतु समीचीन है। प्रतिवादी द्वारा उसका प्रतिवेध नहीं हो सका है। मळे प्रकार चळ रहे कुषममें आर चुमोना अन्याय है।

किं चायं हेतुक्कीयको न पुनः कारको ज्ञायके च कारकवत्त्रव्यवस्थानमसंबद्धमेव । क्रायकस्यापि किंचित्कुर्वतः कारकत्वमेवेति चेत् न, क्रियाहेतोरेव कारकत्वोपपचेरन्यथानु-पपिचिरिति हेतोक्कीयकत्वात् । कारकता हि बस्तूत्यादयित क्रायकस्तूत्यसं बस्तु क्राययतीत्य-स्ति विश्वेषः कारकविश्वेष वा क्रायके कारकसामान्यवत्त्रव्यवस्थानसञ्चक्तं ।

दूसरी बात इम सिद्धान्तीको यह भी कहनी है कि यह प्रयत्नानन्तरीयकाल हेत् जापक हेत् है। यह कारक हेत तो नहीं है, तो फिर जाएक हेत्में कारकहेतके समान अथवा कारक साधनोंमें संमननेवाले दूपणोंका उठाना असंगत ही है। अर्थात्—उपितिके पूर्वमें शहे नहीं है। अतः वहां प्रयत्नजन्यत्व नहीं ठट्टर पाया । ये सब अन्याति, अन्यय न्यमिचार, आदिक तो कारक हेतुओंके दोष हैं। ज्ञापक हेतुओं के दोष तो व्यभिचार, विरुद्ध, आदिक हैं। श्लापकके प्रकरणमें कारकों के दोष उठाना पूर्वापर सन्बन्धकी अञ्चलाको ही प्रकट कर रहा है। यदि यहां कोई यों कहे कि श्रापक हेतु भी कुछ न कुछ साध्यको साधना, अनुमान झानको उपजाना, हेतुझित कराना, आदि कार्यीको कर ही रहा है। अतः ज्ञापक हेतको भी कारकपना भाषाततः सिद्ध हो ही जाता है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि कियाओंके संपादक हेतको हो कारकपना यक्तिसिद्ध है । और अन्यया अनुपर्वति हो साध्यके बिना हेतुके सद्भावकी असिद्धि हो जानेसे हेतुका ज्ञापकपना कारकपना तो प्राक् असत् हो रही वस्तुको उत्पन फराता है और ज्ञापक तो उत्पन हो जुकी वस्तु का श्वानमात्र करा देता है। इस प्रकार इन दंड आदि करके और धूम आदि ज्ञापक हेतुओंका अंतर माना गया है। अध्या आपके कथनातुसार क्षष्ठ न कुछ किया कर देनेसे बापक हेतुकी विशेष जातिका कारक हेतु मान भी किया जाय तो मी सामान्य कारकोंमें सम्भवनेवाके प्रत्यवस्थानको विशेष कारक हेतुमें उठाना उचित नहीं है । विशेष पदार्थमें सामान्यके दोष नहीं छागू होते हैं । भतः उत्पत्तिके पहिके शब्दमें अनित्यलका साधक प्रयत्नान्तरीयकल हेतु नहीं रहा, यह दीप अवसर विनत नहीं है।

किं च प्रागुत्पत्तेरमयत्नानंतरीयको अनुत्पत्तिधर्मको वा मन्द इति ब्रुवाणः भन्द-मभ्युपैति नासतो प्रयत्नानंतरीयकत्वादिधर्म इति तस्य विश्वेषणमनर्थकं प्रागुत्पत्तेरिति ।

तीसरी बात यह भी है िक जो प्रतिवादी यों कह रहा है िक उत्पत्तिके पहिले शब्दमें हेतु साध्य दोनों भी नहीं हैं। अतः शब्द प्रयस्नान्तरीयक नहीं है और उत्पत्ति धर्मवाला अनित्य भी नहीं है। सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार कह रहा प्रतिवादी शब्दको अवश्य स्वीकार करता है। शश्च विषाणके समान असत् पदार्थके प्रयत्नान्तरीयकत्व, अनित्यत्व, व्याप्ति आदिक धर्म नहीं हो सकते हैं। इस कारण उत्पत्तिके पिहले यह तुन्हारे विचार अनुसार नित्य हो रहे उस शब्दका विशेषण जगाना व्यर्थ पढ़ा, जो बात यों ही विना कहे प्राप्त हो जाती है, उसकी विशेषण जगा कर पुनः कहना निष्प्रयोजन है।

अपरे तु पाहुः, पागुत्पत्तः कारणाभावादित्युक्ते अर्थापत्तिसमैवेयपिति प्राग्नुत्पत्तेः प्रयत्नानंतरीयकृत्वस्याभावाद्मयत्नानंतरीयकृत्वाच इति कृतेऽसत्पत्युत्तरं बृते।नायं नियमो अप्रयत्नानंतरीयकृत्वं नित्यपिति तु, न हि तस्य गतिः किंचिन्नित्यमाकाश्चायेन, किंचिद्धन्तित्यं विद्युदादि, किंचिद्दसदेवाकाश्चुष्णादिति । एतत्तु नापरेषां युक्तमिति पश्यामः । कथमिति ? यत्तावदसत्तदमयत्नानंतरीयकृत्वं वाजन्मविशेषणत्वात् यस्यामयत्नानंतरं जन्म तद्मयत्नानंतरीयकृतं विद्यते अतो न तस्य जन्म यच्चासत् किं तस्य विशेषमस्ति एतेन नित्यं प्रयुक्तं, न हि नित्यमप्रयत्नानंतरीयकृषिति युक्तं वक्तं, तस्य जन्माभावादिति जातिव्रक्षणाभावान्नेयमद्भवत्त्वासमा जातिरिति चेत् । नाजुत्पत्तरहेतुभिः साषम्यात् पटोऽ- उत्पन्नैस्तन्तुभिस्तवयशानुत्वन्नास्तंतवो न पटस्य कारणिभिति ।

दूसरे विद्वान् तो यहां बहुत अच्छा यों कह रहे हैं कि उत्पत्तिक पहिले झापक कारणके अभाव हो जानेसे प्रस्वस्थान देना अनुत्पत्तिसम जाति है। इस प्रकार कह जुकनेपर यह अर्थापत्तिसमा नामको ही जा ते हुई। क्योंकि अर्थापत्ति करके प्रतिकृत् पक्षको सिद्धि कर देनेसे अर्थापत्तिसमा नामको ही जा ते हुई। क्योंकि अर्थापत्ति करके प्रतिकृत् पक्षको सिद्धि कर देनेसे अर्थापत्तिसमा जाति हुई मानो गर्था है। जैसे कि अनित्यताके साधक प्रयस्त अनंतरीयकरक साधक्येसे श्रद्ध अनित्य है, तो नित्यके साधक्येसे श्रद्ध नित्य मी हो जायगा। श्रद्धका नित्यके साध स्पर्शरितपन साधक्ये तो है। अर्थात्—आकाश, आत्मा, जाति, आदिक पदार्थ स्पर्शरित हो रहे नित्य हैं। गुणमें अन्य गुणोंके नहीं रहनेके कारण इस शहरुणमें भी स्पर्श नहीं है। यहां जिस प्रकार अर्थापत्तिसमा जाति है, उसी प्रकार उत्पत्तिक पहिले शहरे प्रयस्त अनन्तर मावित्वके नहीं होनेसे और उक्त करके अनुक्तका आक्षेप कर देना स्वरूप अर्थापत्ति करके शहरूका अप्रयत्नान्तरीयकपना हो जानेसे नित्यस्त्र प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कथन करनेपर प्रतिवादी तो ज्ञातिस्वरूप असमीचीन प्रयुक्तर कह रहा है। कारण कि यह तो नियम नहीं है कि जो अप्रयत्नान्तरीयक होय वह पदार्थ नित्य हो माना जाय। अप्रत्नान्तरीयकपनेसे उस नित्यपनेके ज्ञापि नहीं हो पाती है। देखिके कि पुरुषप्रयत्नके अन्यविद्य उत्तर कारणे नहीं जन्यपना रूप अप्रयत्नान्तरीयकपना होते हुये कोई कोई आकाश काल हत्य आदिक पदार्थ तो नित्य ही है। और पुरुषप्रयत्नतेस अजन्य हो रहे कोई अप्रयत्नानंतरीयक काल हत्य तो अनित्य ही है। और पुरुषप्रयत्नतेस अजन्य हो रहे कोई अप्रयत्नानंतरीयक पदार्थ तो अनित्य ही है। और पुरुषप्रयत्नतेस अजन्य हो रहे कोई अप्रयत्नानंतरीयक पदार्थ तो अनित्य ही ही और पुरुषप्रयत्नतेस अजन्य हो रहे कोई अप्रयत्नानंतरीयक पदार्थ तो अनित्य ही ही और पुरुषप्रयत्न सार्था, अज्ञत्व हो हो की कि

तथा अप्रयत्नानन्तरीयक शहर्मे प्रसुष्य नज्ञा आश्रय करनेपर कोई अप्रयत्नजन्य आकाशपुर्यः अभविषाण, बन्ध्यापुत्र आदिक सर्वथा असत् ही हैं। अब न्यायसिद्धानती कहते हैं कि इस प्रकार दूसरे विदानोंका यह कहना तो युक्तिवर्ण नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं। किस प्रकारसे जनका कहना युक्तिसहित नहीं है ! ऐसी जिज्ञासा होनेपर हम सिदान्ती यों कहते हैं कि जो आपने पूर्वमें सर्वथा असत् आकाशपुष्प आदिको अप्रयत्नानन्तरीयक कहा था, यह उचित नहीं है। न्योंकि अप्रयस्नानन्तरीयकपना तो जन्मका विशेषण है । पुरुषप्रयस्नके विना अन्य कारणस्वरूप अप्रयक्तोंके अनंतर काटमें जिस पदार्थका जन्म होता है, यह अप्रयत्नान्तरीयक माना जाता है। किन्तु तुष्छ अभाव या असत् पदार्थ तो आत्मकाम नहीं करता है। अतः उसका जन्म नहीं हो पाता है। दसरी बात यह है कि जो आकाशपूष्प सर्वथा असत् है, उसका विशेष्य मठा क्या हो सकता है ! विशेष्य या विशेषण तो सद्भूत पदार्योंके हुआ करते हैं । इस कथनसे आकाश. कात्मा, परममद्दापरिमाण, सामान्य आदि निस्य पदार्थोका अप्रयत्नानन्तरीयकपना खण्डित कर दिया गया समझ छेना चाहिये । कारण कि नित्य पदार्थ अप्रयत्नान्तर्शयक है, इस प्रकार कहना ही लियत नहीं है। क्योंकि उस नित्य पदार्थका जन्म नहीं होता है। जीय प्रयानके बिना अन्य कारणोंसे जन्म के रहे पदार्थोंमें ही प्रयत्नानन्तरीयकृपना सम्भवता है । अतः तुम्हारा मध्यम पक्ष ही ठीक जचता है। यदि कोई यों कहे कि तब तो जातिका असद् उत्तररूप उद्धण यहां घटित नहीं हो वाता है। अतः यह अनुत्वत्तिसमा नाति नहीं हुई। इसपर तो सिद्धान्ती कहते हैं कि यों नहीं कहना चाहिये । क्योंकि उत्पत्तिके पहिन्ने शब्दकी अनुत्पत्ति हो जानेसे हेतुरहित हो रहे निध्य स्राकारा आदि पदार्थोंके साथ साधर्म्य मिळ जानेसे शन्दके नित्यपनकी प्राप्तिका प्रसंग इस अनुत्पत्ति समामें प्रतिवादीदारा उठाया जा सकता है । किन्तु वह समीचीन उत्तर नहीं है । अनुत्वन्न तन्तुओं करके नहीं बनना होनेसे पट नित्य नहीं हो जाता है। उसको स्पष्ट यों समझ लीजिये कि नहीं उत्पन्न हो चुके सूत तो पटके कारण नहीं हैं। यहांतक अनुवित्तिसमा जातिका विचार हो चुका है।

> सामान्यघटयोस्तुल्प ऍद्रियत्वे व्यवस्थिते । नित्यानित्यत्वसाधर्म्यात् संशयेन समा मता ॥ ३७४ ॥ तन्नैव साधने प्रोक्ते संशयेन स्वयं परः । प्रत्यवस्थानमाधत्तेऽपश्यन् सद्भूतदृषणम् ॥ ३७५ ॥ प्रयत्नानंतरोत्थेपि शब्दे साधर्म्यमेंद्रिये । सामान्येनास्ति नित्येन घटेन च विनाशिना ॥ ३७६ ॥

ताहरोनेति सन्देहो नित्यानित्यत्वधर्मयोः ।
स चायुक्तो विशेषेण शद्धानित्यत्वसिद्धितः ॥ ३७७ ॥
यथा पुंसि विनिर्णीते शिरः संयमनादिना ।
पुरुषस्थाणुसाधम्यों ईत्वतो नास्ति संशयः ॥ ३७८ ॥
तथा प्रयत्नजत्वेनानित्ये शब्दे विनिश्चिते ।
घटसामान्यसाधम्यों देंद्रियत्वान्न संशयः ॥ ३७९ ॥
संदेहत्यंतसंदेहः साधर्म्यस्याविनाशतः ।
पुंस्थाण्वादिगतस्येति निर्णयः कास्पदं न्रजेत् ॥ ३८० ॥

पर, अपर, सामान्य, और घट दृष्टान्तका इन्द्रिय झान द्वारा प्राह्मपना तुल्यस्त्रपेसे व्यवस्थित हो चुक्तनेपर निष्यपन और मनिष्यपनके साधर्मसे संशयसमा जाति हुई। नैयायिकों के यहां मानी गयी है। जैसे कि तिसी प्रकार वहां ही प्रयश्नानन्तरीयकाय हेत्से घटके समान शहमें स्नानिध्यनका भन्ने प्रकार शाहबोध कर चुक्तनेपर इतरा प्रतिवादी स्वयं समीचीन हो रहे दूवणको नहीं देखता हुआ संशय करके प्रव्यवस्थानका आधान करता है कि पुरुष प्रयत्न न्यापारके अनन्तर भी संयक्ष हुये बहिः इन्द्रियजन्य ज्ञान प्राद्य हो रहे शहमें नित्य माने गये घटत्व, पटत्व, या शहरव सामान्यों ( नित्य जारियां ) करके साधर्म्य है । अर्थात्-जिस इन्द्रियसे जो जाना जाता है, उसमें शहनेबाहा सामान्य और उसका अभाव भी उसी इन्दियसे जाना जाता है। इस नियमके अनुसार बट द्रव्य और घटाल सामान्य दोनों चक्ष या स्वर्शन इन्द्रियसे जान किये जाते हैं । शहुगुण और शहुख जाति दोनों कर्ण इन्द्रियके विषय हो जाते हैं। अतः शहका निस्य सामान्यके साथ वैन्द्रियिकस्य साधर्म्य है । तथा तिस प्रकारके प्रयत्न अनन्तर जन्य हो रहे विनाशी (अनित्य) घटके साथ समान-धर्मापन विद्यमान है । इस प्रकार शहको नित्यपन, अनित्यपन धर्मीमें संदेश हो जाता है । अब सिसान्ती संशयसमा जातिका असमीचीनपना दिखाते हैं कि संशयसमा जातिको कहनेवाछे प्रतिवादी-का पह संशय उठाकर प्रत्यवस्थान देना तो युक्त महीं है । क्योंकि विशेष रूपसे प्रयस्नान-तरीयकृत्व देहु द्वारा शद्दके जनित्यपनकी सिद्धि हो चुकी है । जैसे कि शिरको बांबना, चलना, केशोंका बांधना सम्हालना, हाथ पैर हिलाना आदि न्यापारों करके पुरुवका विशेष रूपसे निर्णय हो चुकने-पर पुनः पुरुष स्रोर टूंटके सावर्म्य हो रहे ऊर्ब्बता घर्मसे संशय नहीं हो पाता है । तिसी प्रकार प्रयत्नजन्यत्त्र हेतु करके शहके अनित्यपनका विशेष रूपसे निश्चय हो चुकनेपर पुनः घट और सामाग्यके साधर्म्य हो रहे ऐन्दियकत्य धर्मसे संशय नहीं हो सकता है । यदि निर्णय हो जननेपर

भी केवळ ऊर्धता या ऐन्द्रियकाय मात्रसे संदेह होता रहना स्वीकार करोगे तब तो अध्यन्त संशय होता रहेगा । संशयका अन्त नहीं हो पायेगा । क्योंकि पुरुष और शद्भव आदिमें प्राप्त हो रहे ऊर्ध्वता ऐन्द्रियकात आदि सधर्मापनका कभी बिनाश नहीं हो पाता है । ऐसी दशामें निर्णय मळा कहां स्थानको प्राप्त कर सकेगा ! अर्थात्—पदार्थोंमें अन्य पदार्थोंके साथ वर्त रहा सर्वदा साधर्म्य बना रहने से सर्वत्र संशय हो होता रहेगा । किसीका निश्चयायक ज्ञान कभी नहीं हो सकेगा । न्यायदर्शन और स्थायभाष्यके दिवाय अध्यायके प्रारम्भमें इसका विवरण कर दिया है ।

नतु चैषा संश्यसमा साधम्पेसमा तो न भिद्यते एवोदाइरणसाधम्यात् तस्यामवर्तनादिति न चौद्यं, संश्यसमायास्त्भयसाधम्यात्मवृतः। साधम्पेसमाया एकसाधम्यादुपदेन् शात्। ततो जात्यंतर्भव संश्यसमा। तयाहि—अनित्यः शब्दः प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवविति अत्र ष साधने प्रयुक्ते सति परः स्वयं संश्येन प्रत्यवस्थानं करोति सद्भूतं दूषणम्पदयन् प्रयत्नानंतरीयकेषि बन्दे सामान्येन साधम्येमहित्यकत्वं नित्ये नादित घटेन वानित्येनिति संश्यः शब्दे नित्यानित्यत्वधर्मयोरित्येषा संश्यसमा जातिः । सामान्यषटयोरिद्रियकत्वे सामान्ये स्थिते नित्यानित्यसाधम्यात्र प्रवरेकसाधम्यात् । सामान्यदृष्टांवयोरिद्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसाधम्यात्म इति वचनात् ।

यहां किसीकी शंका है कि यह संशयसमा जाति तो पहिली सावर्ग्यसमा जातिसे विभिन्न नहीं है। क्यों कि उस सावर्ग्यसमाकों प्रश्वि में। उदाहरणके सावर्ग्यसमा जा जुकी है। क्रियागुणयुक्त हो रहा आत्मा देलके समान क्रियावान है। यों वादीहारा उपसंहार कर जुकनेपर पुनः प्रतिवादी सावर्ग्यकरेक ही प्रत्यवस्थान उठाता है कि व्यापकद्वय तो आकाशके समान क्रियारित होते हैं। अतः व्यापक आत्मा मी क्रियारित होता चाहिये। क्रियावान हेलके सावर्ग्यके आत्मा क्रियारित होते हैं। अतः व्यापक आत्मा क्रियारित नहीं होय, इसमें कोई विशेषहेत नहीं है। इस सावर्ग्यसमान संशयसमाने केवल दंग न्यारा दीवता है। होय, इसमें कोई विशेषहेत नहीं है। इस सावर्ग्यसमान संशयसमाने केवल दंग न्यारा दीवता है। होनोंयें कोई मिन्न जातिबाल तारिक भेद नहीं है। अब सिदान्ती कहते हैं कि यह कटाक्षपूर्वक शंका उठाना तो ठीक नहीं है। क्योंकि दोनोंके सावर्ग्यस संशयसमा जातिकी प्रवृत्तिका उपदेश दिया गया है। अर्थात—यहां संशयसमाम शब्द और शब्दाय समान्य दोनोंके सावर्ग्य हो रहे ऐन्द्रियक्षक्षेत्र नित्यपन अथवा अनित्यपनका संशय उठाया गया है। और सावर्ग्यसमामें एक व्यापक आकाशके निष्क्रियक्षेत्र हो आत्माके क्रियारितल्यका आपादन किया गया है। तिस कारण यह संशयसमा उस सावर्ग्यसमाने दूसरी जातिकी जाति है। इसी बातको कोर भी स्पष्ट करते हुये प्रत्यकार कहते हैं कि शब्द (पक्ष)

अनित्य है (साध्य ) प्रयत्नके अव्यवहित उत्तरकाक्रमें उत्पन्न होनेसे (हेतु ) घटके समान (अन्वय दृष्टान्त ) इस प्रकार वादी द्वारा साध्यांसिद्धिके निमित्त हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी अध्छे वास्तविक दूशणोंको नहीं देख रहा संता पुनः संशयकरके प्रत्यवस्थान करता है कि पुरुष-प्रयानके उत्तर उत्पन हुये भी शब्दमें नित्य हो रहे सामान्यके साथ इन्द्रियजन्य ज्ञानप्राधाय साधम्ये है । इस कारण शब्दमें नित्यपन अनित्य हो रहे घटके साथ भी प्रयत्नान्तरीयकाव साधम्ये है । इस कारण शब्दमें नित्यपन अनित्यपन धर्मोका संशय हो जाता है । इस कारण यह संशयसमा जाति तो सामान्य (जाति) और घटके ऐन्द्रियकत्व साधारणपनेकी व्यवस्थिति हो जानेपर नित्य और अनित्यके सधर्मापनसे प्रतिवादी द्वारा उठायी जाती है । किन्तु फिर एक ही सामान्यके साधर्म्यसे संशयसमा जाति नहीं उठायी जा सकी । गौतमसूत्रमें संशयसम प्रतिवेधका मूळ छक्षण इसी प्रकार कहा है कि सामान्य (शद्धाव ) और हष्टान्त (घट) दोनोंके ऐन्द्रियकाव समान होने-पर नित्य, अनित्योंके साधर्म्यसे संशयसम प्रतिवेध उठा दिया जाता है । और साधर्म्यसमामें एक ही के साधर्म्यसे प्रतिवेध उठा दिया गया था । अतः दोनों जातियां न्यारी न्यारी हैं।

अत्र संश्चयो न युक्तो विश्वेषण श्रद्धानित्यस्वसिद्धेः । तथाहि-पुरुषे शिरःसंयमना-दिना विश्वेषण निर्णीते सति न पुरुषस्याणुसाधमर्यादृद्धित्वातसंश्चयस्तथा प्रयत्नानंतरीय-कत्वेन विश्वेषणानित्ये श्रद्धे निश्चिते सति न घटसामान्यसाधमर्यादेदिवकत्वातसंश्चयः अत्यं-तसंश्चयः । साधमर्थस्याविनाशित्वात् पुरुषस्याण्यादिगतस्येति निर्णयः क्वास्पदं प्राप्तुयात् । साधमर्थमात्राद्धि संश्चये किचेद्वेधमर्यदर्शनाञ्चिणयो युक्तो न पुनैवेधमर्यात्साधमर्थवेधमर्याम्यां बा संश्चये तथात्यंतसंश्चयात् । न चात्यंतसंश्चयो क्यायान् सामान्यात् संश्चयद्विशेषदर्शनात् संश्चयतिश्वारितद्वेः ।

माध्यसिंहत इस " साधन्यांत् संशये न संशयो वैधन्यांदु मययंश संशयोऽरयन्तसंशयप्रसङ्गी निस्यत्वाज्ञम्युपगमाध सामान्यस्याप्रतिषेषः" गौतम सृत्रके मंतन्य अनुसार अब प्रत्यकार संशयसमा आतिका असत्वत्तरपना बलानते हैं कि यहां प्रतिवादी द्वारा संशय काना तो युक्त नहीं है। क्योंकि निशेष रूपसे शद्धके अनिस्ययनकी सिद्धि की जा चुकी है। वसीको यों स्वष्ट समझ व्यंतिये कि वहां संशय स्वयमें जैसे शिरका कृष्यन करते हुये शृष्ट्राके रहना, पांवका हिच्ना, आदि विशेषकाओं करके मनुष्यपनका निर्णय कर चुक्तेपर पुनः स्थाणु और पुत्रपक्षे साधन्य हो रहे उच्यंता-मात्रसे संशय नहीं हो पाता है। तिसी प्रकार प्रयत्नके उत्तर जन्यपने करके विशेष रूपसे शद्धके अनिस्यत्वका निश्चय हो चुकनेपर पुनः घट और सामन्यके साधन्य हो रहे केवळ ऐन्द्रियक्तवसे संशय नहीं हो सकता है। किर भी " साधरणादिधर्मस्य क्षानं संशयकारणम् " साधारणधर्मवत् धर्मिज्ञान या असाधारण धर्मवत् धर्मिज्ञानसे संशय उपजना यदि मानते रहोंगे तो अस्यन्त (अन्तको स्रतिकान्त

करनेवाला अनन्तकाक्ष्तक ) संशय होता रहेगा । कारण कि पुरुष, स्थाणु आदिमें रहनेवाल और संशयक कारण हो रहे जन्मिता सादि साधम्येका कमी विनाश नहीं होनेका है । ऐसी दशामें मेला निर्णय कहा स्थानको पा सकेगा ! वात यह है कि केवल साधम्येके संशय उपजनेपर किसी एकमें वेधम्येका दर्शन हो जानेले विशेष एक पदार्थका निर्णय हो जाना समुचित हो रहा, देखा जाता है किन्तु किर केवल वैधम्ये अथवा साधम्ये और वेधम्ये दोनोंके द्वारा मी यदि संशय होता माना जायेगा तब तो जत्यन्त रूपसे संशय होता रहेगा और यह अध्यत संशय होते रहना तो प्रशंसनीय नहीं है । क्योंकि अनेकोंके समान हो रहे धमेंसे संशय होता रहेगा और यह अध्यत संशय होते रहना तो प्रशंसनीय नहीं है । क्योंकि अनेकोंके समान हो रहे धमेंसे संशय हो जाता है । पखाद विशेष धनीके दर्शनसे संशयकी निष्ठित होना सिद्ध है । नैपाधिक या वेशोकिकोंने '' अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञानान्तस्कांदित निख्यको लेकिक स्थिककंपनयदोप विशेषानग्य तत्तदभावप्रकारकतदद्विशेष्यक द्वदिका प्रतिवन्धक माना है । तदमावाप्रकारकत्यक्ष विशेषका की सामग्री हो जानेपर पुन: संशयकारणोंसे सदा संशय बनते रहनेका प्रतिवन्ध हो जाता है । का संशयसमा जातिका उत्थापन करना प्रतिवादीका समुचित कर्तन्य मही है ।

## अयानित्येन नित्येन साधर्म्यादुभयेन या । प्रक्रियायाः प्रसिद्धिः स्यात्ततः प्रकरणे समा ॥ ३८१ ॥

लब प्रकरणसमा जातिके कहनेका प्रारम्भ करते हैं, तिस्य लीर आनिस दोनोंके साथ सधर्मा-पन होनेसे जो पक्ष लीर प्रतिपक्षकी प्रशृति होना स्वरूप प्रक्रियाकी प्रतिद्धि होगी । तिस कारणसे बह प्रकरणके होनेपर प्रस्ववस्थान स्टाया गया प्रकरणसमा जाति कही गयी है ।

उभाभ्यां नित्यानित्याभ्यां साधम्यांचा प्रक्रियासिद्धिस्ततः प्रकरणसमा जातिरव-सेया " उभयसाधम्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमा " इति वचनात् ।

दोनों निस्य अनिस्यके दाधम्येते जो प्रक्रियाकी प्रतिद्धि है। तिस कारणसे वह प्रकरणसमा जाति समझ छेनी चाहिये। गौतम सूत्रमें प्रकरणसमाका छक्षण यों छहा है कि उभयके सावन्येते प्रक्रियाकी तिद्धि हो जानेते प्रकरणसमा जाति है, या प्रकरणसम नामका प्रतिषेच है। कहीं कहीं इस्मयके वैवन्येते भी प्रक्रियाकी तिद्धि हो जानेते प्रकरणसम माना गया है।

किमदाहरणमेतस्या इत्याह ।

इस प्रकरणसमा जातिका लक्षण क्या है । ऐसी जिज्ञासा होनेपर न्याय माध्य अनुसार तत्तर देसे हुवे श्री विद्यानन्द आचार्य मार्तिकोंको कहते हैं ।

तत्रानित्येन साधम्यान्तुः पयत्नोद्भवत्वतः । शुद्धस्यानित्यतां कश्चित् साधयेदपरः पुनः ॥ ३८२ ॥

# तस्य नित्येन गोत्वादिसामान्येन हि नित्यतां । ततः पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ ३८३ ॥

तिस प्रकरणसमा जातिको अवसरपर कोई एक वादी तो शन्द धानिस्य है (प्रतिश्वा) मनुष्य के प्रयस्ते उत्पत्तिवान् होनेसे (हेतु) घटके समान (इष्टान्त) । इस प्रकार अनिस्पक्ते साथ सधर्मापनसे शब्दकी आनिस्यताको साथ रहा है। यह एक पक्षकी प्रवृत्ति हुई। और दूसरा पण्डित पुनः निस्य हो रहे गोल, अवस्त, घटल आदि सामान्योंकरके उस शब्दकी निस्यपनको साथ देवेगा। यह दूसरे प्रतिपक्षकी सिद्धि हुई। तिस कारणसे इस प्रकार होनेपर अनिस्यत्व साथक पक्षमें और निस्यत्व साथक विपक्षमें समानरूपसे प्रक्रिया व्यवस्थित बन गयी।

तत्र हि प्रकरणसमायां जातौ कश्चिद्वित्यः शब्दः प्रयत्नानांतरीयकत्वाद्घटवदित्य-नित्यसाधम्यात् पुरुषप्रयत्नोद्भवत्वाच्छब्दस्यानित्यत्वं साधयति । परः पुनर्गोत्वादिना सामान्येन साधम्याचस्य नित्यतां साधयेत् । ततः पश्चे विपश्चे च प्रक्रिया समानेत्युभय-पश्चपरिग्रहेण वादिग्रविवादिनोनित्यत्वानित्यत्वे साधयतः । साधम्यसमायां संशयसमायां च नैवमिति ताभ्यां भिन्नेयं प्रकरणसमा जातिः ।

वहां प्रकरणसमा जाति में कोई कोई विद्वान् तो शब्द अनित्य है, पुरुषप्रयक्ति अव्यवहित उत्तरकाळमें उत्पन्न होनेसे, घटके समान, इस अनुमानद्वारा अनित्यके साधम्य हो रहे पुरुषप्रयक्तजन्य उत्पित होनेसे शब्दकी अनित्यताको साथ रहा है और दूसरा प्रतिवादी विद्वान् फिर गोत्व आदि नित्य जातियोंके सबर्मापन ऐन्द्रियक्तवसे उस शब्दकी नित्यताको साथ देता है। तिस कारणसे पक्ष और विपक्ष दोनोंमें साधनेकी प्रक्रिया समान है। इस प्रकार दोनों पक्षोंके परिप्रह करके वादी प्रतिवादियोंके यहां नित्यत्व और अनित्यत्व साध दिये जाते हैं। यह प्रकरणकी अतिवृत्ति नहीं करनेसे दूषण उठाना प्रकरणसम प्रतिषेध है। साधम्यसमा और वैधम्यसमा जातिमें तो इस प्रकार दोनोंके साधम्यसे दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंकी सिद्धि नहीं की गयी है। साधम्यसमामें साधम्यकरके प्रतिपक्षिति की सम्मानना प्रत्यवस्थान उठाया गया है और संशयसमामें उभयके साधम्यसे पक्ष, प्रतिपक्षोंके सिद्य बने रहनेका प्रत्यवस्थान उठाया गया है शक्त संशयसमामें अन्तय सहचर, और व्यतिरेक सहचरसे पक्ष, प्रतिपक्ष दोनोंकी प्रश्वति सिद्ध हो जानेका प्रत्यवस्थान दिया गया है। इस कारण उन दोनोंसे यह प्रकरणसमा जाति भिन्न ही है।

### कथमीदशं प्रत्यवस्थानमयुक्तामित्याइ।

प्रतिवादी द्वारा इस प्रकारका प्रकरणसम् नामक प्रत्यवस्थान उठाना किस प्रकार अयुक्त है ? ऐसी जिज्ञास होनेपर न्यायसूत्र और न्यायमाण्यके अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं। प्राक्रियातिन चुत्त्या च प्रत्यवस्थान मीहरां।
विपक्षे प्रक्रियासिद्धे न युक्तं तिहरोधतः ॥ ३८४ ॥
प्रतिपक्षोपपत्ते हि प्रतिषेधो न युज्यते ।
प्रतिषेधोपपत्ते च प्रतिपक्षकृति ध्रुवम् ॥ ३८५ ॥
तत्वावधारणे चैतित्सद्धं प्रकरणं भवेत्।
तदभावेन तित्सद्धियेनेयं प्रत्यवस्थितिः ॥ ३८६ ॥

दोनों नित्य, अनित्योंके, साधर्यसे प्रक्रिया की सिद्धिको कर रहे प्रतिवादीने यह तो अवस्य मान लिया है कि प्रतिवादीके इष्ट पक्षते प्रतिकृष्ट हो रहे वादीके पक्षकी प्रक्रिया सिद्ध हो चुकी है। अतः प्रकरणके अवसानसे तर्शेका अवधारण करनेपर उसकी निश्चित इस प्रकारका प्रत्यव-स्थान देना प्रतिवादीका युक्तिपूर्ण कार्य नहीं है । क्योंकि प्रतिवादीके विपक्ष हो रहे वादीके इष्ट अनित्यत्वमें प्रक्रियाकी सिद्धि हो चुकनेपर प्रनः प्रतिवादी द्वारा अपने द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि मानना उससे विशेष हो जानेके कारण उचित नहीं है। वादीके अमीष्ट और प्रतिवादीके प्रतिकृत पक्षकी सिद्धि हो जुकतेपर नियमसे प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध करना उचित नहीं पहता है । हां, स्रोर यदि प्रतिवादीके गाँठके प्रतिवेधकी सिद्धि हो जाय तब तो निश्वय करके वादीके निज प्रतिपक्ष (पादी का पक्ष प्रतिवादीको अपेक्षा प्रतिपक्ष है ) की सिद्धि करना नहीं बन पाता है । इसमें तुन्य बलपाला विरोध नामका विप्रतिषेध कम बैठता है। दोनोंमेंसे एक पक्षके अवनारण नहीं करनेसे तो निपरीत पक्षकी प्रक्रिया सब सकती है। यहां प्रतिवादीके तत्त्वका अवधारण कर चुकनेपर यह प्रतिवादीका प्रक-रण सिद्ध हो सकता था। जब कि प्रयत्नान तरीयका वसे वादी के व्यक्तियत्व पश्चकी सिद्धि हो जानेसे उस नित्यत्व प्रतिपक्षकी सिद्धिका अभाव हो गया है, तो उन दोनोंकी प्रक्रियाकी सिद्धि नहीं हुई, जिससे कि यह प्रकरणसमा जाति नामक प्रत्यवस्थान समीचीन उत्तर बन सके। मावार्थ-जब दोनों विरुद्ध पक्षोंकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो सकती है, तो कक्षणसूत्रके नहीं घटनेपर यह प्रकरणसम प्रतिषेध अयुक्त प्रतीत होता है। जातिका स्वयं किया गया छक्षण भी तो वहां नहीं वर्तता है।

प्रक्रियांतिनवृत्त्या प्रत्यवस्थानमीदशमयुक्तं, विपत्ते प्रक्रियासिद्धी तथोविरोधात् । प्रतिपक्षमिक्रयासिद्धी हि प्रतिषेषो विरुध्यते,प्रतिषेषोपपत्ती च प्रतिपक्षमिक्रयासिद्धिन्धीहन्यते इति विरुद्धस्तयोरेकत्र संभवः । कि च, तत्त्वावधारणे सत्येवैतत्प्रकरणे सिद्धं भवेत्रान्धया । न चात्र तत्त्वावधारणं ततोऽसिद्धं प्रकरणं तदसिद्धी च नैवेयं प्रस्यस्थितिः संभवति ।

दोनोंमेंसे किसी एक प्रकरणके शिद्ध हो जानेपर उसके अन्तमें विपरीत पक्षकी निवृत्ति कर देनेसे इस प्रकारका प्रकरणसम प्रत्यवस्थान उठाना अयुक्त है । क्योंकि एक विपक्षमें प्रक्रियाकी समी-चीन सिद्धि हो चुकनेपर पुनः दोनों पक्ष प्रतिपक्षोंकी सिद्धि कहनेका विरोध है। देखिये, प्रतिपक्षकी प्रक्रियाके सिद्ध हो जानेवर तो उस प्रतिवक्षका प्रतिवेध करना नियमसे विरुद्ध पदता है। और प्रतिपक्षके निषेधकी सिद्धि हो चकनेपर तो प्रतिपक्षकी प्रक्रिया साधनेका व्याचात हो जाता है। इस कारण उन दोनोंका एक स्थळपर सम्मव जाना ही विरुद्ध है । कोई विचारशील विद्वान घटको सर्वधा निरंप सर्वधा अनिरंप एक साथ नहीं साथ सकता है । अतः दोनों निरंप. अनिरंप पक्षोंकी प्रक्रिया साथ देना अनुचित है । इसरी बात यह है कि दोनों पक्षोंका ता। श्विकपना निर्णात कर चुकने पर ही यह प्रकरण सिद्ध हो सकता था, अन्यया यह उमयसाधर्म्यसे होनीबाछी प्रक्रिया कैसे भी सिक नहीं हो पायेगी । किन्त यहां तो विप्रतिषेध होनेके कारण दोनोंका तास्विकपना निर्णीत नहीं। हो सका है। तिस कारणसे यह प्रकरण सिद्ध नहीं है और उस प्रक्रियाकी सिद्धि नहीं हो चकने पर यह प्रकरणसभा जाति नहीं सम्भवती है। इसी प्रकार उभयके वैधर्म्यकरके प्रक्रियाको साध कर पुनः प्रस्यवस्थान देना नहीं सम्मवता है । जैसे कि जैनोंने ग्रुण और ग्रुणीका कथंचिद मेद, अमेद सम्बन्ध माना है। यदि कोई दूसरा विद्वान भेद अभेद दोनोंके वैधर्यसे प्रक्रियाको साधना चाहे तो वह विप्रतिवेध होनेका कारण प्रकरणकों नहीं साथ सकता है। क्यंचिद मेदामेद और सर्वया मेदामेद दोनोंका वैधर्म्य एक स्थक्षर सन्मय नहीं है। अतः प्रकरणसम जाति समीचीन द्वण नशी है।

### का पुनरदेतुसमा जातिरित्याइ।

फिर महेतुसमा नामकी जाति क्या है ! ऐसी बुसुत्सा होनेपर न्यायसूत्र और न्यायमाध्यके अनु-बाद अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य समाधान कहते हैं ।

> त्रैकाल्यानुपपत्तेस्तु हेतोः साध्यार्थसाधने । स्यादहेतुसमा जातिः प्रयुक्ते साधने कचित् ॥ ३८७ ॥ पूर्वं वा साधनं साध्यादुत्तरं वा सहापि वा । पूर्वं तावदसत्यर्थे कस्य साधनमिष्यते ॥ ३८८ ॥ पश्चाचेत् किं नु तत्साध्यं साधनेऽसति कथ्यतां । युगपद्वा कवित्साध्यसाधनत्वं न युज्यते ॥ ३८९ ॥

स्वतंत्रयोस्तथाभागासिद्धेर्विन्ध्यहिमाद्रिवत् । तथा चाहेतुना हेतुनं कथंचिद्धिशिष्यते ॥ ३९० ॥ इत्यहेतुसमत्वेन प्रत्यवस्थाप्यऽयुक्तिका । हेतोः प्रत्यक्षतः सिद्धेः कारकस्य घटादिषु ॥ ३९१ ॥ कार्येषु कुंभकारस्य तिन्नचत्तेस्ततो प्रहात् । ज्ञापकस्य च धूमादेरग्न्यादौ ज्ञष्ठिकारिणः ॥ ३९२ ॥ स्वज्ञेये परसंताने वागादेरिप निश्चयात् । त्रैकाल्यानुपपत्तेश्च प्रतिषेधे क्रिक्तिथा ॥ ३९३ ॥

माध्यस्वरूप अधिके साधन करनेमें हेतुका तीनों कालोंमें वर्तना नहीं बननेसे प्रत्यवस्थान देने पर तो अहेतसमा जाति हो जायगी जैसे कि कहीं बादी द्वारा समीचीन साधनका प्रयोग करनेपर दसरा प्रतिबादी समीचीन दूषणोंको नहीं देखता हुआ यों ही प्रत्यवस्थान उठा देता है कि बताओं. तम्हारा ज्ञापक हेत् क्या साध्यसे पूर्वकालमें वर्तता है ! अथवा क्या साध्यसे पद्मात उत्तरकालमें ठहरता है ! कथवा क्या साध्य और सावन दोनों भी समान काकमें साथ साथ रहते हैं \* बताओं । यदि प्रथम पक्षके अनुसार साध्यके पहिन्ने कारूमें साधनकी प्रवृत्ति मानी जायगी तब उसको साधनपना नहीं बन सकता । न्योंकि सान्यस्य नर्थके नहीं होते संते पहिन्ने बैठा बेठा वह किसका साधन करेगा ! नर्थात-किसीका भी नहीं। यदि द्वितीय पक्ष अनुसार साध्यके पीछे साधनकी प्रवृत्ति मानोगे. तब तो उसको साध्यपना नहीं बन पावेगा । साधनके नहीं होनेपर वह साध्य मठा कैसा कहा जा सकेगा ! साधनके होनेपर कोई अविनाभावी पदार्थ साध्य कहा जा सकता है } किन्तु साधनके नहीं होते संते वह साधनके पहिचे वर्त रहा साध्यका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। साधन द्वारा साधने योग्य पदार्थको साध्य कहते हैं। दश थर्षके पीछे जिसके पुत्र होनेनाळा है, यह प्रथमसे ही बाप नहीं बन बैठता है। साध्य जब पहिछे ही सिद्ध हो चुका तो इस हेतुने क्या परधरा कार्य किया ! अर्थोच्च नहीं । तृतीयपक्ष अनुसार यदि साध्य स्रोर साधनका युगपत् सहमाव मानोगे तब तो किसी एक विवक्षितमें ही साध्यपना स्रथवा साधनपना युक्त नहीं हो सकता है। स्वतंत्रपने करके प्रसिद्ध हो रहे सहकाल्यायी दोनोंमें किसी एकका तिस प्रकार साम्यपना और शेषका सावनपना असिद्ध है। जैसे कि मध्यमारत और उत्तर प्रान्तमें युगपत् पढे हुये धिन्या बर और हिमालय पवर्तोमेंसे किसी एकका साधनपना और बचे हुये किसी एक पहादका साधनपना असिद है। गायके केरे और सीचे सींगोंके समान दोनों भी साध्य हो आयंगे अथवा दोनों साधन वन

बैठेंगे कीर तैसा होनेपर वादीका कहा गया हेतु तो अहेतु या कुस्सित हेत्वाभासके साथ किसी भी ग्रकारमे अन्तर रखनेवाका नहीं हो सकेगा। सहेत्रओंसे तो साध्यकी सिद्धि नहीं हो पाती है। सावार्य-पर्वतो बन्डिमान खमाद या बाह अनित्य है, कृतक होनेसे, इन अनुमानोंने हेतु विचारा साध्यके पहिले पौछे, या साथ रहेगा ! बताओ । यदि हेतु पहिले रहेगा तो उस समय वह भका किसका साधन होता ! बढि वीळे रहेगा ! तो साधनके नहीं होनेपर यह वन्हि या अनिस्यपन किसीका साध्य कहा बायगा ! हेत् और साध्य दोनोंको युगवत विषमान माननेपर विनियमनाविरह हो जानेसे कीन किसका साध्य और कौन किसका साधन कहा जाय ! इसी प्रकार कारकपक्षमें मी यह प्रत्यवस्था प्रतिवादी द्वारा उठायी जा सकती है कि दण्ड, चन्न, कुछाछ, आदिक कारण यदि घटके पूर्व कालमें रहेंगे तब तो घटका अमाव (प्रागमाव ) होनेसे वे किसके कारण माने जा सकेंगे और घटके वीके कालमें वर्तनेवाले दण्ड आदिक किसके कारण माने जाय या कारणोंको घटके वीले डालनेवर पिक वर्त रहा घट किन कारणों द्वारा बनाया जांय ! तथा समान कालमें कार्य, कारणोंकी वृत्ति माननेपर तो एकको कार्यता और दशरेको कारणता निर्णीत नहीं हो सकती है। छोकमें मारू हद-पनेके किये बहुत प्राणी बेटा, मतीजा, बननेको उद्यक्त बैठे हैं। सद्या पुण्य बननेके किये और खंडकोंकी कमाई खानेके किये अनेक व्यक्ति पिता बनमेके किये छार टपकाले फिरते हैं। इस दंगसे डापकपक्ष और कारक पश्चमें तीनों कालके सम्बन्धका खण्डन कर देनेसे अहेतुपन करके यह अहेतु-समा जाति है । अब सिद्धान्ती फहते हैं कि इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अहेत्रसमपने करके प्रायव-स्थान देना भी युक्तियोंसे रीता है। स्योंकि घट, पट आदि कार्योंने कुम्हार कोरिया आदि कारकों करके प्रश्वक्षप्रमाणसे ही हेतुवना सिद्ध हो चुका है। अतः जो प्रतिवादीने कहा था कि साध्यके नहीं होनेपर वह किसका सावन होगा और साधनके नहीं होनेपर वह किसके द्वारा सम्पादित हुआ साध्य कहा जायगा ! सिद्धान्ती कहते हैं कि जब उन महान प्रसिद्ध हो रहे प्रत्यक्षोंसे कार्य कारण भाव या डाप्य डापक भावका प्रहण हो रहा है. तो उस प्रतिवादीके प्रसंगकी निवृत्ति हो जाती है। सथा निज करके जाने जा रहे अग्नि, अनिस्ययन, आदि साध्योंने झारिको करानेबाछे धुआं, क्रतकाय, आदि शापक हो रहे हेतुओंका सभी विद्वानोंको प्रहण हो रहा है। एवं दूसरे रोगी. म् िकत पुरुषोंमें सजीवपनेकी संतानको साधनेके किये कहे गये वचनव्यापार, उष्णस्पर्शविशेष. नाडी चछना, आदि हेत्वभोंसे मी परसंतानका निश्चय हो जाता है। अतः प्रतिनादीका उक्त प्रति-ंबेच करना सभी**चीन उत्तर नहीं है। इ**सी बातको '' न हेतुतः साध्यसिद्धेक्षेकाल्याक्षिद्धिः '' इस न्याय सुत्रमं बलान दिया है। तथा अप्रिम सूत्र '' प्रतिषेषानुपपत्तेः प्रतिषेद्धन्याप्रतिषेधः ''से उसका यह सिद्धान्त सण्डन भी कर दिया है कि इसी प्रकार तहा प्रतिवादीका प्रतिवेध नहीं बन-नेसे प्रतिवेद करने योग्यका प्रतिवेध ही नहीं हो सकता है। अर्थाच-प्रतिवादीके ऊपर वादीका प्रश्न है कि तुम प्रतिवेध करने योग्य पदार्थक्षे पहिले कारुमें, पीछे कारुमें, अथमा दोनोंके एक ही कारुमें, 66

प्रतिवेध करोगे ! बताओ | यदि प्रतिवेधक पूर्व काळमें प्रतिवेधक रहेगा तो यह उस समय किसका प्रतिवेध करता हुआ अपने प्रतिवेधकपनकी रक्षा कर सकेगा ! और दूसरा पक्ष छेमेपर प्रतिवेधक पेछे काळमें यदि प्रतिवेध्य उहरेगा तो प्रतिवेधक विना वह किसके द्वारा प्रतिवेध्य होकर अपने प्रतिवेध्यपनको रक्षित कर सकेगा ! तृतीय पक्ष छेनेपर एक काळमें वर्त रहे दोनोंगेसे किसको प्रतिवेध्य और किस दूमरेको प्रतिवेधक माना जाय ! कोई निर्णायक नहीं है । इस प्रकार हेतु फळमावका खण्डन कर देनेपर तुम्हारा प्रतिवेध करना भी नहीं वन सकता है । असः प्रतिवेध करने योग्य दूसरे वादीके हेतुका प्रतिवेध तुम्हारे बूते नहीं हो सका इस कारण अपनी आंखके बडे टेंटको देखते हुए में दूसरेकी निर्होज अञ्चलिस पूर्वकाळमें रहना काहिये और ज्ञापकके छिये कोई समय नियत नहीं है । अधिनाशाव मात्र आवाह्यक है ।

समा न कार्यासौ पितिषेषः स्याद्वादिविद्धः । कथं पुनस्निकारयासिद्धेर्देतोरहेतुसमा जातिरभिधीयते ? अहेतुसामान्यप्रत्यवस्थानात् । यथा द्यहेतुः साध्यस्यासाधकस्तथा हेतु-रपि त्रिकाक्रत्वेनाप्रसिद्ध इति स्पष्टत्यादहेतुसमाजातेर्श्वक्षणोदाहरणप्रतिविधानानामकं व्याख्यानेन ।

श्री विद्यानन्द आचार्य शिष्योंके छिये शिक्षा देते हैं कि स्यादावक येता हुद्धिमानों करके यह अहंतुसमा नामका प्रतिषेष तो कभी नहीं करना चाहिये। यहां किसीका प्रश्न है कि " त्रैकाश्या-सिद्धेईतोरऐतुसमः " इस सूत्र अनुसार हेतुकी तीनों काकमें इत्तिताके असिद्ध हो जानेसे अहंतुसमा जाति बखानी गयी, फिर कैसे कह दी जाती है ! इसका उत्तर सिद्धान्ती द्वारा यों दिया जाता है कि प्रतिवादीने अहंतुपन सामान्यसे प्रत्यवस्थान दिया है । जिस प्रकार कि विवक्षित पदार्थका हेतु नहीं दन रहा कोई अहंतु पदार्थ उस विवक्षित साम्यका सामक नहीं है, तिसी प्रकार त्रैकालपने करके नहीं प्रसिद्ध हो रहा मनोनीत हेतु भी साम्यका सामक नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अहंतुसमा जातिके छक्षक, उदाहरण और उस असदुत्तर हो रही जातिका खण्डन करनेवाले प्रतिविधानोंकी स्वष्टता हिंगोचर हो रही है । अतः उनका प्रनरिप व्याख्यान कर देनेसे कुछ विशेष प्रयोजन नहीं सजनेका है । अत विवरण रूपसे विशद हो रहे पदार्थका व्याख्यान करनेसे प्रा पदो, प्रकरण दोषको हम अवकाश देना नहीं चाहते हैं ।

प्रयत्नानन्तरोत्थत्वाद्धेतोः पक्षे प्रसाधिते । प्रतिपक्षप्रसिद्धचर्थमर्थापत्त्या विधीयते ॥ ३९४ ॥ या प्रत्यवस्थितिः सात्र मता जातिविदांवरैः । अर्थापत्तिसमैवोक्ता साधनाप्रतिवेदिनी ॥ ३९५ ॥ यदि प्रयत्नजत्वेन शद्धस्थानित्यताभवत् । तदार्थापतितो नित्यसाधर्म्योदस्तु नित्यता ॥ ३९६ ॥ यथैवास्पर्शवत्वं खे नित्ये दृष्टं तथा ध्वनौ । इत्यत्र विद्यमानत्वात्समाधानस्य तत्वतः ॥ ३९७ ॥ शद्धोऽनित्योस्ति तत्रैव पक्षे हेतोरसंशयम् । एष नास्तीति पक्षस्य हानिर्थात्प्रतीयते ॥ ३९८ ॥

शहू (पक्ष ) अनित्य है (साध्य ), प्रयत्नके अनन्तर उत्पत्ति होनेसे (हेतु ) घटके सनान ( दशान्त ) इस प्रकार प्रयत्नानन्तरजन्यस्य समीचीन हेत्रसे श्रद्धके अतित्यस्य पक्षका अच्छा **साधन कर चुक्रनेपर प्रमः प्रतिवादी द्वारा प्रतिपक्ष निःयत्वक्षी प्रसिद्धि करनेक्षे क्रिये अर्थापत्ति करके** जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह यहां जातिवेचा विद्वानोंमें श्रेष्ठ हो रहे पुरुषों करके अर्थापचि समा जाति ही मानी गयी है। जो कि वादीके साधनको नहीं समझ कर उसके प्रतिकृत पक्षमें कह वी गयी है। उस अर्थापतिसम प्रतिषेषका उदाहारण यों हैं कि यदि प्रयत्नजन्याल हेत करके शह की अनित्यता सिद्ध हो सकी है. तब तो बिना कहे अर्थापत्ति द्वारा नित्य आकाशके साधर्म्यसे शहको निरमपना हो जाओ, जिस ही प्रकार स्परीयुगरहितपना निरम हो रहे भाकाशमें देखा गया है.. उसी प्रकार निर्धेण शहरें भी स्वर्शरिहतवना विद्यमान है। अतः शहका नित्य पदार्थके साथ साधन्य. अरपर्शाय तो है। जब कि अर्थापत्ति ज्ञान उक्त करके अनुक्तका आक्षेप फर केता है. तो इन्ह अनिध्य है. इस प्रकार कहनेपर विना कहे ही समिप्रायसे निकळ भाता है कि सन्य घट आहिन स्वित्य है। ऐसी दशामें अन्वयद्धान्त कोई नहीं मिळ सकता है। तथा अनुमान प्रमाणने उन् शहका व्यनित्यपना साथा जाता है, तो वर्षापत्तिसे निकल आता है कि प्रत्यक्ष प्रसार्य हुन निस्य विद्व हो जायना और यों तो बादीका हेतु बाधितहरसामास हो जायमा या सङ्गील्य 🚡 जायगा। इस प्रकार यह अर्थापत्तिसमा जाति उठायी जाती है। जब विद्वान्ती कहते हैं कि उस प्रकार पहां प्रतिवादी द्वारा असमीचीन कुचीब उठाये जानेपर इसके वास्तविक रूपते होने हे ( उत्तर ) इमारे पास विधमान हैं । पूर्वमें प्रतिवादी द्वारा कहे गये वे प्रमाणते कर्रा के कार्य उनसे शद्रका अनित्यल निरस्त नहीं होता है। वहां ही प्रशिद्ध उदाहरण्टें के कि मानित्य है। इस प्रकार पक्षके समीचीन हेन्नसे संशयरहित होकर साम इन्हें हु कर्याच

सामध्येसे ही यह शद्ध अनित्य नहीं है। इस प्रतिबादीके पक्षणी ह्यानि प्रतीत हो जाती है। तुम्हारें छूंदे हुने गांठके उपायसे हो तुम्हारा निराक्तण हो जाता है। यदि निर्य पदार्थके सामर्थ स्पर्श रिहतपनसे आकाशके समान शद्ध निर्य है, तो कहे बिना ही अर्थसे प्राप्त हो जाता है कि अनित्य-पदार्थके साथर्थ प्रयानजन्यत्व हेतसे घटके समान शद्ध जनित्य है।

यया च प्रत्यवस्थानमर्थापत्त्या विधीयते ।
नानैकांतिकता दृष्टा समत्वादुभयोरिष ॥ ३९९ ॥
प्राव्णो घनस्य पातः स्यादित्युक्तेर्थात्र सिद्धचित ।
द्रवात्मनामपां पाताभावोर्थापतितो यथा ॥ ४०० ॥
तस्याः साध्याविनाभावश्र्न्यत्वं तद्भदेव हि ।
शद्धानित्यत्वसंसिद्धौ नार्थात्रित्यत्वसाधनं ॥ ४०१ ॥

दूसी वात यह है कि जिस अर्थाविच मरके प्रतिवादी द्वारा प्रत्यवस्थान किया जा रहा है, यह अर्थावित तो न्यमिचार दोय प्रस्त है। उससे ग्रन्थार अभीष्ट सायकी सिद्धि नहीं हो प्रकृती है। किसी विशेष पदार्थकी विधि कर देनेसे ही शेष पदार्थिका निषेष नहीं हो जाता है। घट नीजा है। यों कह देनेसे शेष सभी कम्बक कमक आदिक पदार्थ जनीक नहीं हो जाते हैं। देखिये जिस प्रकार कठिन हो रहे पाषाणाका नियमसे पतन हो जाता है यों कह देनेपर अर्थापितिसे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि वह रहे पतके द्वव स्वरूप जर्बोका पात नहीं होता है। उसीके समान ही उस अर्थापितिके उत्यापक अर्थका सायकी साय अधिनामाय अने रहनेसे शून्यपना है। जीर यह अर्थापितिको उत्यापक अर्थका सायकी सामान रूपसे आप अधिनामाय अने रहनेसे शून्यपना है। जीर यह अर्थापितिको तो दोनों भी पक्षोंमें समान रूपसे आप अधिनामाय अने रहनेसे शून्यपना है। जीर यह अर्थापिति तो दोनों भी पक्षोंमें समान रूपसे आप अधिनामाय अने रहनेसे शून्यपना है। जीर यह अर्थापिति तो दोनों भी पक्षोंमें समान रूपसे आप अधिनामाय के प्रकृति सिद्धि हो जुकी है, तो अपियाय हो आवेगी। बात यह है कि जब शद्धके अनित्यस्वकी सक्ते प्रकृत सिद्धि हो जुकी है, तो व्यभिचार दोषवाकी अर्थापितिके द्वारा अधिमाय मात्रसे शदका नित्यपन नहीं साथा जा सकता है। अनित्यस्वको साधनेवाले हेतुमें स्वकीय साम्यके साथ अधिनामाय विद्यमान है। किन्तु नित्यस्वका साधक अस्पर्शवस्त्र हेतु तो अविनामावसे विकल है।

न द्वाधीपत्यानैकांतिचया प्रतिपक्षः सिध्यति येन प्रयत्नानंतरीयकत्वात् श्रद्धस्यःनित्यत्वे साधितेषि अस्पर्धवन्वान्यथानुपपत्या तस्य नित्यतं सिद्धयेत् । सुखादिनानैकांतिकी चेयमर्थीपत्तिरतो न प्रतिपक्षस्य सिद्धिस्वदिसद्यो च नार्थापत्तिरतप् अपप्यते सचार गुक्तार्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्धरर्थापत्तिसम इति अचनात् ।

व्यभिचार दोषवाली अर्थाप्ति (प्रमाणामास) करके प्रतिपक्षकी सिद्धि नहीं हो पाती है। जिससे कि यादी द्वारा प्रयस्तानंतरीयकरन हेतुसे राद्धका लित्यपना साथ चुकनेपर भी पुनः प्रतिवादी द्वारा अस्पर्शवत्वकी अन्यथानुपपत्तिसे उस राद्धका नित्यपन सिद्ध कर दिया आये अस्पर्शवत्व तो नित्यपनके विना नहीं हो सकता है। इस प्रकारकी यह अर्थापति यों सुख, संख्या, संयोग, विमाग आदि गुणों करके और गमन, अभण, उरखेपण आदि कियाओं करके अनेकान्तिक दोषवाली हो रही है। सुख आदिमें नित्यपन नहीं होते हुये भी स्पर्शरहितपना विद्यमान है। पृथ्वी, अल, तेज, वायु इन चार द्वयोंको छोडकर रोष द्वय और गुण, कर्म, सामान्य, विरोष, समवाय, अभान, सभी पदार्थोमें स्पर्शरहितपन वर्त रहा है। अनित्य गुण आदिक व्यमिचार स्थल हैं। अतः अर्थापत्तिसे प्रतिवादीके निज प्रतिपक्षकी सिद्धि नहीं होनेवर इस ही कारणसे अर्थापत्तिमा जाति नहीं बन सकती है। न्यायसूत्रमें अर्थापत्तिसमाका यों स्थलपद्ध कहा है कि अर्थापत्ति करके प्रतिवक्षकी सिद्धि हो जानेसे अर्थापत्तिसमाका यों स्थलपद्ध कहा है कि अर्थापत्ति करके प्रतिवक्षकी सिद्धि हो जानेसे अर्थापत्तिसमाका योग स्थापति वा गमाणामास हो गई। ऐसी दशामें वह अर्थापत्तिसमा जाति उर्थापन करना प्रतिवादीका अर्थापत्ति का प्रमाणामास हो गई। ऐसी दशामें वह अर्थापत्तिसमा जाति उर्थापन करना प्रतिवादीका अर्थापत्ति कार्य निर्णात हो जाता है।

### का पुनरविद्यापसमा जातिरित्याह ।

इससे आगेकी फिर अविशेषसमा जाति कीनसी है ! उसका कक्षण और उदाहरण क्या है ! ऐसी मनीबा होनेपर न्यायसिद्धान्त अनुसार शिष्यके प्रति श्रीविद्यानन्द आवार्य समाधानको कहते हैं।

> कचिदेकस्य धर्मस्य घटनादुररीकृते । अविशेषेत्र सद्भावघटनात्सर्ववस्तुनः ॥ ४०२ ॥ अविशेषः प्रसंगः स्यादविशेषसमा स्फुटं । जातिरेवंविधं न्यायपाष्ठदोषासमीक्षणात् ॥ ४०३ ॥

कहीं भी शब्द और घटमें एक घमेकी घटना हो जानेसे दोनोंका विशेषरिक्षितपना स्त्रीकार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादीदारा सम्बर्ण वस्तुओंके समान हो रहे सद्भाव (परव) की घटनासे सबक अन्तर रिहतपनका प्रसंग देना तो व्यक्तकपसे अविशेषसमा जाति कही जावेगी । सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकारका प्रसंग देना तो जाति यानी असदुत्तर है। क्योंकि बादीदारा साथे गये निदेशि पक्षमें प्रतिवादीदारा झूठे दोष दिखाना न्यायप्राप्त दोषोंका दिखकाना नहीं है। क्योंत्—जो प्रतिवादीने दोष दिखकाया है वह न्यायमार्गसे प्राप्त नहीं होता है। पको धर्मः प्रयस्तानंतरीयकत्वं तस्य क्षचिच्छन्द्यव्योधिटनाद्विशेषे समानत्वे सत्य-नित्यत्वे वादिनोररीकृते घुनः सद्भावः सर्वस्य सत्त्वधर्षस्य वस्तुषु घटनाद्विशेषस्यानित्यक्ष-प्रसंजनमविश्वेषसमा जातिः स्फुटं, एवंविधस्य न्यायमाप्तस्य दोषस्यासमीक्षणात् । "एक-धर्मोषपचरविश्वेषे सर्वाविश्वेषमसंगात् सद्भावोषपचरिविश्वेषसम् " इत्येवंविधो हि मित्रपेषो न न्यायमाप्तः ।

न्यायसूत्र और न्यायमाण्यके अनुशार उक्त वार्तिकोंका विवरण यों है कि एक धर्म यहां प्रयानान्तरीयकार है। कहीं पक्ष किये गये शन्द और घट गाने गये दृष्टान्तमें उस धर्मके घटित हो जानेसे समानवन अविशेष होते संते धादी द्वारा शन्द और घटका अनिश्यवना स्थीकार कर चुकनेपर पुनः प्रतिवादी हारा सद्भावकी उपयाने होनेसे यानी संपूर्ण बस्तुओं सर्व धर्मके घटित हो जानेसे सबसे सद्भावको कहकर अनिश्यवनका प्रसंग दिया जाना अविशेषसाग है। सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकारके न्यायमास दोवोंका समीक्षण नहीं होनेसे यह प्रतिवादीका जातिरूप उत्तर स्थवस्त्रमें अविशेषसमाका यह उद्धण है कि विश्वित पश्च दृष्टान्त व्यक्तियों एक धर्मकी उपयास्त्रमें अविशेषसमाका यह उद्धण है कि विश्वित पश्च दृष्टान्त व्यक्तियों एक धर्मकी उपयास्त्रमें अविशेषसमाका यह उद्धण है कि विश्वित पश्च दृष्टान्त व्यक्तियों कि धर्मकी उपयास हो जानेसे अविशेषसम प्रतियेष उठाया जाता है। किन्तु इस प्रकारका वह प्रतिवेष तो न्यायप्राप्त नहीं है। अन्यायसे चाहे जिसके उत्तर चाहे जितने दोष उठा दो। किन्तु परीक्षा करनेपर वे दोष सह उड आते हैं।

#### कृत इत्याह !

यह प्रतिवादी द्वारा दिया गया प्रतिवेश न्यायप्रात केसे नहीं है। ऐसी जिद्धासा होनेपर श्रीविधानन्द आचार्य उत्तर कहते हैं।

> प्रयत्नानंतरीयत्वधर्भस्येकस्य संभवात् । अविशेषे ह्यनित्यत्वे सिद्धेषि घटशब्दयोः ॥ ४०४ ॥ न सर्वस्याविशेषः स्यात्सत्त्वधर्भोपपत्तितः । धर्मातरस्य सद्भावनिभित्तस्य निरीक्षणात् ॥ ४०५ ॥ प्रयत्नानंतरीयत्वे निमित्तस्य च दर्शनात् । न समीयसुपन्यासः प्रतिभातीति सुच्यताम् ॥ ४०६ ॥ सर्वार्थेष्वविशेषस्य प्रसंगात् प्रत्यवस्थितिः । विषमोयसुपन्यासः सर्वार्थेष्वु(प्)पपद्यतां ॥ ४०७ ॥

एक प्रयस्नानग्तश्यकाय धर्मके संभव हो जानेसे पक्ष तथा दृष्टान्त हो रहे घट और शहका अनिरयपना यापि अन्तररित हो का नियमसे सिद्ध हो जुका है, तो मी सर्वधमंत्री उपपित्त हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थों के विशेषरित्तवनका प्रसंग नहीं होवेगा जिससे कि सम्पूर्ण भावों में सद्भाव सब नानेसे अनिरयपन प्राप्त हो जाय और ऐसी दशामें पक्षसे अतिरिक्त अन्य कोई मी उदाहरण नहीं मिळ सके। विना उदाहरणके कोई हेतु होता नहीं है। प्रतिद्वाके एकदेशको उदाहरणपना असिद्ध है। पछ ही तो उदाहरणपना असिद्ध है। पछ बी तो उदाहरण नहीं हो सकता है, या जाति उठाई जा सके। बात यह है कि सम्पूर्ण वस्तुओंके सद्भावका निमित्त हो रहा दूसरा धर्म देखा जा रहा है। और प्रयस्नानन्तरीयक्रपनेमें निमित्त हो रहा ग्यारा धर्म दीखता है। इस फारण जातिवादीका सम्पूर्ण अर्थोंमें सर्य होनेसे विशेषरित्तनका प्रसंग हो जानेसे प्रययवस्थान देलेका यह वचन प्रारंग करना सम नहीं प्रतिभासता है। खतः वह प्रयवस्थान उठावा छोड देना चाहिये। इस प्रकारके विषम उपन्यास तो सभी अर्थोंमें प्रसंग प्राप्त किये जा सकते हैं। सामन्य मनुष्यपनका सद्भाव हो जानेसे सभी विधार्था, श्रोता, रंक, नियट मूर्ख, सभी साधरण पुरुष मी माननीय गुरु गोपाळदासजीके समान प्रकाण्ड विद्यान बन बैठेंगे। चाहे कोई मी मनुष्य अपनेको अधिकारी, राजा, अधिपत्ति, आचार्य, मान बैठेगा। विशेष हेतुओं हारा अन्तरोंकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। अतः प्रतिवादी दारा सबके अविशेषपनका प्रयवस्थान उठाया जाना दूषणान मास है। यह न्याय उचित मार्ग नहीं है।

न दि यथा प्रयत्नानंतरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनित्यत्वं साधयति शहे तथा सर्ववस्तुनि सन्त्वं यतः सर्वस्याविशेषः स्यात् सन्त्वधर्मापपितित्येव धर्मातरस्यापि नित्यस्य-स्याकाश्चादौ सन्नाविनिषत्तस्य दर्धनात् प्रयत्नानंतरीयकत्वनिभित्तस्य चाऽनित्यत्वस्य घटादौ दर्शनात् । ततो विषमोयम्रुपन्यासः इति त्यज्यतां सर्वीर्थेष्विशेषप्रसंगात् प्रत्यवस्थानं ।

जिस प्रकार कि हेतुर्घम हो रहा प्रयागानन्तरीयकवना नियमसे आनित्यपम साध्यको शहमें साथ देता है, तिस प्रकार ६२४ धर्म तो सम्पूर्ण पदार्थोमें विद्यमान हो रहा संता अनित्यपनको नहीं साथ पाता है, जिससे कि केवल सच्य धर्मकी उपपित्त कर देनेसे ही सम्पूर्ण धर्तुओंका विशेष रिहतपना हो जाय । बात यह है सम्रायका न्यापक रूपसे निमित्त यदि अनित्यपना होता तो प्रति-वादीका प्रत्यवस्थान चन्न सकता था । किन्तु आकाश, काल, आत्मा आदिमें सम्रायके निमित्त हो रहे न्यारे धर्म नित्यपनका भी साथ दर्शन हो रहा है । और घट पट आदिमें अनित्यव्यक्त द्वापक प्रयम्मातरीयकलके निमित्त कारण अनित्यपनका उपलब्ध हो रहा है । तिस कारण यह प्रतिवादी का लावशेषसम्माति निरूपणक्तप उपन्यास करना विषय पहता है । इस कारण प्रतिवादीको संपूर्ण क्योंमें क्यत्यरिहतपयक्ते प्रसंगते प्रत्यवस्थान देनेका विचार छोड़ देशा आहिये । ध्वालेक्स प्रसंगत्ति विद्यपनको प्रत्यवस्थान देनेका विचार छोड़ देशा आहिये । ध्वालेक्स प्रसंगत्ति विद्यपनिदेश

कि विश्वोपपत्तेः प्रतिषेधामानः " इस स्त्रकी कृतिमें विश्वनार्थ महाचार्य कहते हैं कि कहीं इतकान प्रयानानन्तरीयकान, जादिमें हेतुके धर्म न्याति, पक्षधंमता आदिक विश्वमान हैं, जीर कहीं अन्य प्रमेयात्र आदि हेतुओं में जनिरयपन साध्यके उपयोगी न्याति, पक्षकृतिस्य जादि हेतुभर्म नहीं पाये जाते हैं। जतः प्रतिवादीदारा प्रतिवेध होनेका असन्यव है।

वित सर्वेषामयीनामित्यता स्वस्य निमित्तिम्बते तदापि मत्यवस्थानादः नित्याः सर्वे भाषाः सरवादिति पक्षः भाष्नोति । तत्र च मित्रक्षार्थन्यतिरिक्तं कोदाहरणं सम्भवेश चान्नदाहरणो हेतुरस्त । जदाहरणसाधम्यीत् साध्यसाधनत्वं हेतुरिति समर्थनात् । पक्षेत्रदेशस्य मदीपश्चाळादेरुदाहरणत्वे साध्यत्वविरोधः साध्यत्वे तद्वाहरणं विरुध्यते । न स सर्वेषां सत्त्वमित्यत्वं साध्यति नित्यत्वेषि केषांचित्सस्वमतीतेः । संमति सिद्धार्थानां सर्वेषामित्यतायां कथं शब्दानित्यत्वं मतिषिध्यते स्वविरिति परीक्ष्यतां । सोषं सर्वस्यानित्यत्वं साध्यनेव श्वन्दानित्यत्वं मतिष्यतीति कथं स्वस्थः ।

भाष्यकार कहते हैं कि तो प्रतिवादीका यदि यह मन्तव्य होय कि सम्पूर्ण अधीके सद्भावकी उपपत्तिका निमित्तकारण अनित्यात्र ही न्यारा धर्म इष्ट किया गया है । सिद्धान्ती कहते हैं कि यों करुपना करेंगे तो भी प्रतिवादीका प्रत्यवस्थान देनेसे यह पक्ष प्राप्त हो जाता है कि सम्पूर्ण पदार्थ सत्तवना हो जानेसे अनित्य हैं और इस प्रकार वादीके उस प्रक्षमें प्रतिश्वा विषय अर्थसे व्यतिरिक्त हो रहा उदाहरण मठा कहां सन्भवेगा । अयोत-सर्व हेत्रसे सन्पर्ण पदार्थीने अविशेषरूपसे आवि-स्यवना साधनेवर अन्वयद्दशन्त या व्यतिरेक दशन्त बनानेके छिये कोई पदार्थ शेष नहीं बचता है बीर उदाहरणसे रहित कोई हेतु हो जाओ यह ठीक नहीं पहेगा । क्योंकि उदाहरणके साधम्य से या सदाहरणकी सामर्थसे साम्यका सामकपना हेत्रका प्राण है । इस प्रकार समर्थन किया जा चुका है। अन्तर्गितिका अवत्रम्य केकर प्रतिवादी यदि पश्चके एक देश हो रहे प्रदीपकिका. अग्निश्वाका, नियुद् आदिका बदाइरणपना स्वीकार करें, तब तो इन कहते हैं कि सबको पक्ष-कोटिमें बाळकर उन प्रदीप, व्याळा, आदिके साध्ययनका विरोध हो जावेगा। प्रदीपक्रिका आदिको पक्षमें प्रविद्व कर अनिस्वपनसे विशिष्टपना साध्य करनेपर तो उनको अन्वय दृष्टान्त बनाना विरुद्ध पड भायमा । तथा एक बात यह भी है कि सम्पूर्ण पदार्थीका विद्यमान हो रहा सत्त्व कोई अनिस्यत्वको नहीं साथ देता है । किन्हीं आकाश आदि पदार्योके निस्यवना होते हये भी शरप प्रतीत हो रहा है । अतः निध्यपन या अनिध्यपनको साधनेमें सरव हेत व्यक्तिचारी है। निरयोंमें सद्भाव हो जानेसे उस हेत्रकरके अनिध्यपनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। और अनिस्य पदार्थीमें वर्त जानेसे उस हेत करके निस्यपनकी सिद्धि नहीं हो पाती है। अंतः प्रतिवादीका सर्वको अविदेशपानके प्रसंग देनेका वान्य कुछ भी अर्थको नहीं रखता है। ही,

वर्तमान कालमें िख्य हो रहे सम्पूर्ण पदार्थोंका अनिरयपना यदि साधा जावेगा तब तो जन्य पदार्थोंके सर्य करके प्रतिवादी द्वारा श्रद्धका अमिरयपना मका कैसे प्रतिवेधा जा सकता है श अर्थात्—नहीं । इस बातकी प्रतिवादी और उसके साथी मन्ने ही परीक्षा कर देखें, हमको कोई आपत्ति नहीं है । सद्भाव सिद्ध हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थोंके अनिरयपनको कह रहे प्रतिवादी करके जब शद्ध का अनिरयपना स्त्रीकार ही कर किया गया है, उस दशामें यादीके पक्षका प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेध करना ही नहीं बन पाता है । किर भी यह प्रसिद्ध प्रतिवादी सबके अनिरयपनको साध रहा संता ही शद्धके अनिरयपनका प्रतिवेध कर रहा है । यो परस्पर विरुद्ध कह रहा वह प्रतिवादी स्तरथ (होशमें ) कैसे कहा जा सकता है श विचारशीक पण्डित तो ऐसे विरुद्ध वचनोंका प्रयोग नहीं करता है । यहातक अविशेषसमा जातिका विचार कर दिया गया है ।

# कारणस्योपपत्तेः स्यादुभयोः पश्चयोरिप । उपपत्तिसमा जातिः प्रयुक्ते सत्यसाधने ॥ ४०८ ॥

षादी द्वारा सत्य द्वेतुका प्रयोग किया जा चुकनेपर पुनः प्रतिवादी द्वारा दोनों भी पक्षोंके यानी पक्षिषिपक्षोंके या नित्यपनके अनित्यपनके कारण प्रमाणकी उपपत्ति हो जानेसे उपपित्तसम् जाति हुई प्रतीत कर ठेमी चाहिये।

उभयोरिप पक्षयोः कारणस्योभयोरुपपत्तिः प्रत्येया उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसम इति वचनात्।

दोनों भी पक्ष विपक्षोंके कारण की दोनों वादी प्रतिवादियोंके यहां सिद्धि हो जाना उपपित्त-समा जाति समझ केनी चाहिये। न्यायदर्शनमें गौतम ऋषिने उभय कारणकी उपपित्तसे उपपित्तसम प्रतिवेध होता है, ऐसा निरूपण किया है। प्रतिवादी कह देता है कि जैसे तुझ वादीके पक्ष हो रहे अनिस्यपनमें प्रमाण विद्यमान है, तिसी प्रकार मेरा पक्ष भी प्रमाणयुक्त है। ऐसी दशामें बादीके पक्षका प्रतिरोध हो जाना या वाधित हो जाना सम्मव समझ कर प्रतिवादी उपपित्तसमा जाति उठानेके छिये उपुक्त हुआ प्रतीत होता है।

#### प्यदुदाहरणमाह ।

इस उपपत्तिसमाके उदाहरणको न्यायमाध्य अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य यों वस्यमाण वार्तिकों द्वारा कहते हैं।

कारणं यद्यनित्यत्वे प्रयत्नोत्थत्विमत्य्यं । शक्रोऽनित्यस्तदा तस्य नित्यत्वेऽस्पर्शतास्ति तत् ॥ ४०९ ॥

## ततो नित्योप्यसावस्तु साधनं नोपपद्यते । कारणस्याभ्यनुज्ञाना न नित्यः कथमन्यथा ॥ ४१० ॥

न्यायभाष्यकार वास्त्यायन ऋषि उपपित्तसमके उक्षण सूत्रका यों व्याख्यान करते हैं कि शहरेक अनित्यपनको साधनेमें कारण प्रयत्नजन्यत्य है। इस कारण यह शह यदि अनित्य कहा जाता है, तब तो उस शहके निरयपनमें भी आपक कारण हो रहा वह स्पर्शराहितपना विद्यमान है। तिस कारणसे यह शह निरय भी उपपन हो जाओ, अन्यया यानी कारण (अस्पर्शत्व) से होनेपर भी यदि साध्य (निरयत्व) को नहीं साधोगे तो शह अनित्य भी कैसे हो सकेगा! वहां भी प्रयन्तजन्यस्वके होते हुये भी अनिरयपनका साधन नहीं बन सकेगा यदि कारणके। वर्त जानेसे शहमें अनिरयपन की किहि कर दोगे तो दूसरे प्रकार अस्पर्शत्व हेतुने शह नित्य भी क्यों नहीं सिद हो जायगा अर्थात्—होनेगा हो।

यद्यनित्यत्वे कारणं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं ग्रद्धस्यास्यास्तीत्यनित्यः ग्रद्धस्तदा नित्यत्वे तस्य कारणमस्वर्शत्वग्रुपपद्यते । ततो नित्योष्यस्तु क्रथमनित्योन्यया स्यादित्युभयस्यान नित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपस्या पत्यवस्थानग्रुपपक्तिसमो दुषणाभासः ।

इन दो कारिकाओंका विवरण यों है कि यदि शद्धके लिनिस्यवनको सायनेमें ज्ञापक कारण प्रयस्नानन्तरीयक्षपना है, लतः शद्ध लिन्स्य है, तब तो उस शद्धके निस्यवनमें भी ज्ञापक कारण स्वर्शापुणरिह्तपन विध्यान है। तिस कारणसे शद्ध निस्य भी हो जाओ। स्वर्शापुणसे रीता हो रहा आकाश मिस्य है। उसी प्रकार गुण होनेसे किसी भी गुणको नहीं घारनेवाळा स्वर्शरित शद्ध भी निस्य हो सकता है। कोई बाधा महीं आती है। अन्यया वह अनिस्य भी कैसे हो सकेगा! इस प्रकार दोनों ही अनिस्यमन कीर मिस्यपनके कारणोंकी उपपित्त हो जानेसे प्रस्वस्थान उठाना प्रति-वादीका उपपित्तसन नामका द्वणामास है। वस्तुतः द्वण नहीं होकर द्वणके सहश है।

इत्येष हि न युक्तीत्र प्रतिषेधः कथंवन । कारणस्याभ्यज्ञादि यादृशं द्ववतां स्वयं ॥ ४११ ॥ शद्धानित्यत्वसिद्धिश्रोपपत्तेरविगानतः । व्याघातस्तु द्वयोस्तुल्यः स्वपक्षप्रतिपक्षयोः ॥ ४१२ ॥ साधनादिति नैवासौ तयोरेकस्य साधकः । एवं होष न युक्तीत्र प्रतिषेधः कथं मतिः ॥ ४१३ ॥

" उपपितकारणाम्यतुवानादप्रतिषेयः " इस सूत्र अनुसार विद्धान्ती उसका उत्तर कहते हैं कि यहां प्रतिवादी द्वारा यह प्रतिवेच करना कैसे भी युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि दोनोंके कारणोंकी लपपि कह देनेसे शहके अगिरयपनकी निर्दोष रूपसे सिद्धि हो जुकी । जिस प्रकारके मन्तव्यको प्रतिवादी स्त्रयं कड रहा है. उसने शद्भके अनित्यपनको सब ओरसे स्वीपार कर ही किया है। अनित्यपनमे हेत्र, उदाहरण, आदिको भी वह मान जुका है। अतः पुनः नित्यस्वको साधते हये वह प्रतिवेध करना नहीं बनता है। अनित्यपनको मान कर पुनः अनित्यपनका निवेध महीं किया जा सकता है। ज्याचात दोष कम बैठेगा। तथा यदि प्रतिषेध करोगे तो दोनों नित्यत्व. अनिस्यक्षके कारणोंकी उपपत्ति नहीं स्थीकार की जा सकेगी । असः जातिका उक्षण नहीं घटा। और यदि दोनोंके कारणोंकी उपपत्ति कह देनेसे शहके धानित्यपनका कारण बन ख़कना स्वीकार कर कोंगे तो प्रतिषेत्र नहीं किया जा सफता है । अपने पक्ष हो रहे शहका खानित्यपन और प्रतिवादींके पक्षप्रस्त हो रहे निरमपन दोनोंकी सिद्धि करनेसे तो उसी प्रकार समान रूपसे ज्याघात दोष आ जाता है। इस कारण वह प्रतिवादी उन दोनोंमेंसे एक पश्चका भी साधनेवाला नहीं है। इस प्रकार यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवेध यहां कैसे भी समुचित नहीं है । "छोके षष्टं गुरु ह्नेयम् " इसकी अपेक्षा नहीं कर कथमपि पाठकर किया जाय अथवा अनुष्ट्रप् श्लोकके पदोंमें छठवें अक्षरको गुरु माननेपर "कथं मति:" पाठ बना किया जाय । विद्वान पुरुष अन्य भी विचार फर छक्तते हैं। बादी कह सकता है कि तुझ प्रतिवादीने मेरे पक्षका दृष्टान्त है करके मेरे पक्षका प्रामाणसहितपना स्वीकार कर किया है। वतः मेरे ऊपर प्रतिषेध मका कैसे उठाया जा सकता है। यों कथमपि पाठ रहने दो।

कारणस्याभ्यनुद्वानात् उभयकारणोपपत्तेरिति सुवता स्वयमेवानित्यत्वे कारणं प्रय-त्नानंतरीयकत्वं तावदभ्यनुद्वातयनेनाभ्यनुद्वानामानुष्यस्तत्प्रतिषेषाःशिद्धानित्यत्वसिद्ध्या उपपत्तरिवादात् । यदि पुनर्नित्यत्वकारणोपपत्तौ सत्यामनित्यत्वकारणोपपत्तेव्याचाताद्व-नित्यत्वासिद्धेर्युक्तः प्रतिषेध इति मितस्तदास्त्यनित्यत्वकारणोपपत्तौ सत्यां नित्यत्वकार-णोपपत्तिरपि व्याघातात्र नित्यत्वसिद्धिरपीति नित्यत्वानित्यत्वयोरेकतरस्यापि न साधक-त्तुव्यत्वादुभयोव्याचातस्य ।

कारणका अन्यतुझान करनेसे अर्थाद्य-सूत्र अनुसार निरयपन अनित्यपन दोनोंसे कारणोंकी उपपित हो जानेसे इस प्रकार कह रहे प्रतिवादीने शह्वमें अनित्यपनके कारण प्रयरनानन्तरीयकत्वको स्वयं पिहें ही स्वीकार कर किया है। यों इस प्रतिवादी करके स्वीकृत हो जानेसे पुनः उस अनित्य पनका प्रतिवेच करना नहीं सब सकेगा। क्योंकि शह्यके अनित्यपनकी सिद्धि की उपपित्तमें प्रतिवादी-को कोई विवाद नहीं रहा है। अतः अनित्यपनका प्रतिवेच नहीं किया जा सकता है। यदि फिर प्रतिवादीका यह मन्तव्य होय कि हमारे यहा प्रथमसे ही शहकों निध्यताके कारण अस्पर्शायकों वप्पति (सिद्धि) हो जुकी है। ऐसा होनेपर वादीके इष्ट शहानित्यत्वक कारण प्रयस्तकण्यत्वकी उप्पतिका व्यावात हो जाता है। अतः अनित्यपनकी असिद्धि हो जानेसे मेरे द्वारा किया गया अनित्यत्वका प्रतिषेध करनेसे मेरे करर जैसे व्यावात दोष आता है, जसी प्रकार मेरे यहां शहको निस्यपन सध जुकनेपर पुनः उसका प्रतिषेध करनेसे मेरे करर जैसे व्यावात दोष आता है, जसी प्रकार मेरे यहां शहका निस्यपन सध-जुकनेपर पुनः अनित्यपन साधनेमें तुमको भी व्यावात दोष छगेगा। अतः में प्रतिवादी उस अनित्यपनका प्रतिषेध कर देता हूं, यह मेरा उचित कार्य है। अब सिद्धान्ती कहते हैं कि यों मानोगे तव तो हम भी कह देंगे कि वादीके यहां प्रथमसे ही अनित्यपनके कारणकी सिद्धि हो जुकनेपर पुनः प्रतिवादीके यहा नित्यपनके कारणकी सिद्धि व्यावात दोष हो आनेसे नहीं बन पाती है। वादीको ही प्रथम बोजनेका अधिकार प्राप्त है। अतः प्रतिवादीके अमीष्ट नित्यपनकी सिद्धि नहीं हुई। बिष्टांके समान द्वको छुडका देनेसे दोनोंमेंसे किसीका मी प्रयोजन नहीं सब पाता है। इस प्रकार नित्यक, अनित्यत्व, दोनोंमेंसे किसी एक पक्षकी भी सिद्धि करनेवाडा वह साधक नहीं हुआ। कारण कि दोनों मी पक्षोंमें व्यावात दोष तुल्य रूपसे मुंद वांये खडा हुआ है। ऐसी दशामें दोनों पक्षोंके सुन्द उपसुद्ध मेरा वांचर प्रतिवादी किसकी सामर्थके मरोसेपर प्रतिवेध करनेके जिये उत्साह दिखा रहा है। अतः यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवेध प्रक नहीं है।

### का पुनरुपळव्धिसमा जातिरित्याह ।

चीनीस जातियों में उपपत्तिसमा जातिके पाँछे गिर्माई गयी फिर उपकव्यसमा जाति कैसी है दे उसका कक्षण और उदाहरण क्या है दे इस प्रकार श्रोताकी जिज्ञासा होनेपर श्री विधानन्द आवार्य उत्तर कहते हैं।

साध्यधर्मनिमित्तस्याभावेष्युक्तस्य यत्पुनः । साध्यधर्मोपलब्ध्या स्यात् प्रत्यवस्थानमात्रकम् ॥ ४१४ ॥ सोपलब्धिसमा जातिर्यथा शाखादिभंगजे । शद्वेस्त्यनित्यता यत्नजत्वाभावेष्यसाविति ॥ ४१५ ॥

शद्ध आनित्य है, (प्रतिज्ञा) जीवके प्रयत्न करके जन्य होनेसे (हेतु) घटके समान, इस अनुमानमें शद्धनिष्ठ अनित्यत्वकी ज्ञाित करानेका निभित्त कारण प्रयत्नजन्यत्व माना गया है। बादी द्वारा कहे जा चुके उस निभित्तके नहीं होनेपर भी प्रतिवादी द्वारा पुन: साध्य धर्मका उप-किन करके जो केवळ रीता प्रत्यवस्थान उठाया जायगा वह उपकव्यिसमा जाति है। जैसे कि मक्षकी शाखा गुद्दा आदिके टूटनेसे उत्पन्न हुये शद्धमें प्रयत्नजन्यत्वके विना भी वह अनित्यपना साध्यममें विद्यमान है। तिस कारणसे वह हेतु साध्यम साध्यम नहीं है। अथवा " पर्वतो विद्यमान धूमान " यह अनुमान विद्यके निर्णयके लिये कहा जाता है। किन्तु वह ठीक नहीं नैठता है। क्योंकि धूमके विना आलोक, उण्णता, आदिसे भी अग्निकी सिद्धि हो जाती है। अतः अकेले धूपेंसे ही विद्यमान नहीं साधना चाहिये तथा धूम हेतुसे विन्हमान ही यह साध्य कोटिमें अवधारण नहीं लगाया जाय। क्योंकि धूम हेतुसे द्वयत्व, मूर्त्तत्व आदिकों भी सिद्धि हो जाती है। पर्वत ही अग्निमान है। यह पक्षकोटिमें अवधारण नहीं कर सकते हो। क्योंकि रसोई वर, अभियाना आदिक भी अग्निमान है। पर्वतको हो अग्निमान माननेपर अन्वयद्यान मी कोई नहीं वन सकेगा। पर्वतका बहुतसा भाग अग्निरहित हुआ अन्य यनस्पति, शिका, मिट्टी, आदिको धार रहा भी है। इस प्रकार यह उपज्ञिसमा जाति नामक प्रतिषेध प्रतिवादी द्वारा उठाया गया है।

साध्यधर्मस्तावद्नित्यत्वं तस्यानिमित्तकारणं प्रयत्नानन्तरीयकर्त्वं ज्ञापकं तस्यो-क्तस्य वादिना क्वचिद्रभावेषि पुनः साध्यधर्मस्योपछब्ध्या यत्मत्यवस्थानमात्रकं सोपछिष्धि-समा जातिर्विज्ञेया, '' निर्दिष्टकारणाभावेष्युपछंभाद्वपछिष्यसम् " इति वचनात् । तद्यथा-श्चासादिर्मगजे ब्राह्मे प्रयत्नानन्तरीयकत्वाभावेष्यनित्यत्वमस्ति साध्यधर्मोसाविति ।

यहा प्रकरणमें साधने योग्य धर्म तो सबसे पिहके अनित्यपना है। उसका ज्ञापक निमिश्त कारण प्रयत्नानन्तरीयकाव हेतु है। वार्दा द्वारा कहे जा चुके हेतुका अमाव होनेपर भी पुनः साध्य धर्मकी उपज्ञिच दिखजानेसो जो सम्पूर्ण व्यापक साध्यकी अपेक्षा मात्र प्रत्यवस्थान उठाया जाता है, वह उपज्ञिचसमा जाति समझनी चाहिये। गौतममूत्रमें इसका उक्षण यों कहा है कि बादी द्वारा कहे जा चुके कारणके अभाव होनेपर भी साध्यधर्मका उपज्ञम हो जानेसे उपज्ञिचसम प्रतिषेध है। उसका उदाहरण इस प्रकार है कि शाखा आदिके भंगसे उत्पन्न हुये शद्वमें या धनगर्जन, समुद्रधोष आदि शद्दों अपन्त जन्यत्वका अमाव होनेपर भी वह साध्य धर्म हो रहा आनित्यपना वर्त रहा है।

### स चायं प्रतिवेधो न युक्त इत्याह ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि सो यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रातिवेध तो युक्त नहीं है। इस बातको श्री विधानन्द आचार्य वार्तिकद्वारा कहते हैं।

# कारणातरतोप्यत्र साध्यधर्मस्य सिद्धितः । न युक्तः प्रतिषेधोऽयं कारणानियमोक्तितः ॥ ४१६ ॥

" कारणान्तरादि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेषः " इस गौतमसूत्रके अनुसार विचार करना पडता है कि अन्य कारणोंते भी यहा साध्यत्रर्भकी सिद्धि हो सकती है । अतः यह प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवेध उचित नहीं है। सामान्य कार्यों के ठिये कोई नियत कारणों का नियम कहा गया है। बात यह है कि शद कार्य है, वह कारणों से ही उपजेगा। जीवों के उद्यार्थमाण शद्ध में प्रयानजन्यत्वसे अनित्यन साथ किया जाता है। और शेव शाखामंगीत्य मेघगर्जन आदि शद्धों ये उपवित्त क्ष्य, इतकाव बादि हेतु असे अनित्यत्व साथ छिया जायगा। देखो, जैसे कार्य तो अवश्य कारणवान् होते हैं। किन्तु कारण कार्यसिंहत भी होंय और कार्यनान् नहीं भी होंय, कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार झापक पक्षमें समीचीन हेतु साध्याण अवश्य होगा। किन्तु साध्य अवश्य सहचरत्व सम्बन्ध हेतुनान होय ऐसा नियम नहीं है। साध्य व्यापक होता है छोर हेतु व्याप्य होता है। होतुमें अन्य-धानुवपित गुण ठहरता है। साध्य व्यापक होता है अप्रिक्ती अनुमिति कन्य आजेक बादि हेतुओंसे मी हो सक्तों है। इस हेतु, साध्य, या पाही प्रकार क्याकर अवधारण करने के ठिये " पर्वतो बन्हि सान्य मात्र " या " शहोऽनित्यः प्रयत्नजन्यत्वात् " इन अनुवानोंका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किन्तु संतेहप्रात हो रहे अनित्यत्व, आदिकी सिद्धिक किये अनुवान वाक्य रच रहे हैं। कन्यचा तुत प्रतिवादीके द्वारा कहा गया वादी कथित पक्षकी असाधकताका सावन भी नहीं वन सकेगा। क्योंकि असाधकताके दूतरे साथक भी वर्त रहे हैं। वतः वादीके पक्षका यो प्रतिवेध नहीं हो सकता है।

प्रयत्नानन्तरीयक्रत्वात् कारणाद्नयदुत्पत्तिधर्मकत्वादिकारणान्तरमनित्यत्वस्य साध्यधर्मस्य, तक्कोपि सिद्धिने युक्तः प्रतिषेधोयं तत्र कारणानियमवचनात् माभिज्ञापकमं-तरेण क्वाप्यं न भवतीति नियमोस्ति, साध्याभावे साधनस्यानियमव्यवस्यितेः इति ।

अनित्यपन साध्यधर्मके हेतु हो रहे प्रयत्नानन्तरीयकपन इस ज्ञापककारणके मिल (न्यारे) ज्ञापिषमंकपन, कृतकपन आदि दूसरे कारण मी विषमान हैं। उनसे भी आनित्यपनकी सिद्धि हो सकती है। इस उक्त हेतुसे न्यारे हेतुका अनित्यपनको साधनेके किए निषेध घोडा ही करते हैं। अतः यह प्रतिवादीका उठाया हुआ, यह प्रतिवेष युक्त नहीं है। यहां हमने कारणोंके नियमका कथन नहीं दे दिया है। अच्छी ज्ञृति करानेका हेतुके विना जानने योग्य साध्य नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हां, साध्यके नहीं होनेपर तो नियमसे साधनके नहीं ठहरनेकी व्यवस्था है। यहांतक उपलब्धिसमा जातिका विचार कर दिया गया है। अब इसके आगे अनुप्रविध्यसमा जातिका परीक्षा करते हैं।

तस्मान विद्यमानस्यानुपलज्धेः प्रसाधने । निषेष्यानुपलज्धेश्चामावस्य साधने कृते ॥ ४१७ ॥

# अभावस्य विपर्यासादुपपत्तिः प्रकीर्तिता । प्रस्तुतार्थविषातायानुपल्जिधसमानवैः ॥ ४१८ ॥

जिस कारण कि उच्चारणसे पिंडले शब्दका उपलम्म नहीं होता है। यदि कथमपि उचारण के प्रथम तिरोम् त हो रहे शन्दका सङ्गाव मान भी छिया जाय तो आवरण आदिसे उस शन्दकी वपक्रिय नहीं होना माना आयगा । किन्तु यह तो बनता नहीं है । क्योंकि अनुप्रकृत्यिके कारण आवरण आदिकोंका प्रहण नहीं होता है । अर्थात-इस मायु आदिकरके ढक रहा शब्द बोकनेक पिछके पिक्षेके सनाई नहीं पदता है। या श्रोत्र इन्द्रियके साथ शन्दका सिलकर्ष पूर्वकालमें नहीं हो सका है । अथवा उद्यारणके पहिले शब्दका इन्द्रियके साथ व्यवधान था । पहिले शब्द सुक्ष्म था । इस्यादिक इन युक्त अनुपछित्रिके कारणोंका प्रहण नहीं हो रहा है। अतः उचारणसे पूर्वमें शब्द नहीं हैं। आत्मके बोळनेकी इच्छाके साथ प्रतिवात ( वनका उगना ) हो जाना ही शब्दका उद्यारण है । न्यायिष्ठ । न्तके अनुसार कौकिक, वैदिक, या अभाषायक, धनगर्जन आदिक समी शब्द अनित्य माने गये हैं । किन्तु मीमान्नक शब्दोंको नित्य मानते हैं । उच्चारणके पूर्वकालोंमें भी शन्द अञ्चण्ण विद्यमान हैं। अभिन्यंजक कारणोंके नहीं मिल्नेसे उसका श्रावणप्रस्यक्ष नहीं हो पाता है। इसका नैयाविक खण्डन कर देते हैं कि " प्रागुच्चारणाधनुवकक्षेरावरणाधनुवकक्षे स " पिह के समयों में उच्चारण आदिकी असुपकिच हो रही है और आवरण आदिकी असुपकिच हो रही है। यदि शब्द नित्य होता तो उच्चारणसे पहिके भी श्रोत्रके साथ सिककर्ष हो जानेसे सुनाई पडता । कोई यहां प्रतिबन्धक तो नहीं है । यदि कोई प्रतिबन्धक है, तो उनका ही दर्शन होना चाहिये । किन्तु-आवरण आदिकोंकी अनुपकविष है । नैयायिकके यहां माने गये अमूर्त, अकिय, शब्दका अन्य देशोंमें उस समय क्ला जाना भी तो नहीं सम्मवता है। अतीव्दिय अनन्त प्रतिबंधक व्यंजक, आवारके या आवारकोंके अपनायक आदिकी कश्यना करनेकी अपेक्षा शब्दके अनिस्यपनकी कल्पना करनेमें ही कावब है। अतः व्यंजक कारणके नहीं होनेसे शब्दका अप्रहण मही है। किन्तु अमाव होनेसे ही उच्चारणके प्रथम काळमें शब्दका श्रोत्र इन्द्रिय हारा प्रहण नहीं हो सका है। तिस कारण विद्यमान शब्दकी अनुपकन्त्रि नहीं है। उस अनुपकन्त्रिका अच्छा साधन फरते संते निषेध करने योग्य शन्दकी अनुपक्ष्मिसे पूर्वकालीन शन्दके अमानका नादी द्वारा साधन कर चुकनेपर जातिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि आवरणकी अनुपक्किसे आवरणका अमाव यदि सिद्ध हो जाता है, तो आवरणकी अनुवरुधिक अनुवरुम्मसे आवरणानुवरुध्विका मी समाव सिद्ध हो जायगा । और तैसा होनेपर कावरणामुषङ्गिको प्रमाण मानकर जो आवरणामाव नैयायिकोंने माना चा, वह मुद्दी बनेगा । किन्तु नित्य शब्दोंके आवरणकी उच्चारण पूर्वकाकमें सिद्धि हो अध्यमा । इस प्रकार शब्दके निरवपनेमें कहा गया आवरणानुपछ्छिकरूप वाधक छठाना वादीका

उचित कार्य नहीं है। अतः उस आधरणकी अनुपर्शन्तिक अनुपरम्मसे अमानको साधनेपर उस अमानको विपर्ययसे प्रस्तावित अर्थका विचात करनेके क्रिये उपपत्ति उठाना निर्दोष विद्वानोद्वारा अनुपर्शन्तिसागा जाति कही जा चुकी है।

कश्चिदाह, न मागुवारणाद्विद्यमानस्य श्रद्धसानुपळिष्यस्तदावरणाद्यनुपळ्षेरत्वतेः प्राग्वटादेखि । यस्य तु दर्शनात् माग्विद्यमानस्यानुळिष्धस्तस्य नावरणाद्यनुपळिष्यः यया भूम्याद्यतस्योदकादेनीवरणाद्यनुपळिष्यश्च श्रवणात् माक् श्रद्धस्य । तस्मान्न विद्यमानस्यानुपळिष्यित्रित्यविद्यमानः श्रद्धः श्रवणात्पूर्वमनुपळिष्यिति निषेष्य श्रद्धस्यानुपळिष्यी तस्याश्चानुपळिष्यास्य साधने कृते सति विपर्यासादमावस्योपपित्रसुपळिष्यमा जातिः प्रकीरितानदेः, पस्तुतार्थविद्यासाय तस्याः प्रयोगात् । तदुक्तं । " तदनुपळिष्यस्य पळंभादभावसिद्धौ विपरीतोपपत्तरनुपळिष्यसम् " इति ।

कोई वादी कह रहा है कि विधानान शहका उचारणसे पाईले अनुपरुम्म नहीं है। क्योंकि वस शहको भावरण ( भूमि, मीत आदिके समान ) असिनिकर्ष ( इन्द्रिय और अर्थका सिनकर्ष नहीं होना ) इन्द्रियवात ( कान फ्रूट जाना ) सुक्ष्मता ( परमाणुओं के समान इन्द्रिय गोचर नहीं होना ) मनोनवस्थान (चित्तका अस्थिर रहना ) अतिदूर्य (अधिक दूर देशमें समेरु आदिके समान शहका पढा रहना ) अमिभव ( सूर्यके आळोकते दिनमें चन्द्रप्रमा या तारागणोंके छिपजाने समान शद्भका छिपा रहना ) समानामिहार ( मैसके दूधमें गायके दूधका मिळ जाना या छोटेके पानीमें गिलासके पानीका मिल जाना इस प्रकार राद्वका समान गुणवाले पदार्थके साथ मिश्रण होकर पृथक, पृथक्, दिखाई नहीं पदना ) आदिकी अनुपळिन्न हो रही है । अतः उत्पक्तिके पहिछे घट आदिका स्रमाय है । देखो, दर्शनके पिहले विद्यमान हो रहे जिस पदार्थकी अनुवलिय है, उसके तो आवरण, असिनतर्ष, व्यवधान आदिकी अनुपक्विय नहीं है । जैसे कि म्सिसे दके हुये सोतजळ या येकीसे दके हुवे रुवये, या सन्दूकसे आहृत हो रहे बज आदि आवरण अथया दूरवर्ती नगर, मेळा, तीर्थस्थान आदिके छाथ हो रहे इन्द्रियोंके जस-क्रिकर्ष आदिकी अनुपळित्र नहीं है । इसी प्रकार सुननेके पहिले शब्दके आवरण आदिक नहीं दीख रहे हैं। तिस कारणसे सिद्ध होता है कि विद्यान हो रहे शब्दोंकी अनुपन्नकिंव नहीं है। प्रत्युत ( बल्कि ) सुननेके पूर्व काडमें शब्द विद्यमान ही नहीं है । इस कारण उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। इस कारण निषेष करने योग्य शब्दकी जो अनुपक्तिच है, उसकी भी अनुपक्तिच हो जानेसे अभावका साधन करनेपर विपर्याससे उस अनुपल्लिक अभावकी उपपत्ति करना निष्पाप विद्वानें। करके प्रतिवादीकी अनुपद्धव्यसमा जाति वखानी गयी है। वादीके प्रस्तावग्रास अर्थका विचात करनेके किये प्रतिवाद ने उस जातिका प्रयोग किया है। यही गौतमऋषिने न्यायदर्शनमें

कहा है कि उन आवरण आदिकोंकी अनुपछित्य नहीं दील रही है । अतः अनुपछम्म होनेसे हस अनुपछित्य अपाय सिद्ध हो जाता है । अमावकी सिद्धि हो जुकनेपर बेतुके नहीं रहनेसे उसके विपरित आवरण आदिकोंका अस्तित्य जान लिया जाता है । अतः जो वादीने कहा था कि उचारणके पहिछे शह विध्यान नहीं है । इस कारण उसकी उपछित्य नहीं हो पाती है । यह बादीका कथन सिद्ध नहीं हो सका है । दूसरी बात यह भी है कि जैसे आवरणके अनुपछम्म प्रलेक आरामों जाने जा रहे हैं, उसी प्रकार आवरणोंकी अनुपछित्यके अनुपछम्म मी प्रत्यक्ष खासक संविद्धित हो रहे हैं । " तदनुपछ्येशनुपछम्मादायगुपपितः" अनुपछम्मादय्यनुपछ्यिसद्भावयनावर्णानुपपित्तुव्यमाद्ये तथा जिस प्रकार नहीं दीखते हुये आवरणोंकी अनुपछम्मिसे उनका अभाव माम किया जाता है । उत्तवता आवरणोंका सङ्माव सिद्ध हो जाता है । यतः सहको निश्य अमिप्रेस करने करने प्रतिवादीका यह अनुपछ्येशन नामका प्रतिवेध है ।

### क्यमिति श्लोकैरपदर्शयति ।

उस अनुवर्शन्त्रसम प्रतिवेषका उदाइरण किस प्रकार है। ऐसी प्रेस्न होनेपर श्री विधानन्त् आषार्य कोकों द्वारा उसको दिखलाते हैं।

> यथा न विद्यमानस्य शहस्य प्रागुदीरणात् । अश्रुतिः स्यात्तदावृत्याद्यदृष्टेरिति भाषिते ॥ ४१९ ॥ कश्चिदावरणादीनामदृष्टेरप्यदृष्टितः । सैव मा भूततः शहे सत्येवाऽश्रवणात्तदा ॥ ४२० ॥ वृत्याद्यभावसंसिद्धेरभावादिति जल्पति । प्रस्तुतार्थविधावेव नैव संवर्णितः स्वयं ॥ ४२१ ॥

अनुपक विस्ता जातिका निदर्शन जिस प्रकार नैयायिकोंने दिखाया है, वह यों है कि उचारण, बजना, गर्जना, आदिके पूर्वकालमें शह विद्यमान नहीं, अतः विद्यमान हो रहे शहकी अनुपक्षिक नहीं। यानी अभाव होते हुये ही शहका पहिले कालमें अग्रवण हो रहा है। क्योंकि उस दृश्य शहकी अनुपक्षविक कारण सम्भवनेवाले आवरण, असिक्षक , व्यवधान, आदिका भी प्रहण नहीं हो रहा है। इस कारण यह कारणोंसे उपजने योग्य शह अपनी उत्यक्तिके पहिले समयोंने विद्यमान ही नहीं है, तब उपजन्म किसका होय। घटकी उत्पक्तिके पहिले घट नहीं दिखता है। और उसके आवरण भीत, बक्क, होपडी आदि भी नहीं देखते हैं। इस प्रकार वादी द्वारा

निरूपण कर चुक्तनेपर कोई प्रतिवादी प्रत्यवस्थान चठाता है कि आवरण आदिकोंके अनुप्रक्रमका भी तो अनुप्रक्रम हो रहा है। बातः वह आवरणोंका अनुप्रक्रम ही नहीं माना जाय और ऐसी दशामें आवरणोंका सद्भाव हो जानेसे पूर्वकाकमें शद्धके होते संते ही उन आवारकोंसे आहत हो जानेके कारण उस समय पूर्वकाकमें शद्धका हाना नहीं हो सका है। वस्तुतः शद्ध उस समय विध-मान था। उसके आवरण आदिकोंके अमावकों मके प्रकार सिद्धि होनेका अमाव है। इस कारण वादीका हेतु प्रस्तावप्राप्त अनित्य अर्थकी विधि करनेमें ही स्वयं मके प्रकार धर्णनायुक्त नहीं हुआ। वादीने जो यह प्रतिज्ञाकी यी कि उचारणके पिढ़के विद्यमान माने जा रहे शद्धकी अनु-प्रकृष्टि नहीं हो पाता है। अतः शद्धके नित्यपनमें कोई बाधा नहीं आती है। यों जातिकों कहने वाला प्रतिवादी जल्प कर रहा है।

तदीदशं पत्यवस्थानमसंगतिमत्यानेदयति ।

वह प्रतिवादीका इस प्रकार प्रत्यवस्थान ठठाना संगतिशः स्य है । इस बातका श्रीविधानन्द आचार्य आवेदन करते हैं ।

तदसंबंधमेवास्यानुपलब्धेः स्वयं सदा- ।
नुपलब्धिस्वभावेनोपलब्धिविषयत्वतः ॥ ४२२ ॥
नैवोपलब्ध्यभावेनाभावो यस्मात्मिसद्ध्यित ।
विपरीतोपपत्तिश्च नास्पदं प्रतिपद्यते ॥ ४२३ ॥
शद्धस्यावरणादीनि प्रागुचारणतो न वै ।
सर्वत्रोपलभे हंत इत्यावालमनाकुलम् ॥ ४२४ ॥
ततश्चावरणादीनामदृष्टेरप्यदृष्टितः ।
सिद्धयत्मभाव इत्येष नोपालंभः प्रमान्वितः ॥ ४२५ ॥

वह प्रतिवादीका कहना पूर्वापर सम्बन्धसे रहित हो है। " अनुप्रक्रमात्मकत्वादनुप्रकचेरहेतुः " इस गीतमसूत्रके अनुसार उस जातिका दूपणामासपना या असमीचीन उत्तरपना यों है कि आवरण आदिकोंको अनुप्रकचित्र (पक्ष ) नहीं है (साध्य ), अनुप्रकम होनेसे (हेनु ) इस प्रकार प्रतिवादीके अनुपानमें दिया गया अनुप्रकम्म हेनु सबेतु नहीं है। जिस कारणसे कि अनुप्रकचित्रस्य स्वभावकरके सदा अनुप्रकचित्र स्वयं उपकचित्रका विषय हो रही है, अतः उपकचित्र स्वस्य हो रही आवरण आदिकोंकी अनुकचित्रके अभावसे आवरणानुपरुचित्रका अभाव सिद्ध नहीं

हो पाता है। जोर उसकी सिद्धि नहीं होनेपर निपरीत हो रहे आनरण सद्भावकी सिद्धि हो जाना कैसे मी प्रतिष्ठा स्थानको प्राप्त नहीं कर सकता है। उचारणसे पहिन्ने शहको या उसके आवरण आदिकोंको में नियमसे सर्वत्र नहीं देख रहा हूं, इस प्रकारका नानक, गंवार, जी या पशुओंतकको आकुकतारहित अनुमन हो रहा है। तिस कारण हपेके साथ कहना पडता है कि आनरण आदिक कोंकी अनुपन्नियकों मी अनुपन्नियसे आवरण अनुपन्नियकों अमान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह प्रतिवादीकरके उपाकरम दिया जाना प्रमाखुद्धिसे अन्तित हो रहा कार्य नहीं है।

न विद्यमानस्य श्रद्धस्य प्रागुचारणातुपकविषयावरणाद्यतुपलक्षेतिरसुपपत्तेर्यस्य-नित्यत्यवस्थानं तदावरणादीनामनुपलक्षेरप्यनुपलंभात् सैवावरणाद्यनुपलविधर्मा भूत् ततः श्रद्धस्य प्रागुच्चारणात् सत एवाश्रवणं तदावरणाद्यभावसिद्धरभावादावरणादिसद्भावा-दिति सम्बन्धरहितमेवानुपळव्षेः सर्वदा स्वयमेवानुपलंभस्वभावत्वादुपळविधविषयत्वात् । यथैव ग्रुपलविधविषयस्तयानुपलविधरि। कथमन्ययास्ति से घटोपलविधर्मात्तित से पटोपलविध-रिति संवदनसुपपत्रते यत्रश्चैवमावरणाद्यनुपळव्षेरनुपलंभान्नेवाभावः सिध्यति तदसिद्धौ च विपरीतस्यावरणादिसद्भावस्योपपत्तिश्च नास्पतं प्रतिपद्यते ।

उक्त कारिकाओंका विवरण इस प्रकार है कि उच्चारणके प्रथम नहीं विद्यमान हो रहे ही शदका अल्पकम है। विध्यान हो रहे शदका अदर्शन नहीं है। क्योंकि आवरण आदिकी उप-किंव नहीं हो रही है। इस मकार स्वीकार करनेवाके वादीके किये जिस किसी भी प्रतिवादीकी ओरसे यों प्रत्यवस्थान उठाया जाता है कि उस शहकी आवरण, अन्तराछ, आदिकाँकी अदर्शनका सी धदर्शन होते रहनेसे वह मावरण मादिकोंकी अनुवछिष्य ही नहीं होवे। तिस कारण उच्चारणसे पिक्टे विद्यमान हो रहे ही शहका सनना भावरणवश नहीं हो सका है। अनादिकालसे अप्रति-हत चळा आ रहा शह सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। उसके आवरण आदिकोंके अमावकी सिद्धिका अमाव हो जानेसे आवरण आदिकोंका सद्भाव सिद्ध हो जाता है । अब सिद्धान्ती कहते हैं कि इस प्रकार प्रतिवादीका कथन करना उन्मत्तप्रकापके समान सम्बन्ध रहित ही है। ''नासंगतं प्रयुज्जीत'' नब कि अनुपढ़िय स्वयं अनुपढ़म्म स्वमाववाडी है, वह शनुपढ़िव उस स्वमावकरके सदा उपजन्धिका विषय हो रही है। जिस प्रकार ज्ञानके द्वारा विषय होती हुई उपजन्धि जानी जाती है, उसी प्रकार अनुपर्कविध भी झानकरके उपकम्म कर की जाती है। यदि ऐसा नहीं मान कर दूसरे प्रकारोंसे मानोगे तो मुझको घटकी उपजन्नि है, और मुझे पटकी उपजन्मि नहीं है। अथवा मुझे घटकी उपक्रविध हो रही है। और उस घटकी अनुपळ्टिय तो नहीं हो रही है। इस प्रकारका बाक, चद्धतकमें प्रसिद्ध हो रहा सम्बेदन मका कैसे युक्तिपूर्ण सिद्ध हो सकेगा ? जिससे कि यह प्रतिवादीका कथन शोमांको प्रांत हो सके कि " इस प्रकार आवरण आदिकोंकी अनुपळाव्यके

अनुविष्ठम्मसे आवरण आदिकींका अभाव सिंह नहीं हो पाता है। और उसकी असिंह होनेपर आवरणामानके विपरीत हो रहे आवरण आदिके सद्भावकी सिंह प्रतिष्ठा पास नहीं हो सके "अथवा रिद्धान्ती कहते हैं कि उस अभावकी सिंहि नहीं होनेपर उसके विपरीत आवरण आदिके सद्भावकी सिंहि कैसे भी योग्य स्थानको नहीं पा सकती है।

यतश्च प्राग्नुकारणाच्छक्रस्यावरणादीनि सोहं नैवोपक्षभे, तद्तुपछव्धिमुव्छमे सर्वेत्रे-त्याबाछमनाकुछं संवेदनमस्ति । तस्मादावरणादीनामदृष्टेर्न सिध्यत्यभाव इत्ययमुपाछंभो न प्रमाणान्त्रितः " सर्वेत्रोपछंभानुपछंभव्यवस्थित्यभावप्रसंगात् । ततोनुपद्मव्येरि समबाऽ नुपद्मवध्या प्रत्यवस्थानमनुपछव्यिसमो द्षणाभास प्वेति मतिपत्तव्यं ।

दूसरी बात यह मी है, जिस कारणसे कि उण्जारणसे पहिले शहके आवरण आदिकांको वह में नहीं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और उन आवरण आदिकांको अनुएलियका प्रत्यक्ष उपलम्भ में कर रहा हूं, इस प्रकार समी स्थानोंपर बालक, अन्ये, या पिक्षयों,तकको आकुलतारहित संबेदन हो रहा है। तिस कारणसे प्रतिवादी द्वारा दिया गया आवरण आदिकोंकी अदिष्ठिके मी अदर्शन होनेसे शहके आवर्णोंका अभाव किस नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह उल्लाहना प्रमाणज्ञानसे उक्त महीं है। यों पोंगापनसे उल्लाहना देनेपर तो सभी स्थलांपर प्रत्यक्ष हो रही उपलम्भ और उपलम्भकी व्यवस्थाके अभावका प्रसंग हो जायगा। तिस कारणसे तो आवरणको अनुपल्लिको अनुपल्लिको अनुपल्लिको तिसरी अनुपल्लिको अलुपल्लिको अनुपल्लिको साथ अनुपल्लिको साथ स्थानको प्रदेश हो नेसे सदीहरू । मान अमार्थोको अनुपल्लिको आर्था संवेदन हो रहा है। उण्जारणको पहिले शहको आवरण मुक्कको नहीं दीका रहे हैं। यह अनुपल्लिको मी स्वमन्त्रेख है। यह इतताके साथ सम्बक्तर स्थान देना प्रतिवादीका अनुपल्लिकसम नामक व्यवणामास ही है। यह इतताके साथ समझकर स्थान हेना प्रतिवादीका अनुपल्लिकसम नामक व्यवणामास ही है। यह इतताके साथ समझकर स्थान हेना प्रतिवादीका अनुपल्लिकसम नामक व्यवणामास ही है। यह इतताके साथ समझकर स्थान हेना प्रतिवादीका अनुपल्लिकसम नामक व्यवणामास ही है। यह इतताके साथ समझकर स्थान हेना प्रतिवादीका अनुपल्लिकसम नामक व्यवणामास ही है। यह इतताके साथ समझकर स्थान होनी मान होनी स्वादीयो ।

### का पुनरनित्यसमा जातिरित्याह ।

फिर इसके पीछे कही गयी वाईसत्री छनित्यसमा जातिका छक्षण उदाहरणसहित क्या है ! ऐसी जिज्ञास होनेपर न्यायसूत्र और न्यायमाध्यके अनुसार श्रीविद्यानन्द साचार्य समाधानको कहते हैं !

> क्रुतकत्वादिना साम्यं घटेन यदि साधयेत् । शद्भस्यानित्यतां सर्वं वस्त्वनित्यं तदा न किम् ॥ ४२६ ॥

# अनित्येन घटेनास्य साधर्म्यं गमयेत्स्वयं । सत्त्वेन साम्यमात्रस्य विशेषाप्रतिवेदनात् ॥ ४२७ ॥ इत्यनित्येन या नाम प्रत्यवस्था विधीयते । सात्रानित्यसमा जातिर्विज्ञेया न्यायबाधनात् ॥ ४२८ ॥

प्रतिवादी कहता है कि शहका घटके साथ फ़तकरब, उत्पत्तिमन्त्व, प्रयस्नजन्यस्त्रं आदि करके हो रहा साधर्म्य यदि वादीके यहां शहके धानित्यवनको साध देवेगा तब तो सम्पूर्ण वस्तुर्रे अनित्य क्यों महीं हो जावें। क्योंकि आनित्य हो रहे घटके साथ सन्त्र करके फेवळ समता हो जानेका साधर्म्य तो स्वयं सबका समझ ळिया जावेगा। खतः उस सम्पूर्ण वस्तुका सत्यने करके हो रहा साधर्म्य सबका अनित्ययना समझा देवे। कोई अन्तर डाळनेवाळी विशेषताका निवेदन तो नहीं कर दिया गया है। इस प्रकार सबके अनित्ययनके प्रसंगसे जो प्रत्यवस्थान किया जाता है, वह यहां अनित्यसमा है। छगे हाथ सिद्धान्ती कहें देते हैं कि यह अनित्यसमा जातिस्वरूप होती हुई प्रतिवादीका असल् उत्तर समझना चाहिये। क्योंकि न्यायसिद्धान्त करके उक्त कथनमें बाबा आ जाती है।

अतिरयः शद्धः कृतकत्वाद्घटवदिति प्रयुक्ते साधने यदा कश्चित्प्रत्यविष्ठिते यदि शद्धस्य घटेन साधन्यीत् कृतकत्वादिना कृत्वा साधयेदिनित्यत्वं तदा सर्वे वस्तु अनित्यं किं न गन्येत् । सत्त्वेन कृत्या साधन्ये, अनित्येन घटेन साधन्येमात्रस्य विश्वेषामवेदा-दिति । तद्वेचमित्यसमा जातिर्विश्चेया न्यायेन वाध्यमानत्वात् । तद्वक्तं । " साधन्यी-चुरवधर्मोपपचेः सर्वानित्यत्वप्रसंगादिनित्यसमा ॥ इति ।

शह अनित्य है (प्रतिक्षा), कृतकाव होनेसे (हेतु) घटके समान ( इष्ठाग्त ) इस प्रकार अनुमानमें समीचीन हेतुका प्रयोग कर चुकनेपर अब कोई प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि शहका घटके साथ कृतकाव आदि करके साथर्य हो जानेसे यदि शहका अनित्यपना साभा जावेगा, तब तो यों साधर्म्यकर सभी वस्तुएँ अनित्य क्यों नहीं समझा दी जावेगी! क्योंकि अनित्य घटके साथ सत्व द्वारा साधर्म्यको सुद्ध्य करके भेवळ साधर्म्य सर्वत्र वर्त रहा है। घटके सश्वमें या अन्य वस्तुर अंकि सर्वमें कोई विशेषताका प्रतिमास तो नहीं हो रहा है। फिर सबके अनित्यपनको साधनेमें विक्रम्य क्यों किया जाय ! यों प्रतिवादीके कह चुकनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि यह अनित्यसमा सो द्व्यामात्र स्वरूप समझनी चाहिये। क्योंकि यह न्यायसिद्धान्तकरके बाधी जा रही है। उसी वाधित हो रही अनित्यसमाका छक्षण न्यायदर्शनमें गौतमछिपिने यों कह दिया है कि साधर्म्यमात्रसे पानी घटदहान्तके साधर्म्य हो रहे इतकावते तुरुपधर्म साहितपना बन जानेसे यदि शहमें अनित्यपना

साथ जिया जाता है, तब तो घटके सत्व, प्रभेयाव, बादि रूप साधर्म्य सम्मवनेसे सब पदार्थीके अनित्यपनका प्रसंग हो जायगा। इस ढंगसे प्रत्यवस्थान उठाना अनित्यसम नामका प्रतिवेष है। सबको अनित्यसम हो जानेसे वादीके हेतुमें न्यतिरेक घटित नहीं होगा, यह प्रतिवादीका अभिप्राय है। हहान्तके जिस किसी मी साधर्म्य करके सम्पूर्ण वस्तुओं के साध्य सहितपनका आपादन करना अनित्यसमा है। कोई विदान वैधर्म्यसे भी तुन्यधर्मकी उपपत्ति हो जानेसे अनित्यसम जातिका उठाया जाना, स्वीकार करते हैं। जैसे कि आकाशके वैधर्म्य हो रहे कृतकपनेसे यदि शद्ध अनित्य है, तो तिसी प्रकार आकाशके वैधर्म्य आकाशमित्रत्व, शद्धसमवायिकारणविकव्यत, आदिसे सर्व पदार्थीका अनित्यपना प्रसक्त हो जाओ। यों माननेपर छक्षण सूत्रमें कहे गये साधर्म्यात्के स्थानपर 'यिकिचिद् धर्मण '' जिस किसी भी धर्म करके ऐसा कह देना चाहिये यों उपसंख्यान कर अनु-पछिससमाका पेट बढाना चाहते हैं। आस्तां तावदेतत्।

#### एतच सर्वेमसमंजसमित्याह ।

प्रतिवादीका व्यक्तिस्यसमा जाति रूप यह सब कथन नीतिमार्गसे शहिमूर्त है। इस बातकी श्रीवियानन्द माचार्य वार्तिको द्वारा कहते हैं।

## निषेधस्य तथोक्तस्यासिद्धिप्रात्वेः समत्वतः । पक्षेणासिद्धिनात्वेनेत्यशेषमसमंजसं ॥ ४२९ ॥

" सायन्यीदिक्षेः प्रतिषेषासिक्षिः प्रतिषेषासायन्यीच " असिद्धिको प्राप्त हो रहे प्रतिषेष्य पक्षके सायन्यीसे प्रतिवादी द्वारा तिस प्रकार कहे गये निषेषकी सी असिद्धि होना समानरूपसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात्—यदि जिस किसी भी ऐरे गेरे सायन्यीसे सबको सायपिहितपनका आपादन करनेवाछे तुमको सायन्यीका असायकपना अमीष्ट है, तब तो तुम्हारे द्वारा किये गये शद्ध संबन्धी अनित्यपनके प्रतिषेषकी भी असिद्धि हो जायगी। क्योंकि उस प्रतिषेषकी भी वादीके प्रतिषेप्यपक्षके सायन्ये करके प्रतृति हो रही है। तुझ प्रतिवादी करके यही तो साया जाता है कि कृतकल्वहेतु (पक्ष) शद्धमें अनित्यवक्षका साथक नहीं है (साय), घट दृष्टान्तके सायम्बरूप होनेसे (हेतु) सन्त, प्रमेयन आदिके समान (अन्वय दृष्टान्त) इस प्रकार प्रतिषेष कर रहे अनुमानमें दिया गया तुम्हारा हेतु जैसे तुम्हारे प्रतिषेप्य हो रहे मेरे हेतु कृतकपन और सन्त्रके साथ साधम्यक्रप है, तिसी प्रकार यह अभी कहा गया हेतु भी हेतुनसे साथम्य रखता हुआ साथक नहीं हो सक्ता। ऐसी दृशामें तुम्हारा प्रतिषेध करना ही विपरीत (उच्छ) पदा। पीछे विमुख (उच्छा मुख) कर दी गयी तोपके समान यह प्रतिवादीका प्रयास स्वपक्षघातक हुआ। अतः प्रतिवादीका अनित्य-सम जाति उठाना न्याय उचित नहीं है।

पक्षस्य हि निषेष्यस्य प्रतिपक्षोभिलष्यते । निषेषो धीधनैरत्र तस्यैव विनिवर्तकः ॥ ४३० ॥ प्रतिज्ञानादियोगस्तु तयोः साधर्म्यभिष्यते । सर्वत्रासंभवात्तेन विना पक्षविपक्षयोः ॥ ४३१ ॥ ततोसिद्धिर्यया पक्षे विपक्षेपि तथास्तु सा । नो चेदनित्यता शक्षे घटवन्नाखिलार्थगा ॥ ४३२ ॥

न्यायमाध्यकार सहते हैं कि प्रतिवादी द्वारा निषेध करने योग्य बादीके पक्षका निषेध करना तो यहां बुद्धिरूप घनको रखनेवाळे विद्वानों करके प्रतिपर्क्ष माना जाता है, जो कि उस प्रति-वादीके पक्ष हो की विशेषरूपसे निवृत्ति करनेवाळा चाहा गया । उन दोनों पक्ष प्रतिपक्षींका साधर्म्य तो प्रतिक्षा, हेत्, आदि अवयवोंका योग हो जाना है। यानी वादीके अनित्यत्व साधक अनुमानमें प्रतिका. हेतु आदिक विद्यमान हैं । और प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षमें भी प्रतिका आदिक अवयव वर्त रहे माने गये हैं । अनुमानके अवयव प्रतिज्ञा, हेतु आदिके उस सम्बन्ध विना सभी स्थळींपर पक्ष और विषक्षके हो जानेका असम्मव है । तिस कारण जैसे प्रतिवादीके विचार अनुसार वादीके प्रति-जादियक्त पक्षमें असिद्धि हो रही है, उसी प्रकार प्रतिवादीके प्रतिश्वादियुक्त अमीष्ट विपक्षमें भी वह असिद्धि हो जाओ । क्योंकि प्रतिषेष्यके साधर्म्य हो रहे प्रतिहादियक्तताका सदाव प्रतिबादीके प्रतिवेचमें मी समान रूपसे पाया जाता है। यदि सम प्रतिवादी यों अपने इष्टकी असिद्धि होनेकी नहीं मानोगे यानी पक्ष भीर प्रतिपक्षका प्रतिद्वादियुक्तनारूप साधर्म्य होते ह्रये भी वादीके पक्षकी ही असिद्धि मानी जायगी, मुझ प्रतिवादीके इष्ट प्रतिपक्षकी असिद्धि नहीं हो सकेगी। यों माननेपर तो हम सिद्धान्ती कहते हैं कि तब तो उसी प्रकार घटके साथ साथर्म्यको प्राप्त हो रहे कृतकरव आदि हेते अंसे शहका अनिस्यपना हो जाओ, किन्तु तिस सत्त्व करके कोरा साधर्म्य हो जानेसे सम्पर्ण अधीमें प्राप्त होनेवाकी अनित्यता तो नहीं होओ । यह न्यायमार्ग बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। क्या विशेष न्यांक्रियोमें देखे गये मनुष्यपनके साधर्म्यसे सभी दीन, रोगी, मूर्ख,दरिद्र, पुरुषोंने महत्ता, निरोगीपन, विदत्ता, धनाव्यता घर दी जाती है ! अतः यह अनित्यसमा जाति दूवणामास है। प्रतीतिके अनुसार वस्तुव्यवस्था मानी जाती है। तभी प्रामाणिक पुरुषोंमें बैठनेका आधिकार मिळता है। मिष्यादूषण वठा देनेसे प्रमावना, पूजा, ख्याति, लाम श्रीर जय नहीं प्राप्त हो सकते हैं।

> दृष्टांतेषि च यो धर्मः साध्यसाधनभावतः । प्रज्ञायते स एवात्र देतुरुक्तोर्थसाधनः ॥ ४३३ ॥

तस्य केनचिद्येन समानत्वात्सधर्मता । केनचित्र विशेषात्स्याद्धेधर्म्यमिति निश्चयः ॥ ४३४ ॥ हेतुर्विशिष्टसाधर्म्यं न तु साधर्म्यमात्रकं । साध्यसाधनसामर्थ्यभागयं न च सर्वगः ॥ ४३५ ॥ सत्त्वेन च सधर्मत्वात् सर्वस्यानित्यत्रेरणे । दोषः पूर्वोदितो वाज्यः साविशेषसमाश्रयः ॥ ४३६ ॥

" दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रझातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य चोभययाभावानाविशेषः " इस गीतम सुत्रका माध्ययों है कि दृष्ठान्तमें भी जो धर्म साध्य साधकपने करके मळे प्रकार आवार्जा रहा है. वही धर्म यहां हेतुपने करफे साध्यरूप अर्थको साधनेवाका हेतु कहा गया है । और वह हेतु तो साधर्म्य, वैधर्म्य, इन दोनों प्रकारसे अपने हेतुपनकी रक्षा कर सकता है । देखिये, उस हेतुकी दृष्टा-न्तके किसी अर्थके साथ समान हो जानेसे साधर्म्य वन जाता है । और दृष्टान्तके किसी किसी अर्थ ( धर्म ) के साथ विशेषता हो जानेसे तो विधर्मापन वन जाता है । इस प्रकार अञ्चमानको मान-नेबाके विदानोंके यहां निश्चय हो रहा है। इस कारण विशिष्ट रूपसे हुआ सावर्ग्य ही हेत्सी बावकताका प्राण है। केवळ चाहे जिस सामान्य घर्मके साथ हो रहा विशेवरहित सावर्ग्य तो हेत-की सामर्थ्य नहीं है। जैसे कि केवळ धातुवना होनेसे पीतळ, तांबा, यें छवर्ण नहीं कहे जा सकते हैं, किन्तु विशेष भारीपन, कोमळता, अग्निसे तपानेपर अपने वर्णकी पराकृति नहीं कर अधिक सुन्दर वर्णवाळा हो जाना, औषिषयोंका निमित्त मिलाकर भरम कर देनेसे जीवन उपयोगी तत्वोंका प्रकट हो जाना आदिक गुण हो सुवर्णकी आत्ममूत सामर्थ्य है । वैसे ही साध्यको साधनेकी साधर्म्य विशेषरूप सामर्थ्यको घारनेवाळा यह हेतु माना गया है। ऐसा हेतुसखके सामर्थ्य मात्रसे सम्पूर्ण पदार्थोंने प्राप्त हो रहा नहीं है । अतः सस्वके साथ सधर्मापनसे सबके अनिस्यपनका कथन करनेने सामर्थ्यवान् नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि इस अनित्यसमा जातिमें पिंड्रेड कही गयी अपनि-क्रेषसमा जातिके आश्रय (में ) कहे जा चुके सभी दोष यक्षां कथन करने योग्य हैं। साक्षर्य—अदि-श्रेषसमा जातिमें दृष्टान्त और पक्षके एक धर्म हो रहे प्रयानजन्यत्वकी उपपत्तिसे अनित्ययना साधने-पर सम्पूर्ण वस्तुओंके एकथर्म हो रही सत्ताकी उपपत्तिसे सबके अविशेषपनका प्रसंग दिया गया है। उसी ढंगका अनित्यसमामें प्रतिषेध उठाया गया है। अन्तर इतना ही है कि यहां सबका विशेषरहित हो जाना ही आपादन किया गया है। सर्व पदार्थोंके साध्यसहितपनका प्रसंग नहीं दिया गया है । और यहां आनित्यसमार्मे सम्रके अनित्यपन साध्यसे सहित हो जानेका प्रसंग उठाया गया है । फिर भी अविशेषसमामें सम्मव रहे दोवोंका सद्भाव अनित्यसमामें भी पाया जाता है ।

तेन मकारेणोक्तो यो निषेधस्तस्याप्यसिद्धिमसक्तेरसर्वजसमधेषं स्यादित्यनित्य-नित्यसम्बद्धादिना कृत इति चेत्, पक्षेणासिद्धि प्राप्तेन समानत्वात्प्रिक्षेषस्येति । निषेध्यो स्रत्र पक्षः प्रतिषेधस्तस्य प्रतिषेधकाः कथ्यते धीमिद्धाः प्रतिपक्ष इति प्रसिद्धिः तयोश्च पक्ष प्रतिपक्षयोः साधर्म्ये प्रतिज्ञादिभियोंग इष्यते तेन विना तयोः सर्वत्रासंभवात् । ततः प्रति-स्रादियोगाद्यया पक्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपक्षस्याप्यस्तु । अश्च सत्यिप साधर्म्ये पक्षप्रतिषक्ष्याः पक्षस्यौन्यस्य एक्षस्यौन्यस्य पक्षस्योगाद्या पक्षस्योगत्विक्तस्याते मन्यते तिर्वं घटेन साधर्म्यात्कृतक्रत्वादेः श्रद्धस्यानित्यतास्तु सक्तळार्थागत्विनित्यता तेन साधर्म्यमात्रात् मा सूद्विति सर्वज्ञसं ।

बक्त बाठ कारिकाओंका तार्व्य यों हे । प्रतिवादी कहता है कि न्यायसिद्धान्तीने जो यह कहा था कि यह श्रानित्यसमा जाति दवणाभास है। नयोंकि प्रतिवादी करके तिस प्रकारसे जो प्रति-वेघ कहा गया है। प्रतिवादी हारा पकड़े गये क़पार्गफ़े अनुसार तो उस प्रतिवेधकी भी श्रासिद्धि हो जानेका प्रसंग भाता है। अतः यह सन प्रतिवादीकी चेष्ठा करना अमीतिपूर्ण कहा जावेगी । म फहता हूं कि यह अनिस्यक्षमा जातिको कहनेवाछे मेरा वक्तव्य सका अनीतिपूर्ण केसे है ! बताओं । यों प्रतिवादीके कह चुकनेपर न्यायक्षिद्धान्ती उत्तर कहते हैं कि प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवेध तो व्यसिद्धिको प्राप्त हो रहे पक्षके समान है । इस कारण पक्षकी 'असिद्धिके समान प्रतिवेचकी भी स्पतिहिं हो जाती है। जब कि यहां तुम्हारे विचार अनुसार निषेध करने ये, य प्रतिषेध्य हो रहा क्षनित्यपन तो बादीका इष्ट पक्ष माना गया है । और बुद्धिमानों करके उसका प्रतिषेध करनेवाका निषेष तो प्रतिवादीका समीष्ट प्रतिपक्ष कहा जाता है । सुदिसाठी विदानोंके यहा इस प्रकार प्रसिद्धि हो रही है। भीर उन पक्ष, प्रतिपक्षोंका सधर्मपना तो प्रतिज्ञा, हेतु, स्पादिक साथ योग होना इष्ट किया गया है। उस प्रतिज्ञा आदिके सम्बन्ध विना सभी स्थलींवर या सभी विचारशीकोंके यहां उन पक्ष प्रतिपक्षोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । तिस कारण जैसे प्रति-भादिके योगसे वादीके पक्षकी असिद्धि है, उसी प्रकार प्रतिवादीके अभिमत प्रतिपक्षकी मी असिद्धि हो जावेगी । सब यदि तुन प्रतिवादी यों मान को कि थोडासा साधर्म्य होते हुये भी पक्ष,प्रतिपक्षोंमें से वादीके पक्षकी ही असिद्धि होगी, हमारे प्रतिपक्षकी तो असिद्धि नहीं हो सकती है। सिद्धान्ती कहते हैं कि तब तो इसी प्रकार घटके साथ सावर्य हो रहे कृतकपन, प्रयत्नजन्यख, आदि हेतु-ब्होंसे शहकी शनिस्यता तो हो जाओ और सम्पूर्ण पदार्थीमें रहनेवाछे उस तस्य घर्मके केवळ साधर्म्यसे सकळ अर्थोमें प्रसंग प्राप्त हो जानेबाळी अनित्यता तो मत होस्रो, यह कथन नौतिपूर्ण अच रहा है।

अपि च, रद्यान्ते चटादौ यो धर्मः साध्यसाधनभावेन प्रज्ञायते कृतकस्यादिः स प्रवात्र सिद्धिहेतुः साध्यसाधनौरभिहितस्तस्य च केनचिद्धेन सपक्षेण समानत्वाश्साधर्म्य तक्ष केनचिद्विपक्षेणासपानत्वाद्वैपम्पैमिति निश्चयो न्यायविदां। ततो विशिष्टसाधम्यैमेव हेतुः साध्यसाधनसामध्येभाक्। स च न सर्विषेट्वनित्यत्वे साध्ये संभवतीति न सर्वेगतः। सर्वे भावाः क्षणिकाः सन्वादिति सम्भवत्वेति चेत् न, अन्वयासंभवाद्यतिरेकानिश्चयात्। क्षिं च, न सन्वेन साधम्पीत्सर्वस्य पदार्थस्यानित्यत्वसाधने सर्वे अविशेषसमाश्रयो दोषः पूर्वोदितो वाच्यः। सर्वेस्यानित्यत्वं साधयनेव श्रद्धस्यानित्यत्वं प्रतिपेघतीति कथं स्वस्थ इत्यादि। तन्नेयमनित्यसमा जातिर्यवेशेषसमातो भिद्यमानापि कथंचिद्वपपत्तिमतीति।

एक बात यह भी है कि घट, विद्युत्, आदिक दृष्टान्तोंमें जो कृतकपन आदिक धर्म साध्यके साधकपन करके मठे प्रकार जाना जाता है, वहीं धर्म तो यहां पक्षमें साध्यकी साधन द्वारा सिद्धि हो जानेका कारण कहा गया है। उसका किसी किसी सपक्ष अर्थके साथ समानपना होनेसे साधर्म्य हो रहा है। और किसी किसी विपक्ष हो रहे अर्थके साथ असमानपना हो जानेसे वैधर्म हो रहा है । यह न्यायवेत्ता विद्वानोंका निष्यय है । तिस कारणसे विशिष्ट अर्थके साथ हो रहा सवस्थिन ही हेतको शक्ति है । और साध्यके साधनेकी उस सामर्थको धारनेवाळा समीचीन हेत होता है । वह समर्थ हेतु सम्पूर्ण अर्थीमें सत्ता द्वारा क्षानित्यपनको साध्य करनेपर नहीं सम्मवता है । इस कारण सम्पूर्ण पदार्थीमें ज्ञापक हेतु प्राप्त नहीं हो सका है । यदि कोई बौदमत अनुसार प्रतिवादीकी ओरसे यों कहे कि सम्पूर्ण मात्र क्षणिक हैं । सत्पना होनेसेइस अनुमानमें क्षणस्थितिको साधनेके किये सम्पूर्ण पदार्थीमें सरव हेत सम्भव रहा ही है। यों कहनेपर तो हम न्यायसिद्धान्ती कहेगें कि तुम उक्त कटाशको नहीं कर सकते हो । क्योंकि सबको पक्ष बना केनेपर यानी सम्पूर्ण पदार्योका एक ही क्षण ठहरना जब विवाद ग्रस्त हो रहा है तो पश्चके मीतर या बाहर साध्यके रहनेपर हेतुका रहना स्वरूप अन्वय नहीं बन सका है। अन्ययका असम्मय हो जानेसे व्यतिरेकका मी निश्वय नहीं हो सका है। इसरी बात यह है कि सरद करके सावर्ग्य हो जानेसे सम्पूर्ण पदार्थोंके आनेस्यपनका प्रतिवादी द्वारा साधन करनेपर अविशेषसमामें होनेवांछ सभी पूत्रोंक दोष अनित्यसमामें कह देने चाहिये। योदा विचारों तो सड़ी कि सम्पूर्ण पदार्थोंके अनित्यपनको साध रहा ही यह प्रतिवादी पुनः शहके आनि-स्यपनका प्रतिषेध कर रहा है। ऐसी दशामें यह स्वस्थ (होशमें) कैसे कहा जा सकता है ! यों तो शहका अनिस्यपन स्वयं प्रतिज्ञात हुआ जाता है । अतः न्याचात दोष हुआ । न्यामेचार आदिक दोष भी इसमें काग्र हो जाते हैं। तिस कारण यह अनित्यसमा जाति अविशेषसमा जातिसे कर्यांचेद मेदको प्राप्त हो रही संती मी केसे मी उपपत्तिको प्राप्त नहीं हो सकी । इस कारण यह प्रतिवादीका प्रतिषेध दूषणामास होता हुआ असमीचीन उत्तर है।

> अनित्यः शद्ध इत्युक्ते नित्यत्वप्रत्यवस्थितिः । जातिर्नित्यसमा वक्तुरज्ञानात्संप्रवर्तते ॥ ४३७ ॥

नैयायिकोंके विद्वान्त अनुसार नित्यसमा जातिका निरूपण किया जाता है कि क्रतक होनेसे शब्द अनित्य है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिज्ञावाक्यके कह चुकनेपर यदि प्रतिवादी शब्दके नित्यपन का प्रत्यवस्थान उठाता है, वह प्रतिवादीका असत् उत्तर नित्यसमा जाति है। प्रतिवादी वक्ताके अज्ञानसे यह नित्यसमा जाति सुक्रभतापूर्वक प्रवर्तजाती है। " नित्यमनित्यमावादनित्ये नित्यत्वोपपचे- नित्यसमा " यह गौतमस्त्र है।

शब्दाश्रयमनित्यत्वं नित्यं वा नित्यमेव वा । नित्यं शब्दोपि नित्यः स्यात्तदाधारोऽन्यथा क तत् ॥ ४३८ ॥ तत्रानित्येष्ययं दोषः स्यादनित्यत्वविच्युतौ । नित्यं शब्दस्य सद्भावादित्येतद्धि न संगतम् ॥ ४३९ ॥ अनित्यत्वप्रतिज्ञाने तित्रपेधविरोधतः । स्वयं तदप्रतिज्ञानेष्येष तस्य निराश्रयः ॥ ४४० ॥

नित्यसमा जातिका उदाहरण यों है कि शहको आनित्य सिद्ध करनेवाळे वादीके ऊपर प्रतिवादी प्रश्न उठाता है कि रुद्धके आधारपर ठहरनेवाका अनित्यपना धर्म क्या नित्य है ! अधवा क्या अनित्य है है अर्थात्-शद्भसन्त्य पक्षमें अनित्यपन साध्य क्या सदा अवस्थायी है है अथवा क्या शब्दमें आनिरयपना सर्वदा नहीं ठहरकर कभी कभी ठहरता है ! बताओ। प्रथमपक्षको अनुसार यदि शहर्षे अनित्यपन धर्मको सदा तीनों काळतक ठहरा हुआ मानोगे तब तो उस अनित्यपनका अधिकरण हो रहा शद्ध भी नित्य हो जायगा । अपने धर्मको तीनों काळतक नित्य ठहरानेवाळा धर्मी नित्य ही होना चाहिये । अध्यथा यानी शहको क्रळ देरतक ही ठहरनेषाका यदि माना जायमा तो सर्वदा ठहरनेवाका स्ननित्यपन धर्म भका कहां किसके आधार पर स्थित रह सकेगा ! शहको नित्य माननेपर ही आनित्यपन धर्म वहां सदा ठहर सकता है। अन्यथा नहीं । तथा उन दो विकल्पोमेंसे दितीय विकल्प अनुसार शहरों रहनेवाले आनिस्यपन धर्मको यदि कमी कभी ठहरनेवाळा मानोगे तो उस आनित्यवन घर्मके सर्वदा नहीं ठहरकर कदाचित स्थित रहनेवाके अनित्य पक्षमें भी यही दोष शद्धके नित्य हो जानेका आ पढेगा। क्योंकि जब शद्धमें रहनेवाका अनित्यपन धर्म अनित्य है, लो अनित्यपन धर्मका नाश हो जानेपर शद्धके नित्यपनका सद्भाव हो जानेसे शह नित्य हुआ जाता है। यह नियम है कि जिस वस्तुका अनित्यपन नष्ट हो जाता है, वह वस्तु बिना रोक टोकके निस्प बनी बनाई है। दोनों हाथ टब्ड्ड हैं। इस न्यायसे दोनों विकल्प अनुसार शद्भका नित्यपना सिद्ध हो जाता है। यह जातिमाधी प्रतिवादीका आभि-

निवेश है। सिद्धान्ती फहते हैं कि इस प्रकार यह प्रतिवादीका कुल्धित अभिमानपूर्वक भावण वर्ष अपर संगतिको रखनेवाछा नहीं है। प्रतिवादीका असंगत कथन समीचीन उत्तर नहीं है। इसकी परीक्षा यों करनी चाहिये कि प्रतिवादीने शहका अनित्यपन तो स्वीकार कर किया दीखना है। तभी तो वह अनिस्ववन निश्य है ? अथवा क्या अनिस्य हे ? यह विकल्प छठाया गया है । यादीके मन्तन्य अनुसार जब प्रतियादी शहके वानित्यपनकी प्रतिशाको मान खका है. तो शहके उस अनित्यपनके निषेध करनेका विरोध पडता है। कोई भी विचारशील पण्डित शहमें अनित्यपनको स्वीकार कर पुनः उस व्यतिखपनका निषेष नहीं कर सकता है । व्यतः प्रतिवादीका कपन व्याचात दोषवाका होता हुआ पूर्वापर संगतिसे सूर्य है। हुमारे प्रकरण प्राप्त शद्धके अनिस्पवनकी सिद्धिमें बह कथन प्रतिबन्धक नहीं है। उररान हो खुके पदार्थका ध्वंस हो जाना ही अनिध्यपन कहा जाता है। उसको लेगीकार कर छेनेपर उसका निवेष नहीं कर सकते हो। यदि तम प्रतिवादी उछ शहके अनित्यपनको स्वयं स्थीकार नहीं करोगे तो भी यह उस आनित्यपनका निषेध करना आश्रय रहित हो जायना अर्थात्-शद्ध के अनिस्ययनकी प्रतिज्ञाको नहीं माननेपर ये विकल्प किसके आधारपर **उठापे जा सफते हैं कि शद्भें रहनेयाला अनिरयपन क्या निरय है ! अथवा क्या अनिरय है !** सत: विकल्पोंका उत्थान नहीं होनेसे प्रतिवादी द्वारा शद्धके अनिध्यनका निषेच करना अवसम्बन विकल हो जाता है। प्रतिवेच करनेके किये वष्टी विभक्तिशके प्रतियोगीकी आवश्यकता होती है। " संज्ञिनः प्रतिवेशो न प्रतिवेश्यादते काचित् " अखंडपद द्वारा फार्ट गये घटके बिना घटका प्रति-वेघ नहीं किया जा सकता है। " प्रतिवेध्ये नित्यमनित्यमानादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः प्रतिवेधाभागः " इस सूत्र द्वारा गीतमऋषिने उक्त अभिप्राय प्रदर्शित किया है ।

सर्वदा किमनित्यत्विमिति प्रश्नोप्यसंभवी ।
प्राद्धभूतस्य आवस्य निरोधश्च तदिष्यते ॥ ४४१ ॥
नाश्रयाश्रयिभावोषि व्याधातादनयोः सदा ।
निरयानित्यत्वयोरेकवस्तुनीष्टौ विरोधतः ॥ ४४२ ॥
ततो नानित्यता शद्घे नित्यत्वप्रत्यवस्थितेः ।
परैः शक्या निराकर्तुं वाचाळेर्जयळोळुषैः ॥ ४४३ ॥

न्यायमण्यकार कहते हैं जब कि प्रकटरूपसे उत्पन्न हो चुके पदार्थका घांस हो जाना ही बह अनिरयपन माना जाता है, ऐसी दशामें क्या शब्दका अनिरयपना सर्वदा स्थित रहता है।

अथवा क्या कुछ देरतक ही अवस्थित रहता है ! इस प्रकार प्रश्न उठाना भी असम्भव दोष युक्त है। अर्घात्-स्वकीय कारणकूटसे पदार्थ जब उत्पन्न हो जायगा, तमीसे अवस्थान काळतक उसके धर्म उस पदार्थमें प्रतिष्ठित रहते हैं । किन्तु जो वस्तु अनादिसे अनन्तकाळतक श्थित रहती है, उसीके कुछ धर्म मके ही सर्वदा अवस्थित रहें । उपादान कारण और निमित्तकारणोंसे उरवज्ञ हो रहे शन्दमें धर्मीके सर्वकालतक ठहरनेका प्रश्न उठाना ही असम्भव है। दूसरी बात यह भी है कि जातिवादीके यहां इस प्रकार उनका आधार आध्यसाव भी नहीं वन सकता है । क्योंकि नित्य पदार्थमें अनित्यपनेका व्याद्यात है। छोर अनित्यमें नित्यपनका व्याद्यात है। तीसरी बातं यह भी है कि एक ही वस्तुमें सर्वदा नित्यपन और अनित्यपन धर्मीको अमीष्ट करनेपर न्यायसिद्धान्त अनु-सार विरोध दोष लग जाता है।एक घर्मामें निरयपन और अनिरयपन दो घर्मीके रहनेका विरोध है। स्रतः तम जातिवादीने जो महा था कि जानित्यपन धर्मका नित्य सद्भाव बना रहनेसे शब्द नित्य ही है। यह तुन्द्वारा कथन द्वणामातरूप है। तिस कारणसे निर्णय किया जाता है कि व्यर्थ डी जीतनेकी अत्यविक गुण्णा रखनेवाळे अवाच्य वाचाळ दसरे जातिवादियों करके शब्दमें प्रतिष्ठित हो रही अनित्यताका निध्यपनके प्रत्यवस्थान उठानेसे निराकरण नहीं किया जा सकता है। " न हि मैषण्यमातुरेष्ठानुवर्षि ''। असंगत, विरुद्ध, व्याघातयुक्त और असदुत्तर ऐसे अवाष्य वचर्नोकी झडी कगा देनेसे किसीको जय प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः प्रतिवादीद्वारा नित्यसमारूप प्रतिवेध वठाना असदुत्तररूप जाति है। प्रतिवादीने शब्दके अनिस्पत्वमें सर्वदा स्थित रहने और सदा नहीं स्थिर रहने इन दोनों पक्षोंमें जैसे शब्दके नित्यपनका आपादन किया है, उसी प्रकार दोनों पक्षोंमें शब्दका अनित्यपन मी साधा जा सकता है। बात यह है कि सर्वकाळ इसका अर्थ जबसे शब्द **उत्पन्न होकर** जितनी देरसक ठहरेगा, उतना समय है, अतः सर्वदा शब्दमें आनित्यपन धर्म रखने पर भी शब्दका अनित्यपन अञ्चुण्य रहता है, और कदाचित उत्पन्न हो रहे शब्दमें कभी कभी अभित्यत्वके ठहर जानेसे भी अनित्यपन धर्म अविकळ वन जाता है। घर्मीके अनित्य होनेपर भर्मीनें अनित्यपना सुलम सिद्ध है। अतः नित्यसम जातिवादीका पराजय अवस्थम्मावी है। असदुत्त-रोंसे केवेक मर्खता प्रकट होती है।

### भव कार्यसमा जातिरभिधीयते।

निस्यसमा जातिक अनन्तर न्यायसिद्धान्त अनुसार अब चौनीसवी कार्यसमा जातिका उदा-हरणसिहत उक्षण कहा जाता है।

प्रयत्नानेककार्यत्वाजातिः कार्यसमोदिता । चप्रयत्नोद्भवत्वेन शद्धानित्यत्वसाधने ॥ ४४४ ॥ प्रयत्नानंतरं तावदात्मलाभः समीक्षितः । कुंभादीनां तथा व्यक्तिव्यवधानव्यपोहनात् ॥ ४४५ ॥ तद्बुद्धिलक्षणात् पूर्वं सतामेवेत्यनित्यता । प्रयत्नानन्तरं भावात्र शद्धस्याविशेषतः ॥ ४४६ ॥

प्रयत्नकार्यानेकत्वारकार्यसमः " जीवके प्रयत्नसे सम्बद्धन करने योग्य कार्य अनेक प्रकारके होते हैं । इस ढंगसे प्रतिषेध उठाना कार्यसमा नामक जाति कही गयी है । उसका उदाहरण यों है कि मनुष्यके प्रयत्न द्वारा उत्पत्ति होनेसे शहके अनिध्यपनकी वादी विद्वान सिद्धि करता है कि कार्यका अर्थ अनुत्वाभवन है । पूर्व कार्लोमें शहका सद्भाव नहीं होकर पुनः जविप्रयत्तके अनन्तर शद्धका आप काम हो रहा है। जैसे कि घटादिक कार्य पहिके होते हमें नहीं हो रहे हैं। किन्त पहिले नहीं होकर अपने नियत कारणों दारा नवीन रूपसे उपज रहे हैं। उसी प्रकार कण्ड. तालु. सादि कारणोंसे नवीन उपन रहा शद्ध शनिस्य है । इस प्रकार वादी द्वारा व्यवस्था कर चुकनेपर दूसरा प्रतिवादी प्रत्यवस्थान उठाता है कि प्रयत्नके अनेक कार्य हैं। प्रथम तो ज़बाद सादिके प्रयान किये विके घट आदि कार्योका आसकाम हो रहा मके प्रकार देखा गया है। दूतरे व्यवहित पदार्थीके व्यवचायक अर्थका प्रयत्न द्वारा प्रयक्तकरण कर देनेसे उनकी तिस प्रकार अमिन्यक्ति होना भी देखा जाता है। जैसे कि पाषाणको छेनी द्वारा उकेर देनेसे प्रतिमा व्यक्त हो जाती है। मही निकाक देनेसे कुआ ( आकाशस्त्ररूप ) प्रकट हो जाता है । किवाडके काठको छीक देनेसे गर्भ कीळ प्रकटित हो जाती है। जो कि दो तखतोंको जोडनेके किये भीतर प्रविष्ट की गयी थी। अतः द्वितीय विचार अनुसार संभव है कि शद्ध भी पुरुष प्रयत्नसे उत्पन किया गया नहीं होकर नित्य सत् हो रहा व्यक्त कर दिया गया होय प्रयत्न द्वारा शहकी उत्पत्ति हुई अथवा अभिव्यक्ति हुई है। इन दोनों मन्तन्योंमेंसे एक अनित्यपनको आप्रदको ही रक्षित रखनेमें कोई विशेष हेतु नहीं है। उन शहोंका श्रावणप्रस्यक्ष होना इस स्वरूपसे पहिले मी विद्यमान हो रहे शहोंका सद्भाव ही था। ऐसी दशामें प्रयत्नके अनन्तर शद्धाकी उत्पत्ति हो जानेसे अनित्यपना कहते रहना ठीक नहीं है । जब कि शद्धके उत्पादक और अभिन्यज्ञक कारणोसे शद्धकी उत्पत्तिमें और अभिन्यक्ति में कोई विशेषता नहीं दीखती है। इस प्रकार कार्यकी अविशेषतासे कार्यसम प्रत्यवस्थान उठाया जाता है । युत्तिकार कार्यसम जातिके चक्षणसूत्रका अर्थ यों मी करते हैं कि प्रयत्नोंके कर्तव्य वानी करने योग्य तिस प्रकारके प्रयत्नोंके अनेक मेद हैं । अतः पूर्वमें कही गयी तेईस जातियोंसे न्यारी असत् उत्तररूप अन्य भी जातियां हैं । आकृतिगण होनेसे इस कार्यसमाके द्वारा सूत्रमें नहीं कही गयी अन्य जातियोंका भी परिप्रइ हो जाता है। जैसे कि प्रतिवादी यों विचार करता रहे कि

तुम्हारे ( वादी ) पक्षमें कोई न कोई दूषण होवेगा ! इस प्रकारकी शंका उठाना विशाचीसमा जाति है । कार्यकारणमाव सम्बन्धसे जुडे हुये कुळाळ घट, या आग्न घूम, आदि पदायों में यह इसका कार्य और यह इसका कारण है, इस व्यवस्था को नियंत करने के ळिये उपकारक कारणकी ओरसे उपकृत कार्यमें आया हुआ उपकार काल्यित किया जायगा । मित्र पडा हुआ वह उपकार भी इस कार्य या कारणका है ! इस सम्बन्ध व्यवस्थाको नियंत करने के ळिये पुनः अन्य उपकारों की कल्पना करना बढता चळा जायगा । ऐसी दशानें अनवस्था हो जायगी । उपकारकी सभीचीन व्यवस्था नहीं होनेसे प्रतिवादीहारा यह अनुपकारिया जाति उठायी जाती है । तिसी प्रकार विपर्ययसमा, मेदसमा, अभेदसमा, आकांक्षासमा, विभावसमा आदि जातियां मी गिनायी जा सकती है । ये चौवीस जातियों तो उपकक्षण हैं । असंख्य जातियां वन सकती हैं । अप्रशस्त उत्तर अनेक हैं ।

तत्रोत्तरिमदं शब्दः प्रयत्नानंतरोद्भवः । प्रागदृष्टिनिमित्तस्याभावेष्यतुपलिब्धतः ॥ ४४७ ॥ सत्त्वाभावादभूत्वास्य भावो जन्मैव गम्यते । नाभिब्यक्तिः सतः पूर्वं ब्यवधानाव्यपोहनात् ॥ ४४८ ॥

अब न्यायिक्षेद्धान्ती कार्यक्षमा जातिका असत् उत्तरपना साधते हैं। "कार्यान्यस्थे प्रयस्नाहेतुस्वमतुपक्किवकारणोपपत्तेः " शब्दको यदि कार्य पदार्थों भिन्न माना जायगा, तो पुरुषप्रयस्न
उसका हेतु नहीं हो सकेगा। यदि आभिव्यक्ति पक्षमे आवासक वायु आदिके दूर करनेके लिये पुरुष
प्रयस्तकी अपेक्षा करोगे तो उच्चारणसे पहिले विद्यमान हो रहे शब्दकी अनुपक्कियके कारण सिद्ध
करना चाहिये। जहां प्रयस्तके अनन्तर किसी पदार्थकी अभिव्यक्ति होती है, वहां उच्चारणके पिक्कि
अनुपक्किका कारण कोई व्यवधायक पदार्थ मानना पडता है। व्यवधानको अलग करदेनेसे प्रयस्तके
अनन्तर होनेवाले अर्थकी जिति हो जाना स्वरूप अभिव्यक्ति हो जाती है। किंतु वहां उच्चारणसे
पिहेले शब्दको यदि विद्यमान माना जाय तो उसकी अनुपक्कियके कारण कुळ भी नहीं प्रतीत होते हैं,
जिनका कि पुयक्करण कर शहकी उपलब्धिकारण व्यक्ति मान की जाय। तिस कारणसे सिद्ध
होता है कि शद्ध स्वकायकारणोंसे उस्पन्न ही होता है। प्रकट नहीं होता है। इस न्यायभाष्यका
अनुवाद करते हुये श्री विधानन्द आचार्य कहने हैं कि उस कार्यसमाको जाति सिद्ध करनेमें हमारा
यह उत्तर है कि शद्ध (पक्ष) प्रयस्तके अनन्तर उत्तक हुआ है (साध्य)। क्योंकि उच्चारणके
पूर्वमें शद्धकी अनुपक्षिको निभित्तका अभाव होते हुये भी उस समय शद्धकी अनुपक्षि हो रही
है (हेतु)। जैसे कि घटकी उपवित्तके पूर्व समर्थोंने घटकी अनुपक्षित्र होनेसे घटका उत्पन्न होनः
साना जाता है (अन्वय देशन्त)। " अभूवाभावित्वं कार्यक्ष कान्तव्य "। पहिले नहीं होकर पुनः कार-

णोंसे उपज जाना ही पदार्थीका जन्म है । उचारणसे पहिले शह्रका सद्भाव नहीं होनेसे निर्णात कर िया जाता है कि इस शह्रका पहिले नहीं होकर पुनः कारणोंसे हो जाना ही जन्म है । पिहें विध्यमान हो रहे शह्रकी अभिन्यिक्त नहीं हुई है । क्योंकि कारणों फरके किसी न्यवधायक पदार्थका पृथक् करण नहीं किया गया है । जैसे कि वायु हारा वादलोंके पृथक् कर देनेसे चन्द्रमा प्रकट हो जाता है । पाण करके कायी या निःसारभागको हटा देनेसे चन्द्रका पैनापन न्यक्त हो जाता है । ( न्यतिरेक दृष्टान्त ), वैसा शह्र नहीं हैं । अतः शह्रके निःयपन साधनेको उदरमें रखकर प्रतिवादी का कार्यसम जाति उठाना निय उत्तर है । उक्त जातियोंका उपअक्षण माननेपर आकृतिगण पक्षमें युक्तिसरेक कथनानुसार उक्त सूत्रका अर्थ यों करना चाहिये कि कार्य यानी जातियोंका अन्यम यानी नाना प्रकार माननेपर यह उत्तर है कि प्रयस्तका यानी तुम्हारे दूवण देनेके प्रयत्नको अर्थन्तम साधने उपजन्मि साहि नहीं हो पाती है । क्योंकि उपजन्धिक कराण हो रहे प्रयाण यानी निर्देश वास्पक्त जो उपपत्ति है, यानी प्रतिवादी हारा निर्देश वास्पक्त कराण हो रहे प्रयाण यानी निर्देश वास्पक्त जो उपपत्ति है, यानी प्रतिवादी हारा निर्देश वास्पक्त कराण है । सार्वार्थ अर्थन प्रतिवादीका वास्प स्तर अपने पक्ष का प्रवास करा है । क्यांक कराण हो सक्त वास्पक्त जो उपपत्ति हो । वासीके प्रकरण प्रतिवादीका वास्प स्तर प्रतिवादीके पक्षका ही विधात कर देंगे । वादीके प्रकरण प्राप्त साधनका उन करके प्रतिवन्दन नहीं हो सकता है ।

## अनैकांतिकता हेतोरेवं चेदुपपद्यते । प्रतिषेधोपि सा तुल्या ततोऽसाधक एव सः ॥ ४४९ ॥ विधाविव निषेधेपि समा हि व्यभिचारिता । विशेषस्पोक्तितश्चायं हेतोदोंषो निवारितः ॥ ४५० ॥

यदि प्रतिवादीका यह अभिवाय होय कि पुरुषप्रयहन के अनन्तर आवारकों के दूर हो जाने से पूर्वकाल में विद्यमान हो रहे कितने ही पदार्थों की अभिव्यक्ति हो जाती है और बहुतसे पदार्थों की प्रयहनहारा उत्पत्ति मी हो जाती है। अतः शहुका अभिव्यक्ति हो जाती है और बहुतसे पदार्थों की प्रयहनहारा उत्पत्ति मी हो जाती है। अतः शहुका अभिव्यक्ति होने से प्रयहनात्तरीयकाल हेतु शहुक अभिव्यक्ति प्रयहन होतु उपि चारी है। इस प्रकार अनेकात्तिक होने से प्रयहनात्तरीयकाल हेतु शहुक अभिव्यक्ति प्रयक्ति साधक नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार हेतुका अनेकात्तिक दोष समानस्वयसे का जाता है, जैसे विधिमें जगा दिया है। तिस कारणसे वह तुम्हारा जाति उठाना मी स्वयक्ति साधक नहीं है। न्यायस्त्र है कि " प्रतिवेधेऽपि समानो दोषः" तुम प्रतिवादीका प्रतिवेच भी किसी शहुक अनिस्ययनका तो निषेष कर देता है। और किसी किसी घटके अनिस्ययनका निषेष

नहीं कर देता है। अतः विधिके समान निषेषमें भी व्यभिचार दोष समान है। विशेष करनेवाळे हेतुके कथनसे यह दोष निवारित किया जा सकता है। जिस प्रकार तुम अपने ऊपर आये हुये व्यभिचारका वारण करोगे, उसी ढंगसे हम भी व्यभिचारदोषका निवारण कर देंगे। अर्थात्—जिस प्रकार तुम प्रतिवादी यों कह सकते हो कि शब्दको अनित्यपनके पक्षमें प्रयत्नके अनन्तर शब्दका उत्पाद है, अभिव्यक्ति नहीं है, नैयायिकोंके पास इसका निर्णायक कोई विशेष हेतु नहीं है। उसी प्रकार हम नैयायिक सी प्रतिवादीके ऊपर यह मर्सना उठा सकते हैं कि तुम्हारे शब्दके निर्यपक्षमें भी प्रयत्नके अनन्तर शब्दकी अभिव्यक्ति है, उत्पित्त नहीं हैं, इसमें भी निर्णयजनक कोई विशेषक नहीं है। अतः दोनों पक्षोंमें विशेष हेतुके नहीं होनेसे व्यभिचार दोष बन केठता है।

एवं भेदेन निर्दिष्टा जातयो दिष्टये तथा। चतुर्विशतिरन्याश्चानंता बोध्यास्तथा बुधैः॥ ४५१॥ नैताभिर्निप्रहो वादे सत्यसाधनवादिनः। साधनाभं ब्रुवाणस्तु तत एव निगृह्यते॥ ४५२॥

इस प्रकार भिन्न मिन्नपने करके ये चीवीस जातियां शिष्योंके उपदेशके लिये दिक्सात्र (इशारा) कथन कर दी गयी हैं। तिसी प्रकार अन्य भी अनन्त जातियां बिदानोंकरके समझा देनी चाहिये। जितने भी संगतिहीन, प्रसंगहीन, अनुपयोगी, असत्, उत्तर हैं। वे सव न्यायसिद्धान्त अनुसार जातियोंके परिगणित हैं। श्री विद्यानन्द आचार्य कहते हैं कि इन चौतीस या असंख्यों जातियोंकरके वादमें समीचीन हेतुको बोळनेवाळे वादीका निप्रह (पराजय) नहीं हो पाता है। नैयायिकोंने वादमें जाति प्रयोग करना माना भी नहीं। हां, जो बादी स्वपक्षविद्धिके लिए हेलामासको कह रहा है, उस बादीका तो उस हेलामासका अस्थपान कर देनेसे ही निमह कर दिया जाता है। अतः जातियोंके लिए इतना घटाटोप उठाना उचित नहीं है। असमीधीन उचरोंका कहांतक प्रस्थास्यान करों।

निम्रहाय प्रकल्पंते त्वेता जल्पवितंडयोः । जिगीषया प्रवृत्तानामिति यौगाः प्रचक्षते ॥ ४५३ ॥ तत्रेदं दुर्घटं तावज्जातेः सामान्यस्रक्षणं । साधम्येणेतरेणापि प्रत्यवस्थानमीरितम् ॥ ४५४ ॥

## साधनाभप्रयोगेपि तज्जातित्वप्रसंगतः । दृषणाभासरूपस्य जातित्वेन प्रकीर्तने ॥ ४५५ ॥ अस्तु मिथ्योत्तरं जातिरकलंकोक्तलक्षणा । साधनाभासवादे च जयस्यासम्भवाद्वरे ॥ ४५६ ॥

नैयायिकोंने बीतराग पुरुषोंकी कथा ( सम्मापण ) को बाद स्वीकार किया है। उस वादमें प्रमाण और सर्फसे साधन और उकाहने दिये जाते हैं। हां, जल्प और वितंहारूप मापणमें जाति-योंका प्रयोग किया जाता है। अतः परस्पर्भे जीतने की इच्छासे प्रवर्त रहे वादी प्रतिवादियोंके जल्प और वितण्डा नामक शास्त्रार्थमें उक्त जातियां निम्नह ( पराजय ) करानेके किये समर्थ हो रही मानी गर्यी हैं । इस प्रकार नैयायिक सके प्रकार स्वकीय सिद्धान्तको वलान रहे हैं । आचार्य कहते हैं कि उसमें हमको यह कहना है कि " साधर्मवैधर्मारमां प्रस्तवस्थानं जाति: " साधर्म और बससे इतर वैधर्म्य करके उळाइना देना प्रतिषेघ उठाना यह प्रत्यवस्थान जो जातिका सामान्य कक्षण कहा गया है. सो यह तो दुर्बट है। यानी अञ्चाति, अतिन्याप्ति दोषोंसे रहित हो कर यह उक्षण अपने कक्ष्योंमें नहीं घटित होता है। देखिये, इस कक्षणके अनुसार हेत्वामासका प्रयोग करनेमें भी वादीको उस जातिपनेका प्रसंग हो जारेगा । यहां भी साधर्म्य और वैधर्म्य करके प्रस्वस्थान उठाया गया है। अतः जातिके उक्षण करनेमें अतिन्याति दोष आया। नैयायिकोने हेस्वाभासको सोहह मूळ पदार्थीमें गिनाया है। निप्रहस्यानोंने भी हेत्याभासका पाठ है। अतः वे जातिका छक्षण करते समय अबह्य हैं। अवहयमें वक्षणका चछा जाना स्रतिन्याप्ति है। यदि तुम नैयायिक जातिका दूसरा निर्दोष कक्षण दूषणाभास रूप रूपन करोगे तो हैत्वामासमें पूर्व कथित चक्षणके वर्त जानेसे वायी द्वई अतिव्याप्तिका अब निवारण हो जायगा । क्योंकि हेलामास तो समीचीन दूषण हैं । वस्तुतः दूषण नहीं होते हुये दूषणसदश दीखनेवाळे दूषणाभास नहीं है। अतः इस उध्धणमें अतिन्याप्ति नहीं है। फिर भी इस उक्षणमें अन्याप्ति दोष आं जावेगा । जिसको कि प्रन्यकार स्वयं वसी अभिनम्भ्यमें स्पष्ट कर देवेंगे । हा, " भिष्योत्तरं जाति: " भिष्या उत्तर देना ही जाती है, श्री लफ्रकंक देवकरके कहा गया जातिका उक्षण निर्देख होकर श्रेष्ठ मान किया जाओ । चूंकि वादी द्वारा स्वपक्षतिखिके किये देखामासका कथन करनेपर तो वादीको जयप्राप्ति होना असम्मव है। अतः नैयायिकोंका मन्तव्य समीचीन नहीं जचता है।

युक्तं ताविद्द यदनंता जातय इति वचनं तथेष्टत्वादसदुत्तराणामानंत्यमिष्दिः। संक्षेपतस्तु विशेषतस्तु विशेषण चतुर्विश्चतिरित्ययुक्तं, जात्यंतराणामिष भावात्। तेषामा-स्वेचांतर्भावादयोष इति चेत् न, जातिसामान्यछक्षणस्य तत्र दुर्घटत्वात्। साधम्यं वैधम्यभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिरित्येताद्धि सामान्यछक्षणं जातेरुदीरितं यौगैरेतच न सुघटं, साध-नाभासमयोगेषि साधर्म्यवैश्वर्माभ्यां प्रत्यवस्थानस्य जातित्वप्रसंगात् ।

आचार्य कहते हैं कि हमको यहां पहिछे यह कहना है कि नैयायिकोंने जो कथित जाति-योंको उपबक्षण मानकर अनन्त जातियां स्त्रीकार की हैं, यह उनका कथन युक्त है, हमको भी तिस प्रकार जातियां अनन्त हैं, ऐसा इष्ट है । क्योंकि जगत्में असमीचीन उत्तरींका अनन्तपना प्रसिद्ध हो रहा है । गाकी देना, अवसर नहीं देखकर सन्ट सन्ट बकना, अनुवयोगी चर्चा करना, इत्यादिक सब असमीचीन उत्तर हैं। किंत संक्षेपसे नैयायिकोंने विशेषरूपसे गणना कर जो चीबीस जातियां कहीं हैं, यह उनका कथन युक्तिरहित है । यही हमारे खण्डनका विषय है । जब कि अन्य असंख्य जातियोंका भी सद्भाव है, तो चौबीस ही जातियां क्यों गिनायी गयी हैं ! बताओ ! यदि तम नैयायिक यों कहा कि उन अनन्त जातियोंका इन गिनायी गयी। चौबीस जातियोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । अतः कोई अन्याप्ति, अतिन्याप्ति दोष नहीं हैं, आचार्य फहते हैं कि यह तो नहीं कहना। क्योंकि तुम्हारे दर्शनमें कहे गये जातिके सामान्यळक्षणकी वहां घटना नहीं हो पाती है। अतः सामान्य कक्षणके घटित नहीं होनेसे शनन्तजातियोंका चौबीसमें ही गर्भ नहीं हो सकता है । देखिये, साधर्म्य और वैधर्म्य फरके प्रत्यवस्थान देना जाति है । नैयायिकोंने यहीं जाति का सामान्यकक्षण न्यायसूत्रमें कहा है। किंतु वह उक्षण तो समीचीन गढा हुआ नहीं है। अन्याप्ति. अतिन्याप्ति. दोष काते हैं। चौर्यास जातियों मेंसे कई जातियों में यह उक्षण नहीं वर्तता है। संकोच कर या विस्तार कर जैसे तैसे बौद्धिक परिश्रम कमाकर अहेत्समा. अन-पकिवसमा आदिमें सामान्यकक्षणको घटाओं तो यह छिष्ट कल्पना होगी तथा जातिके सामान्य क्क्षणमें अतिन्याप्ति दोष भी है। हेत्वामासके प्रयोगमें भी साधर्म्य खोर वैधर्म्य करके प्रत्यवस्थानके सम्भव जानेसे जातिपनेका प्रसंग हो जायगा। अतः नैयायिकोंके यहां जातिका सामान्यस्थल प्रशस्त नहीं है. जो कि अनन्त जातियोंमें घटित होकर उनको चीवीस जातियोंमें हीं गर्भित कर सके ।

तथेष्ठत्वात्र दोष इत्येके । तथाहि-असाथी साधने प्रयुक्ते यो जातीनां प्रयोगः सोनिभिज्ञतया वा साधनदीषः स्यात्, तदोषपदर्शनार्थस्वा प्रसंगन्याजेनेति । तद्प्ययुक्तं । स्वयम्भृद्योतकरेण साधनाभासे प्रयुक्ते जातिप्रयोगस्य निराकरणात् । जातिवादी हि साधनाभासे विद्वतेषोऽ नेन प्रतिपन्नते स्वत्यवे वा न वा १ यदि प्रतिपन्नते य एवास्य साधनाभासत्वहेतुदोषोऽ नेन प्रतिपन्नः स एव वक्तन्यो न जातिः प्रयोजनाभावात् । प्रसंगन्याजेन दोषपदर्शनार्थ-मिति चायुक्तं, अनर्थसंशयात् । यदि हि परेण प्रयुक्तायां जाती साधनाभासवादी स्वप्रयुक्तसाधनदोषं पश्यन् सभायामेवं न्यात् प्रया प्रयुक्ते साधने अयं दोषः स च परेण नोद्धावितः कि तु जातिरुद्धावितेति, तदापि न जातिवादिनो जयः प्रयोजनं स्यात्, उभयो-

रक्षानसिद्धे । नापि साम्यं प्रयोजनं सर्वथा जयस्यासंभवे तस्याभिषेतत्वादेकांतपराजयाद्वरं सन्देह इति वचनात ।

यहां कोई एक पण्डित कह रहे हैं कि तिस प्रकार हमको अभीष्ट हो जानेसे कोई दोष नहीं काता है । अर्थात-हेत्वाभासके प्रयोगमें भी साधर्म्य कीर वैधर्म्य द्वारा प्रत्यवस्थानुरूप जातिपना इष्ट है। " उपधेयसंकरेऽपि उपाधेरसंकरात् " उपधियुक्त धर्मीके एक होनेपर भी कई हपाधियां वहां असंकीर्ण होकर ठहर सकती हैं। एक महा दृष्ट पुरुष अनेक झुंठ, हिंसा, व्यमिचार, कृतप्तता सुराक्षेत्रन आदि न्यारे न्यारे दोषोंका आश्रय हो जाता है । एक अति सज्जन पुरुषमें अहिंसा. हहा-चर्य, सरववत, कृतज्ञता, स्वार्थस्याग सादि अनेक गुण युगपत् विराजमान हो सकते हैं। हेखामा-सका प्रयोग करनेपर सी निप्रहरधानपना, जातिपना या अनुमिति और उसके कारण इनमेंसे किसी एकका विरोधीयना ये दोष एकत्रित अमीष्ट हैं। इस प्रकार कोई एक विदान कह रहे हैं। उन्होंने अपने मन्तन्यका समर्थन इस ढंगसे प्रसिद्ध किया है। सो सनिये। असमीचीन हेत यानी हेलामासके प्रयोग किये जा चुकनेपर जो जातियोंका प्रयोग किया गया है, वह हेत्रके दोषोंकी अनिभन्नतासे किया गया है। अत: जातियोंका प्रयोग फरना हेत्का दोष समझा जायगा अथना प्रशंगके छछ (बहाना) करके उस हेतके दोषका प्रदर्शन करनेके लिये जातियोंका प्रयोग किया गया है ! दोनों दंगोंमेंसे जाति-योंका प्रयोग होना सम्भव जाता है। पहिला मार्ग अज्ञतापूर्ण है और दूसरा मार्ग चातुर्वपूर्ण है। यहांतक एक विद्वानके कह जुकनेपर आचार्य महाराज कहते हैं कि एक विद्वानका वह कहना भी अयक्त है। क्योंकि उद्योतकर पण्डितने हेत्वामासके प्रयोग कर चुकनेपर पुनः उसके उत्पर जातिके प्रयोग करनेका निराकरण कर दिया है। अर्थात्-हैलामासको कहनेवाले नादीके जपर प्रतिवादीद्वारा हेरवामास दोष ठंठा चुकनेपर पुनः असत् उत्तररूप जातिका उठाना निविद्ध कर दिया है। जो मूर्खवादी अपने पक्षकी शिद्धिको समीचीन हेतुसे नहीं करता हुआ असमीचीन हेतुसे कर रहा है. उस वादीका खण्डन प्रतिवादीकरके विषप्रयोगसमान हेत्वाभास प्रयोगके उठा देनेसे ही हो जाता है। पुन: उसके ऊपर थप्पड, मारना धूंसा मारना आदिके समान जाति वठाना विवत नहीं है। इम पूछते हैं कि जातिको उठानेवाळा प्रतिवादी क्या वादीके हेतुको यह हेत्वामास रूप है, इस प्रकार नियमसे समझता है। अथवा क्या वादीके हेतुको हेलामास नहीं समझता है है बताओ । प्रथम विकल्प अनुसार प्रतिवादी यदि वादीके प्रयुक्त हेतुको दोष इस प्रतिवादीने समझा है. वह हेखामास ही इसको उठाकर कहना चाहिये। जातिका प्रयोग तो नहीं करना चाहिये। कारण कि जातिक प्रयोग करनेका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। जब प्रतिवादी हेखामासको उठाकर ही जय ळाम कर सकता है, तो जबन्य पंडितोंके प्रयोग न्यवहारमें आ रही जातिका प्रयोग क्यों न्यर्थ करेगा, दूसरे चातुर्वपूर्ण मार्ग अनुसार यदि यहां कोई विद्वान् यों कहे कि प्रसंगके छल करके हेत

का दोष दिखळानेके किये प्रतिवादीने वादीके ऊपर जातिरूप प्रत्यवस्थान उठाया है, आधार्य कहते हैं कि एक बिद्वानका यह कहना मी युक्तिरहित है। क्योंकि इसमें बढे भारी अनर्थ हो जानेका संशय ( सन्भावना ) है । दूसरे प्रतिवादी द्वारा जातिका प्रयोग किये जानेपर यदि हेत्वामास द्वारा अपने पक्षकी सिद्धि करनेवाला वादी अपने प्रयुक्त किये गये हेत्रके दोषको देखता हुआ समार्पे इस इस प्रकार कह देवे कि मेरे द्वारा प्रयुक्त किये गये हेतुमें यह विरोध, व्यभिचार, असिद्ध, आदि दोष है। वह दोष तो इस दूसरे प्रतिवादीने मेरे ऊपर 'नहीं उठाया है। किन्तु जाति उठा दी गयी है । ऐसी दशामें अनर्थ हो जानेका खटका है । प्रतिवादी जयके स्थानमें पराजय प्राप्तिके लिये संश्यापन हो जाता है । उस अवसरपर भी जातिको उठानेवाले प्रतिवादीकी जीत हो जाना प्रयोजन नहीं होगा। क्योंकि दोनों नादी प्रतिवादियोंके अज्ञानकी सिबि है। वादीको अपने पक्षकी सिबिक्षे किये समीचीन हेत्रका ज्ञान नहीं है। और प्रतिवादीको दोष प्रयोग करनेका परिवान नहीं है । ऐसी अज्ञान दशामें प्रविवादीको जय नहीं मिळ सकता है । तथा वादी और प्रतिवादी दोनों समान गिने जांय. जैसे कि महको गिरा देनेपर भी नहीं चित्त कर सकनेवाके प्रतिमञ्जको मल्लके समान मान किया जाता है । इसी प्रकार मल्लप्रतिमल्लके समान दोनों बादी प्रतिवादियोंकी समानता हो जाना भी प्रयोजन नहीं सघ पाता है । क्योंकि सभी प्रकारोंसे जयके असम्भव होनेपर उस साम्यको अभीष्ट किया गया है। एकान्तरूपसे पराजयका निर्णय हो जानेकी अपेक्षा पराजयका संदेह बना रहना कहीं बहुत अच्छा है। इस प्रकार अभियक्तोंका नीति-कथन चटा आ रहा है।

यदा तु साधनाभासवादी स्वसाधनदोषं मच्छाय परमयुक्तां जातिमेवोद्धावयति तदापि न तस्य जयः मयोजनं साम्यं वा पराजयस्यैव तथा संभवात् ।

स्नौर जब हेत्वामासको कहनेवाळा वादी स्रपने हेतुके दोषको छिपाकर दूसरेसे प्रयुक्त की गयी जातिका ही उत्थापनकर देता है, तब भी तो उस वादीका जय होना अथवा दोनोंका समान बने रहना यह प्रयोजन नहीं सध पाता है। तिस प्रकार प्रयत्न करनेपर तो बादीका पराजय होना ही सम्मवता है।

अय साधनदोषपनवबुध्यमानो जाति प्रयुक्ते तदा निः।प्रयोजनो जातिप्रयोगः स्यात् यतिक्रचन वदतोपि तृष्णीभवतोपि वा साम्यं प्रातिभैव्धवस्थापनाह्ययोरज्ञानस्य निश्चयात् ।

पूर्वमें उठाये गये दितीय विकल्प अनुसार दूसरे विद्वान् अब यदि यों कहें कि बादीदारा प्रयुक्त किये गये हेतुके दोषको नहीं समझ रहा संता प्रतिवादी वादीके ऊपर जातिका प्रयोग कर रहा है, तब तो हम कहेंगे कि ऐसी दशामें जातिके प्रयोग करनेका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रतिमा बुद्धिको चारनेवाळे विद्वानोंकाके जो कुछ भी मनमानी कह रहे भी अथवा खुप होकर बैठ रहनेवाळ पुरुषके भी समानपनका व्यवस्थापन किया है। दोनोंके अज्ञान हो रहेका निश्चय है। अतः हेक्वामास प्रयोगके अवसरपर जातिका प्रयोग करना कैसे भी उचित नहीं है। तब तो जातिका कक्षण सदोष हो रहा।

प्वं तर्हि साधुसाघने मयुक्ते यत्परस्य साधम्बाभ्यां दूपणाभासरूपं तज्जातेः सामान्यळक्षणमस्तु निरवयत्वादिति चेत्, मिथ्योत्तरं जातिरित्येतावदेव जातिळक्षणमक्ळंक-मणीतमस्तु किमपरेण। " तत्र तिथ्योत्तरं जातिर्यथानेकांतविद्विषाम् " इति वचनात्।

नैयायिककी ओरसे कोई कहता है कि इस प्रकार व्यवस्था है, तब तो बादी हारा समी-चीन हेतुके प्रयोग किये जा चुकनेपर जो दूपरे प्रतिवादीका सामर्प्य और वैचर्ध करके प्रत्यवस्थान उठाना दूषणामासरूप होता हुआ यह जातिका सामान्य उद्मण हो जाओ। क्योंकि दूषणामास जाति है। इस जातिके निर्देश उक्षणमें कोई अतिव्याप्ति आदि दोष नहीं आता है। इस प्रकार कहनेपर आचार्य कहते हैं कि जातिके इस उक्षणमें भी अन्याप्ति दोष है। हां, प्रीवकरुंक देव महाराजके द्वारा बनाया गया जातिका उक्षण " मिध्या उत्तर " इतना ठींक जवता है। अतः यहीं जातिका उक्षण अन्याप्ति, अतिव्याप्ति, असन्यव, दोषोंसे रहित हो रहा मान जिया जाओ। अन्य दूसरे दूषित उक्षणों करके क्या जाम होगा! वहां अक्रंक शाखमें इस प्रकारका कथन मी है कि मिध्या उत्तर कहे जाना जाति है। जिस प्रकार कि अनेकान्तमतके साथ विशेष देष करनेवाले नैयायिकोंके यहां मानी गयी। अतः जातिका उक्षण मिध्या उत्तर कहना यहीं निष्कंक सिद्ध हुआ समको।

#### तथा सति अव्याप्तिदोषस्यासंभवान्त्रिख्यमेतदेवेत्याह ।

कोर तिस मकार होनेपर यानी जातिका छक्षण श्री अकर्छक मतानुसार " मिथ्या उत्तर " कर देनेपर अध्याति दोष होनेकी सम्मावना नहीं रहती है। अतः यह छक्षण ही निर्दोष है। इसी बातको श्री विद्यानन्द आचार्य पार्चिकों हारा कहते हैं।

> सांकर्यात् प्रत्यवस्थानं यथानेकांतसाधने । तथा वैयतिकरेंण विरोधेनानवस्थया ॥ ४५७ ॥ भिन्नाधारतयोगाम्यां दोषाभ्यां संशयेन च । अप्रतीत्या तथाऽभावेनान्यथा वा यथेच्छया ॥ ४५८ ॥ वस्तुतस्तादशैदोंषैः साधनाप्रतिघाततः । सिद्धं मिथ्योत्तरत्वं नो निरवद्यं हि लक्षणम् ॥ ४६९ ॥

जिस प्रकार कि जैन सिद्धान्तीद्वारा सत्त्वहेत करके सम्पूर्ण पदार्थीमें अनेकान्त आस्मकपनेका सावन कर चुकनेपर प्रतिवादीद्वारा साकर्यसे प्रत्यवस्थान उठाया जाना तथा व्यतिकरपनसे दुषणामास कठाया जाना जाति है। विरोध करके, अनवस्था करके, विभिन्न अधिकरणपने करके, उमय दोष करके. संशय करके. अप्रतीति करके तथा असावदोष करके प्रसंग उठाना भी जाति मानी गयी है. अथवा और मी अपनी इच्छा अनुसार दूसरे प्रकारोंसे चक्रक, अन्योन्यात्रय, आसात्रय,न्याघात. इयाकल, श्रतिप्रशंग आदि करके प्रतिषेचक्य उपादम्म देना श्री जातिया हैं । वास्तविक रूपसे विचारा जाय तो प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण, आगमप्रमाणीसे अनेक धर्मीके साथ तदात्मक हो रही वस्तकी सिद्धि बाक्गोपाकोंतकमें हो रही है। अतः तिस प्रकारके सांकर्य आदि दोषों (दोषा-मासों ) करके इस अक्षण्ण अनेकान्तकी सिद्धिका प्रतिचात नहीं हो पाता है । तिस कारणसे हमारे जैन भिद्धान्तमें स्वीकार किया गया भिथ्या उत्तरपना ही जातिका निर्दोष एक्षण सिद्ध हुआ । इनका विवरण यों है कि अनेकान्तवादी जैन विदानोंके ऊपर एकान्तवादी नैयायिक लादिक पण्डित आठ दोषोंको उठाते हैं। १ संशय र बिरोध ३ वैयधिकरण्य १ उमय ५ संकर ६ व्यतिकर ७ अन-बरधा ८ क्षप्रतिपत्तिपूर्वक अभाव, ये आठ दोष हैं । वैयाधिकरण्यमें अन्तमार्व करते द्वये कोई कोई उभयको दोषोंमें स्वतंत्र नहीं गिनाकर अप्रतिपत्ति और अभावको दोष गिन हेते हैं। " १ भेदामे-दात्मकत्वे सदसदात्मकत्वे वा वस्तुनोऽशाधारणाकारेण निश्चेतुमशक्यत्वं संशयः चित्रपतिपत्तिर्वा " २ " शीतोष्णस्पर्शयोदिन विधिनिषेषयोदेषत्र नस्त्रत्यसंभवो निरोधः " ३ "युगपदनेकत्रानरियतिवैयाचि. करण्यम् " भिन्नाधेयानां नानाधिकरणप्रसेगो वा प्र " भिषो विरुद्धाना तदीयस्वमावामावापादनसमय दोषः " ५ " सर्वेषां युगपत्मातिः संकरः " अथवा " परस्परात्मन्ताभावसमानाधिकरणयोर्धर्मयोरे-कत्र समावेशः संकरः " ६ " परस्परविषयगमनं व्यतिकरः " ७ " उत्तरोत्तरधर्मापेक्षाः विश्वासासा-बोऽनवस्या " ८ अतुपळम्मोऽप्रतिपत्तिः" ९ "सङ्गावे द्रोषप्रसक्तेः सिद्धिवरहान्नास्तित्वापादनसमावः" सम्पूर्ण पदार्थीको अस्ति नास्तिरूप या मेद अमेद आत्मक स्वीकार करनेपर जैनोंके उत्पर नैयाधिक संशय आदिक दोवोंको यों उठाते हैं कि किस स्वरूपसे अस्तिपन कहा जाय ? और किस तदासक रूपसे नास्तिपन कहा नाय १ वस्तुका अक्षाधारण स्वरूप करके निश्चय नहीं किया जा सकता है। अतः अनेकान्तवादमें संशय दोष आता है । तथा जहा वस्तुमें अस्तित्व है, वहां नास्तित्वका विशेष है और जहां नास्तिल है, वहां शास्तिलका विरोध है, शीत स्पर्श और उष्णस्पर्शके समान दो विरुद्ध अस्तित्व, नारितत्व, धर्मीका एक वस्तुमें एक साथ अवस्थान नहीं हो सकता है । अतः अनेकान्तमें विरोधदोष खडा हुआ है । तथा अस्तित्वका अधिकरण न्यारा होना चाहिये भीर उसके प्रतिकृत नास्तित्वका अधिकरण न्यारा होना चाहिये । एक वस्तुमें एक साथ दो विरुद्ध धर्मीके स्वीकार करनेसे अनेकान्तवादियोंके ऊपर यह वैयधिकरण्य दोष हुआ । तथा एकान्तरूपसे धारितस्य गाननेपर जो दोष नास्तिस्वामासरूप आता है, स्वथवा

नास्तित्वरूप माननेपर जो दोष अस्तित्वामाय स्वरूप आता है, वे एकान्तवादियोंके ऊपर आनेवाळे दोष अस्तित्वनास्तित्वात्मक अनेकान्तको माननेवाळे जैनके यहां भी प्राप्त हो जाते हैं । यह उमय दोप इ.सा । तथा जिस स्त्रभावसे अर्थका सारितत्व धर्म व्यवस्थित किया है । उस हीसे स्रास्तित्व और नास्तित्व दोनों मान छिये जाय अथवा जिस स्त्रभावसे नास्तित्व माना गया है. उससे दोनों धर्म नियत कर किये जीय, इस प्रकार सम्पूर्ण स्वभावोंकी युगपत प्राप्ति हो जाना संकर है। तथा जिस अवच्छेदफ स्वभावसे अस्तित्व माना गया है, उससे नास्तित्व क्यों न वन बैठे और जिस स्वमावते नास्तित्व नियत किया है, उसते अस्तित्व व्यवस्थित हो जाय । इस प्रकार प्रस्परमें व्यवस्थापक धर्मीका विषयगमन करनेसे अनेकान्तपक्षमें व्यतिकर दोष स्राता है। तथा जिसस्यरूपसे सत्व है, और जिस स्त्ररूपसे असत्व है, उन धर्मोंने मी पुनः कथंचित् सत्व, असत्वके स्त्रीकार करते संते भी विश्राम नहीं मिछेगा । उत्तर उत्तर धर्मीमें अनेकान्तकी कल्पना बढ़ती। बढ़ती। चढी जानेसे अनुवस्या दोप हो जायगा । तथा उक्त दोपोंके पड जानेसे उपवन्म नहीं होनेके कारण अनेकान्त की प्रतिपत्ति नहीं हो सकती है । जिसकी अप्रतिपत्ति है, उसका अमाव मान किया जाता है। आचार्य कहते हैं कि सर्वया अस्तित्व या नास्तित्व अथवा मेद या अमेद इत्यादि धर्मीके मानने वाळे एकान्तवादियोंके यहां ये दोष अवश्य आते हैं । किन्त एक धर्मीमें स्पाकार द्वारा कर्णवित अस्तित्व, नास्तित्व आदि अनेक धर्मोंके माननेपर फोई दोषं नहीं आ पाता है । देखिये । कुछ अंधकार कुछ प्रकाश होनेके अवसरपर अर्ध्वतामात्र सामान्य धर्मको अवकम्ब केकर विशेष धर्मकी अनुपढ़िय होनेसे स्थाण या पुरुष का संशय उपज जाता है। किन्तु अनेकान्तवादमें तो विशेष धर्मीकी उपलब्धि हो रही है । स्वचत्रष्ट्रयसे वस्तुमें अस्तिस्य और परचत्रष्ट्रथसे नास्तित्व ये दोनों धर्म एकत्र स्पष्ट दीख रहे हैं। वस्तुमें अस्तित्व ही माना जाय और नास्तिकत्व नहीं माना जाय तो वस्त सर्व भारतम हो जायगी तथा वस्तुमें नास्तित्व ही माना जाय अस्तित्व नहीं माना जाय तो छाम नहीं करती द्वयी वस्तु खरविषाणके समान शून्य बन बैठेगी। नैयायिकोंने मी प्रथिवील नामक सामान्य विशेषमें प्रस्व या द्रव्यस्वकी अपेक्षा विशेषपना स्रीर घटत्व. पटत्वकी. स्रपेक्षा सामान्यपना स्वीकार किया है। अतः प्रतीयमान अनेकान्तमें चालितप्रतिपित्त नहीं होनेसे संशय दोप नहीं क्षाता है । निर्णीत हो चुके में संशय उठाना युक्त नहीं है । अविरुद्ध अनेक कोटियोंको स्पर्शने-बाळा ज्ञान संशय नहीं होता है । जैसे आत्मा ज्ञानवान् है, सुखी है इसी प्रकार सामान्य विशेष भारमक वस्तुओंकी प्रतीति हो रही होनेसे संशय दोष बाळाप्र भी प्राप्त नहीं होता है। वस्तुका अनेक धर्मीके साथ तदारमक्तपना माननेपर दूसरा विरोध दोष मी नहीं आपाता है। विरोध तो अनुपक-वित्रसे साधा जाता है। उच्च स्वर्शवानुके भाजानेपर शीतस्वर्शका अनुपदम्भ हो जाता है। **अतः** शीतस्पर्श भीर उष्णस्पर्शका विरोध गढ किया जाता है । किन्तु यहां अनेकान्तात्मक वस्तुमें जब विरुद्ध सदृश दीख रहे अस्तित्व नास्तित्व, भेद अमेद, आदि घर्मीका युगपत् उपकम्म हो रहा है,

ऐसी दशामें बध्यवातकभाव, सहानदस्थान ये दो त्रिशेष केते भी नहीं आते हैं । परस्पर परिद्वाराध-स्थिति स्वरूप विरोध तो जनेकात्मक वस्तुको ही अधिकतया ९ए करता है । एक धर्मीने अनेक धर्मीक साथ रहनेपर ही परस्परमें एक दूसरेका परिहार करते हुये विरोधपना रहना रक्षित हो पाता है। जो ही पहिचा उत्तम संहनन शुक्रयान दास मोक्षका हेतु है, वही तीब रौदायान दास सप्तम नरकका कारण वन बैठता है । बौदोंने शापक हेतुमें पश्चमृत्तित्व, सपश्चमृत्तित्व, विपक्षावृत्तित्व ये तीनों वर्म युगपत् स्वीकार किये हैं। पर्वतो वन्हिमान् धूमात् यहां नैयायिकोंने धूम हेतुमें अन्व-यन्याति. न्यतिरेकन्याति ये दोनों प्रतिबन्ध युगपत अमीष्ट किये हैं । विरोधक पदार्यकी छोरसे विरोध्य अर्थमें प्राप्त हो रहा विरोध को सुरूमतासे अनेकान्त मतको पृष्ट कर देता है । तीसरा वैय-धिकरण्य दोष भी अनेकान्तिसिद्धिका प्रतिषेधक नहीं है । जब कि बाधारहित ज्ञानमें भेद, अभेद, अथवा सस्व, असत्व, धर्मीकी एक आणारमें वृत्तिपने करके प्रनीति हो रही है । अतः विभिन्न घर्मीका अधिकरण मी विभिन्न होगा वह वैयधिकरण्य दोष अनेकान्तमें छागू नहीं होता है । चेतन आत्मामें रूपका रहना जड पद्ध वर्मे झानका ठहरना माननेपर रूप और ज्ञानका वैयधिकरण्य दीव समुचित है । फिन्तु एक अग्निमें टाइफाय, पाचकाय, गोपकापन, स्फोटकाय ( चर्मपर फलक उठा देना ) ये अनेक धर्म युगपत एकाश्रयमें प्रतीति हो रहे हैं । अतः वैयधिकरण्य दोपकी अनेकारतमें सम्मावना वहीं है। चौषा समयदोव मी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि प्रस्पर एक दूसरेफी नहीं अपेक्षा रखनेवाळे भेद, अमेद, अपदा अस्तित्व, नारिसत्व, दोनों धर्मीका सतुत्रा या खिचडीके समान एकपना हम दैन स्थीकार नहीं करते हैं । किन्तु यही गुडको मिलाकर नये उपने तीसरे खादके समान या हल्दी चूनाको मिछाफर हुये तीसरे रंगके समान अनेकान्त आसमक बस्तुकी जाति व्यारी है। जैनोंके यहां एक धर्मीमें ठहरे हुये अनेक धर्म परस्पर सापेक्ष माने गये हैं। नीकी, हरी, डाक, पीकी, अनेक फान्तियोंको घारमेवाछे मेचक रानमें कोई उमय दोवकी सम्मावना नहीं है। बढिया चोर कभी परलीको बुरी दृष्टिसे नहीं देखता है। अच्छा दांकू (गुरुका सिलाया हुना प्रशंशनीय खंकू ) माता, बहिन, फह्कर लियोंसे बलामूवण छीन हेता है। किन्तु उनके साथ रागचेष्टा नहीं करता है । तथा परदारसेत्री ( लुका ) पुरुष परलियोंके साथ काम चेष्टा भके ही करे, किन्तु उनके गहनों, फायडों दा शपहरण नहीं करता है। सके ही वह भूंका मर जायगा। किन्तु दान देने योग्य सियोंके दृब्यका स्वइरण नदीं करता है। हा, कोई तुष्छ चीर या जबन्य व्यमिचारी मछे ही दोनों कार्योको करता हुआ अभय दोपका मार्गा हो जाय । किन्तु जो बती मतुष्य है, यह परदारक्षेत्रन या चोरी उमक (दोसों) से रहित है। इसी प्रकार अनेक धर्मास्मक नस्तु उमरदोषरहित तिस प्रकार प्रतीत हो रही हैं। बीदों द्वारा माने गये एक चित्रज्ञानमें कीर, पीत आदि अनेक आकार उमयस्त्व नहीं होते हुए सुखपूर्वक थित्राम के रहे हैं। पाचवा दोष संबार भी अनेका-तामका वस्तुमें नहीं अगता है। गर्दम स्नीर घोडाफि संयोगसे उत्पन्न हुये 70

खिचरके समान सांकर्य दोप यहां संभवनीय नहीं है। प्रतीयमान हो रहे पदार्थमें यदि सांकर्य हो भी जाय तो वह दोप नहीं माना जाकर गुण ही समझा जायगा। एक शायकी पांच अंगुळियोंमें छोटापन बदापन कोई दोप नहीं है | जब कि वह एकका छोटापन द्वरीका यदावन अंखोंने यदामारी दोष समझा जाता है। दोष भी फीचत गुण हो जाते हैं। पांचोंका अधिक वडा होना दोष है। सिरका स्मुचित बडापना क्षोकों गुण माना गया है। बात यह है, एक खारमा धर्मीमें फर्चापन, भोसापन, मरना, जन्म छेना, हिसकपना, दातापन, एक विषयोंका जातापन, शन्य विषयका अज्ञान आदिक अनेक धर्म शसंकीर्ण होकर ठहर रहे हैं। वलाका धर्मीके साथ कथांचेद भेद, अभेद, माननेपर कथनपि सांकर्य दोषक्री सन्मावना नहीं है। एक ही समयमें घटका नाश मुक्टका उत्पाद कीर सुवर्णकी स्थिति ये तीनों उत्पाद, ज्यय, भीज्य तदारमक होकर वस्तुमें प्रतीत होते हैं। तथा छहा दोप व्यतिकर भी अनेकान्त्रमें नहीं प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न धर्मीके अवच्छेदफ स्वरूप स्वमाव इस वस्तुमें न्यारे न्यारे नियत हैं। एक देवदत्तमें नाना व्यक्तियोंकी लपेक्षा वितापन, भातापन, भतीजापन, भानजापन आदिक धर्म व्यतिकरराहित प्रतीत हो रहे हैं। महारोगीको एक रसायन उचित मात्रामें दी गयी नीरोग कर सकती है। वही रसायन यदि नीरोग पुरुषके उपयोगमें आ जाय तो उच्चताको बढाकर उस पुरुषके प्राण के सकती है। विशेष विष किसीको मारनेकी छाक्ति रखता है। साथ ही वह विर कड़रींगको दर मी कर सकता है। इसमें जहे द्वये त्यारे त्यारे स्तोंके समान अनेक अर्भ भी देश, काळका मेद नहीं रखते हुये वस्तों अक्षण विराज रहे हैं । तथा अनवस्था दोष होनेका भी पसंग नहीं है । क्योंकि हम जैन एक धर्मीको अनेक घर्म आसक स्वीकार करते हैं । पूनः धर्मीमेंसे एक एक घर्मको अनेक धमीत्मक नहीं मानते हैं। धर्मीमें अन्य धर्मीका सद्भाव नहीं है। इस्तर्भ शाखाये प्रण पर हैं। ज्ञालालोंमें दूसरी वैसे ही खालायें या फलोंने दूसरे फल तथा फलोंने दूसरे फल वर्त रहे नहीं माने मधे हैं। एक ब्रानों वेश वेदक और विति तीन जंश हैं। उन उन एक एक अंशमें पुनः तीन तीन अंश नहीं हैं। जिससे कि अनवस्था हो सके। वस्तु अभिन्न ही है। धर्म न्यारे न्यारे ही हैं, ऐसी दशामें अनवस्था प्राप्त नहीं होती है। शरीरमें अवस्थित रहना हुद्धीका गुण है। और अनवस्थित रहना अस्थिका दोष है। किन्तु रक्तका अवस्थित रहना दोष े । है। अनवस्था गुण है। बीज, अंतुर, मुर्गी, अण्डा, आदिसी धाराके समान कचित् अनवस्था गुण मी हो जाता है। ''मूळक्षतिकरीमाहुरनवस्थां दि दूवणं'' जड मूळको नष्ठ करनेवाली अनवस्था दुषण है। यस्तुको अनादि अनन्तपनको या अनेकान्तपनको पुष्ट कर रही अनवस्था तो भूषण है। घुमों वृतः धर्म और उनमें भी पुनः तीसरे धर्म माननेपर अनवस्था हो सकती थी। अन्यथा नहीं । अप्रतिवित्त और अभाव दोव तो कथमि नहीं सम्मवते हैं। जब कि सम्पूर्ण प्राणियोंको विषमान अनेक धर्मासमक एक अर्थका स्वष्ट अनुमय हो रहा है। नगत्में अनेकान्तासमक वस्तुका दर्शन इतन

सुलभ हो गया है, जितना कि अपने हाथमें पांचों अंगुलियोंका दोखना है। अतः अनेकान्तर्में दोष उठाना अपनी विचारशाकिनी बुद्धिमें दूषण कमाना है। इन आठ, नौ, प्रत्यवस्थानोंके अति-रिक्त भी चन्नक अन्योन्याश्रय भादि इच्छानुसार दोषों करके मी अनेकान्तमें प्रतिषेध उठाना " निथ्या उत्तर " होता हुआ जाति समझा जायगा । वस्तुतः इन दोषों करके अनेकान्तमें बाधा प्राप्त नहीं हो सकती है। " स्वस्मिन् स्वापेक्षस्वमात्माश्रयस्वं " स्वयं अपने छिये अपनी अपेक्षा बने रहना आत्माश्रय है। परस्पर्मे घारावाही रूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा छागू रहना अन्योन्याश्रय है। पुन: पुन: पुनकर बढ़ी आजाना चक्रक है। अपने आरमलाभर्मे स्वयं अपने आप व्यापार करना '' स्वात्मनि ऋयाविरोध '' है। इत्यादिक कोई भी दोष अनेकान्तमें नहीं प्राप्त होते हैं। यदि कथंचित कोई दोष प्राप्त भी हो जाय तो वह गुणत्यरूप हो जायगा । वस्तुमें द्रव्यत्व धर्मकी व्यवस्था कभी अस्तित्व स्वमावकी अपेक्षासे करते हैं. और किसी दार्शनिकके पति अस्तित्व करके द्रव्यत्व समझाया जाता है। दोनोंमेंसे जिस एकको जो समझे हुये हैं, जाने हुये उससे दूसरे अझात वर्मकी ज्ञीत करा दी जाती है । अस्तित्व, द्रव्यत्व दोनों धर्मीको नहीं जानने वाले प्ररुपके छिये वस्तुत्व हेत का प्रयोग कर दोनों धनीकी प्रतीति करा दी जाती है । इस ढंगसे ज्ञापक पक्षमें कोई अन्यो-न्याश्रय नहीं है। इस जैन बस्तुके एक गुणसे दूसरे गुणकी उरवित होना स्वीकार नहीं करते हैं। जिससे कि कारक पक्षमें अन्योत्याश्रय दोष सन्मव हो सके । किन्हीं किन्हीं वस्तुके स्वभावींको नियत करनेके किये यदि अन्योन्याश्रय हो भी जाय तो भी कोई अनिष्टापत्ति नहीं है। जो पुरुष वस्तुमें दोष देनेके लिये बैठ जाते हैं. उनको यह भी विचारना चाहिये कि दोषोंमें भी अनेक दोष प्राप्त हो जाते हैं। अतः कचित् वे गुणका रूप धारण कर छेते हैं। देखिये । अपनी मोक्ष अपने आप प्रयान करनेसे होती है। समाचार पत्रोंमें विज्ञापन देनेवाले सचे नहीं होते हैं. इस वातको विद्यापन देकर समझानेसे आ रहा आसाश्रय दोष अर्किचित्कर है। अन्योन्याश्रय दोषकी भी यही दशा है। दो कडकी एक दूसरेके अधीन होकर तिरखीं खडीं रहती हैं। सीहमें गर्मी शरीरकी गर्मीके अधीन है। और शरीरकी गर्भी सीडकी उच्चताके अधीन है। प्रतिपत्नी सम्बन्धमें स्वामीकी कर्याचित स्वामिनी की हो जाती है । माताका दुख बढाना वरछके आर्थान है । और बच्चेकी बृद्धि माठदाधके मधीन है। रस्तेपर खडा हुआ नट वांसके अधीन है। और वांस नटके अधीन है। रातको अकेटे अक्रें किसी स्थानपर जानेसे छात्रोंको दर छगता है। दोनोंको साथ जानेपर नहीं भय रहता है। यों ये अन्योन्याश्रय हो रहे कार्य दोषवान् कहने योग्य नहीं है। तथा आकाश स्वयंको अवकाश देता है। प्रदीप स्वयंको प्रकाशता है, ज्ञान आप ही स्वयंको जानता है। निष्ठय सबसे सम्वर्ण पदार्थ अपनेमें अपना परिणमन करते हैं। यहा स्वात्मनि कियाबिरोध कोई दोषास्यद नहीं है। प्रायः समी गुरस्य सहोदर मगिनीका विवाह हो जानेपर किसी न किसीके साळे बन जातें हैं। इसमें दोवकी कीनसी बात है। अतः जैनोंके अनेकान्तमें उक्त दोव उठाना मिथ्या उत्तर हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणसे सीर भनेक युक्तिवींदारा अनेकान्त प्रसिद्ध हो रहा है। देवदश्च चळती हुई गाडीमें बैठा जा रहा है। यहां बैठना शीर जाना दोनों बिरुद्ध सारिखे हो रहे धर्म एक समय देवदत्तर्मे दीख रहे हैं । तभी तो चकती हुई गाडीसे गिर जानेपर दीडते हुये पुरुषके पतनके समान आप-थिक चोट वग जाती है। मीठे चिकने दूधमें भी खार है, तभी तो उससे खांड स्थम्छकर दी जाती है। ब्रेंभे भी क्षार भाग होनेसे अखिका की चड उससे निकाल दिया जाता है। सन्दर गहने. कपडे या खाध पदार्थ सभी सम्बन्धिया काळ शतुवार कृदा रूप हो जाती हैं। कृदा भी खातरूपसे छाखों मन अन्न, फड़, घास तरफारी आदिको उपनाफर महती सम्पत्ति वन जाता है। सभी स्थान दूर देशवर्तीकी जवेसा दूर हैं और निकट देशवर्तीकी खवेशा समीप हैं । " अणी-रणीयान् महतो महीयान् कवोर्कवीयान् गुरुतो गरीयान् " इत्र वैदिक वानयसे भी अनेकान्तकी पुष्टि होती है। गदीकी उरछी पार भी पर की पार और परछीपार मी उरखी पार है। '' कोस चाटनेसे प्यास नहीं बुसती है । " " इनतेको तिनकेका सहारा अच्छा है । " इन दोनों जैकिक परिमापाओंका यथायोग्य उपयोग हो रहा है । इसी प्रकार "विन मागे मोती मिकें मांगे मिके न भील" कीर " रोये ( मागे ) बिना माता मी वधोंको दूव नहीं पिछाती है । " इन हो छीकिक न्यायोंका मी समिवत सदपयोग हो रहा है । स्टेंद बंगाको हारा सभी बंगाकियोंके झंठ बोकनेवाका ठडराने का विज्ञापन करनेपर उसका अर्थ बंगाळी सब सच बोळनेवाळे शिस हो जाते हैं। क्योंकि सब बंगा-हियोंको अप्रत्यवक्ता कहनेवाला सुरंद्र भी तो बंगाली है। वेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले सूर्यके उदय अनुसार पूर्व दिशाको नियत करनेवाछोंके यहां सूर्यका उदय पश्चिम दिशामें हो जाता है । अप्ति, जळ. कदाचित् यथाऋमते शीत उष्ण उत्पादक संभव जाते हैं । इन कौकिक युक्तियोंसे और असंदर शाकीय युक्तियोंसे प्रत्येक पदार्थमें अनेक धर्मीका सद्गान प्रतिद्व हो रहा है। अतः अने-कारतमें दोष उठाना सूर्यपर धूकनेके धमान स्वयं दोष उठावेबाळे पुरुषका दूवण वमकर मिध्या उत्तर है। इनतः प्रकरणमें यदी कहना है कि श्री अक्षकंक देवके मन्तव्य अनुसार नैयायिकोंको नातिका कक्षण " मिथ्या उत्तर ही " स्त्रीकार कर केना चाहिये । इसमें कोई अन्याप्ति, अपिन्याप्ति दोष नहीं खाते हैं।

#### न चैवं परलक्षणस्याच्याप्तिदोषाभाव इत्याह ।

निस प्रकार श्री अफलंक देव द्वारा बनाये गये कक्षणमें कोई अन्माति दोव नहीं आता है, इसी प्रकार दूसरे नैयायिकों द्वारा माने गये साधम्य वैवन्ये द्वारा प्रायवस्थान देना इस लक्षणमें अन्याति दोवका अभाव है, यह नहीं कह सकते हो। अर्थात्—नैयायिकों द्वारा किये गये जातिके कक्षणमें अन्याति दोव आता है। इसी बातको श्री विधानन्द आचार्य वार्तिक द्वारा कहते हैं।

# परोक्तं पुनरव्यातं प्रोक्तेष्वतेष्वसंभवात् । ततो न निग्रहस्थानं युक्तमेतदिति स्थितम् ॥ ७६१ ॥

दूसरे नैयायिक त्रिद्धानों करके कहा गया जातिका उक्षण तो फिर अन्याप्ति दोष युक्त है। क्योंकि भछे प्रकार कह दिये गये इन सांकर्य, व्यतिकर, आदि द्धारा दिये गये प्रत्यवस्थानों में उक्षण घटना होनेका असंभव है। तिस कारणसे अवतक यह व्यवस्तित हुआ कि तिस जातिका उत्थापन करनेसे निष्रहस्थान देना उचित नहीं है। स्वयक्षासिद्धि और परपक्षनिराकरणसे ही दूसरेका निष्रह होना न्यायसंगत है। जो कि पिहले प्रकरणों में सिद्ध कर दिया गया है।

परोक्तं पुनर्जातिसामान्यलक्षणमयुक्तमेव, संकन्यतिकरिवरोधानवस्थावैयधिकरण्यो-भयदोषसंज्ञयाप्रतीत्यभावादिभिः पत्यवस्थानेषु तस्यासंभवात् । तत्तो न निप्रइस्थानमेतस्यक्तं तारिवके वादे, प्रतिज्ञाहान्यादिवच्छलवद्साधनांगदोषोद्धावनवचेति ।

दूसरे नैयायिकों द्वारा कहा गया जातिका रुक्षण तो फिर अन्यासिदोष युक्त होनेसे अनु-चित ही है । क्योंकि मठे प्रकार कह दिये गये संकर, ज्यतिकर, विरोध, अनवस्था, वैयधिकरण्य, उमय, दोष, संशय, अप्रतिपत्ति, अमाय, सर्वका एकारवापादन आदि करके उठाये गये प्रत्यवस्थानोंमें जातिके उस उक्षणकी घटनाका असंपर्व है । तिस कारण तत्त्वोंका निर्णय करानेवाठे वादमें उक्त प्रकारोंकी जाति द्वारा निप्रहस्थान हुआ, यह मानना समुचित नहीं है । असे कि प्रतिज्ञाहानि, प्रति-श्वान्तर आदि करके निप्रहस्थान उठाना युक्त नहीं है । अथवा वाक्छळ, सामान्यछळ, उपचारछळ इन छळोंका उत्थान कर देनेसे किसीका निप्रह नहीं हो जाता है । तथा बौद मत अनुसार साध्य साधक अंगोंका कथन नहीं करना वादीका और दोषोंका नहीं उठाना प्रतिवादीका निप्रहस्थान नहीं हो जाता है । प्रतिवाहानि आदि और छळ तथा असाधनांग वचन, अदोषोद्धावन, इन तीन दृष्टा-तोंसे जाति द्वारा निप्रह हो जानेका खण्डन कर दिया गया है । "स्वपक्षित्विरेकस्य निप्रहोऽ थ्यस्य वादिनः" परपक्ष निराकरण पूर्वक स्वपक्षको साध देना ही सम्य पुरुषोंने दूसरेका निप्रह हो जाना माना जाता है । यहांतक " असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं द्वारोः न युक्तं निप्रहस्थानं संधा-हान्यादिवक्तः" इस पूर्वमें कही जा जुकी कारिकाका उपसंहार कर दिया गया है ।

# तथा च तात्विको वादः स्वेष्टसिध्यवसानभाक् । पक्षेयत्तात्वयुक्तेव नियमानुपपत्तितः ॥ ४६२ ॥

स्वीर तिस प्रकार ज्यवस्था करनेपर तत्त्रोंको विषय करनेवाळा वाद अपने अभीष्ट सिद्धिके पर्यन्तको धारनेवाळा है । जगत्त्रे अनेक बादी प्रतिवादियोंके विवादापन हो रहे पक्ष असंख्य हैं।

दश, सी, सहल या छक्ष इतने पक्ष हैं, इरवादिक रूपसे, उन पक्षोंका यह नियत परिमाण करना अयुक्त हो है। क्योंकि संख्याका परिमाण करनेके निवमकी अधिद्धि है। अतः उसी अवसरपर प्रकरण प्राप्त हो रहे एक ही वक्षकी सिद्धि कर देने पर्यन्त तारिश्यक ज्ञालार्थ होता है। " स्वपक्ष-सिद्धिपर्यन्ता शाखीयार्थविचारणा" कहा गया था। इसीमें ' तलेह तारिश्यके वादेऽकलंकेः कथितो जयः, स्वयक्षसिद्धिरेकस्य निप्रहोन्यस्य वादिनः '' यह जयपराजयन्यवस्थाका अकलंक विद्धान्त निर्णीत किया जा जुका है।

एवं तावत्तात्त्विको वादः स्वाभिषेतपक्षसिद्धिपर्यंतमावावस्थितः पक्षेयत्तायाः कर्तुः मकक्तिनियमानुपपत्तितथः न सक्ष्वपक्षसिद्धिपर्यतः कस्यविज्जयोः व्यवस्थितः ।

जिस प्रकार विवादपात यस्तुकी प्रातितक कैंकिक पाद ( झनडा ) प्रवर्तता है, इश्री प्रकार तर्थिनिर्णयहम्बन्धी वाद मी तो अपने अभीष्ठ पक्षकी सिद्धिका पर्यन्त होनेतक व्यवयिष्यत हो रहा है । कोई नियम बना हुआ नहीं होनेसे पक्षोंकी इयत्ताका निर्णय नहीं किया जा सकता है, शब्द नित्य है ! यां अनित्य है ! व्यापक है, या अव्यापक ! एक है ! या अनेक है ! शब्द आकाश का गुण है ! या पौद्रिकत है ! अवशा कहां कहांके समान चारों ओर फैठता है ! अथवा क्या कदम्ब-प्रथ्य या धत्तर पुष्पके समान शब्दका प्रसार होता है ! अनादिकाजीन योग्यता हारा अर्थ प्रति-पादक है ! अथवा क्या सादिकाजीन योग्यतायश वार्ष्यार्थित त्रात विवादापत्र अनेक पक्ष सम्भय रहे हैं । इनमेंसे विचारणीय प्रकरण प्रात किसी एक पक्षकी सिद्धि हो जाने पर्यत ही किसी विद्यान का जय और अन्य पुरुषका पराजय व्यवस्थित कर दिया जाता है । सम्पूर्ण पक्षोंकी सिद्धि कर चुके तहांतक किसीका जय होय, यह व्यवस्था नहीं की गणी है । यहांतक महापण्डित श्रीदत्तको '' जल्पनिर्णय '' नामक प्रत्य अनुसार और श्री अक्रकंदिव महाराजको सिद्धान्त अनुसार श्री विद्यानन्द आचार्य अभिमानप्रयुक्त हुये तारिक वादके प्रकरणका उपसंहार कर चुके हैं।

#### सांत्रतं प्रातिभे वादे निग्रहन्यवस्थां दर्शयति ।

स्व जिगीष्ठ बादीप्रतिविद्यों प्रवर्त रहे प्रतिमानुद्धि सन्वन्थी बादमें होनेवाली निम्नह-न्ववस्थाको श्री विद्यानन्द आचार्य बार्तिकोंद्वारा दिखलाते हैं। प्रतिभाद्वारा जान किये गये पदार्थीमें होनेवाला द्वालार्थ " प्रातिभवाद " होता है। साहित्यवालोंने तो प्रतिभाक्ता लक्षण यों किया है कि " प्रसन्नपदनन्धार्धयुक्तयुद्वोधविधायिनी, स्करन्ती सन्कवेर्नुद्धिः प्रतिभा सर्वतोग्रुखी " प्रसाद-गुगयुक्त पदोंद्वारा नवीन क्योंकी योजनाक्ते प्रवोधका विधान करानेवाली श्रेष्ठ कविकी बुद्धि प्रतिभा है। उस प्रतिभाका प्राक्तस्य दिखलानेके लिये हुये शालार्थमें निमहक्ती व्यवस्था इस प्रकार है, सो सुनिये।

## यस्तूक्तः प्रातिभो वादः संप्रातिभपरीक्षणः । निग्रहस्तन्न विज्ञेयः स्वयतिज्ञाञ्यतिक्रमः ॥ ४६३ ॥

प्रतिभासम्बन्धी चातुर्थकी मुळे प्रकार प्रशिक्षणा करनेवाळा तो जो बाद प्रातिम कहा गया है। उस प्रतिभागोचर बादमें अपनी की गयी प्रतिक्षाका उद्धंवन कर देना निप्रह हुआ समझ छेना चाहिये।

यथा पद्यं मया वाच्यमाप्रस्तुतिविनिश्चयात् ।
साठंकारं तथा गद्यमस्खठद्रूपमित्यपि ॥ ४६४ ॥
पंचावयववाक्यं वा त्रिरूपं वान्यथापि वा ।
निर्दोषमिति वा संधास्थठभेदं मयोद्यते ॥ ४६५ ॥
यथा संगरहान्यादिनिग्रहस्थानतोप्यसौ ।
छठोक्त्या जातिवाच्यत्वात्तथा संधाव्यतिक्रमा ॥ ४६६ ॥
यथा द्विवशेषादौ स्वप्रतिज्ञाक्षतेर्जयः ।
छोके तथेव शास्त्रेषु वादे प्रातिभगोचरे ॥ ४६० ॥

प्रातिभ शालार्थके पहिले यह प्रतिज्ञा कर की जाती है कि जिस प्रकारका पद्म, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा शिलिरिणी आदि छन्द प्रस्ताव प्राप्त अर्थका विशेष निष्यय होनेतक मुझ करके कहने योग्य हैं, उसी प्रकार अर्वकारसिंहत छन्द तुमको भी कहने होंगे। तथा जिस प्रकार में अस्खिलित स्वरूप धरावाही रूपसे ध्वीन, कक्षणा, व्यंजना, रस, रीति, अर्वकार आदिसे युक्त हो रहे गयको कहूंगा, इसी प्रकार तुमको भी वैसा गय कहना पड़ेगा। अथवा प्रतिज्ञा,हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन पांच अवयव युक्त अवन्योंको में कहूंगा, वैसे ही तुमको भी अनुमानवाक्य कहने पढ़ेंगे अथवा पश्चमत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्याहित इत तीन रूपवाले हेतुके वाक्यको जैसे में कहूं, उसी प्रकार तुमको भी वैसा हेतु कहना चाहिय अथवा जैसे दूपरे प्रकारोंसे दोषरिहत प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, स्वरूप वाक्य मुझ करके किसे आप, उसी प्रकार प्रतिज्ञावाक्य स्थळके मेदको लिये हये निर्दोष वाक्य तुमको कहने पढ़ेंगे। जिस प्रकार कि प्रतिज्ञाहानि आदि निप्रहस्थानोंसे भी वह निप्रह माना जाता है, अथवा छल पूर्वक कथन करनेसे या जातिहान व्यतिक्रमण कर देनेसे भी निप्रह हो जावेगा। जिस प्रकार कि जेकमें यूतिरिशेष (ज्ञा) फाटिका, सदा आदिमें अपनी ठहरी हरें

प्रतिज्ञाकी क्षति हो जानेसे दूसरे वादीका जय हो जाता है,तिस ही प्रकार शाखोंमें भी प्रतिभागास पदा-र्थको विषय करनेवाळे वादमें अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर देनेसे पराजय और दूसरेकी जीत हो जाती है।

### द्विप्रकारस्ततो जल्पस्तत्वपातिभगोचरात् । नान्यभेदपतिष्ठानं प्रक्रियामात्रघोषणात् ॥ ४६८ ॥

तिस कारण पूर्वमें कही गयी '' दिप्रकार जगी जल्पं तत्त्वप्रातिभगोचरम्, त्रिषष्टेर्यादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पीनर्णये '' इस कारिकाके अनुसार तत्त्व और प्रतिभामें प्राप्त हो रहे पदार्थको विषय करनेवाळा होनेसे जल्प नामका शालार्थ दो प्रकारका हो हे । न्यारे न्यारे प्रकारों करके केवळ प्रक्रि-याकी घोषणा कर देने गात्रसे अन्य मेदोंकी प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है । अर्थात्—'' यथोक्तोपर्श्व-श्वकातिनिष्रहर्थानसाधनोपाळम्भो जन्पः '' यह नेयायिकोंका किया हुआ जल्पका ळक्षण ठीक नहीं पढता है । तारिवक और प्रतिम दो हो प्रकारका जल्प यथार्थ है ।

## सोऽयं जिगीषुवोधाय वादन्यायः सतां मतः । प्रकर्तन्यो द्ववाणेन नयवाक्यैर्यथोदितैः ॥ ४६८ ॥

अत्र श्रीविधानन्द आचार्य प्रारम्भ किथे गये तत्त्वार्याधिगमप्रकरणका उपसंदार करते हैं कि
यह उक्त प्रकारका कहा गया न्यायपूर्वक बाद तो जीतनेकी इच्छा रखनेवाछ विदानोंके प्रबोधके
किये सज्जन पुरुषोंके द्वारा मान्य हो चुका है। सर्वेद्यकी आग्नाय अनुसार यथायोग्य पूर्वमें कह
दिये गये नयप्रतिपादक वाक्यों द्वारा कथन कर रहे विद्यान करके यह जल्पस्त्रक्प शालार्थ भछे
प्रकार करना चाहिये, तभी स्वपक्षिद्धि और परपक्ष निराकरण कर देनेसे श्री अकल्बंक महाराजके
कथनानुसार जय व्यवस्था प्रात हो सकेगी। यहांतक श्री विद्यानन्द आचार्यने नय प्रतिपादक सूचका
विवरण करते हुये नय और नय वाक्योंकी प्रवृत्ति तथा तत्वार्थाधिगम भेद इन प्रकरणोंकी
वंगाति जोड दी है।

#### एवं प्रपंचेन प्रथमाध्यायं न्याख्याय संग्रण्हनाह ।

इस प्रकार परिपूर्ण विद्वत्तापूर्वक अधिक विस्तार करके प्रथम अध्यायका व्याख्यान कर इस ।थम अध्यायमें कहे गये मूळतस्त्रोंका संप्रह करते हुये श्री विद्यानन्द आचार्य शिखरिणी-इन्दको कह रहे हैं।

समुद्दिष्टो मार्गिस्त्रवपुरअवस्वस्य नियमा- । द्विनिर्दिष्टा दृष्टिनिस्त्रिलिविधना ज्ञानममलम् । प्रमाणं संक्षेपाद्विविधनयसंपच सुनिना । सुगृह्याद्येऽन्यायेऽधिगमनपथः स्वान्यविषयः ॥ २७० ॥ नमस्करणीय आचार्योके भी अभिवन्दनीय श्री उपास्त्रामी मुनि महाराजने इस प्रथम अध्यायमें सबसे पिहेले संवाररिहतपन यानों मोक्षका मार्ग नियमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्चारित्र, इन तीनस्वरूप शरीरको धारनेवाला मेले प्रकार कहा है। पद्मात् शब्दिकिक्तहारा अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं होनेसे दो प्रकार सम्पूर्ण मेदोंके साथ सम्यग्दर्शनका विशेष रूपसे निर्देश ( स्थण ) किया है। उसके पीछे निर्देश झानको प्रमाण कहते हुये सम्पूर्ण मेद प्रमेदोंके साथ संक्षेपसे सम्यग्दानका विधि-पूर्वक निरूपण किया है। तथा उसके अनन्तर संक्षेपसे इन्यार्थ और पर्यायार्थ दो प्रकारकी नय सम्पत्तिका विस्तारसे सात प्रकार प्रकृत्व किया है। इस प्रकार आदिके अध्यायमें रतनत्रय और प्रमाण नयोंका मेले प्रकार प्रहृण कर स्त्रण किया है। जगत्में समीचीन इप्ति करानेका मार्ग स्थानी महाराज हारा प्रतिपादित किया गया रत्तत्रय स्त्र और अन्य पुरुषोंमें इप्ति करानेका मार्गभूत होवे, इस प्रकार श्री विधानन्द आचार्थ आशीर्वत्वचन या वस्तुनिर्देश आस्मक मंगलाचरण करते हैं। 'अध्यो मध्येऽवक्षाने च मंगलं मार्थितं बुधैः। तिजिनेन्द्रगुणस्तोत्रं तदिश्वप्रसिद्धये'' इस मियम्मके अनुसार अन्तरमें या मध्यमें मंगलाचारण किया जाता है। रत्तत्रय और प्रमाण गंगलस्वरूप हैं।

#### इति प्रथमाध्यायस्य पंचममान्हिकं समाप्तम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार पहिन्ने अध्यायका श्री विद्यानन्द स्वामी द्वारा निर्माण किया गया पांचवा आन्द्रिक (प्रकरणसमुदाय) समात - हुमा ।

# इस प्रकरणका सारांश ।

इस तत्वाधीधिगमके प्रकर्णोंकी सूची संक्षेपसे इस प्रकार है कि नयोंका व्याख्यान करते हुये विद्वानोंके किमे नय नास्यक्षा प्रहत्तिको समझाकर अधिगमके उपायमूत प्रमाण नयोंका व्याख्यान पूर्व सूत्रोंमें कर दिया गया था। यहां तत्वोंका यथार्थनिर्णय करानेके किये दुर्ग (किलाके) समान विशेष कथन किया है। झान आत्मक प्रमाण और नय तो अपने किये होनेवाके तत्त्वाधीधिगमके उपयोगी हैं। तथा शह आत्मक हो रहे प्रमाण और नय तो इस्तोंको प्रकोध करानेके किये उपयोगी हैं। तथा शह आत्मक हो रहे प्रमाण और नय तो इस्तोंको प्रकोध करानेके किये उपयोगी हैं। रागदेखरित भीतराग पुरुषोंमें जो वचनों द्वारा परार्थाधिगम कराया जाता है, यह संवाद माना जाता है। और जो परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाकोंमें परार्थ अधिगम प्रवर्तता है, वह बाद कहा जाता है। सम्बादमें चतुरंगको आवश्यकता नहीं है। किन्तु बादमें बादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति, इन चार कंगोंको जावश्यकता वड जाती है। श्री विधानन्द आचार्यने उक्त चतुरंगके रुखणोंका और आवश्यकता निरूपण कर नैयायिकों द्वारा माने गये धीतरागोंमें होनेवाले वादका प्रत्याख्यान किया है। नैयायिकोंके अभीष्य हो रहे वादके उक्षणका विश्वार कर अपनी ओरसे कुछ विशेषणोंको

मिळाफर उसका सुधार कर दिया है। नेयायिकोंक जल्प और वितण्डा तो तरप्रका निर्णय नहीं करा सकते हैं । वितण्डाबादीका तो स्वयं गठिका कोई पक्ष होता ही नहीं है । यह तो परपक्षका निराकरण ही करता रदता है। इन प्रकरणमें नैयायिकोंको बहुत बडी मुंहकी खानी पढी है। जल्प और विषण्डाद्वारा तरशेंके निष्ययका संरक्षण मानना नेपायिकोंकी नीतिका नग्रमस्य है। डोळा के जानेवाळे छिनस चोटा पुरुषोंको ही उसमें बैठी हुई सुन्दरी सार्वकारा सुविका रक्षा-भार सोंपना भारी मूल है । दूसरोंको चुप करने नात्रमें प्रवर्त रहे जल्प बित्रण्डा. वादियोंद्वारा तरवाध्यवसाय नहीं हो पाता है। जहां दूसरोंके निमृह करनेके छिये सतत प्रयान किया जाता है, छठ और जातियोंका संयापन किया जाता है, यहां तरवनिर्णय की रक्षा नहीं हो सफती है । इसका जच्छा निचार किया गया है । बादी, प्रतिवादी, सम्य, समापति इनकी सामध्येका प्रतिपादन कर उनकी स्थिति और फर्चन्योंका दिग्दर्शन करा दिया है। प्रतिपक्षके विद्यात का कक्षण कर अभियान प्रयक्त होनेवाके यादमें चारों अंगोंकी आवश्यकता अतलायी है। श्री दत्त महाराजके " जल्पनिर्णय " प्रन्यका प्रमाण देते हुये अभिमानिकवादके तास्त्रिक और प्रातिम दो भेद किये हैं । तारिश्क वादमें श्री अकुकंक मगवानके कथनानुसार एकके स्वपक्षकी सिद्धिका होना इसरे वादीका निम्नह दो नाना माना गया है । अपने पक्षकी सिद्धि होनेतक शासार्थ रुका रहता है । पखात शाखार्यका भंग कर दिया जाता है। यहा स्त्रपक्षका विचार कर उसकी विदिका विवेचन किया है। बादीके पक्षकी मर्चे प्रकार सिद्धि हो जाना ही प्रतिवादीका निप्रड है। अथवा प्रतिवादीक पक्षकी निर्दोषसिद्ध हो जाना ही यादीका निग्रह है। बौद्धोंके माने द्वये श्रसाधनाक्कवचन और बाहोबोद्धावन तो वादी प्रतिवादियोंके निप्रहस्थान नहीं हैं । उक्त रूपसे निप्रहस्थान उठानेपर गमारूपन का जाता है। यहां बीदोंके आपड़को विदत्तापूर्वक घर दवाया गया है। कई ढंगोंसे किये गये असाधनाझवत्त्वनको व्याख्यानोंका प्रत्याख्यान कर दिया है। श्रदोबोक्कायनकी भी यही दशा दर्ध है। श्री विद्यानस्त्री स्त्रामीका यह पाण्डिस्य प्रशंसनीय है । बौद्धोंके इष्ट निप्रइस्यानोंके समान भैयायिकोंके निमदस्यानोंकी भी दुर्गात की गयी है। प्रातिबाहानि आदिक निमदस्यान उठाना भी सम्य पुरुषोंने होनेवाना समीचीन व्यवहार नहीं है। यह अपाण्डिस्य या प्रामीणपनका प्रदर्शन मात्र है । साहित्यवा के कावि तो सभी वचनोंमें " वक्रोक्तिः काव्यजीवितं " वमीष्ट करते हैं । किन्त शान्तिके अभिवाषुक दार्शनिक पुरुष दूसरेकी निन्दा, तिरस्कार, निप्रहम्यवस्या करनेमें साक्षात् अनिह वचनोंके कथनके लिये संकोच करते हैं। रहस्य यह है कि अन्तमें सभी विचारणीकोंको सामिमानिक वादका परित्याग कर बीतरागोंमें होनेवाले सम्बाद हारा तश्वनिर्णयकी शरण पकडना आवश्यक पड जाता है। एक धर्मशाका या रेडगाडोंमें आश्रय डेनेवार्ड यात्रियोंकी परिशेषमें प्रेम सद्भाष भाषा शास्त्रतशान्तिका प्राप्ति करना अपरिदार्य है, तो प्रथमसे ही तदनुकूछ व्यवद्वार असुण्ण बना रहे यही सर्वोत्तम मार्ग है । हां, निर्दोष सरवक्षका प्रहण नहीं फरनेवाके आफ्टी पुरुवकी

क्रसित मार्गसे पराष्ट्रित करानेके छिये मीठे तिरस्कारोंका अवजम्ब छेना आवश्यक पड जाता है । हम तो उसको भी एक जवन्य पदका प्रदण करना समझते हैं। अतः नैयायिकोंका यदि तस्व निर्णयकी संरक्षणा करना छह्य है, तो परस्पर एक दूमरेको प्रतिज्ञाहानि आदि द्वारा निम्रहस्थान प्राप्त करा देनेका प्रयान नहीं फरना चाहिये । इसके पद्मात श्री विद्यानन्द स्वायीने नेपायिकों हारा माने गये प्रतिक्राहानि खादि निमहस्थानोंका विचार किया है । निग्रहस्थानका सामान्य उक्षण विप्र-तिपत्ति और अप्रतिपत्ति ही करना ठाँक नहीं दीखता है। इसमें अतिव्याप्ति दोष है तथा प्रतिज्ञाहानि स्नादिकके विशेष कक्षण भी परीक्षा करनेपर स्ववित नहीं वैठते हैं । प्रतिज्ञाक्षानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिशाविरोध और प्रतिज्ञासंन्यास इनमें अध्यल्प अन्तर होनेसे मुख्येद करके मिल मिल कथन करना उचित नहीं है। प्रतिश्वाद्यानि या प्रतिज्ञान्तर करनेके जो कारण नियत किये हैं. न्यारे अन्य कारणोंसे भी प्रतिहाहानि आदि होना सम्मव जाता है । इनके अनुचितपनका प्रन्यकारने स्वयं निर्देश किया है । जिस प्रकार हेस्वन्तर न्यारा निप्रहस्थान माना है, उसी प्रकार दशन्तान्तर उपनयान्तर मी न्यारे निम्नहस्थान मान छेने चाहिये ! स्वपक्षांसीद्धि कर देनेपर कर्यान्तरका कथन करना बादीका निग्रहक नहीं हो सकता है। अपने कार्यको पूरा कर मछे ही कोई नाचे तो भी षह दोवास्वद नहीं है। वर्णक्रम निर्देशके समान निर्धकको यदि निप्रइस्थान माना जाय तो बादके अत्रविमी हो रही खखारना, हाथ फट करना आदि कियार्थे भी निप्रहहेत वन बैठेंगी । अवि-बातार्थ भी विचारनेपर निष्ठह हेतु नहीं है। निरर्थक से इसका भेद करना अनुचित है। पूर्वापरका सम्बन्च महीं क्षोनेसे अपार्थकका स्वीकार किया जाना भी निरर्थकसे पृथक् नहीं होना चाहिये । वहां वर्ण निरर्धक हैं। यहां पद निरर्धक है। अन्यथा बाक्य निरर्धकको न्यारा निप्रहस्थान मानना पडेगा, भेसे कि छोटी टडिकेयां यों कद कर हाथोंपर कमनार अङ्गुटी रखती हुई खेटा फरती हैं कि "अटकन वटकन दही चटाके,वर फुके वैरागिन सागिन,तुर्द्को फुक मकोईको ढंका,जाउँका में स्था मुपारी, उठोराय तुम देड नगारी उण्डो घुंडी टूट पडी मुरगण्डी " इत्यादिक अनेक वाक्य पूर्वापर सम्बन्धरहित हैं। अप्राप्तकाल तो कथमपि निप्रहत्यान नहीं हो सकता है। जो प्रकाण्ड विद्वत्ताका समर्थक है, वह उसका विदातक नहीं है।संस्कृत शहसे पुण्य और असंस्कृत शहके उचारणसे पाप होता है ऐसा नियम मानना अनुचित है। यदि आत्मामें विशुद्धि है तो सभी शुद्ध अशुद्ध शद्ध बोटना पुण्यहेतु 🕯 । आत्मामें संक्षेशका कारण उपस्थित होनेपर पापान्नव होता है। हीन कीर अधिक ये दो निम्रहस्थान मी ठीक नहीं हैं। प्रतिपाधके अनुसार अनुमान वानवका प्रयोग किया जाता है। कहीं केवळ हेतुका प्रयोग कर देनेसे ही साध्यसिद्धि हो जाती है। और कहीं प्रतिवित्त टढ करनेंक्रे किये दो हेतु दो दृष्टान्त मी फह दिये जाते हैं। प्रमाणसंद्रव म'ननेवाळेके यहां कोई दोष नहीं खाता है। पुनरू-कों में अर्थपुनरुक ही मानना ठीक है, नो कि निर्धिक में ही गतार्थ हो सकता है। छप पूछो तो यह पुनरुक्त भी कोई भारी दोव नहीं है। उदेश, उक्षण, जीर परीक्षाओं के अयसरॉपर एक

प्रगेयको कई बार कहा जाता है । देखिये, श्री उमास्यामी महाराजने जो सत्रोंमें गंमीर अर्थ कहा है. उसीकी श्री विद्यानन्द आचार्यने वार्तिकोंने बखाना है। एनः वार्तिकोंका भी अनेक स्वकोंपर विव-रण करना पढ़ा है। देशभाषा करनेवाचेको मापात्यादमें अर्थ, मावार्थ दिखाते द्वये पांच पांच छह छह बार एक दी प्रमेयका कई मंगियोंसे निरूपण हो गया दिखळाना पढा है । मन्दक्षयोपशम वालोंके लिये श्री वीर मगवानके उपदेशकी उम्बी आम्नाय रक्षित रहनेका अन्य नेया उपाय हो सकता है । अनुत्मावणकी भी यही दशा है । अज्ञान निग्रहस्थान तो अकेला ही मान किया जाय तो कहीं अव्या है। प्रतिज्ञाहानि आदिक भी तो अज्ञान ही हैं। इसी प्रकार पर्यत्योज्योपेक्षण, अप्रतिमा, विक्षेप आदि निप्रहस्थानोंका ढंग मी अच्छा नहीं है। स्थपक्षकी सिद्धि करना ही दसरेका निप्रह हो जाना है। यह अक्कंक शीत ही प्रशस्त है। अन्यथा इन प्रतिबाहानि आदिकसे कई गुने अधिक निप्रहस्थान माननेपर पूर्णता हो पाती है । और इनमेंसे पांच छहके म्बीकार कर केनेसे ही नैयायिकोंका अमीष्ट प्रयोजन सब सकता है । देखी. बीखोंने एक बादीका दूसरा प्रतिवादीका यों इस ढंगसे असावनाङ्ग वचन और मदोबोद्धावन, इन दो ही निमहस्यानोंसे निर्वोह कर किया है. विचार करनेपर बौद्धोंके दो निप्रहस्थान भी ठीक नहीं बैठते हैं। श्री भाण-न्यनन्दी आचार्यने जो व्यवस्था दी है, वह निरवय है। ''प्रमाणतदामासौ दुष्टतयोद्भावितौ परिह्रता-परिहतदौषी वादिनः सात्रनतदामासौ प्रतिवादिनो दूषणमूषणे च "। वादीने अपने पक्षकी सिक्किके क्रिये स्त्रसिद्धान्त अनुसार प्रमाण बाक्य कहा, पुनः प्रतिवादीने इस प्रमाणवाक्यमें दोषयुक्तपना उठा दिया । पश्चात् वादीने उस दोवका परिद्वार कर दिया । ऐसी दशामें वादीका हेतु स्वपक्कसाधक होता हुका जयका प्रयोजक है और प्रतिवादीका कथन दूवणरूप होता हुआ पराजयका नियामक है। तथा वादीने हेरवामासका प्रयोग किया है। प्रतिवादीने उसके ऊपर असिस्न, विरुद्ध आदि हेरवामासोंकी डठा दिया । यदि वादी उन दोवोंका परिहार नहीं करता है तो ऐसी दशामें वादीका उक्त हेत हेरवामास होता हुआ पराजयका व्यवस्थापक है, और स्वपक्षसिद्धिको करते हुये प्रतिवादीका दूवण **उठाना भूषण होता हुआ जयदायक है। इसी प्रकार छडको उठा देनेसे भी कोई जीत नहीं सकता** है, जैसा कि नैयाथिकोंने मान रक्खा है। प्रथम तो चतुरंगवादमें कोई पण्डित छल्पूर्वक प्रयोग नहीं करता है। छोर कवायवश यदि कोई कपटन्यवहार मी करे तो अप्रिम विद्वान्को उसके छज्ञवक्तन्यको ज्ञात कर अपने पेटमें डाल लेना चाहिये। प्रायः उपस्थित हो रहे समी विचारशाकि-योंको असकी कपटनीतिका परिञ्चान हो जाता है । ऐसी बातको मुखसे उचारण फरनेसे गम्मीर विद्वालामें बहा छम जाता है। तत्वज्ञानके विशेष अंशोंमें विचार करनेवाछे विद्वानोंको अपने सम्परन्वके अंग उपगृहन स्रोर वात्मल्य भावोंकी रक्षा करना अत्यायस्यक है। जीकिक सम्यता कीर शालीय सम्यता दोनों ही के गालिका प्रदानसदश छळ उद्भावन नादि ह्यवहार अनुकूळ नहीं है । अतः '' प्रमाणतदाभासी दुष्टतयोद्भावितो '' इस सिद्धान्तके अनुसार ही जय पराजय व्यवस्था माननी चाहिये । नैयायिकोंने अर्थके विकल्पोंकी उपपत्ति करके वचनका विचात करना छक कहा है। न्यायमाध्यकारने छक्के सामान्य कक्षणका उदाहरण दिख्लानेके लिये अशक्यता प्रकट की है । किसी भद्र वैश्यने ज्योतिषांसे पंछा कि मेरे घरमें छडका होगा या छडकी जनमेगी ! वर्त ज्योतियाने उत्तर किख दिया कि "कन्या न प्रत्रः" । उसने मनमें विचार छिया कि यदि इसके कत्या उलक होगी तब तो नकारको पुत्र शहको साथ जोड दुंगा और यदि पुत्र हुआ। तो न अन्ययको कन्याके साथ जोडकर कह दंगा कि पुत्र उत्पन्न होगा कन्या नहीं। किन्तु यह छछ व्यवहार करना अनुचित है। नैयाथिकोंने छलके धाक छल, सामान्यछल, उपचारछल ये तीन मेद स्वीकार किये हैं । इनपर अच्छा विवेचन किया गया है । बात यह है कि न्यायपूर्वक कद्दनेवालोंको तत्वपरीक्षाके अवसरपर छळका प्रयोग नहीं करना चाहिये। अन्यया पत्रवाक्पोंके प्रयोगमें या शून्यवादीके प्रति प्रमाण आदिकी सिद्धि करानेमें भी नैयायिकोंका छळ समझा जाकर पराजय हो जायगा । वस्तुतः स्वपक्षसिद्धिकरके ही स्वजय और परित्रह मानना चाहिये। तुष्क व्यवहार करना उचित नहीं है । आगे चलकर चौबीस जातियोंका विचार चळाया है। गौतम न्यायसूत्र और न्यायमाध्य अनुसार साधर्म्यसमा आदि जातियोंका दुषणाभासपना भी नैयायिकोंने साधा है. जो कि वहां प्रेक्षणीय है। विचारनेपर जातिके सामान्य कक्षणमें अतिव्याप्ति दोष आता है। हेत्वामायमें भी जातिका कक्षण चटा जाना इष्ट करनेपर तो नैयायिकोंको मारी मुहक्ती खानी पडी है । न्यायमाण्यकार और न्यायहत्तिकारके विमर्श अनुसार पूर्वपक्ष करनेपर प्रमेयकमकमार्तडमें नैयायिकोंका अनैयायिकपन प्रकट कर दिया है। जातिके अक्षणमें अन्याति दोष भी आता है। जैसे कि पढ़ा हुआपन झाझणका उक्षण कर देनेसे **ब**ढ्याति, व्यतिच्याति दोनों व्याती हैं । बहुतसे प्रामीण कृषकमाद्याण कुछ भी पढे हुये नहीं है । अन्य क्षत्रिय, वैरुय, और राष्ट्र भी बहुत पढे हुये मिळते हैं । अथवा श्रीके रंगवाळी,यों गायका उक्षण कर देनेसे दोनों दोष मा जाते हैं। दो दोष तो एकत्र संभव जाते 🖁 । अन्याप्ति, अतिन्याप्ति, अतुरमव इन तीनों दोषोंका एकत्र संभवना अठीक है । अतः तत्त्व-निर्णय करनेके छिये किये गये बादमें प्रतिज्ञाद्दानि छादि या छळ अथवा असाधनाङ्ग वचन अदोषो-द्भावन इनसे जैसे निप्रह नहीं हो पाता है. उसी प्रकार मिथ्या उत्तर स्वरूप सैकडों जातियोंसे भी निम्रह नहीं होता है। स्वपक्षकी सिद्धि और उसकी आसिद्धि करके ही जय, पराजय, व्यवस्था नियत है। छक, लाति, निम्रहस्थानों करके जिन जल्प, वितण्डा,नामक शाखोंमें साधन और उछाहने दिये जाते हैं। उनसे तत्वनिर्णयकी रक्षा नहीं हो पाती है। इसके अनन्तर श्री विद्यानन्दस्थामीने संक्षेपसे प्रातिम बादका निरूपण कर तत्त्वार्थाधिगम भेदके प्रकरणका पूर्वोक्त नयवाक्योंके साथ सन्दर्भ दिया है । यद्यपि मूळ सूत्रकारने स्वयं " प्रमाणनयैरधिममः " " निर्देशस्वाभित्व, सःभेरूया " इन स्त्रोंते तत्वार्योका अधिगम होना कह दिया है । किन्तु आप्रहपूर्वक एकान्तोंको बखान रहे नैयायिक

ì

आदि बादियोंके साथ शाकार्थ कर मिस मिस रूपसे उनको स्यादादियोंदारा तश्यायोंका अधिगम करानेके किये उपयोगी हो रहा यह तश्यायोंकाम नामका प्रकरण श्री विद्यानन्द स्वामीने रचा है। प्रथम अध्यायमें किये गये श्री उपास्त्रामी महाराजके तश्विनरूपणका प्रदर्शन कर स्वपरप्रनोधार्थ असके विमर्पणकी सम्मति देते हुये श्री विद्यानन्द आचार्यने प्रथम अध्यायके विवरणकी समाति कर पंचम आन्दिकको परिपूर्ण किया है।

वीरोमास्वाम्युपद्माध्वगमुनिपसमन्तादिभद्राककंक-। विद्यानन्दोक्तिभिद्रीक् छळवितथवचो निग्रदस्थान् परीह्य। तत्वार्थक्रिभिदे जितविजितद्शामाकळच्याप्तवास्त्र-। इचन्द्राकीवध्यभिक्कोनुभवत् शिवदां न्यायसाम्राज्यळह्मीस्।।

इति श्रीविद्यानंदि-आवार्यविराचिते तत्त्वार्थश्लोकवार्विकालङ्कारे प्रथमोऽध्यायाः समाप्ताः ॥ १ ॥

इस प्रकार सम्पूर्ण दर्शनशालोंकी श्रीतेको धारनेवाचे श्रीविद्यानन्द आचार्य द्वारा विशेषरूपसे रचे गये " तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक-अर्ळकार " टीका प्रन्यमें प्रयम अध्यायका विवरण समाप्त किया गया ।

> नम्रामरेन्द्रमुकुटप्रभाः समुद्योतयज्जिनश्चन्द्रः । निर्दोषो विकळङ्कोऽज्ञानतमोभित् प्रगोधयेरह्नमुदं ॥

इस प्रकार सर्वदर्शनबच्डामीण श्री विद्यानन्द स्वामीनिश्चित तरवार्धश्लीकवार्तकारुकार बृहद् प्रत्यकी चावली (आगरा ) निवासी माणिकचन्द्र [न्यायाचार्य ] कृत हिंदी मावामय "तरवार्थाचिन्तामिण" टीकार्मे प्रथम -अध्याय पूर्ण हुआ ।



## न्यायशास्त्राणा महत्त्वं

शास्यन्ते शिष्या येन तच्छास्त्रमिति निरुक्त्या सिद्धान्तन्याकरणसाहित्यज्योतिषमणितप्रमृति-प्रकरणेषु सदशपरिणामारमकसामान्यतया शास्त्रत्ये प्रसिद्धेऽपि स्वमतन्यवस्थापनपरपक्षनिराकरणातिशय-प्रपन्तामा न्यायशास्त्राणां विशेषक्षपेणं दीन्यमानं प्रतिमासते शासनपद्धत्वं विकक्षणविचक्षारमिष्यस्य म केषोचित् प्रवादिनां विप्रतिपत्तिः।

चरमफळिनिःश्रेयसप्रापकाष्यात्मतास्त्रिक्षां प्रक्षपणामभिद्धानानां राद्धान्तशाक्षाणां मोक्षोपयोगिस्वेऽपि पारमाधिकनिश्चयनयविषयतावष्ठेदकत्वोपळिक्षितधर्माविष्ठकरत्नमण्डारपरिरक्षकदुर्गायमाण—
तर्कप्रम्याध्यवसायमन्तरान्वीक्षिकी व्यवस्या नास्यीयते विचारचतुरचेतसां प्रामाणिकानां पुरस्तात् ।
सार्वदिकः सार्वत्रिकस्थायमन्त्रयव्यतिरेकी नियमश्चकास्ति यदितरानमीष्टमन्तव्यप्रस्यास्यानपुरस्सरस्येन
स्वकीयेष्टसिद्धान्तपुष्टिमातव्यता पण्डिता एव विष्टपेऽसिम् शिरोमणीयन्ते वागिनां संसदि । वस्तुभितिमवकन्त्र्य पदार्थान्तरत्तकप्रवेशे व्याचिद्यासवः—श्रीनिष्ठाधेयतानिक्षपिताधारतावन्तोऽककंक—
देवा अपि स्वपरादानायोद्दनव्यवस्यायाद्यं हि खलु वस्तुनो वस्तुत्वामिति त्रिळोक त्रिकाळाबाधितरहस्यम् विरेप्धानद्विकरम्

जगित्रतयोद्धारकाईत्स्तुतिवरायणो जिण्णुरि अष्टाधिकसदस्त्रनामसु '' न्यायशासकृदि ''रयिनयम साष्ट्रसदस्त्रग्रमञ्ञ्लणञ्यञ्जनमृषितं कञ्चासाष्ट्रसहस्त्रामिषेकं श्रीजिनेन्द्रमिष्टौति स्म । दार्धनिकेष्ट्रतीन वावद्कत्तया प्रसिद्धं जममानाः मौतशीया नञ्यन्यायनिष्ट्रितिनिषुणा जगदीशमयुरानाषगदाधरप्रस्तयः प्राज्ञा अवच्छेदकाविष्ठनप्रतियोगितानुयोगिताधारतादि निःसारान्यसारकटुकाठिन्यसन्पादकामिषायकः प्रमेयान्यायस्यं प्रकपन्तो नेव शान्तिसुखविष्यायनी शास्वतसिद्धपदवी प्रापयितुमकमाकर्ण्यताम् सावदेकं इत्तमुपद्दासास्पदं तदनुयायिषु पण्डितगदाधरप्रशंसायां किवदन्ती श्रूयते ।

कस्तवं झाझणवंशनः कृत इह श्री गौडभूमण्डलाज् । जाने यत्र गदाषरो निवसति खूते स मां की दशम् ॥ इत्येतद्वषनं बृहस्पतिमुखाच्छ्रीतर्कवादी इवरो । छज्जा नम्र जदन्वति प्रपतितो नाद्यापि विश्रावति ॥

यत् सुरगुरुरिय गदाधरिवदुवी मृशं विमेतीति चित्रम्। सरस्त्रतीवरप्रसादतृष्टादिये याग्देवी जिहेति इति कोऽन्यो त्रृयात् अन्यत्र कान्यक्रकोल्छिण्डितोक्तिम्यो रागद्वेषसंक्रकितदेवतोपाक्षिम्यो भक्ताभीन-भगक्यृवदिन्यस् वाचोयुक्तिरहुम्यः। ं प्रतेनार्रंकारष्यिनञ्काणान्यञ्जनावकोक्तिसंचारिन्यमिचारिभावायन्तःशृत्यपरिष्रद्रष्रह्ळामिकाय—
गुन्कितसाहिस्यमन्यानामीय न ताद्यम् मुनुक्तुथिद्वननस्तु ट्रयोल्लास्यादर इति चिन्तितम् बोद्यन्यम् ।
शद्वार्यान्यतरिनष्टचनस्कृतिजनकत्तायण्डेदकस्योपपत्तिनिधिरुद्धनिधिकाभेदपरिगणनपदीयोपिः किषिभिने
पार्यते वस्तुरान्तिनिहितानन्तानन्तस्यसायिभावनम् ।

किय काकिशममक्तेन तासंस्तवनयोण केनचित् किवनाडभाणि यत् — काव्येषु नाटकं मोक्तं नाटकेषु शक्तन्तला । तत्रापि च चतुर्थोऽद्धस्तत्र श्लोकचतुष्टयम् ॥

वस्तुतस्यनयैव शियेषं वक्तुं शक्तुयाम्—।

विश्वशास्त्रेषु सम्यञ्चि न्यायशास्त्राणि भान्ति नः । तत्र स्याद्वादलक्ष्माणि तत्रापि श्लोकवार्तिकम् ॥

नत् न चान्तरा केवळमच्यासमिद्धान्तप्रमेयष्ट्रितिक्षशद्धानां, सुदृद्धतरवप्रतिपादकानां नैनन्याय शाक्षाणा दितादितप्राप्तिगरिद्धारच्यवस्यानुष्ठाने श्रष्टाच्यानस्यं प्रतीतिमूचरशिखरारूढतामियुयात् । यश्च समन्तमद्रपृत्यवादिनिस्तेनवादिराजप्रमृतिमद्दर्याणां शद्धन्यायप्तादिरयाधनेकविषयकशाखवारगामिस्यं दरी— दश्यते । तत्रावि वारमार्थिकवदार्यप्ररूवणं न्यायविश्वमेवोचेरोरुच्यते खबोततारकप्रमामिभावकभारकर-प्रकाशवत् । अतो सुद्धिविषयतावच्छेरकायोगळित्तवर्याग्रेक्षतशाख्याणामेय निरववादं प्रमितिजनक-तावच्छेरकाविष्ठिकासमुररीकर्तन्यं निरारेकं वरममहत्त्वप्रयोजकम् ।

स्रवीवामस्यापकार्वतृज्यापारापन्नप्रमेयकाठिन्यगान्भीयोदार्याण्यतिशेरतेऽखिजशाख्यवित्यासमिति
सर्वतात्रिकतन्त्रस्यतन्त्रवासी । स्यूज्यतिकृतीर्थ्वहर्यमस्तकोन्मयिनी,पृक्ष्मार्थगवेषकाममंदमातिविद्वहाल्हादबार्द्वनी, परमोपादेयमोख्यशाख्यप्रकृपणां ज्याख्यातुग्यसः श्रावद्देमानमनुस्वामिसमन्तमदं न्याय्यप्रमगुरुखेन
सन्यमानाः परमपूज्यविद्यानन्याचार्याः प्रमाणनययुक्तिनिदर्शनपूजकमुमास्यान्युपज्ञतस्वार्थशाखाज्यकारम्सङ्गोकवार्तिकमहाप्रन्यं प्रतिवादिसर्यकारं नानाग्रमेयस्तनपरिपूर्णमहोदिधिमव व्यधः ।

श्रीजिनेद्र, शिनवाणी, सद्गुर, सपर्यातुरक्तचेतसास्यमेषसा मया शागरामण्डकार्यात चाव-लीमामनिवासि माणिक्यचन्द्रेण श्लोक्यार्तिकीय हिंदीभाषामार्थं वित्यस्यता तदादिमध्यवसानेषु सुख-शान्तिसम्यादकानि विष्कर्षसंक्षिधानदक्षाणि मंगळाचरणरूपेणोपन्यस्तानि कतिपयपघानि निवद्वानि संति।

# तत्वार्थश्लोकवार्तिकालंकारांतर्गतश्लोकसूची

# —चतुर्थ खंड—

| [अ]                           | पृष्ठ नं.    | स्रोद                         | પૃષ્ઠ નં.          |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
|                               | <b>68</b>    | अनुष्यानंतभागेषु              | ĘĘ                 |
| अक्रमं करणातीतं               | ८३           | मवस्थितोऽन्धः शुद्धेः         | २०                 |
| अत्र यद्यक्षविद्वानं<br>      | ۲۹<br>۲۹     | मविशेषस्तयोः सद्भिः           | १२७                |
| अत्र प्रचक्षके ज्ञान-         |              | अविशेषोदिते हेतौ              | १,७<br>१ <i>७७</i> |
| <b>स</b> त्रोत्पादन्ययद्रौन्य | १२७          | अन्याख्याने तु तस्यास्तु      | २८६<br>१८६         |
| अत्रान्ये प्राहुरिष्टं नः     | १३८          |                               |                    |
| अयायज्ञानयोरर्थ-              | ३९           | भाविशेषः प्रसंगः स्यात्       | ५१७                |
| <b>अ</b> थ ब्रानानि पंचापि    | ११४          | ॅअसंख्यातैः क्षणैः पद्म•      | 102                |
| अधानित्येन नित्येन            | ५०८          | असावनांगवचनं                  | १२९                |
| <b>अ</b> र्घापचिपीर च्छेष     | १४७          | अस्यनागवचर्नं                 | <b>388</b>         |
| अर्थपर्याययोस्तावतः           | २३४          | ससम्यें तु तन्न स्यात्        | ३८ <b>१</b>        |
| <b>अ</b> र्थञ्यं जनपर्यायो    | २३६          | अस्तु मिथ्योत्तरं जातिः       | ५४६                |
| <b>अर्थादा</b> पद्यमानस्य     | 804          | अक्षज्ञानं बहिर्वस्तु         | ५२                 |
| अनिवर्तितकायादि               | 78           | . अज्ञातं च किलाज्ञानं        | 813                |
| मनेकांतासकं वस्तु             | 43           | [आ]                           |                    |
| अनयोः कारणं तस्मात            | <br>vo       | <b>आच</b> तुर्म्य इति व्याप्त | ९७                 |
| अनुमानांबराद्वेतु-            | १४६          | <b>आलप्रस</b> चिरत्रोक्ता     | ₹ <b>१</b>         |
| <b>अ</b> नुस्यूतम्नीषादि      | १४९          | आलद्रव्यं इ एवेष्टः           | 68                 |
| भन्योन्यशक्तिनिर्धाता-        | २ <b>३</b> ९ | मास्यो वै देवदत्तोयं          | ४३२                |
| अनेकातिकतेवैव <u>ं</u>        | 880          | ,<br>[इ]                      |                    |
| अनिस्पेन घटेनास्य             | ५३३          | इत्ययुक्तविशेषस्य<br>-        | <b>३</b> २         |
| अनित्यः श्रद्ध इत्युक्ते      | 4३८          | <b>इ</b> त्येत्वच व्यव्धितं   | بهاي               |
| <b>अ</b> निस्यत्वप्रतिश्वाने  | ५३९          | इति मोहाभिभूतानां             | 92                 |
| अनैकांतिकता हेतोः             | 488          | इति साध्यमानिष्कंतं           | 64                 |
| अप्राप्य साधयेरशाज्ये         | 869          | इति व्याचक्षते ये तु          | ₹°.5               |
| <b>अभिनं</b> व्यक्तिभेदेन्यः  | <b>२</b> ४१  | इत्याश्रयोपयोगायाः            | ११०                |
| - man dana da                 | / * *        | 4                             | * * *              |

| श्होकः                         | पृष्ठ नं.   | स्होक                                      | पृष्ठ नं,   |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| इत्यचे। धं दशस्तन              | 666         | ण्कतः कारयेत्हम्यान्                       | ३१७         |
| इत्यत्र ज्ञापकं हेतुं          | १२६         | एक एव मह'न् नित्यः                         | ३७५         |
| इति केचित्तद्युक्तं            | १५४         | <b>एतयो</b> र्भातेशद्वेन                   | ्रै २४      |
| इति प्रमाणात्मविबोधसंविधी      | २०७         | एतेष्व हर्षपर्याये                         | 83          |
| इत्यसद्वाहिरथेषु               | २३१         | . एतस्यानंतमागे स्यात्                     | ६६          |
| ईद: पुरन्दर: शत्रः             | २६४         | <b>ऐ</b> तेन्योन्यमपेक्षायां 🗼             | २६८         |
| इत्याभिमानिकः प्रोक्तः         | <b>३२</b> २ | एतेनापि निगृद्येत                          | ४३५         |
| हत्ययुक्तं द्वयोरेक-           | ३३०         | एउँ मत्यादिबोधानां                         | 16          |
| इत्येतद्विदग्धत्वे             | ३३९         | एवं व्याख्यातानि:शेषः                      | १६२         |
| ्रे<br>इयेतच्च न युक्तं स्यात् | ३५०         | एवं हि प्रत्यवस्थानं                       | - 855       |
| इति साधर्म्यवैधर्म्य-          | 8.00        | रवं भेदेन नि.र्दिष्टा                      | 984         |
| इत्यप्राप्यावको द्वर्थं        | ४८५         | एहि मन्ये स्थेनेति<br>(—)                  | २५६         |
| इ.यहेतुसमत्वेन                 | ५१२         | (事)                                        | 2.84        |
| इत्येव हिन युक्तेत्र           | 422         | कश्चिद्धं ननपर्यायी                        | 2 4 4       |
| इत्यनित्येन या नाम             | 9 ३ ३       | कल्पनारोपितद्रव्य-<br>कल्पनार्थातरस्योक्ता | 488         |
| [3]                            | • •         |                                            | 886         |
| ठक्तं दूषयतावस्यं              | 866         | करो ते कियते पुष्यः                        | <b>२५६</b>  |
| स्ताद्वययवाद <b>स</b>          | १३२         | कस्यचित्रत्यसंसिद्धिः<br>                  | ३११         |
| <b>उत्तराप्रतिपत्तिर्या</b>    | 8 / 8       | कम्यचिद्वचनं नेष्ट-                        | \$ \ \ \    |
| उत्तराप्रतिपर्चि हि            | 8 4 64      | कश्चिदावरणादीना                            | . ५१९       |
| क्षमस्येव शहरय                 | ४९९         | कानिचिद्वा तथा पुंसी                       | 815         |
| <b>उदाहरणसामध्यीत्</b>         | 840         | कारणत्रयपूर्तवःत्                          | . १५२       |
| <b>उद्।ह्रण</b> वैधम्यात्      | 840         | कास्त्रात्ययापदिष्टोपि                     | १५६         |
| <b>उ</b> पेक्षणीयतत्त्रस्य     | ७६          | कामी यत्रेत्र यः काश्चित्                  | १६८         |
| <b>उ</b> पेक्ष्यं तु पुनः सर्व | ७८          | कार्यस्य सिद्धी जातायां                    | <b>१</b> ६९ |
| [報]                            |             | कार्यकारणता चेति                           | 386         |
| ऋजुस्त्रं क्षणध्नंति           | २४८         | काळादिभेदतं।र्थस्य                         | <b>२५५</b>  |
| [v]                            |             | काटादम्यतमस्यैत्र                          | २६१         |
| एकत्रात्मनि विज्ञानं           | ९४          | काळादिमेदतोप्पर्थ                          | <b>२७१</b>  |
| एकलेन विशेषाणां                | २४०         | कामं घटेशि निखोस्त                         | ₹₹          |
|                                |             |                                            |             |

| ' <b>श्</b> डोक                  | વૃષ્ઠ નં.                | श्चेष                                | પૃષ્ઠ નં.   |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| कारणामावतः पूर्व                 | 86 <b>6</b>              | [ख]                                  |             |
| कार्थेषु कुंमकारस्य              | ٩ <b>१ २</b>             | <b>एय।</b> प्यते प्रतिभान्यस्य       | 8           |
| कारणस्योपपत्तेः स्यात्           | ५२१                      | ख्यापनीयो मतो वर्ण्य-                | 8 ७६        |
| कारणं यद्यनित्यत्वे              | ५२१                      |                                      |             |
| कारणान्तरतोध्यत्र                | ५२५                      | [ग]                                  | 21.2        |
| कित्र श्लोणावृतिः सूक्षान्       | ९०                       | गम्यभाना प्रतिद्यान-                 | ३५३         |
| किंचित्तदेव युज्येत              | <i>૭</i> ୭૪              | गुणहेतुः स केवा स्यःत्               | १०          |
| क्रियाभेदेपि चाभिना              | <b>२</b> ७२ <sup>′</sup> | गुणः पर्याय एवात्र                   | २२०         |
| कियावानेव कोष्ठादिः              | 800                      | गृईतिमह्णात्तस्य                     | १५७         |
| क्रिया देतुगुणासंगी              | 808                      | गोदर्शनोपयोगेन                       | ११०         |
| कियाहेतुगुणोपेतं                 | e 08                     | गोचरीकुरुते शुद्ध-                   | २३८         |
| त्रियादेतुगुगोपेतः               | 8८७                      | गोखादिना स्त्रसिद्धन                 | ३६७         |
| क्रिपाहेतुगुणोपेतं               | 8८३                      | गौणं शद्वार्थमाश्रित्य               | 885         |
| कुतोवभे विशेषः स्यात्            | ३६                       | प्रब्गे( घनस्य पःतः स्यात्           | <b>५१</b> ६ |
| कुवारनं:देनश्चाहु:               | <b>4</b> {4              | [a]                                  |             |
| <b>कुताब</b> दाकुळीभावा <b>त</b> | <b>₹</b> 90              | प्या<br>घटो सर्वगतो यहत्             | ३५४         |
| कृतकात्वादिना साम्यं             | ५३२                      |                                      | 410         |
| केवर्ञ सफक्ड्रेय                 | ७३                       | [च]<br>•                             |             |
| केनाप्युक्ते यथैवं स             | ४४२                      | चशद्वारक्षेप्रहात्तस्य               | १०६         |
| काचिदेति तथात्येति               | 885                      | <del>चित्राद्वैतप्रवाद<b>स</b></del> | 138         |
| केनानैकां.तेको हेतुः             | និនិនិ                   | [ন]                                  |             |
| के भिन्मन्येत तज्ज्ञानं          | <b>\$</b> \$\$           | ्जयेतरव्यवस्थायां                    | ३१६         |
| कागजनम् काचिद्दष्या              | 800                      | नानतोपि सभाभीतेः                     | ३३९         |
| क मनःपर्ययस्यार्थे               | ६५                       | निर्गाषदुम्या विना तावत्             | 799         |
| कित्राध्याविशेषं हि              | ३२४                      | <b>जि</b> गीपाविरद्दात्तस्य          | ३००         |
| कचितिकचिद्पि न्यस्य              | ₹८०                      | जिद्रा(सेत्रविशेष)त्र                | ३२४         |
| किचिदेकस्य धर्मस्य               | ५१७                      | जिज्ञापयिषितात्मेह                   | ३२५         |
| केवं पराजयः विष्येत              | ४३६                      | जैनस्य सर्वधैकात                     | 683         |

| स्रोक                    | पृष्ठ नै.   | ∗ <del>क</del> ोक                          | પૃષ્ઠ નં.          |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|
| [त]                      | <b>Q</b> -  | तत्राविशेषदिष्टेर्ये *                     | ४३१                |
| तच्च सर्वार्थविज्ञानं    | ۷۵          | तत्र स्वयमभिप्रेतं                         | 884                |
| तच्चेनमहेश्वस्यापि       | 799         | तत्र हाप्रतिमा ज्ञान-                      | ४५९                |
| ततोऽनावरणं स्पष्टं       | 66          | . तत्रेत्र प्रत्यवस्थानं                   | ४६८                |
| ततः सातिशया दृष्टाः      | 90:         | तन्नेव साधने प्रोक्ते                      | ५०४                |
| ततः समन्ततम्बद्धः        | ९३          | तत्रानित्येन साधर्म्यात                    | 906                |
| ततः सर्वप्रमाणानां       | १६०         | तत्रानिसंध्ययं दोषः                        | <b>५३</b> ९        |
| तिक्तयापरिणामोर्थ        | २६५         | तत्रोत्तरांभेदं शद्धः                      | 488                |
| ततो वादो जिगीवार्या      | ₹00         | तत्रेदं दुर्घटं तावत्                      | 484                |
| त्ततोऽनेनैव मार्गेण      | 346         | तत्वश्रद्धान संज्ञान-                      | હ                  |
| ततो वाक्यार्थनिणीतिः     | ३९ <b>२</b> | तत्वार्थाधिगमस्तावत्                       | २९३                |
| ततोऽर्थानिश्चयो येन      | <b>३</b> ९४ | तत्वार्धनिश्चयो हेतोः                      | ₹,                 |
| ततो नित्योप्यसावस्तु     | ५२२         | तत्वापर्यवसानाया                           | 805                |
| तेषामेवेति निणीतेः       | १५          | तत्वावधारणे चैतत्                          | ५१०                |
| ततश्चावरणादीनां          | ५३०         | तथा चारित्रमोहस्य                          | 88                 |
| ततो सिद्धिर्यथा पक्षे    | ५३५         | तथा तत्रोपयुक्तस्य                         | 1,9                |
| ततो नानित्यता शद्धे      | ५४०         | तथात्मनोपि मिध्यास                         | 173<br>173         |
| तत्र त्रिधापि,मिथ्यात्वं | ११७         | तथानध्यवसायोपि                             | 136                |
| तत्र खरूपतोऽसिद्धो       | १४३         | तथैकत्वेपि सादश्य                          | 188                |
| तत्र कारस्येन निर्णीतः   | १५३         | तथा द्रव्यगुणादीनां                        | २२५                |
| तन्नापि केवळज्ञानं       | १६१         | तया द्रव्ययुगादाना<br>तथैवावांतरान् भेदान् | 787<br>78 <b>8</b> |
| तत्र संकल्पमात्रस्य      | २३०         | तथवावातराज्ञ महाच्                         |                    |
| तत्र पर्यायगस्त्रेधा     | <b>२३</b> ४ |                                            | <b>२६१</b> ,       |
| तत्रर्जुसूत्रपर्येता     | <b>२</b> ६९ | तयैकागोंपि वादः स्यात्                     | १९९                |
| तत्रेइ तालिके वादे       | ३२३         | तथातुष्णोगिनरित्यादिः                      | 374                |
| तत्रेदं चित्यते तावत्    | ३४२         | - तथा चैकस्य युगपत्                        | ₹8 <b>१</b>        |
| तत्रापि साधने राक्ते-    | ३८१         | तथा दर्शतहानिः स्यात्                      | \$80               |
| तत्र।घमेव मन्यंते        | ४०५         | तथा सित विरोधोयं                           | ३६४                |
| तत्राम्युवेत्य शहादि     | ४२३         | तुथान्यस्यात्र तेनैव                       | ३७०                |

| स्रोक                       | पृष्ठ नं.    | , श्लोक                          | पृष्ठ <b>नं∙</b> |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| तथा निदर्शनादी <del>प</del> | ३७७          | तदसंबंधमेवास्य                   | 980              |
| वयोत्तरा प्रतीतिः स्यात्    | ४१८          | तद्बुद्धिकक्षणात्पूर्व           | 989              |
| तथैव शून्यमास्थाय           | <b>४२</b> ३  | तम श्रेयः परीक्षायां             | २५६              |
| तयैवास्पर्शवत्वादि          | 884          | तन्निराकृतिसामर्थ्य•             | इ ४ २            |
| तयोदाहतिवैधम्यति            | 89८          | तिनित्तप्रकाराणां                | <b>₹७</b> ٩      |
| तथा साध्यप्रसिष्ययै         | , 855        | तन्नभस्येति ।नित्यत्व-           | 88\$             |
| तथा प्रयस्नजखेन             | ५०५          | तयोरस्यंतभदोक्तिः                | २३५              |
| तयात्र तालिको वादः          | ५५७          | तयोरन्यतमस्य स्यात्              | २९६              |
| तदसत् सर्वशून्यानाः         | 83           | तस्याधिद्धत्वविश्विज्ञात्तिः     | ३३५              |
| तदसद्वीतरागाणा              | ७६           | तस्याध्ययुज्यमानस्य              | २७३              |
| तदवश्यं परिक्केयं           | 60           | तःसर्वयार्थस्यन्यन्व।तः          | 3,49             |
| तदंशौ द्रव्यपर्याय- '       | <b>२१९</b>   | तस्मानेदं पृथायुक्तं             | <b>३</b> ८३      |
| तद्भेदैकांतवादस्तु          | <b>२</b> ३७  | तस्माद्यद्यते यत्तत्             | 8 4.0            |
| तदा तत्र भवेद्यर्थः         | <b>२</b> ९५  | तस्करोयं नरत्वादेः               | ४१९              |
| तदान्योपि प्रवक्तिनं        | <b>२</b> ९०  | तःसामान्याच्छकं प्राहुः          | 888              |
| तदामावास्त्रयं वक्तुः       | ′२९९         | तस्मादनुष्ठेयगतं                 | ' <b>৬৸</b>      |
| तदपेक्षा च तनाहित           | ₹ •, 0,      | तस्य तरस्मृतयः किन्न             | १०६              |
| तुदा तत्समुदायस्य           | ३२६          | तस्येंद्रियमनोहेतु               | ११७              |
| तद्विशेषोपि सोन्येन         | 375          | तस्माक्रियाभृदिखेवं              | ४६२              |
| तुदा वास्तवपद्यः स्यात्     | <b>३३०</b>   | तस्य साध्यसमा जातिः              | 806              |
| त्रकेतस्य परेणेह            | <b>38</b> 8  | तस्य निसेन गोलादि                | ५०२              |
| त्दसर्वगतत्वेन              | ३१६          | तस्याः साध्यविनाभाव              | - 48६            |
| तदा साध्यविनामावि           | ३७१          | तस्मान्न विद्यमानस्य             | <b>५</b> २६      |
| वुदेवमेष संमान्यं           | <b>३७७</b>   | तस्य केनचिदर्धेन                 | 436              |
| तदानैकांतिकत्वादि           | ३७८          | ताम्यां विशेषमाणत्वं ,           | 31               |
| तद्प्रत्यायि शद्धस्य        | 8 0 8        | ताहशेनेति संदेहो                 | 404              |
| तदेव स्यात्तदा तस्य         | 88•          | त्रिविषोऽधावसिद्धादि             | 183              |
| त्देत्व छकं युक्तं          | .88 <b>2</b> | त्रिर्वादिनोदितस्यापि            | ४०९              |
| तदेत्सिन् प्रयुक्ते स्यात्  | 848          | <sup>ने</sup> नैकाल्यानुपपचेस्तु | <u>'41</u>       |

| <sup>''</sup> श्लोक            | पृष्ठ नं,             | <b>છો</b> જા                  | पूष्ठ ने |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| तूर्णीभावीयना दोष-             | ३४३                   | दाडिमानि दशेत्यादि            | 96V      |
| तेने <b>६</b> प्राध्यविज्ञाने  | ृ १३                  | दूषणातरमुद्भाव्यं             | ३३२      |
| तेष्वेव नियमोऽपर्व             | ६२                    | दूषणामासता स्वत्र             | 840      |
| ते विपर्यय एवेति               | ११६                   | <b>टुतोचारादितस्वेतौ</b>      | ३८६      |
| तेनासाधारणा नान्यो             | रपर                   | देषो हानमुशदानं               | 94       |
| तेषामनेकदोषस्य                 | १७०                   | द्वेषा मतिश्चते स्यातां       | ९६       |
| तेषाभेतध्यमेदखे                | 818                   | दोषानुद्भावने तु स्यात्       | ३३९      |
| [द]                            |                       | दोषानुद्भावनारूयानात्         | 480      |
| ८२।<br>इँवेथेष्टिति पदेनास्य   | <b>१</b> २            | दोषानुद्भावनादेकं             | ३४०      |
| द्रव्येष्ट्रिति बहुत्वस्य      | رو<br>وو              | दोषहतुमाभगम्य                 | ४१९      |
| द्रव्ये पर्यायमात्रस्य         | 138                   | [ঘ]                           | •        |
| द्रव्यपर्यायसामान्य            | २२३                   | धर्मादन्यत्पीरज्ञानं          | 60       |
| द्रव्यावं सक्तलद्रव्य-         | 488                   | धर्माध्यारोपनिर्देशे          | 888      |
| द्रव्यं भिन्नं गुणाव्स्वस्मातः | ₹ξ•                   | वर्षिणीति स्वयं साध्या-       | 194      |
| द्वयोरेवं सदोषखं               | ¥ ( ७                 | धर्मिणापि विनामायात्          | ३२७      |
| दृष्टेष्टबावनं तस्या-          | ७२                    | [ল]                           |          |
| दृष्टिचारित्रमोहस्य            | ११५                   | न मतिज्ञानतापाचिः             | ' २७     |
| दृष्टमिदियमं नित्यं            | ३४६                   | नन्त्रत्त्र तद्भेद-           | ३२       |
| दृष्टांतस्य परिस्यागात्        | ३४७                   | न चैवं संमवेदिष्ट             | 8.0      |
| दृष्ट्याते स्थितमार्थ          | 486                   | न साध्यसाधनत्वादि             | 4 !      |
| दृष्टांतस्य च यो नाम           | इह्द                  | नयेन व्यमिचारखेत्             | િંવફેં   |
| द्रष्टांतचर्म साध्यार्थे       | 808                   | न विद्वसाध्यतैषं स्यात्       | 64       |
| दृष्टांतेषि च यो धर्मन         | <b>પૃ</b> ક્ <b>ષ</b> | मन्वश्चकल्पनाका <del>ळे</del> | १०९      |
| द्विरवृप्र <b>शं</b> गतस्तत्र  | २४                    | न चेदं परिणामित्व-            | १२४      |
| द्विप्रकारं जगी जल्पं          | - ३२२                 | न निर्विकल्पकाच्यक्षात्       | \$88     |
| द्वितीयकल्पनायां तु            | ३४२                   | नयो नयो नयास्रोति             | २१६      |
| द्वितीयकल्पनायां तु            | <b>३</b> ८३           | नयाना रक्षणं रक्षं            | 216      |
| द्विप्रकारस्ततो चरुगः          | 480                   | नन्त्रयं माविनी संज्ञां       | २३१      |

| स्रोक                    | पृष्ठ नं      | <del>₹</del> 8145             | પૃષ્ઠ નં,         |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| मर्जुसूत्रादिषु प्रोक्त- | २३३           | निदर्शनादिवाधा च              | ३६६               |
| नवधा नैगमस्यैवं          | १३९           | निराकृतो परेणास्य             | ३६७               |
| नर्जुसूत्रप्रभूतार्थो    | 707           | निर्दोष साधनोक्ती तु          | ४१६               |
| नयार्थेषु प्रमाणस्य      | १९०           | निर्वक्तव्या <b>स्तथाशेषा</b> | ४६१               |
| न धर्मी केंदर: साध्यो    | ` ३२६         | निषेधस्य तथोक्तस्य            | 438               |
| न प्रतिङ्गानरं तस्य      | ३५६           | निप्रहाय प्रकल्प्यंते         | 984               |
| निप्रदृस्थानसंख्यान-     | ३६६           | नेगमाप्रतिक्ल्येन             | २७२               |
| ँन प्रतिद्वाविरोधेत-     | ३६७           | नेगमब्यवहाराम्या              | २७३               |
| ननु चाज्ञानमात्रिपि      | 88८           | नै।र्थक्यं हि वर्णानां        | १८८               |
| नवर्षं बळशद्वे हि        | <b>३३</b> २   | नैवमात्मा ततो नाय             | 800               |
| न चेदं शक्छछं युक्तं     | 886           | नेवोपस्टब्स्यभावेन            | <b>५</b> ३०       |
| न सर्वस्याविशेषः स्यात्  | 416           | नैताभिर्निप्रशे वादे          | 984               |
| नामायुरुद्यापेक्षो       | 9             | नाययोगी सह स्याताम्           | १००               |
| नावधिझानवृत्कर्भ         | 4             | [q]                           | •                 |
| नाशेषपर्ययाका ग          | 46            | परतोगमवेश्वस्या-              | २६                |
| नाश्रयस्यान्यधामाव       | १२२           | पर्यायमात्रगेनैते             | 8.8               |
| नामादयोति चत्वारः        | २२५           | परमावधिनिणीते                 | દ્દ               |
| नात्रादिकरुगना युक्ता    | ३४२           | पर्यायेष्ट्रिति निर्देशात्    | ७४                |
| नात्रेरं युज्यते पूर्व-  | ३ १६ ़        | पंचाभिव्यंत्रधानं तु          | १०७               |
| नाश्रयाश्रविभावं।पि      | 480           | पंचिषसमयैस्तेषां              | १०८               |
| निर्वर्तित शरीसि         | २३            | पररूप्रादितोऽशेषे             | १३६               |
| निःश्रेयसं परं तावत्     | હુ            | पक्ष त्रितय शानिस्तु          | १९२               |
| नियमेन तयोः सम्यक्       | 1 48          | परापरेण काळेन                 | १६१               |
| नित्यो ध्वनिरमूर्तत्वात  | १५४           | परस्वराविनामूर्तं             | १६७               |
| नियोगो भावनैकातात्       | १६३           | पर्यायशह्रमेदेन               | २६३               |
| नेदेरपाधिगमोपायं         | २१०           | परार्थाधिगमस्तन्न-            | २९३               |
| ानेताकृत विशेषस्तु       | 181           | पक्षसिष्यत्रिना मावे          | <b>३</b> ३१       |
| निगकरोति य द्रव्यं       | १४८           | पंचावयवास्थ्य                 | 3 3 8             |
| निगमस्य परित्य गः        | . <b>₹</b> 8% | , पक्षसिद्धिविद्धीनत्वात्     | . <del>१</del> ४१ |

| स्रोक                     | पृष्ठ नं.    | श्लोक                        | પૃષ્ઠ નં.    |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| पराजयप्रतिष्ठान           | ₹8१          | प्रमु सामर्थिनो वावि         | ३ १ ५        |
| पक्षत्यागात् प्रतिश्वायः  | ३४८          | प्रतिवादी च तस्यैव           | ३२८          |
| परेण साधिते स्वार्थे      | ३९२          | प्रतिश्वातोर्घासिद्धौ स्यात् | ३१६          |
| पक्षस्य प्रतिषेषे €       | ३७६          | प्रतिदृष्टीत्वधंभस्य         | 384          |
| परिषद्प्रतिवादि म्यां     | ३८५          | प्रतिद्वाहानि।रित्येव        | ३४६          |
| पत्रवाक्यं स्वयंवादि      | ३८६          | प्रातिज्ञाह।।निसूत्रस्य      | ₹8९          |
| पदानां ऋमनियमं            | <b>३९१</b>   | प्रतिदृष्टांत एवेति          | <b>48</b> 9, |
| पक्षाचेत् किंनु तत्साध्यं | ५११          | प्रतिषेधे प्रतिज्ञातः        | 398          |
| पश्चस्य 🏿 निषेध्यस्य      | ५ ६ ५        | प्रतिद्वातार्थसिष्यर्थे      | ३५७          |
| परोक्तं पुनरव्याप्तं      | ५५७          | प्रतिज्ञाहानितश्चास्य        | 146          |
| पंचाषयवास्यं वा           | ५५९          | प्रतिदृष्टात्रधर्मस्प        | 396          |
| प्रत्ययस्यांतरस्यातः      | હ            | प्रतिज्ञाया विरोधो यो        | १५९          |
| प्रत्यक्षस्यावधेः केपु    | ६२           | पतिज्ञायाः प्रतिज्ञात्वे     | ३६०          |
| प्रकृष्यमाणतात्वक्ष-      | 10           | प्रतिहाच खयं यत्र            | ३६१          |
| प्रतिवित्तिर्मिप्राय-     | १२८          | प्रतिज्ञादिषु तस्यापि        | ३६५          |
| प्रत्यक्षं तु पत्रज्ञानं  | <b>\$</b> 80 | प्रतिक्रानेन दष्टांते        | ३६५          |
| प्रधानपरिणामत्वात्        | १४७          | प्रस्यक्षादिप्रमाणेन         | <b>३</b> ६६  |
| प्रतिद्वार्थेकदेशस्तु     | 186          | प्रमाणेनाप्रसिद्धौ तु        | १६८          |
| प्रमेयत्वादिरेतेन         | १५१          | । प्रतिद्वावचनेनैव           | १४०          |
| प्रमाणबाधनं नाम           | १९७          | प्रतिपक्षाविनामावि           | ३७१          |
| प्रयोजनविशेषस्य           | १५८          | प्रतिज्ञार्थापनयनं           | ३७४          |
| प्रमाणसंप्लवस्त्वेवं      | १५८          | प्रतिज्ञाहानिरेवैतैः         | ३७५          |
| प्रमाणसंप्रवे चैवं        | <b>१</b> ६०  | पतिसंबंधशृत्यानाम्           | \$50         |
| प्रत्ययार्थो नियोगस       | <b>१</b> ६४  | प्राश्विकल्पे कथं युक्तं     | ३८५          |
| प्रमाणं कि नियोगः स्यात   | १६९          | प्रतिसंबंधहीनानां            | . <b>१८७</b> |
| प्रमाणगोचरार्थाशा         | २२३          | पुनर्वचनमर्थस्य              | 804          |
| प्रमाणात्मक एवाये         | २३२          | प्रत्यु च्चारासमर्थत्वं      | 866          |
| प्रसेया प्रतिपर्यायाः     | <i>908</i>   | प्रघानं चैवमाश्रित्य         | ४२३          |
| प्रवक्त्रा द्वाप्यमानस्य  | २९४          | प्रत्यवस्थातुरन्याय          | 848          |
|                           |              |                              |              |

| <del></del><br>श्लोक        | पृष्ठ नं.                | स्रोक .                                          | पृष्ठ नं.         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| प्रसंगः प्रत्यवस्थानं       | १९७                      | पूर्व: पूर्वी नयो भूम                            | २६ <b>९</b>       |
|                             | ४६०                      | पूर्व वक्ता बुनः पश्चात                          | र९८               |
| प्रयुक्ते स्थापना हेती      | ४८९                      | पूर्वे वा साधनात्स ध्यं                          | 418               |
| प्रातिद्रष्टातरूपेण         | 908                      | प्रेरकत्वे तु यत्तेस्य                           | 188               |
| प्रयत्नानंतरोत्थेपि         | ५१°                      | प्रशीय नियोगीत्र                                 | १६५               |
| प्रक्रियात्निवृत्या च       |                          |                                                  | १६६               |
| व्रतिपक्षोपवत्तौ हि         | 980                      | प्रेर्वते पुरुषो नैव                             | १ ६ द             |
| प्रयानानंतरोत्थाःवात        | 4 8 8                    | प्रेरणा विषयः कार्थ                              | •                 |
| प्रयानानंतः शे <b>य</b> ाव- | <b>५</b> १८              | प्रेरणाहि विनाकार्थ                              | १६७               |
| प्रयत्नानंतर्शयत्वे         | ५१८                      | प्रोक्तः स प्रतिपातो वा                          | २०                |
| , प्रतिज्ञानादियोगस्तु      | ५३६                      | [4]                                              |                   |
| प्रयत्नानेककार्यत्व         | 486                      | वह्ययवप्रद्वादीनां                               | १०४               |
| प्रयत्नानंतरं तावत्         | 485                      | बहुष्वर्धेषु तत्रिको                             | 808               |
| पारंपर्येण तु त्यागो        | ३४७                      |                                                  | ,<br>१ <b>३</b> १ |
| प्राच्यमेकं मतिज्ञानं       | ९५                       | बहि (तश्च वस्त्नां                               | \$80              |
| प्रादुर्भवत्करोत्याशु       | १११                      | बह्वाचनप्रद्राद्यष्ट<br>न्नह्मा तमाद्वीतमध्येन   | 878               |
| प्रादुर्भूतिक्षणाद्ध्य      | १६१                      |                                                  | 4                 |
| प्राधान्येनोमयात्मानं       | <b>२३२</b>               | बाह्यी हि प्रत्ययावत्र                           | ७३                |
| प्राक्षिद्धत्व प्रवक्तृत्व  | ३९८                      | बोध्या द्रव्येषु सर्वेषु<br>बोध्योऽनैकातिको हेतु | र <b>५</b> ०      |
| प्राच्ये पक्षे कंढंकोक्तिः  | ३१८                      |                                                  |                   |
| प्राज्ञोपि विस्नमाद्नृयात्  | ३५७                      | [4]                                              |                   |
| प्रागुपन्यस्य निःशेषं       | 860                      | भवप्रत्यय इत्यादि                                | २                 |
| प्राप्या यस्त्रसमस्यानं     | १८५                      | भवप्रत्यय एवेति                                  | 8                 |
| प्राप्तयोः कथनेकस्य         | <b>P</b> S8              | भवं प्रतीत्य यो जातो                             | २ <i>०६</i>       |
| प्राप्तस्यापि ।इ दंडादेः    | ४८५                      | भवान्विता न पंचैते                               | २२५               |
| प्रागुत्पत्तरनुत्पन्ने      | <b>४९९</b>               | माज्यानि प्रविमागेन                              | ९८                |
| पुद्गकेषु तथाकाशा <b>-</b>  | 8                        | भावशद्वसमूदं हि                                  | ३६३               |
| पूर्वस्त्रोदितधात्र         | 80                       | भिन्ने तु सुखजीवित्ने                            | २३६               |
| पूर्वत्र नोत्तरा संख्या     | <b>२८</b> ९ <sup>-</sup> | मिदा भिदामिस्यंतं                                | २ ३९              |

|                              | نيو هود يا يون | ب کے بید واقعیدمات بریمیات نے بات مدید بھارتمیدہ    |                     |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| स्रोक                        | प्रष्ठ नं,     | स्रोक                                               | 9ू नं               |
| भिष्ताधार <b>तयो</b> मान्यां | 990            | [य]                                                 |                     |
| मूयः सूदगर्धपर्याय           | <b>₹</b> ६     | यदात्वस्यी पदार्थी स्तः                             | ₹ છ                 |
|                              |                | म्यक्तारममा हि मैदाना                               | ( १ र               |
| [ <b>म</b> ]                 |                | य (१ परगनः प्रपतः                                   | २८                  |
| मनः पर्ययविद्यान             | २२             | यथाचेदियज्ञहानं                                     | 60                  |
| मनोविगजतापचे:                | २७             | यदोपपुरुतते हातना                                   | १०९                 |
| <b>मनमर्थययो</b> रुक्त       | २९             | यदा मस्पादयः धुंस                                   | ) <del>7</del> c    |
| मतिश्रुते समारुपाते          | 80             | पथा सरनसालीन्                                       | १२३                 |
| मरयादिप्रस्पयो नैव           | 81             | यतो विवर्षयो न स्वाद                                | 158                 |
| पतिपूर्वे अतं यदत्           | ৩१             | यस्सान्यविषरीतार्थो                                 | 286                 |
| वनः पर्यथविद्वानं            | ७१             | यथा दि बुद्धिनाप्र                                  | १३०                 |
| नत्यादयः समाह्याताः          | ११४            | यतः साध्ये शरीरे स्त्रे                             | १५०                 |
| मतिश्रुनावधिज्ञान-           | ११५            | यमार्थे साध्येदेको                                  | 848                 |
| •                            | 1              | यः स्वपश्चनिष्मान्य                                 | १५६                 |
| भःयादयोत्र वर्तते            | १२८            | यद्वा नैकंगमे। यत्र<br>यथा प्रसिक्षण व्यंति         | २३ <b>२</b><br>२३४  |
| त्रवद्गानं विभगश्च           | 180            | यया अतिक्षय स्थात<br>सह्यु पर्याययद्दर <sup>्</sup> | ५५०<br>२२६          |
| पमेदं कार्यमित्येवं          | १६२            | यत्र प्रवर्तते स्वार्थ                              | २/९<br>२/९          |
| मनेदं भोग्यामित्येगं         | १६८            | ८था चेकः प्रवक्तत्र                                 | २९७                 |
| मनेदं कार्वभियं              | १६९            | वधा याचारयो नोके                                    | ३९९                 |
| मर्यादातिऋमाभाव<br>-         | २९७            | यथोगसापिझानं                                        | <b>२</b> ३८         |
| मर्यादातिक में छोके          | 3 { 9          | यदेव वादिनो पक्ष                                    | ३×३                 |
| भेत्रश्वस्या प्रमुस्कावत् .  | 214            | यस्त्राई।द्रिय्यस्ट्रस्य                            | ३५२                 |
| <b>मंचाक्रोशति गायंति</b>    | 88<            | यथात्र प्रकृते हेती                                 | ६छ<br>३७३ -         |
| मानेनेकेन सिदेधें            | 199            | यदि हेत्यतरेणैव<br>यथा चोन्नाधिते दोषे              | ३७४                 |
| मिथ्या <b>टरवोधचा</b> रित्र  | ७९             | यदा मंदगते तावत्                                    | ३८५                 |
| विध्याद्वानविशेषः स्यात्     | 110            | यदा तु हो महाप्राही                                 | ₹ <b>८</b> 19       |
| निष्यार्थ त्रिष्ठ बोधेषु     | १२०            | यथापशद्भतः शद्ध                                     | <b>ર</b> ્ <b>ર</b> |
| हिच्याखोद <b>यसङ्गा</b> वः   | 124            | यथा च संस्कृता का स्                                | इ९₹                 |
| ।<br>भुद्धयस्वतयां सून्य     | 8 4 8          | यथा चार्थाप्रतीति स्यात्                            | 800                 |
|                              |                |                                                     |                     |

| स्रोक                      | पृष्ठ नं,                                     | श्लोक                         | 9ृष्ठ नं.   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| यन्नांतरायकाधिदिः          | <b>१</b> १०                                   | योर्थारोपोपपत्या स्य-त        | १३०         |
| यः पुनार्निप्रहप्राते -    | . 889                                         | बोर्च क्रियार्घणाच्छे         | २६६         |
| यदात्वनिमहस्थाने           | १२०                                           | यो द्याहिद्धतयां साध्ये       | ४२७         |
| यथैकछक्षणो हेतुः           | ४२७                                           | बोर्धसंमावयन्नर्धः            | 854         |
| यहमादाङ्चल उसिद्धिः        | ४३२                                           | योगेन निप्रहः प्राप्यः        | 844         |
| यत्र पक्षे विवादेन         | ४३६                                           | या प्रत्यवस्थितिः सात्र       | ५१५         |
| यत्र संमदतोर्थस्य          | 885                                           | ( <b>t</b> )                  |             |
| . यह्येष्टं प्रकृते वाक्ये | 888                                           | राजापेक्षणमध्यस्तु            | २९६         |
| यथा वियर्थयज्ञान           | <b>४</b> ९९                                   | रागद्वेषविद्यीनत्वं           | ₹१६         |
| पत्राविशिष्यमाणे न         | - ४६१                                         | रूपं पुद्गळसामान्य            | ६२          |
| यथा क्रियामृदात्मायं       | ४६२                                           | [8]                           |             |
| यथा छोष्ठो न चात्मैव       | 3 दे ८                                        | ट्यु <b>र्</b> तेर्न विच्छेदः | 6.08        |
| यथायं साधयेद्वेतुः         | ४८५                                           | र्रुं बनादिक द्रष्टोतः        | ९१          |
| यथा ऋषं दिदश्र्मा          | 899                                           | (छंगाममादिविज्ञानं            | 68          |
| यया पुंसि विनिर्णाते       | 904                                           | किंगात्साथयितुं शक्यो         | ३१६         |
| यदि प्रयत्नजत्वेन          | ५१५                                           | हिंगं येनाविनाभावि            | <i>६६६</i>  |
| यथैवास्पर्शवत्वं खे        | 989                                           | कोक्ष्याचित्रसं च             | २४९         |
| यथा च प्रत्यवस्थानं        | ५१६                                           | छोद्यः स्यात्सिक्रयाध्यास्या  | ४७९         |
| यथा न विद्यमानस्य          | ५२९                                           | कौ किकार्यविचारेषु            | ३ । ७       |
| यस्त्कः प्रातिभो वादः      | षप९                                           | [य]                           |             |
| यथा पद्यं मया वाच्यं       | ५५९                                           | . वर्द्धमानोवधिः कथ्यित       | १९          |
| वया संगरहान्यादि           | ५५९                                           | वङ्यमाणस्यतस्यास्य            | १८          |
| यथा धूतविशेषादी            | ۶ <b>۹                                   </b> | वक्तृशक्यानुवदिता             | <b>३</b> ९९ |
| या वैधर्म्यसमा जातिः       | ४८९                                           | वस्तुन्येकत्र वर्तेते         | ३३०         |
| येऽप्रतीत्र प्रवस्पते      | 8                                             | वर्णक्रयस्य निर्देशो          | ३८१         |
| ये प्रमाणादयो भावः         | <b>२</b> २६                                   | वर्णकामादिशद्धस्य             | १८१         |
| यं । प्रयोगयोपः स्ति       | <b>३५</b> २                                   | वक्तुः प्रकापमात्रे तु        | ३८६         |
| येन दे छुईतस्तेन -         | ३६०                                           | वक्तुः संमाञ्यते तस्मात्      | 813         |

| श्लोक                     | ૧ુષ્ટ નં.       | গুল                          | પૃષ્ઠ નં.     |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| वर्णावर्णां वर्णां विकरीय | ४७१             | थिनापि तेन छिंगस्य           | ३२७           |
| कक्तन्यं साधनस्य पि       | ४८७             | विरद्धसाधनोङ्गावी            | * ३३२         |
| वस्तुतस्ताष्टशेदीयैः      | ५५०             | विनश्वः स्प्रभाषीयं          | ३४६           |
| व धःसिद्धौ प्रसिद्धो च    | <b>{88</b>      | विरुद्धादिप्रयोगस्तु         | ३५६           |
| थादिनः स्वर्वया वृद्धिः   | <b>२</b> ९५     | <b>थिरुद्धसाधनाद्वायं</b>    | ३६४           |
| वादिनोर्वादनं वादः        | ३१५             | विरुद्धोद्गावनं देतोः        | ३७१           |
| वादीसरप्रतानेन            | १६८             | विमागेनोदितस्यास्य <b></b>   | 8 <b>3</b> o  |
| बादेणुद्भावयन्तित्        | 814             | विद्याचरणसंपत्ति             | 888,          |
| वाचो युक्तिप्रकारण'म्     | 886             | विभुत्वरहितं दृष्ट           | ४६९           |
| विशुध्यनुपमारपुंसी        | <i>१८</i>       | विवर्यासनतो जातिः            | ४७६           |
| विशुध्यनन्वयादेगी         | 18              | विधाविव निधेषेषि             | 488           |
| विशुद्धेरनवस्थानात्       | २०              | वीर्यातरायविच्छेद            | ९१            |
| विषयेण च नि शेय           | ३७              | वीतरागाः पुनः स्वार्थान      | १५९           |
| विपयेषु निवंधोरित         | ४२              | <b>बृद्धप्रसिद्धितस्</b> येष | ३९४           |
| विनेयापेक्षया हेयं        | <b>હ</b> ૭      | वृत्याशमावसंदिदेः            | ५२९           |
| विशेषापेक्षया होया        | १२१             | वस दश्यविवर्तस्य             | २२४           |
| विवर्ययो यथा छोको         | १२९             | वैनीयमानवस्येशाः             | २८८           |
| विरुद्धान च भिन्नोऽसौ     | १४९             | वेवर्म्थणीपसंहारे            | ४६९           |
| विवादाध्यासितं धीमत्      | 3,40            | वैधम्पेंजैव सा तावत्         | 846           |
| विना सपक्षसत्वेन          | १५३             | च्यवसायात्मकं चक्षः          | २०१           |
| विखवेदिकाः सर्भ           | <b>દ્</b> વરૂ * | न्युरऋमादर्थनिणीति           | <b>३९</b> २   |
| विपक्षे बाधके द्यति       | १९७             | व्योमं तथा न विज्ञातो        | 8 \$ \$       |
| विशेषणं तु यत्तस्य        | १६४             | [য়]                         | _             |
| विस्तरणिति स्तिते         | २१५             | ्शद्वंससृष्टविद्याना-        | १००           |
| विद्यते चापरो शुद्ध       | २३९             | श्वक्त्यर्पणात्तु तद्गावः    | ې د <i>نچ</i> |
| विश्वदश्वाम्य जिता        | २५५             | शप्तुकीमक्षणादी तु           | १०६           |
| विशेषेरुत्तरैः सर्वे.     | ₹७३             | शहादिनश्वरादेतुः             | <b>₹8</b> ₹   |
| विश्रुतः सक्तकाभ्यासः त्  | २९४             | शद्वादी चाक्षुषत्वादि        | \$ 8 8        |

| or the grandensian of the same and the same | parties and it produces he are received | a see on the sector contrastingual designation | *************************************** |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>स्रोक                                   | पूछ नं                                  | श्लेष                                          | पृष्ठ नं.                               |
| शद्भत्वश्रावणत्वादि                         | £ 15 \$                                 | सर्वद्यातिक्षयेऽत्यंतं                         | ११९                                     |
| शद्बन्यापाररूपो वा                          | 700                                     | स च सामान्यतो मिध्या                           | ११५                                     |
| शद्दन्रह्मेति चान्येषा                      | २४१                                     | समुद्धिनोति चस्तेषां                           | <b>'१</b> १६                            |
| शहकाकादिमिभिना                              | २६२                                     | समानोर्थपरिष्छेदः                              | <b>१</b> २६                             |
| श्रद्धात्पर्यायमेदन                         | २७१                                     | -स चाहार्यो विनिर्दिष्टः                       | १३०                                     |
| शद्दो सर्वगतस्तावत्                         | ३९५                                     | सति स्वरूपतोऽशेषे                              | 0 \$ \$                                 |
| शद्वानिसावासिः पर्धे                        | ३५८                                     | सत्यसःवविपर्यासाद्                             | १३७                                     |
| <b>ं शहून्वाख्यानवैयध्ये</b>                | ३९३                                     | सोपयोगं पुनश्चक्षु                             | 488                                     |
| शद्वो विनन्धरो मर्ख-                        | ४९९                                     | स्रति त्रिविप्रकृष्टार्थे                      | १३८                                     |
| शद्बोऽनिःयोस्तु तत्रैव                      | લ કૃષ્                                  | सत्वादिः सर्वथा साध्ये                         | १४३                                     |
| शद्वात्रित्यत्वासिद्धिश्च                   | ५२२                                     | संदेह विषय: सर्वः                              | ११५                                     |
| शद्वस्यावरणादीनि                            | ५३०                                     | <b>एकप्यज्ञायमानोत्र</b>                       | १४५                                     |
| शद्वाश्रयमनित्यत्वं                         | ५३९                                     | स्तादिः क्षणिकत्वादौ                           | 186                                     |
| शास्रतस्य च शद्वस्य                         | 88९                                     | संशीत्यार्किंगितांगस्तु                        | १ 4 8                                   |
| शुद्धद <sup>्</sup> यमशुद्धं च              | २३६                                     | स्रति ह्यशेषेवेदित्वे                          | १५३                                     |
| ञुद्धद्रन्य।र्थपयीय                         | ३३७                                     | सर्वधंकांतवादे तु                              | १५४                                     |
| शुद्धद्रव्यम[मेप्रीत                        | २४०                                     | स च सत्प्रतिपक्षोत्र                           | १वप                                     |
| श्रुतेनार्थे परिन्छिच                       | ५२                                      | संवादित्व त्प्रमाणस्यं                         | 746                                     |
| श्रुतस्यावस्तुवेदिःवे                       | 48                                      | 'सरागप्रतिप <del>त्त</del> ृणां                | 199                                     |
| शेषा मनुष्यतिर्थेचो                         | १५                                      | सवमेव विजानीयाद्                               | १६१                                     |
| शेषा विप्रतिपत्तिःवं                        | ४६०                                     | <b>इत्संयमविशेषोत्यो</b>                       | ~ ર્~૦ દ્                               |
| [ <b>4</b> ]                                |                                         | संक्षेपाद् ही विशेषण                           | <b>२१</b> ५                             |
| षड्विकल्पः समस्तानां                        | १६                                      | संकल्यो निगमस्तत्र                             | , २३०                                   |
| [ <b>4</b> ]                                |                                         | , संप्रहे न्यवहारे वा                          | <i>'</i> २३'३                           |
| सर्वपर्यायमुक्तानि                          | by 69                                   | सप्तिते नियतं युक्ता                           | <b>३</b> १ ३                            |
| सर्वानतीदियान वेत्ति                        | ~ 60                                    | संवेदनार्थपर्यायो                              | २३४                                     |
| सर्वस्य सर्वदाखे तत्                        | १०६                                     | सर्वथा सुखंसंवित्यो                            | - २३५                                   |
| समीव्युक्तता तत्र 🦯                         | .208,                                   | सचैतन्यं नरीत्येवं                             | <b>२</b> ३५                             |
| संस्कारस्पृतिहेतुर्या                       | ११०                                     | सब्द्रव्यं सक्तं वस्तु                         | "११६                                    |

|                               |                  | the production of the said and their sheet regulate when |              |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| स्रोक                         | <b>9</b> ष्ठ नं. | स्रोक                                                    | पृष्ठ नं,    |
| सत्यं सुखायपर्यायात्          | २३८              | सरस्यवश्चत्रीसच्यव                                       | 816          |
| समेकीभावसम्यवस्त्रे           | २४०              | समी प्रशाहय तस्य स्यात्                                  | ४२२          |
| संप्रहेण गृहीतानां            | २४४              | स्वयं नियतिषद्वांती                                      | <b>४२</b> २  |
| ध चानेकप्रकारः स्यात          | , २४४            | सर्वया शृत्यतायादे                                       | 844          |
| संयोगो विषयोगो वा             | २ ५ ०            | संघित्वविधर्मत्त्र-                                      | ४५९          |
| समुदायः क च प्रेत्य           | २५०              | संस्कारावेक्षणी यद्वत्                                   | ४८९          |
| सन्मात्रविषयत्वेन             | २७०              | धत एव तु शहस्य                                           | 400          |
| <b>धं</b> प्रहाद्यबहारोपि     | १७१              | संदेश्वतंतंदेदः                                          | 909          |
| संप्रहादेख शेषेण              | २७३              | सर्वार्थेध्वविशेष्ट्य                                    | 4 <b>१८</b>  |
| सर्वे शद्धनयास्तेन            | २८८              | स्तेन च सधर्भतात्                                        | ५३६          |
| सइसेप्टराती यदत्              | २८९              | सर्वदा किमनिस्यस्य-                                      | 480          |
| संकेपेण नयास्तावत्            | २९१              | संसामावाद भूरवास्य                                       | 483          |
| सत्यवारिमर्विधातच्य:          | <b>ર</b> ९४      | र समुदिष्टो मार्गः—                                      | भ <b>६</b> ० |
| सम्पेरनुमतं तत्व              | २९७              | राष्ट्रास्था नागः——<br>सामानाधिकरण्यं च                  | <b>२</b> ३   |
| सत्यसाधनसामध्ये               | ३१७              | साध्ये स्टेव सङ्गावात्                                   | ٠,<br>ره     |
| समर्थसाधनाख्यानं              | ३१७              | सामध्ये चक्षुरादीना                                      | १४९          |
| सदोषोद्भावनं वापि             | ३१७              | साध्ये च तदमावे च                                        | १५३          |
| सम्यप्रत्यायनं तस्य           | ३२८              | साध्यामावे प्रवृत्तो हि                                  | १५६          |
| सुरद्वाधनवयः पक्षो            | ३३०              | साध्याभावे प्रवृत्तेन                                    | 146          |
| सत्ये च साधने प्रोक्ते        | 288              | साध्यस्यामाव प्तार्य                                     | 140          |
| सर्वे पृथक् समुदाये           | ३६३              | •                                                        |              |
| प्रविधा मेदिनो नाना-          | ३६४              | साध्यरूपतया येन                                          | <b>१६८</b>   |
| <b>सं</b> वाद्यवयवान्ध्यायात् | ३९१              | सामान्यादेशतस्तावत्                                      | २११<br>२११   |
| सम्यप्रत्यायनं यावतः          | 808              | सामान्यस्य पृथक्तवेन                                     | <b>२</b> ९8  |
| सकृदादे पुनर्वादी             | 860              | स्रामानाधिकरण्यं क                                       | 486          |
| सर्वेषु हि प्रतिज्ञान         | 863              | साशद्वात्रिगमादन्य'त्                                    | २७३          |
| संमवत्युत्तरं यत्र            | ४१५              | साभिमानजनारम्या                                          | <b>२</b> ९५  |
| संक्षेपतोत्यथा कायं           | ४१८              | सामध्ये पुनरीशस्य                                        | ३१५          |
| सत्यमेतदामिप्रेत-             | 85<              | सा पक्षांतरसिद्धिर्वा                                    | ३२०          |

| स्होक                         | पृष्ठ नं,      | स्त्रोक                      | पृष्ठ नं.           |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| सारध्यद्गम्यमानस्य            | <b>३</b> ३8    | सिच्यभावस्तु योगीनां         | ३४३                 |
| सा तत्र बादिना सम्यक्         | ₹8₹            | सिद्धसाधनतस्तेषा             | ३५२                 |
| साध्यधनिवरदेन                 | ३४६            | मुखर्जीवभिदोक्तिस्तु         | २३८                 |
| सामान्यमेंद्रियं निखं         | <b>३</b> ४९    | सोवयोगं पुनश्चञ्जुः          | १११                 |
| सा हेत्वदिपस्यिगात्           | ३५०            | सोध्यनैकातिकानान्य-          | १५६                 |
| सास्येव हि प्रतिज्ञान-        | ३५२            | सोप्यप्रतिभयोक्तः स्यात्     | ४२०                 |
| सामान्येनेदियत्वस्य           | \$ <b>6</b> 48 | सोपि नाप्रतिमातोहित          | <b>१</b> २२         |
| सावनावयवस्यापि                | ३७१            | सोप्ययुक्तः स्वपक्षस्य       | <b>४</b> २ <b>२</b> |
| सावनावयवोऽनेकः                | ३७२            | सोपछान्धसमाजातिः             | ५२४                 |
| साधर्म्येणेह दृशते            | 896            | सोयं निर्गापुनोयाय           | ५६०                 |
| साधर्म्थेणोपसंहारे            | ४६२            | स्मृतावननु मृतार्थे          | \$8\$               |
| साधःसाधनये,व्यति              | ४६३            | स्यात्तेषामवधिर्वाद्य        | १९                  |
| माध्यदृष्टातयोर्धर्भ          | 801            | स्यादिरोध इतीदं च            | १६८                 |
| साच्यधर्मिःण धर्मस्य          | ४७५            | स्वपदार्था च वृत्तिः स्यात   | <b>२</b> ५          |
| साध्यधर्मिव ल्यं तु           | ४७७            | स्वतो न तस्य संवित्तिः       | 86                  |
| साध्यदृष्टांतयोर्धभ-          | 890            | स्वयं संवेद्यमानस्य          | 86                  |
| मा- गतिदेशपात्रेण             | 860            | स्वशक्तियशतोऽसर्व            | 8 8                 |
| साधकः प्रदिद्दशनो             | ४८९            | स्वक्यासिद्धता हेतोः         | ۲8                  |
| सामान्यघटयोरतुरूय             | 408            | इतर्भे स्वर्णामिति ज्ञानं    | १२९                 |
| साधनादिति नेवासौ              | ५२२            | स्वशासिय कर्तात्मा           | १५०                 |
| साध्यधमीनिमित्तस्य            | ५२४            | स्वव्यवस्यात्मकतेकात         | 787                 |
| साधनासप्रयोगेवि               | े ५४६          | स्त्रप्रज्ञापरिपाकादि        | . १९५               |
| साक्तय रिप्रसमस्थानं          | ५९०            | रनयं महेश्वरस्थम्यो          | ३९७                 |
| धिर्दे साम्ये प्रवृत्तोत्र    | ·8 419         | स्वयं बुद्धः प्रवक्ता स्यात् | २९८                 |
| सिद्दगेकं यहो ब्रख            | १६७            | स्त्रपक्षसिद्धिपर्यता        | ३२३                 |
| रिन्हें रूपं हि यद्वीरवं      | १६८            | स्वपक्षं साधयन् तत्र         | 329                 |
| सिद्धो जिगीषतोर्वाद           | <b>३</b> ००    | स्वपक्षसिद्धये यद्वत्        | ३९८                 |
| स्थित-तहस्ययेदित्वं<br>-      | ३१६            | स्वयं प्रतिभया हि चेत्       | ११५                 |
| सिष्पमानः -पुनर्द <b>ष्टः</b> | \$ \$ \$ ·     | स्वपक्षदोवसुपयन्             | 818                 |

|                                 |               |                             | ~ .         |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| स्रोक                           | ષ્ટ્રષ્ટ નં,  | रहोक                        | पृष्ठ नं,   |
| स्त्रयं प्रवर्त्तमानाध्य        | 8 <b>3 Y</b>  | देत विद्यिपकरथे तु          | <b>३</b> ६८ |
| <b>स्</b> रसाच्यादविनामाव       | ४९६           | हेतारे दियिकत्यस्य          | ३ ७ ६       |
| <b>स्त</b> तंत्रयोस्तयामाव      | ५१२           | देवदाहरणाम्या यत्           | 808         |
| हरज़ेये परसंताने                | ५१२           | हेखाभासास योगोक्ताः         | १२५         |
| स्वामित्वेनाभिमानो हि           | \$86          | देत्वामासत्रयं केवि         | <b>४</b> २७ |
| स्वार्थानुमाने वाघे च           | ३२५           | हेरवादिकामकामध्य            | ' १७९       |
| <b>स्वार्थिक केधिक संवे</b>     | ४०१           | हेतुर्विशिष्टसाधम्पै        | 4३६         |
| स्वेष्टधर्भविद्दीनत्वे          | १५५           | [ধ্ব]                       | ,,,,        |
| <b>स</b> ्वेष्टार्थसिद्धेरंगस्य | ३३३           | [ १५]<br>क्षणमेकं सुखी जीवी | २३८         |
| स्त्राभाविको गतिर्न स्यात्      | ९१            | क्षयहेत्रस्यिष्यादयातः      |             |
| [ <b>इ</b> ]                    |               |                             | <b>११</b>   |
| इंत हेतुविरोघोपि                | ३६५           | क्षयोपशमता जातः             | 9.8         |
| ह्स्तास्पाळनमार्कपः             | ३७६           | क्षयोपशममाविभ्रत्           | 9.9         |
| इसति इसति स्वामिन्              | ४०५           | क्षायोपशम इस्यंत            | १३          |
| हातुं योग्यं सुनुक्ष्णा         | ১৩            | क्षायोपशामिकं झानं          | . ६८        |
| हायमानोवधिः शुद्धेः             | १९            | क्षायोपशामिकं झान           | 99          |
| <b>इ</b> ीनमन्यतमेनापि          | 08\$\$        | क्षेत्रतोवधिरेवातः          | ३७          |
| इंयोपादेयतत्वस्य                | ् <b>१</b> ८७ | क्षेत्रद्रच्येषु मूयेषु     | ६९          |
| हेत्वाभासवकाज्ज्ञानं            | १४२           | [1]                         |             |
| हेखाभाषस्त सामान्यात्           | १४२           | ज्ञानस्यार्थपरिव्छित्ती     | ५९          |
| हेतोर्यस्याश्रयो न स्पात        | १४५           | ज्ञानं प्रकर्षमायाति        | ८३          |
| द्देखादिसागतोपि स्यात्          | ३४८           | ञ्चानस्यावरणं याति          | <b>در</b>   |
| देतोविरुद्धता वा स्यात्         | ३६०           | ञ्चानानां सहभावाय           | 900         |
| े दुः प्रतिज्ञ्या यत्र          | ३६६           | ज्ञानद्वसङ्ख्यान            | १०९         |
| ≹तुस्तत्र प्रसिटेन<br>(३        | ३६३           | द्रानं ज्ञानातराध्यक्षं     | १४६         |

समाप्तोऽयं-स्त्रंडः